

विवास कार्या कार्या कार्य में कार्य में कार्य क

भसामाधायाय ये पद्वनात्व भहासा थे-

वि, , जमापना म





पण्डितनुलपतिः

श्रीजीवानन्दविद्यासागर वि, ए,

PANDIT JIBAN ANDA VIDYASAGARA B, A.

Superintendent Free Sanskrit College, Calcutta.

## स्मृतितत्त्विद्वतीयभागस्य सूचीपव्रम्।

| विषय                                      | पृष्ठायां   | विषय                           | पृष्ठायां       |
|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>एकाद</b> शीतत्त्वम्                    |             | उदाहतत्त्वम्।                  |                 |
| ष थैका दशीव्रतं                           | <b>ર</b>    | षथीहा ह निर्णय:                | १०६             |
| षथ कलञ्चाधिकरणं                           | <b>ą</b>    | एष संचेप:                      | <i>७</i> १ १    |
| षथैकाद भौत्रतं                            | ર ૭         | षथ कचादानाधिकार:               | १२६             |
| षय वृद्धियाद्व विषय:                      | १८          | व्रततस्वम् ।                   |                 |
| षथीप्रवाससमन्वयः                          | 38          | षथ व्रतानुष्ठानं               | <b>१</b> .५. १. |
| षथैकादशीभी जननिन्दा                       | २३          | षध व्रतप्रतिष्ठाविधिः          | १५२             |
| <b>ष्यैकादभ्यु</b> यवासाधिकारि <b>ष</b> ः | ३५          | भव व्रतप्रतिष्ठाप्रयोगः        | १५६             |
| षध पूर्णतिधिल जाणं                        | ४ १         | षध व्रतप्रयोग:                 | <b>१</b> €∘     |
| भय पूर्वेकादम्यपनासः                      | • •         | दायतत्त्वम् ।                  |                 |
| षय विस्धीकादभी                            | ४ ३         | षष दायभाग:                     | <b>१</b> ६१     |
| षथ दशमीविडेकादशी                          | 8 पू        | चथ पित्रक्तत विभागः            | १६५             |
| तत्रसंचेप:                                | પ્રપ્       | पथीपरते पितरि सातृषां विभा     | म: १६६          |
| चय दशमी नियमाः                            | "           | भव विभागानिधकारियः             | <b>१७</b> २     |
| ष्ययेकादमी नियमाः                         | <b>4</b> .€ | भथ विभाज्याविभाज्ये            | १०इ             |
| ष्यथ विशापूजन विधि:                       | भूष         | श्रय वृत्तविभागसन्देषः निर्णयः | १७६             |
| षय दादशी निषमः:                           | ee          | षथ चिरमीषितागतस्य वश्रस्य      |                 |
| भय जलामयोत्सर्गः                          | <u>~</u> 4  | विभाग:                         | , = c           |
| षय रज:खला म्तकिनीव तं                     | EĘ          | अथ विभागकाले निक्रुतस्य पथा    | दत-             |
| चयोपवासानुकल्प:                           | EÐ          | गतस्य विभागः                   | १८१             |
| षशीह व्यवस्था                             | <b>5</b> 5  | षय स्त्रीधनं                   | १८४             |
| ष्येक्मकं                                 | દર          | षथ स्त्रीधनाधिकारियः           | १८५             |
| चय नतावतं                                 | ₹3          | षथापुत्रधनाधिकारिषः            | १ ष्टद          |
| षय इविष्यात्रं                            | • 6         | व्यवद्वारतत्त्वम्।             |                 |
| चय पुवादि प्रतिनिधिः                      | દ્ય         | षय व्यवद्वार दर्शनं            | 031             |
| भाष पारण नियम:                            | 200         | भय व्यवहार पाद निर्धय:         | २०३             |
| षय भैमी                                   | १०१         | षथ भाषा पाद:                   | २०३             |
| षय ग्रयनादिकातः                           | १०१         | भयोत्तर पादः                   | २०५             |
|                                           |             |                                |                 |

## [ ? ]

| विष्य                      | प्रहाबां    | विषय                         | <b>YSIS</b>    |
|----------------------------|-------------|------------------------------|----------------|
| चच किया पाद:               | **          | चवाशीच संचेष:                | * 0 \$         |
| चच सिवित'                  | **          | षथ विदेशासाधीचं              | ४०२            |
| चय भुक्तिः                 | **          | षष गर्भसानाष्ट्रीचं          | 8 • 8          |
| षष मुक्तिख्वापनादः         | . 770       | चय स्थाभीच                   | ४०१            |
| चच युक्तिः                 | <b>२२७</b>  | षय वाखाद्यशीचं               | ४०३            |
| चव ग्रापच:                 | 099         | यय सिप्छा यशी चं             | 8 • 8          |
| ષથ નિર્ષય:                 | 355         | षयासिष्णाद्यभीषं '           | 8 • ¥          |
|                            |             | षय सम्प्रिश्चेषाश्चीचं       | 8 0 1          |
| ग्रसितस्यम्।               |             | यय भवानुगमनाभी यं            | 8 •€           |
| षाय सङ्ग्रामन              | २१४         | चयार्खाष्ट्रपद्वति:          | 800            |
| तदयं प्रयोगः               | २४२         | वास्तुयागतस्वर               | <b>T</b> )     |
| चयामीच सहरः                | २४४         | वासुशीधन प्रकार:             | 8 <b>१</b> ३   |
| ष्य गर्भसावाषीषं           | २६०         | वास्तुपरीचाननार वासुदीषो     | ,              |
| षथ स्यभी चं                | २६२         | प्रकार:                      | <b>8</b> 77 ,  |
| चय यासादाशीचं              | २६५         |                              | r.             |
| षथ सगुषादाशीचं             | १७२         | क्रत्यतस्यम् ।               |                |
| ष्या । दंशस्य। भी च        | २०४         | यवयाखं                       | . अवद          |
| षय सपिखाय शीचं             | ₹ 5€        | प्कादबीवतम्                  | 850            |
| षय मृत्युविश्वाशीचं        | २८३         | ज्ये सक्रयं                  | . <b>#\$</b> 0 |
| षय सदाः श्रीचं             | ३८६         | पारण्य व श्री                | ¥ <b>3</b> •   |
| षय भवानुगमनाद्यभी चं       | <b>३८</b> ३ | द श्रहरा                     | ४३१            |
| ष्य द्रथग्राह्यः           | २८५         | म चान्देष्ठी                 | ४३१;           |
| षय सुसूर्भतक्रत्यान        | २.६.८       | य 🕏 प्यं                     | 855            |
| च्यास्यलाभे पर्यंगरदाइ:    | 306         | चाचादशस्य                    | <b>858</b>     |
| षयोदकादिदान                | 288         | मबीट समाह                    | *#8            |
| षय श्रीकापनीदनाद           | ११८         | चात्मां स्वत्रत              | 8              |
| षथ । पर्छादकादिदानं        | 277         | विषी: श्रयमं                 | ४३६            |
| चयात्रीचान दितीयादनक्रत्यं | 930         | माय <b>ण</b> क्रा <b>ल</b> ं | ४३७            |
| ष्य दानं                   | २४५         | भादक्षण'                     | 8 <b>ई</b> ट   |
| षाय दर्वातार्ग विचार:      | ३०१         | इरे: पार्श्वपरिवर्शन         | *82            |
| चव प्रतिक्रयाधिकारियः      | 626         | सिंशाचे चतुर्धीचन्द्रदर्भ    | :              |
| र्षय सांपकादि विषारः       | २६५         | विण                          | 885            |
| 4 / WIT WIT W I I II NO    | ,           | ( 7 4                        | Ŋ              |

· C

## [ ? ]

| विषय                     | प्रष्टार्था   | विषयं                        | प्रशासी          |
|--------------------------|---------------|------------------------------|------------------|
| षगनात्रत'                | 888           | प्रयोगं:                     | <b>५७४</b> े     |
| चगसार्घ दार्ग            | 888           | विद्यादेखें:                 | AOR SOK          |
| वाचिनसम्                 | <b>ខ</b> មម   | ग्टंडारमः                    | 80€              |
| दुर्गीव्यः               | 888           | प्रवेशविधिः                  | 805              |
| वीजागरत्रसम्             | 884           | क्रविवर्म                    | 308              |
| काति कहायं               | 880           | वीजवपनं 🔭 🦠                  | 850              |
| मृतचतुरं बी              | 840           | धा गक्छेदमँ                  | 8=6              |
| <b>दीपार्मितामावस्रा</b> | <b>ध्र</b> १  | भाग्यस्यापन                  | 8=6              |
| यूतप्रतिपत्              | ४५२           | षदभूतद्यान्तिः               | 8=\$             |
| <b>बा</b> ढितीया         | धप्रक         | यजुर्वेदियादतस्व             | 7 1              |
| विष्ट्रामं               | <b>ક</b> પૂ ક | पार्वश्वत्राद्व प्रमार्थ     | 8 <u>८</u><br>१, |
| मार्गभी वं क्रत्यम्      | 27            | एकोहिए'                      | <b>४</b> ८५      |
| पीवक्रत्यं               | કપૂપ્         |                              |                  |
| मा चक्रत्य'              | ,             | सपिखीकरणं                    | 856              |
| रटनी चतुर्दशी            | 840           | सांवसरिकाया डं               | 850              |
| श्रीपसभी                 | ,,            | भाभ्यद्यक्यां इं             | ४६७              |
| माचमप्रमी                | 84 દ          | देवप्रतिष्ठा <b>तस्व</b> म्  | 1                |
| विधानसप्तमीव्रत'         |               | देवप्रतिष्ठा                 | ५०२              |
| चारीग्यमप्तमी            | ४ ६ ०         | प्रतिष्ठितसूत्तीं कदाचित् प् | रुजा-            |
| भौषाष्टमी                | 868           | भावे प्रतीकार:               | प्रश             |
| फाल्गुन क्रत्यं          | ,,            | चस्यसर्मन प्रतीकारः          | <b>५१</b> २      |
| श्चिराविव्रतं            | ,,            | जलाशयोत्सगतस्व               | <b>F</b> 1       |
| चेवज्ञय'                 | ४६२           | जलाश्य दाने फलं              | પ્રશ             |
| वा्वस्थादि               | ,,            | तङ्गप्रतिष्ठाकाख नियम:       |                  |
| षमोवाष्टमी               | ४६३           | <b>छन्दोग</b> हषोत्सर्गतस्वर | 7 I              |
| श्रीरामनवभी              | <b>४</b> ६४   | <b>इषीत्सर्गे</b>            | प्रस्            |
| मदनव्योदशी               | <b>ક</b> હ્યૂ | प्रेत हषीयार्गे हस्त्रभावः   | <b>५३</b> २      |
| मदनचतुदंशी               | ४६६           | इ <b>ष्ट च</b> चं            | ५३२              |
| मक्क वांख कापूजा         | 20            | षान्यस्थासी विधानं           | पूरुष            |
| रीगश्चान्ति:             | 862           | चरुखाखीपरिमा चं              | 4 80             |
| मयाति चित्रत्यं          | 29            | ऋक् <b>परिभाषाक्ष</b> मं     | 775              |
| र्तिकाषष्ठीपूजा          | ४०१           | सामपरिभाषा                   | 444              |
|                          | •             |                              | -                |

| विषय                                 | प्रधावां      | विषय                        | प्रकाश           |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| चारतग <b>लप</b> प                    | XXX           | तत् मतिष्ठामनाचं            | <b>45</b> E      |
| नीवुच्योत्तमतंत्वम् ।                |               | देवसम्बद्धामान              | <b>(१७</b>       |
| पुष्पीक्षमदर्भनिषाना दि              | <b>X48</b>    | विश्वसम्बागमहामानि          | 485              |
| एका सका नमस्य ग                      | X O E         | श्रूद्रक्रखविचारचत्रक       | Ąį               |
| दिव्यतस्वम् ।                        | ·             | य्द्रसम्बाग्यं              | 444              |
| दियानि                               | <b>₩</b> 08   | चतुर्व चंद्रात्यक्षणं       | • •              |
| दिबदेश:                              | <b>५७६</b>    | यजुर्वे दिष्ठवी वार्गत स्वन | 1                |
| दिवकावाः                             | पू <b>७</b> ६ | यन्विद्ववीत्रामः            | <b>( ! !</b>     |
| दिखविश्वेषाधिकारिष:                  | y so          | इवीत्सर्वविधानं             | 444              |
| द्रव्यसंव्यवा दिव्यविधेषः            | ¥E0           |                             | •                |
| षटीर्णात्तिषिः                       | <b>मॅट</b> ६  | दीचातस्वम्।                 |                  |
| षटारीपचिषि:                          | प्रदर         | दीयावास्त्रवनं              | <b>48 %</b>      |
| तत् प्रकीनः                          | प्रहर         | तत प्रयोगः                  | 44.8             |
| यशिपरी या                            | યૂર્ય         | दुर्गाचनपद्यति:।            |                  |
| तत प्रयोग:                           | ¥5¢           | ,                           |                  |
| <b>उदबपरी वा</b>                     | 358           | मनमादिसल्य:                 | 343              |
| तत्र प्रयोगः                         | € ∘ ₹         | बीधनम्                      | <b>*</b>         |
| विषविधि:                             | <b>€</b> •₹   | व्रतिषदादिकत्यः             | <b>{ { } { }</b> |
| बीवविधि:                             | € ∘ 8         | पष्ठग्रादिकसः               | 448              |
| तखुषविषि:                            | •••           | सप्तम्य।दिश्वल्यः           | <b>{</b> {8      |
| त्रमाषकविधिः                         | €09           | सप्तमी अध्यम्               | ((1              |
| ्रकाखविधिः                           | (.=           | महादमीपूजा                  |                  |
| धर्भराजविवि:                         | 30)           | •                           | <b>(0</b> ?      |
| तव प्रवीन:                           |               | चावरचपूजा                   | (96              |
| अपविधि:                              | 488           | समिपुत्रा                   | 421              |
|                                      | <b>688</b>    | नव मी इत्य म्               | 426              |
| <b>म</b> ठप्रतिष्ठादित <b>स्व</b> म् | •             | रमनीक्रमम्                  | <b>(</b> = 9     |
| मडप्रतिष्ठा                          | 412           |                             |                  |

## एकादशीतत्त्वम्।

प्रण्य सिंदानन्दं परमातानमी खरम्। सुनीन्द्राणां ंस्रातेस्तस्व' विता श्रीरघ्नन्दनः। श्रज्ञानितिमिरध्वंसिहरिपाद-नखिषम्। नला विस्म तत्र तत्त्वमेकादशीव्रतादिषु। एका-दशीव्रतं तत्र कलञ्जन्यायनिर्णयः। पुर्ण्यकाले तु संक्राम्ते-विधिवत्प्रतिषेधनम्। व्रतस्य लच्चणं तव यहसमार्जनं तथा। वैदिने कममात्रे च नारायणनितसृती। विशानामादिसाङ्गार्थं तथाच्छिद्रावधारणम्। श्रो तत्सदितिनिर्देशः कर्मणां प्राग्भवेत् व्रतम्। कङ्कल्पविषयो नित्यं काम्यञ्चेकादशीव्रतम्। इहि-श्राह्य विषय उपवाससमन्वयं:। दयादिनचणान्यत व्रते गन्धादिवर्जनम्। ऋतौ व्रते स्त्रीगामित्वं याद्वाहे न च तद्ग-वेत्। चतुर्थाइपरित्यागः प्रैयस्तसुतकाङ्गिणः। एकादशी-भोजनं तु निन्दानित्यलसाधकम्। नित्यं सदादिविष्वजिद्-यावज्जीवनयौ तथा। अभन्नौ मनमा कर्मनित्यात् पापचया-दिकम्। एकादशीव्रतफलं राविसत्रनयस्तथा। न्यायः संयोग-पार्थकां विश्वित्राहस्य नित्यता। एकस्य नित्यकाम्यत्वे योषित्-श्राष्ठविवेचनम्। श्रापिण्डकमघाश्राद्वात् पचश्राद्वान्तरं न च। पार्वणासनदानादी ये चावलेति निर्णयः। पर्य्युदासस्तथा सायमुषाद्यविदिकास्त्रया। उपवासाधिकारी च क्रणाया-मधिकारिता। वैषावानां सपुत्राणां तत्र वैषावलचणम्। नित्योपवासे रव्यादिदोषाभाव उपोषणम्। सप्तवारेष्वयाघ्रेय: पित्रशेष उपोषणे। पूर्णितिथिखरूपच पूर्णेकादिशिका तथा।

विस्प्रयेकादमी चैव दशस्या संयुता सदा। नोपोषा तासुं संचिपोदममी नियमास्तथा। एकादम्याश्व सङ्क्ष्यः श्रीमपूजा-विवेचनम्। षट्तिंग्रदुपचारादिजपपर्वनिरूपणम्। द्वादमी-नियमस्तद्दुपवाससमपणम्। पारणायास्तथा कालः सङ्टे जलपारणम्। तुलसीमहिमा तच तथा रुद्राचधारणम्। स्वदत्तदेवनैवेद्याद्यपयोगः स्तिया स्तथा। श्राद्वपिण्डादनस्ततः कृपादित्यागयागता। त्यन्नस्तत्वोपयोगश्च रजः सुतिकनोन्नतम्। अपवासानुकत्यश्च तथेवोद्यविस्थितिः। एकमन्नं तथा नन्नां हविष्यद्रव्यनिर्णयः। स्तिन्नधान्यस्य भचत्वं प्रातिनिध्यविने-चनम्। चान्द्रायणादौ यामानां परिमंख्याव्यवस्थितः। पार-णानियमः पानत्वपामनभनाभनम्। व्यवस्था भयनादौनां संकथान्ते जगत्पतः।

श्रय एकादगोत्रतम्। तत्र वराहपुराणम्। 'एकादश्यां निराहारो यो भुक्तं दादगीदिनं। ग्रक्तं वा यदि वा क्षणे तद्वतं वैण्यं महत्। महत्त्वमाह। 'यदीच्छे दिण्युना वासं पुत्रसस्यदमालनः। एकादश्यां न भुक्षीत पच्चयोरुभयोर्ग्यः। एति दिदन् स्वोराणि हन्ति पापानि पार्थिव। योग्रहीत्वा कृतं मोहादेकादग्योदिनं नरः। न समापयते तस्य गितः पापोयसो भवेतः। श्रत 'एकादश्यां प्रकुर्वन्ति उपवासं मनोष्णिः। हित भविष्यपुराणे उपवासपदात्रिराहारपदं नैकादग्योकालमात्राभोजनपरम्। किन्तु तद्युताहोरात्राभोजनपरम्। तत्रवोपवासपद्व्यवहारात्। न च वैपरीत्यम्। उपवासपद्याहाराभावमात्रपरत्वे लक्षणाप्रसङ्गात्। निराहारपद्योपवासपरत्वे तु न लच्चणा सामान्यशास्त्रस्य विश्वेषतात्। पर्य्यकत्वात्। तथाच कात्यायनः। 'नित्योपवासी यो मर्च्यः सायं प्रातभिजिकियाम्। सन्त्यजेन्यतिमान् विप्रः संप्राप्ते हरिः

वासरे'। सायं प्रातरिति रात्रिदिवोपलचणम्। 'सुनिभिर्द्धर-्यनसुक्तं विप्राणां मर्खेवासिनां नित्यम्। श्यन्ति च तथा तमिख्यां सार्वप्रहरयामान्तः' दति छन्दोगपरिणिष्टैकवाका-लात्। श्रतएव खण्डतियेरप्यहोरावलकीर्तनम् श्रहोराव-साध्यकर्माङ्गलार्थम्। तथाच विशाधर्मोत्तरे। सा तिथिस्तद-होरात्रं यस्वामभ्यं दितोरविः। तया कर्माणि कुर्वीत द्वास-वृद्धी न कारणम्। सा तिथिस्तदहोरात्रं यस्यामस्तिमतोरवि:। न्तया कर्माण कुर्वीत ज्ञासष्ट्रही न कारणम्। श्रुक्तपचे तिथि-ग्रीष्ट्या यस्वामभ्यदितोरवि:। क्षणपचे तिथिग्रीष्ट्या यस्या-मस्तिमतोरविः'। तच तिष्यान्तरम्रहायभावं विना प्रायो न सभुवति त्रतएव ररह्मपरिशिष्टे युरमारनीत्यभिधाय तिथ्यो-युंगां महाफलमिल्नाम् श्रस्य प्रयोजनन्तु तिथेः खण्डविशेष-नियमनम्। स्रतिष्या कर्मानिवाहि सहायभावेनान्यतिष्यतु-प्रवेशेन हीरातसाध्योपवासाद्याचरणञ्च। एवञ्च प्रातःकाले तियानारे तियानारेऽप्युपद्वाससङ्गलः श्रहोरात्राभोजनरूपस्य तस्य प्रातरारकार्र्हेलात्। संवत्सरप्रदीपेऽपि 'प्रातः सन्धां ततः क्तवा सङ्गल्यं वुध ग्राचरेत्' इत्य्तम्। ग्रत्न च कर्मण स्तावदः पूर्वजनकले न प्राधान्यम्। तिथ्यादेश्णलेन कचिद्रपलचणल-माइ गर्गः। 'तिथिनच्रवारादिसाधनं पुख्यपापयोः। प्रधान-गुणभावेन खातन्वेरण न ते चमाः' इति प्रधानस्य कर्मणोः गुणभावेनाङ्गत्वेन। एवञ्च निराहारपदस्योपवासपरत्वेन कलः श्वाधिकरणन्यायानैकादशौचणमतिवाश्व भोजनम्। किन्वे-कादश्यामिति विहितैकादशीयुक्ताहोरात्रपरम्।

श्रय कलञ्जाधिकरणम्। तत्र श्रुतिः। 'न कलञ्जं भचयेत्' इति कलञ्जभचणाभावविषयकं कार्थ्यमित्यर्थः। तत्र कार्जविशेषानुपादानानिषध्यमान क्रियायां प्रहत्ति-

मती निषेधविधावधिकाराद्यावत्कालमेव तस्यां निवृत्ति:। न इ कलकामचणाद्यतः कुतिसत् कारणादि-व्रत्तस्य निषेधानुपालनं सक्तइत्तमिति कलस्त्रभत्तणनिषेधीं न युनस्तं निवर्त्तयति किन्तु भच्चणप्रवृत्तिमत्तामात्रमधिकारि-विश्रेषणं यदा यदा भवति तदा तदा एव निषेधविधिरपि तं निवत्तयित। न हि कलम्बस्य भन्नणसुपक्रम्य यावत् कालं तङ्गचयति। अतस्तदितरकाले निष्ठत्तिः सिडैबेति भवति विफलोविधिः। ननु नासौ निष्टत्तिरप्रवृत्तस्य निवृत्त्यनुपपत्तेः। सत्यं प्रष्टत्युपाधिना विनाशं प्रापान् प्रागभाव एव प्रवृत्ति-निराकरणात् साध्यमानोनिष्टतिरुचते। न तु प्रष्टतिरपि साध्यतयोपदिश्यतं किन्तु रागप्राप्तप्रवित्तमतएव निषेधविधा-विधिकारः। यत्तु भनसा तु प्रष्टत्तस्य भूतचेष्टावताऽपि वा। यदनागतभावस्य वर्जनं तिमवर्त्तनं दति। श्रवािषशब्देन अप्रवत्तमात्रसमुचयान विरोध: भृतचेष्टावत इति। 'भूतं स्मादी पिशाचादी जन्ती क्रीवं विष्वित्ते। प्राप्ते वत्ते सम सत्ये देवयोन्यन्तरे तुना इति मेदिन्युक्ते:। भूते प्राप्ते निषध्ये चेष्टाव च द्रत्यर्थः। ततश्च प्रागभाव एव कालान्तरसम्बन्धितया साध्य-लेनोपदिश्यते। प्रागभावश्वानादिसंसर्गाभावमाचपरः स च अप्रवृत्तस्य भचणकारणमननुतिष्ठतः सिद्धत्येव। तसात् सञ्जत्कियापर्यवसायित्वे विफलोविधिः। कादाचित्काकर-गस्य निषेधमन्तरेणापि प्राप्ते:। न च स्वर्गकामादिवत् साध्य-तया प्रवृत्तिमत्न नृंकत्वमप्यद्गं विषयमात्राननुष्ठानाधीनसिष्ठ-वात्रिषेधनियोगानामिति कर्त्रव्यता काङ्गाविरहात् प्रतएव ग्रचित्वमपि तत्र नाष्ट्रम्। तस्मानिषधिविधिषु काकवन्तोदेव-दत्तस्य रहा इत्यादिवत्तरस्यत्वे नाधिकारिविश्रेषणीभूताया प्रष्टत्तेर्यावत्वालमनुद्दत्तिस्तावत्वालमेव निद्वत्ती साफ्खं पुन-

निभित्तान्तरवन्न सक्तदनुष्ठानेनेव शास्त्रार्थिसिंहः। नैभित्तिक-याहादावमावास्याविष्टमजीवनस्याधिकारिविशेषणस्यैकत्वात् सक्तत्वरणेनैव शास्त्रस्य सफलकत्वं नैकामावास्यायामेव पुनः पुनः क्रियया तथात्वं विधिगौरवापत्तेः। न हि तत्र सञ्जत्-करणमेव शास्त्रं विना सिध्यति। अतएव स्मृति:। 'यथा-ष्ट्रेनाष्ट्रिकं कर्म मासेनैव च मासिकम्। न्यूनाधिकं न कर्त्रव्यं नचैकत क्रियादयम्'। एकस्याः क्रियाया एकदा वारहयविधानं न युक्तमिति इलायुधः। 'श्रमावास्याभेदे पुनस्तदविक्छन्न जीवनभेदादधिकाराहस्या शास्त्रायोऽप्यावर्तते इत्येतत् न्यायसून्तमेव व्याख्यात्वचनद्वयं जीसूतवाहनेन लिखितं यथा। 'निमित्त' कालमादाय द्वतिविधिनिषेधयोः। तत पुच्ये विधेष्टतिनिषेधः कालमातके। तिथीनां पूच्यता नाम कर्मानुष्ठानतो मता। निषेधस्तु निव्चात्मा कालमात्र-मपेचते'। पूज्ये युग्सादिनेति श्रेषः। कालमाधवीये हदः-गर्गः। 'निमित्तं कालमादाय द्वतिर्विधिनिपेधयोः। विधिः पुच्य तिथी तत्र निषेध: • कालम। त्रके। तिथीनां पूज्यता नाम कर्मानुष्ठानतो मता। निषेधस्त निष्ठस्यासा कालमात्र-मपेचते'। रविसंक्रान्ती तु तद्पलचितपुख्यकाल एव ग्राह्यो-विधिविविधेधेऽपि। कालान्तरकत्पने गौरवाहचनाभावाच। मंक्रान्य पवासस्य व्रतलेन भावरूपलात्तद्विटितलादा उभय-यापि तत पूज्ये विधेईत्तिरित्यनेन पुर्णकालयुक्ताहोरात-कर्त्रव्यता एवमव गुरुचरणाः। प्रत्युत एकस्मिन् काले विधेय-प्रतिषेध्ययोः पुर्ण्यपापयोः प्रतिपादकं कामधेनुनैयतकालिकक-न्यतर्वात्य-चिन्तामणि हेमादिवाचस्यतिमिश्रधतदेवीपुराणम्। 'श्रतीतानागतो भोगो नाडाः पञ्चद्य सृताः। सानिध्यन्तु भवे-त्तव ग्रहाणां संक्रमे रवे:। व्यवहारो भवेलोके चन्द्रसूर्योप-

लित:। वाले विकल्पते सव ब्रह्माण्डं सचराचरम्। पुर्श्यः पापविभागेन फलं देवी प्रयच्छति। एक्सधापि स्नतं तिस्नन् कोटि कोटिगुणं भवेत्। धर्मादिवर्दते द्याय्राज्यं पुन्न-सुखादि च। अधर्माद्याधिशोकादिविषुवायनसिधी। विषु-वेषु च यहत्तं जप्तं भवति चाच्चयम्। एवं विषाुपदे चैव षड्गीतिमुखेषु च'। भोगोव्याप्तिः सूच्यसंक्रमणकालसवि-धाने पुर्णतमत्वमिति यावदिति कस्पत्रः। वस्तुतस्त भुज्यत इति भोगोभोग्यः रविसंक्रमणे। अतीतानागतः कालोभोग्यस्तिविभित्तपुर्ण्यपापजननयोग्य इति यावत्। अतः एव 'पुरायपायविभागेन फलमित्यपसंद्वतम्'। यत्तु 'मई-रात्र व्यतीते तु संक्रान्तिर्यद इभवित्। पूर्वे व्रतादिकं कुर्यात परेद्यः स्नानदानयोः' इति तत् 'उपोध्यैव च संक्रान्यां स्नात्वा योऽभ्यर्चयेद्रविम्। स्नातः पञ्चोपचारेण मकामफलमाप्र्यात्। इति भीमपराक्रमीयैकवाकातया परदिवसीयस्नानदानिमि-त्तकं प्राग्दिनोपवाससंयमरूपव्रतादिपरम्। अन्यया प्रागुक्त-विरोधापत्ते:। स कालः कियानिश्वादः। नाद्यः पञ्चदश्ति उभयतः पञ्चदग्रदग्डपृग्यत्वं दिवा विशापदीविषयमिति तिथितत्त्वे वच्चते। सामिध्यमित्यादिना तस्यैव कानस्य स्तृति:। विकल्पते स्वभावात् प्रश्ववते। देवी मंक्रान्तिः कालखरूप संक्रान्य पक्रम दंबीपुराण एव। 'समायनसृत् र्मासः पचीष्ठत्र क्रमेण त्। स्थलस्स्यविभागेन देवी सर्वगताः विभो' इत्यभिधानात्। 'कलाकाष्ठादिक्षेण परिणामप्रदा यिनी' इति मार्कण्डेयप्राणाच। तस्मादमावास्यायां इति तमपि न किन्यादित्यादेनिपेधविधित्वेन कलक्षभन्तणन्याया यावत् कालभावित्वं निराष्ट्रारस्य तु वैधोपवासरूपत्वात् व रूपलाच न तदवसरः तयोभीवघटितत्वात्।

श्रथ व्रतत्तवाणम्। दीर्घकालानुपालनीयः सङ्ख्योव्रतः मिति नारायणोपाध्यायानां खरसः। खकर्त्तव्य विषयो-नियतः सङ्कल्पोव्रतमिति श्रीदत्तहरिनाथवर्षमानप्रसतयः। सङ्गल्यस भावे मयैतत् कर्त्तव्यमेव निषेधे न कर्त्तव्यमिति ज्ञानविश्रेषः त्रतएव सङ्खलः कर्ममानसमित्याभिधानिकाः। वस्तुतस्तु पूर्वीत्तवराच्चपुराणवचनेनैकादश्युपवासस्य व्रतत्वाभि-धानात्। 'एकभन्नोन नन्नोन तथैवायाचितेन च। उपवासेन चैकेन पादक्षच्छ उदाष्ट्रतः'। द्रत्यादि याचावस्क्रायुक्तेषु, एकभन्ननत्वायाचितभोजनोपवासादिषु पादकच्छादिलाभि-धानाच न सङ्कल्पोत्रतं किन्तु सङ्कल्पविषयतत्तत्कर्मेव व्रत-ुमिति। अतएव व्रतानां सङ्गल्पसभावत्त्वमाह मनुः। 'सङ्गल्प-मूलः कामो वै यज्ञाः सङ्गल्पसभावाः। व्रतानियमधर्मास सर्वे सङ्गल्पजाः स्मृताः'। श्रनेन कर्मणा इदिमष्टं फलं साध्यते दत्येवं विषया बुद्धिः सङ्गल्यस्तदनन्तर्गमष्टसाधनतया प्रवगते तिसान् इच्छा जायते ततस्तद्यं प्रयत्नं कुर्वीत इत्येवं यत्राः सङ्गल्पसभावाः। व्रता श्नियमरूपा धर्माश्चतुर्थाध्याये वच्य-ुमाणाः। सर्वे दत्यनेन श्रन्येऽपि शास्त्रार्थाः सङ्गल्पादेव जायन्त ेद्रित कुत्त्वभष्टः। सङ्गल्पमाच्च वराहपुराणम्। 'प्रातःसङ्गल्प-येदिहानुपवासत्रतादिकम्। नापराह्ये न मध्याक्रे पित्रा-काली हि ती स्मृती' सङ्गल्पो व्रतस्थारका दत्युक्तं राघवभट्ट-भृतोविषाः। 'व्रतयज्ञविवादेषु यादे होमेऽर्चने जपे। यारब्धे े सूतकं न स्थादनारब्धे तु सूतकम्। श्रारम्भोवरणं यज्ञे संस्थावतजापयोः। नान्दीयादं विवाहादी यादे पाक-परिक्रिया। निमन्त्रणन्तु वा याडे प्रारमः स्थादिति श्रातः'। पाकपरिष्क्रियेति साग्नेदेशेश्राडविषयं तत्वैव तस्या-उन्य श्वावधानेन तदम्निपानस्यासाधारणलात्। सङ्कल्पः

विधानन्तु संवत्सरप्रदीपे। 'प्रातः सन्ध्यां ततः काला सङ्गर्धं व्य प्राधरेत्'। शान्तिपर्वणि 'ग्रहीली ड्रम्बरं पात्रं वारिपूर्ण-मुद्द्युखः। उपवासन्तु ग्रह्मीयाद्यशा सङ्गल्पयेषुधः। देवता-स्तस्य तुष्यन्ति कामिकं तस्य सिषाति। श्रन्यया तु ह्या मर्चाः क्षिश्वन्ति खल्पवुषयः । यद्देति पचान्तरम्। तैन ताम्यपावाभावे सङ्कल्पमावं कल्पतरी तु यह ति नक्तादिव्रत-परम्। तद्युतां तत्पदाध्या हारापत्ते:। यत्मङ्गल्पयेत्तद्गरह्वीः • यादित्यनेनैवोपपत्ती वाकारोपवासपदवैष्ठर्थापत्तेस । तथाच कालमाधवीये वराष्ट्रपुराणं ग्रहीत्वौड्ग्बरं प्रातं वारिपूर्ण-मुद्रक्षा खः। उपवासन्तु गरह्योयात् यद्वा वार्य्यव धारयेत्'। यद्यपि व्रतं शास्त्रविहितानियम इति यथा अयाह्यभोजी श्रिष्टितात् प्रवृत्तो नियम इति सति भाजने श्रश्राद्यमेव भुङ्को इति वैयाकरणाः 'तथा नियमो व्रतमस्त्री तचोपवामादि-पुर्णकम्' इत्याभिधानिकाः। शास्त्रविद्यिनेवमोत्रतमित तच उपवासादिलचणिमत्यर्थः। तथापि तनातं व्रतमिति न वाच्यम् ऋतुकालाभिगामो स्वर्मदेखादावतिच्याप्ते:। गरहोत-वताकरणे दोषमाच कागलेय:। 'पूर्वं व्रतं ग्रहोत्वा यो नाच-रेत् काममोहित:। जीवन् भवति चाग्डाला सतः खा चैव . जायते। द्वादशीव्रतमादाय व्रतभङ्ग' करोति यः। द्वाद-भाष्टं व्रतं चीणं निप्फलं तस्य जायतं र्रात नारदीयवचनात् द्वादश्यां विश्वेषोऽपि। प्रायिश्वत्तमात्त पद्मपुराणं 'लोभा-काहात् प्रमादाद्वा व्रत्भक्षो यदा भवेत्। उपवासत्वयं कुर्यात् कुर्यादा केशमुग्डनम्। प्रायस्तिमदं कत्वा पुन-रेव ब्रती भवेत्। वा शब्दः समुचये तेन मुग्डनच कार्त-व्यमिति प्रायिसविवेकः। प्रमादस्य सक्तत्कतत्वे प्रति-प्रस्ते देवलः। 'सर्वभूतभयं व्याधिः प्रमादोगुरुशासनम्।

भव्रतन्नानि कथान्ते सम्रदेतानि शास्त्रतः'। इति कर्त्तव्य-तायां स एव। 'त्रभुक्ता प्रातराहारं स्नात्वाचस्य समाहितः। सूर्यादिदेवताभ्यस निवेदा व्रतमाचरेत्। ब्रह्मचर्ये तथा सत्यं शौच मामिषवर्जनम्। व्रतेष्वे तानि चत्वारि वरिष्ठानीति निश्वयः। प्रातः व्रतमाचरेदित्यन्वयः। प्रधानपदार्थान्वयस्या-श्यिहितलात्। प्रातःसङ्गल्ययेदिति वचनैकवाक्यलाच । श्रभुक्ता श्राहारमित्यर्थात् पूर्वदिने एकभक्तत्वमायाति। नन्वाहारस्य रागप्राप्तत्वात् श्रनुपादेयतया उद्देश्यस्य एकत्वसंस्थायाः समार्जनवायेनाविवचितत्वं युक्तमिति। स च न्यायस्तृतीयाः ध्याये निरूपित:। यथा ज्योतिष्टोमे। कुग्रपवित्रेण ग्रहं संमा-ष्टीति श्रूयते तत्र संश्रयः किमेकग्रहस्य समार्जनमृत ग्रहेर्ज्हो-तीति वाक्येन प्राप्तानां दशयहाणां तद्यं किमुद्देश्यगता संख्या विविच्ता नविति। यथा पश्चना यजीतेत्यत एकवल्ल-श्वितवलाद्पादेयपश्रगता संख्या विवित्तिता तथैव ग्रहमिले वीं-वचनश्रुतिवलादुइ श्यगताप्ति संख्या विविच्चता भवितुमई-तीति। तस्मदेकस्यैव ग्रहस्य समार्जने प्राप्ते सिद्धान्तयति पश्चीवीक्यान्तरेणाप्राप्तत्वादनेनैव वाक्येन यागसम्बन्धावगमादु-यागं प्रति प्रयोग्णोभावात् यावदुगुणं प्रधानस्य प्रवृत्यभावात् 'कियता पश्रनेत्यवच्छेदकाकाङ्गायां तदवच्छे दकत्वेनैकत्व-संख्या संवध्यत द्रत्यपादेयगतायाः संख्याया विविच्चितत्वं युत्तां यहाणान्तु वाक्यान्तरेण यागसम्बन्धावगमात् समार्जनवाक्ये दियौयाश्रुत्या समार्जनं प्रतिग्रहस्य प्राधान्यावगमात् यावत् प्रधानं गुणस्य समार्जनस्यावर्त्तनीयत्वात् कियन्तोग्रहाः समा-र्जनीया द्रत्याकाङ्गायामनुपादेयग्रहगता संख्या न विविचितिति माधवाचार्थः। उत्तरमीमांसायां कल्पतक्तु किश्विदिधातुं सिद्ववित्रदेश्यत्वम् उद्देश्यत्वम् श्रनुष्ठेयत्वेन निर्देश्यत्वसुपा-

देयत्वम् उद्देश्यगतसंख्याया प्रविवचायां प्रष्टं समाष्टीत्यत उद्यग्रहस्याविवसा स्थात् साम्यात्। तथाम चमसादेरपि समार्जनप्रमङ्गः सचायुत्तः चममाधिकरणे हि प्रक्षतयागसम्ब-सिसोमपात्रलाविशेषेण ग्रहपदस्य चोपलचणार्थलेन चम-सानामपि समार्जनमाश्रद्धा मिडान्तितं 'अनुवाद्यमनुक्का तु न विधेयमुदीरयेत्। नद्यान्यास्यदं किञ्चित् कुत्रचित् प्रतिष्ठति' इति न्यायेन केवल समार्गविध्ययोग्यत्वादृष्ट्रे श्येन भाव्यम्। तच्च ग्रहशब्दे न समर्पितं न च चमसलचणार्थी-ग्रहग्रदः। ग्रहगागावान्तरापूर्वसाधनस्यान्तरङ्गस्य तेन लच्च-माण्लात्। श्रन्थथा तदसाधनस्यापि ग्रहस्य समार्गः प्रस-ज्येत ब्रीहियवयोस्ववान्तरापूर्वभेदाभावात् ब्रीहिन् प्रोच-तीत्यत त्रीहिशब्दो यवीपलचणार्थ इति उत्तं ततस ग्रहेषु एव मुमागे इति। ननु यदि ग्रह उद्देश्यत्वेन विधिपरिग्रहीत-सहितदिकत्वमिष प्रमुक्तत्वोह देशां स्थात्। मैवं ग्रह-गतन्त्वे कर्त्वं ग्रहान् प्रत्यवच्छं दक्तिन रूपंण न विविच्चतं युक्ताहि पश्चना यजेत इत्यव उपादेयविशेषणत्वादेकतः विवचा एकप्रसवतयैकपश्चविश्वष्टयागविधिसकावात्। तु ग्रहत्वैकत्वयोः समार्गविधावुद्दे ग्यमानयोगुणानाञ्च पदार्थ-वादमबन्धः समलात् स्यादिति न्यायेन परसबन्धादेक-यहस्यैव उद्देश्यत्वेन पर्यवसानात् प्रत्यदेश्यं वाकासमाप्तिः स्यात्। यहमनं समार्ष्टीति ततस वाकाभेदः स्यात् अतो-यहलेन सर्वान् प्रक्षतानन्य समार्गमातं विधेयम् एवं यस्रोभयं इविरन्विच्छेत् स ऐन्द्रं पश्चशरावं चत् निर्वपेत् द्रत्यत्र उभयत्वंमविवित्तं तदुत्रं प्रक्षत्यर्थोऽपि ख्लोतदुद्दे यस्य विशेषगम्। संख्या तुल्यनीतित्वादविवचां प्रपद्यते। एवं खर्गकाम इत्यव पंस्वमविविच्चतम्। भतएवोक्तं 'प्राप्ते

वार्मण नानेकोविधातुं शकाते गुणः। श्रप्राप्ते तु विधीयन्ते वस्वोऽप्येकयस्तः'। इति किञ्च सर्वेषामेकसंस्काराकाङ्कित-लेन एकत्वाविवचा युक्ता तस्मात् सर्वे ग्रहाः समार्जनीया इति एवमभुक्का प्रातराहार्गमत्वत्राप्येकत्वाविवचा श्रस्त सत्यम् षविश्रेषिताहार-निव्वत्तिपरत्वासक्यवाहिश्रेषापेचायामेक-वचनं नियामकमन्यथानध्यावसायापत्ते:। त्राक्रियते द्रत्याद्वार-मनादि ततस पूर्वाहे एकाहारं भुक्का पराहे प्रातःकाले क्रतस्नानाचमनः। 'सूर्यः सोमो यमः कालः सन्धे भूता-न्यहः चपा। पवनोदिक्पतिभूमिराकाशं खचरामराः। ब्राह्मं शासनमास्थाय कल्पध्वमित्त सन्निधिम्' दत्यनेन सूर्या-दौन् निवेदा व्रतं सङ्कल्पयेत्। मैथिलास्त अदा भगवन् सूर्या भगवत्योदेवता एतद्व्रतमाचरिष्यामीत्यनेन स्थाय देवता-भ्यस निवेद्य सङ्कल्पं कुर्यात् अनेका इसाध्ये तु अद्यारभ्येति-विशेष दत्याह। हारीतः पतितपाषण्डनास्तिकसमाषणा-नृतास्रोलादिकम्पवासदिने विवर्जयेत्। कुर्मपुराणे 'विह-र्थामान्यजान् स्तीं पतितज्ञ रजखलाम्। न स्थ्रोन्नाभि-भाषेत नैचेत व्रतवासरे'। वौधायन उद्योगपर्व च। 'श्रष्टी तान्यव्रतन्नानि श्रापोमूलं फलं पयः। इविव्रीह्मणकाम्या च गुरोवंचनमौषधम्'। अतएव फलाहारादाविप मूलजलाद्य-विरुद्धम्। ब्राह्मणकाम्यादिषु न न्यूनत्वनियमः। धर्मार्था-रस्वतस्यासमाप्ती मरणेऽपि तत्फलप्राप्तिमाचाङ्गिराः। 'यो यद्यं चरेडममसमाप्य सतो यदि। स तत्पुरायफलं प्रेख प्राप्नुयाचान्दव्रवीत्'। प्रेख परलोके। प्रायश्चित्तविने-कोऽप्येवं वैदिके कर्ममात्रे नारायणसारणनमस्कारी प्राह योगि याग्यवल्काः 'ध्यायेन्नारायणं नित्यं सानादिषु च कर्मस्। प्रायिक्यिपि सर्वस्मात् दुस्ततानुचते पुमान्। प्रमा-

दात क्वर्वतां कर्म प्रचिवताषरेषु यत्। सारणादेव तिश्विष्ठीः संपूर्णं स्वादिति श्रुति:। तिहणोरिति मन्त्रेण मन्त्रेर स पुन: पुन:। गायती वैष्णुवी छोषा विष्णोः संस्मरणाय वै' मन्त्रय 'तिहिणोः परमं पदं सदा पर्यान्त स्रयः। दिवीव चचुराततम्'। वामनपुराणे। 'सर्वमङ्गलमङ्गलां वरेखां सर्वतोसुखम्। नारायणं नमस्त्रत्य सर्वकर्माणि कारयेत'। यातातपपरायरो। 'षच्छिद्रमिति यद्दाक्यं वदन्ति चिति-देवता:। प्रणस्य भिरसा प्राष्ट्रमिष्निष्टोमफलै: समम्। चितिदेवता विप्राः। प्रिमिष्टोमफलैरिति स्तुतिः। विष्राः 'ब्राह्मणानां प्रसादेन दिवि तिष्ठन्ति देवता:। ब्राह्मणाभिहितं वाकां न मिथ्या जायते कचित्। यत् ब्राह्मणास्तृष्टतमा वदन्ति तह वताः कर्मभिराचरन्ति। तृष्टेषु तृष्टाः सततं भवन्ति प्रत्यचदेवेषु परोचदेवाः'। तद्पि ब्राह्मणाय दैसि-णारूपं किश्विह्त्वा ग्राष्ट्रम्। तथाच गोविन्दमानसोक्षासे नार-दीयम्। 'सर्वषामप्यलाभेषु यथोक्तकरणं विना। विप्र-वाक्यं तथा सुभु व्रतस्योद्यापलचणम्। हथा विप्रवची यस्तु ग्रह्णाति मनुजः शुभे। भदत्वा दिचिणां वापि स याति नरकं ध्वम्'। उद्यापः प्रतिष्ठा। ब्राह्मणलचणमाइ पैठी-निसः 'चमा दया दमो दानं धर्मः सत्यं युतं घृणा। विद्या-विज्ञानमास्तिकामेतद् ब्राह्मणलचणम्'। श्रुतमर्थाववोधः। श्रतएव मनुः 'चतुभिरिष चैवैतैनित्यमाश्रमिभिहिजै:। दश-लचणकोधर्मः सेवितव्यः प्रयव्वतः। धृतिः चमा द्या स्तेयं शीचिमन्द्रियनिर्ग्रहः। धीविंद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्म-सचगम्। धतिरिष्टवियोगानिष्टप्राप्तौ चित्तस्य यथा पूर्व-मवस्थानम्। दुन्द्रियनिग्रहः भ्रप्रतिषिद्वेऽपि विषयेऽनित-प्रसः। धीर्षिताष्टितविचेचक्यास्त्रार्थज्ञानं विद्या पाता-

**एखिन्नानम्। सत्ये** विशेषमाच गोतमः। 'नानृतवचने दोषा जोवनश्चेत्तदधोनं न तु पापोयमां जीवनमिति'। कामी-षाणाच 'सर्पिनवणतैलादिचये चापि पतिव्रता। नास्तीति न ब्रुयादायाद्यर्थे न योजयूत्'। स्वयेऽपि पृतं वर्षितिमिखादिप्रयोज्यम्। श्रपथेऽपि मनुः 'कामिनीषु विवा-ष्टिषु गवां भच्चे तर्यस्वनं। ब्राह्मणाभ्युपपत्ती च प्रपये नास्ति पातकम्। हस्यने होमार्थमप्रत ब्राह्मणास्युपपत्ती ब्राह्मण-रवार्यमङ्गीक्षतधनादौ मिष्यायपये पापं नास्तीति कुत्रूक-मदः। यमः 'न नर्भयुक्तं वचनं ज्ञिनस्ति न स्वैरवाचा न च मैथनार्थे। । प्राणात्यये सर्वधनापद्वारे पञ्चानृतान्याहर-पातकानि'। नर्म क्रौड़ापरिद्वास दति यावत्। अतएव मिताचरायां स्मृति:। 'गुरुणापि समं झास्यं कर्तव्यं कुटिलं विना' खैरवाच स्वानयंपरोद्दारायं कपटेनान्याभिलाप:। षतएव यहः। 'यस्य यस्य तु वर्णस्य द्वत्तच्छेदं समाचरेत्। तस्य तस्य वधः प्रोत्तां प्रायश्चित्तं समाचरेत्'। वायुपुराणे। यदेतद्रविणं नाम प्राणान्ते तु विचित्राः। स तस्य हरते प्राणान् यो यस्य हरते धनम्। ऋादित्यपुराणेऽपि। 'षष्टि' भषसहस्राणि खर्ग वमति भूमिदः। उच्छेता चानुमन्ता च गान्धेव नरके वसेत्'। महाभारते 'सत्य' भूतहितं प्रोक्त' मनसोदमनं दमः। तपः खधर्मवर्त्तित्वं शौचं सङ्करवर्जनम्। तन्तोषो विषयत्यागो च्रोरकार्य्यनिवत्तेनम्। चमादन्द्वसहिष्णु-वमार्जवं समिचित्तता। ज्ञानं तत्त्वार्थं सम्बोधः शमश्चित्त-ग्राम्तता। द्या भूतहितैषित्वं ध्यानं निविषयं मनः'। : म्हं भौतोष्णादि। वैदिके कर्मण प्रथमतः श्रों तत्सदिति नर्देशोऽपि। तथाच भगवहीता। 'श्री तसदितिनिर्देशो बद्धाणिक्वविधः स्रातः। ब्राह्मणास्तेन वैदास यन्नास

विहिताः पुरा'। भौतसदिति विविधो ब्रह्मणो जगदी-खरस्य निर्देगोऽभिधानं ब्रह्मविद्विसिन्तितम्। तत्र तावदो-मिति ब्रह्मेत्यादि श्रुतिप्रसिद्धेः घोमिति ब्रह्मणो नाम। पात-न्त्रलिखाइ अस्येव वाचकः प्रणव इति। अस्य ब्रह्मणः। श्रीकारो भगवान् विश्वारित्यादि तु वाश्यवाचकयोरभेदन। तथाच जगलारणत्वेन प्रसिद्धतादिषटूपां परोचलाच। तच्छव्दोऽपि ब्रह्मणो नाम। एवं परमार्थसस्वसाधुत्वप्रशस्त-लादिभिः सच्छब्दोऽपि। यतस्तेन त्रिविधनिदंशेन यद्वा यस्यायं विविधी निर्देशस्तेन परमास्मना ब्राह्मणादयो निर्मिताः। तथाच 'तस्मात् प्रोमित्युटाह्रत्य यद्भदानतपः क्रिया:। प्रवर्त्तन्ते विधानीक्षाः सततं ब्रह्मवादिनां यस्प्रादेवं ब्रह्मणो निर्देशस्तसातु मासित्युदाष्ट्रत्य उचार्य कता वेटवा-दिनां यचाद्याः शास्त्रोत्ताः क्रियाः सततमङ्गवैकस्येऽपि प्रकर्षेण वर्त्तन्ते सगुणा भवन्तीति भगवच्छक्कराचार्थ्यचरणाः। व्यक्त-माइ योगियाच्चवल्काः। 'यद्यनश्चातिरिक्तश्च यिक्द्रं यदयत्त्रियम्। यदमध्यमग्रहच यातयामच यहवेत्। तदोः द्वारप्रयुक्तेन सर्वञ्चाविकलं भवेत्'। भगवद्गीतायाम्। 'तदित्य निभसन्धाय यज्ञदानतपः क्रियाः। दानिक्रियाच विविधा क्रियन्ते मोचकाङ्किभिः'। तदिति ब्रह्मणाभिधानसदाष्ट्रत्ये त्यनुषकः पर्नाभमन्याय कर्मणः फलमिति ग्रेषः। तस्राः फलाभिसन्धानं विना सुमुच्चणा कर्म कर्त्त्रश्रासत्यपि बोध्यम् 'सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते। प्रयस्ते कर्मा तथा सच्छब्दः पार्थ युच्यते। यतो विद्यमानजन्मनि उत्क चरिते च सदित्येतत् प्रयुज्यते। यतो यज्ञादी कर्मण प्रथम स्क्रदः प्रयुज्यत इति। तेनैतादृशेतिकर्त्रवाकः सङ् विषयो व्रतमिति व्रतखच्चम्। सङ्ख्यविषयस्य व्रतत्वं व

अतिमित्रीऽप्याच यथाकर्तव्यतया सङ्ख्यतं व्रतमिति। भमरसिंहोऽपि उपवासादी व्रतशब्द सङ्केतमाष्ट्र 'नियमी व्रत-मस्त्रीतसोपवासादिपुख्यकं तस व्रतसुपवासादिलचणं पुख्यकं पुण्यजनकिसियर्थः। अन्न च नियमग्रव्दः कर्मणि व्युत्पन्नः। त्र व्रतपदं नियतसङ्ख्यविश्रेषवाचकमिति प्रायश्चित्तविवेक-कितिकतं तदपि नियतः सङ्ख्यविश्वेषो यत्र द्वादशवार्षिक-जितादी तस्य वाचकमित्येतत्परम्। प्रन्यया व्रतपदं मरगेऽपि अनुना प्रयुक्त' यैथेवंतरपोइतिखुका मरणस्यापि तेनोक्तत्वा-दिति व्रतपदं हादशवार्षिकादिपरमेवेत्याभ्यां स्ववाक्याभ्यां विरुद्धं स्थात्। न च नाग्रहीतविशेषणा बुद्धिविशेषा ष्ठपजायत इति न्यायात् मङ्गल्यवाचित्वमिति वाच्यं श्रीदत्ता-दीनां मतेऽपि खकर्त्त्रचिषयो नियतः सङ्ख्यो व्रतमिति लच्चणे खकर्तव्यविषयस्य तथात्वात् विनिगमकन्तु प्रागुक्तवराइपुराण-याज्ञवल्क्यादिवचनम्। एवच्च मङ्गस्पविषयस्य ग्रनन्तं पूज-विषितिमित्यादी भावत्वं नेचेतोद्यन्तमादित्यमित्यादी चाभाव-कपत्वम्। ननु ति व्रतस्य कचिदस्यभावकपत्वानिषेधः वालमावके इत्यस्यैव विषयत्वं स्वादिति चेव तस्य केवल-निषेधविषयकत्वात् श्रस्य तु सङ्गल्पादीतिकत्तर्थातायोगित्वेन भावघटितत्वात् तत्र पूज्ये विधेवेत्तिरित्यस्यैव विषयत्विमिति। जीमूतवाइनेनापि एकाद्यां भोजने दोषं दर्शयसुपवासं नियमयति। न चायं निषेध इतिकत्ते व्यताविधानात् "निषेधे चेतिकत्त व्यताविरहाद्वतपदाप्रयोगाचेत्युक्तम्। यत्तु निषेधप्रकरणखदेवलवचने। 'न प्रक्वेन पिवेत्तीयं न खादेत् क्र्मग्रुकरी। एकादग्यां न भुद्धीत पत्त्रयोक्भयोरिप' दत्यव नहीं निषेधे मुख्यता द्वीजनाभावः प्रतीयते न त्वभोजनसङ्ख्य-इपंजातं लचणात्रसङ्गात्। एकेनैव मत्यपुराणकता 'दयस्यां

नियताहारी मांसमैद्यनवर्जितः। एकाटग्यां न भुजीत पचयोत्रभयोरिप'। इति दशमीनियमपूर्वकं व्रतमिधाव 'रटन्तीइ पुराणानि भूयोभूयो वरानने। न भोष्ठां न भोक्तव्यं सम्प्राप्ते हृरिवासरं' इत्यादिविधेरमन्यगतिकतया निषेधकत्वमवश्यं वाच्यम्। तथाच निषिष्ठं भाजने दोष-अवणं निषेधातिक्रमजन्यतयैवोपपद्यमानं न फलशुत्या काम्य-तया निरूद्ध व्रतस्य निलाले प्रमाणमिति तिचन्यं न खलुन शङ्केन पिवेत्तोयमित्यादिभिः प्रतिपद्मनिषेधभावैः साइचर्येण नैकादशीभोजननिषेधकमात्रम्तराई किन 'एकाद्यां न भुद्धीत पत्तयोक्भयोगि । वनस्यगितधर्माऽः श्रुक्तामेव सटा ग्रही' इति गोभिनवपन धर्मशब्दमम् व्याहारेगीकादश्याम् वसेदित्यनेनेकवास्यतया विधायकमपि न हि निधिद्वानां ब्रह्महत्यादीनां त्यांग कश्चिद्यमी जायते किन्तु भावकपाङ्गान्यसीती निपिहो धा भवेदिति वैधोपवासे द 'उपावतस्य पापेभ्यो यस वामा ग्रं उपवासः म विज्ञेयः मवभागविवज्ञितः । इर् भविष्यप्राणवचनेन भोगमावस्यैव वजने प्राप्तं वचनान्तर दहोरावा भोजनम्यैव पापनिवृत्तिगुणवामय्क्रम्य प्राधाः मन्धभोगवर्जनस्याङ्गलम्। तथाच 'स्तर्क सतके चैव प्रण मनसा हरिम्। एकादश्यां न भुञ्जीत व्रतमेत्रि वैयावम णकाटण्याम्पवाममातस्य व्रतत्वम्क्षम णकाटणां भुज्जीतित्यस व्रतपरत्वेन नाभोजनपरता तस्याय पूर्व दूरि लात्। ततस यथा एकादम्यां न भुस्नीत रत्यत्र वच न्तराद्पवामक्षव्रतपरत्वं तथा न भोक्तव्यमित्ववापि। व तस्तु वराइप्राणे एकादगीव्रतमस्त्रामध्ये न शक्तं न पिवेन मिति न भोत्रव्यं न भोत्रव्यमिति वचनहयमिधाय व

करणे प्रत्यशय उतः। न च पौनकत्त्र्यभिया तस्य निषेधक-खिमिति वाच्यम्। तथात्वे एतद्दचन एवन भोत्रव्यमिति षुनक्पादानं व्ययं स्थात् किन्तु वीपाया तस्यैव व्रतस्य निखलखापनमिति। त्रन्यया निषेधः कालमात्रक इत्यने-के एकादणोत्तण एव भोजननिषेधः स्वात्। न खादेत् कर्मशूकरावित्यस्य विशेषो बोध्यः। 'चक्राङ्कितस्तु यः कूर्मी रोहितः कनकप्रभः। वराष्टः खेतवणस्तु प्रयमेतम भचयेत्' इति समुद्रकरभ्रतकूमपुराण्वचनात्। वाल्यावस्थायां चक्रा-क्तित्वेन तदानीं कूर्मस्याभच्यत्वम्। श्रशनन्तीत्यनृहत्ती हारीतः। महारखवासिनश्च वराष्ट्रांस्तथेति। एवञ्च विव-इस्ते श्रग्राम्यशूकरांस्रेति वशिष्ठोत्तं खेताखेतया व्यवस्थितम्। कल्पतकस्त । आडे नियुक्तािययुक्ततयेति। विषापासकस्य सर्वथा निषेध:। यथा वाराहे भगवद्याक्यम्। 'भुक्ता वराह-मांसन्तु यस्तु माम्पसपित। वराहो दशवर्षाणि भूला वै चरते वने'। यदपि हरिवासरपदादहोरात्राभोजनप्रतीत-र्निषेध: कालमात्रक दल्वनैकादगीचगमितवाच्य भोजन-मिति तदपि न किञ्चित्। यतो इरिवासरपदाडरितिथेरे-कादश्येव प्रतीयतं। तथाच स्कन्दपुराणं 'प्रतिपत्रभृतयः प्रोत्ता उदयादोदयाद्रवे:। संपूर्णा इति विख्याता हरिवासर-वर्जिताः'। भविष्योत्तरं 'हिताय सर्वलोकानां तिथिमेकादशीं खयम्। निर्ममे खगरीरात् सेयं वै वैषावी तिथि:'। षयवा हरिवासरो हादश्याः प्रथमः पादस्तव पार्णं न कुर्यात्। तथाच विषाुधर्मोत्तरे। 'हादश्याः प्रथमः पादो हिवासरसंज्ञित:। तमतिक्रम्य कुर्वीत पारणं विष्णुतत्पर:'। पर्येकादशीवतम्। नित्यं काम्यच गोविन्दमानसोह्यास-महाणवयोभविष्योत्तरे। 'एकादगीव्रतं नाम नित्य' वा

कास्यमेव वा। कथं वा क्रियते तत्तु नियमो वास्र को द्याः'। द्रत्यादि युधिष्ठिरप्रश्रमभिधाय 'षष्ठं ते वाष्यिष्यामि शृष् पाण्डु कुलो द्वव। नित्यमेतद्वतं नाम कर्त्रचं सार्वविष्वम्। वाञ्छि द्विः सर्वदा सिद्धः पुरुषार्थचतुष्टयम्। न भोक्तव्यं न भोक्तव्यं सम्प्राप्ते इरिवासरें इति श्रीक्षणवचनमभिहितम्। श्रव नित्यमिति अवणात् नित्यत्वं पुरुषार्थचतुष्टयमिति अव-णात् काम्यत्वञ्च। कालमाधवीये ब्रह्मवैवर्तः। 'इति विज्ञाव ्र क्वितिवश्यमेकादशीव्रतम्। विशेषनियमाश्रक्तोऽहोरात्रं भुक्ति-वर्जितः। निग्रहीतेन्द्रियः शहोऽसहायो विश्वातत्परः। उपो-यौकादशीं पापाना चते नात संशयः'। ददं तु नित्यम् पत-एव 'अञ्चाद्भत्तदयं नित्ये काम्ये भक्तचत्रयम्' इत्यक्तम्। एतच नित्ये भक्तद्यवजनशक्तावश्यक्तवाये नित्ये किश्चिदङ्गहानावधि सिडिरिति न्यायात् कारये तु सर्वशक्त्यभिकरणन्यायात् सर्वाः क्रोपेतस्यैव मस्पूर्णफलत्वेन यक्तचतुरययर्जनमभिहितम्। शकी तु कात्यायनः। 'श्रिक्तमांस्तु नरः जुर्थ्यान्नियम सविश-षणम्'। क्वत्यकत्यन्तायां भविष्यप्राणम्। युधिष्ठिर उवाच। 'एकादभीव्रतं देव नित्यं या कास्विमय वा। तस्त कथय गोविन्द योतुं कौतुइलं सम'। योनगत्रानुवाच। 'निल-भत्तत्रतं नाम कर्त्रव्यं मार्ववर्णिक श्र सर्वायमाणां सामान्धं मर्वधर्मध्वनुत्तसम्। एकादण्यां न भुज्जोत पत्तयोक्तमयागांप' एवश्वेकादगीव्रतस्य नित्यत्वेऽपि शक्तेन तदङ्गतया संयमपारणः नियमोऽवश्यमनुष्ठेयः।

यथ हिंदियादिवयः। ननु व्रतस्य वैदिकत्वन 'नानिष्टा तु पितृन् यादैः कर्मवैदिकसारमेत्' दित । यातातपवचना-दारभे क्यं न हिंदियादम्। उच्यते। नेदं याद्यविधायकं गौरवात् किन्तु यत्र कर्मणि वचनान्तरपाप्त' स्वाषं तप पौर्वा-

प्रथमात्रविधायकमिति। ष्रयैवं 'नाष्टकासु भवेत् याचं न श्वाहे श्वाहिमिष्यते। न सोष्यत्ती जातकर्म प्रोवितागमः कर्मसु' द्रत्यादिना कृन्दोगपिशिष्टोक्तनिषेधस्यानुपपितः कत्तत्वर्भणि याद्वविधायकाभावात्। सोचन्ती सोचन्ती होमः। स च शूलायन्तीमासन्नप्रसर्वा ज्ञात्वा होमः। सुप्रसवे द्रत्यसाद्वातोरिति भट्टभाष्यदर्शनाह्न्याद्रियं शब्दः। मैवं तेष्विप गोभिलेन खोत्तारुष्ट्यकर्मालेन श्राह्मविधानात् यथा सर्वाख्येवान्वा हार्य्यवन्तीतिं। श्रस्यार्थः सर्वाख्येव वस्त्र-माणानि श्रन्वाहार्थवन्ति श्रन्वाहार्थं नान्दीमुखश्राहं दिवाषा च तदुभययुत्तानि। तथाच ग्रह्यान्तरम्। 'यत् यादं कर्मणा-मादी या चान्ते दिचणा भवेत्। यामावस्यं हितीय यदन्वा-हार्यं तदुचते'। अतएव क्रक्शगपिश्चिष्टकता यानि पर्य-दस्तानि तानि सर्वाणि गोभिलोक्तानि। अत जातकर्मण श्राद्धनिषेधात्तव तिह्यायकं वचनं शाख्यन्तरीयम्। न चैवं सम्यावन्दनादेगीभिलोत्तात्वात् तत्र कयं न वृद्धियाद्यमिति वाचम्। यसादयातो ग्रह्मकर्माख्यदेच्याम इत्यादि पुनः यज्ञविवाहयोशेत्यन्तस्वरूपग्रह्याद्भित्र एव श्रयातः सन्योपाः सनविधि वच्चाम द्रलाद्यमावास्यायां सर्वमित्यन्तग्रयः सन्धाः सर्पणविधायकः। उभयत्रैव श्रेषस्त्रे हिवचनं ग्रत्यसमास्यर्थ-मिति तद्वाष्यवाख्यानम्। एवच्च गोभिलानुत्रोष्वन्नप्राधनाः दिषु यह डियाडं तनालमासतस्वे मत्यपुराणादिवचनादस्यते। सिर्ह न आडे आडिमिष्यत इति पर्युदासानुपपत्तिरिति चेत् प्रत्यं गोभिलग्रह्येऽप्यन्वष्टकादिश्राद्विधानात्। तस्रादेकाः रथादिवते गोभिलग्रह्यानुताला दिशेषवचनाभावाच न हाजि-षाडमिति। एवमन्यतापि सुधीभिभीव्यमिति। ः श्रयोपवाससमन्वयः। भविष्ये। 'उपाहत्तस्य पापेभ्यो

यस्त वासी गुणैः सष्ट। खपवासः स विश्वयः सर्वभोगविद-र्जितः'। उपावसस्य निवृत्तस्य पापेभ्यः पापकर्मभ्यः। सेविः सास्त । दोषेभ्य पति पठित्वा दोषेभ्यो रागद्वेषमास्रय्योदिः निविद्यासधर्मेभ्य द्रत्यर्थमाष्ट्रः। गुणानाष्ट्र गोतमः। 'द्या सर्वभूतेषु चान्तिरनस्या गीचमनायासी मङ्गलमकार्पस्यमः स्पृत्ता चेति'। दयादिसचणान्याच वच्छातिः। 'परे वा बस्वर्गे वा मित्रे देष्टरि वा सदा। पात्मवद्यसितव्यं हि दयै-वैषा प्रकीत्तिता'। परे उदासीने। भाषत्सु रिक्षतव्यक्तित कल्पतरी पाठ: चात्मवदिति च्यक्तमाइ दच:। 'यथैवात्मा परसादप्रथाः सुखिमच्छता। सुखदुःखानि तुष्यानि यथा-सानि तथापरे'। हस्स्राति:। वाश्चे चाध्वात्मिके चैव दु:खे चोत्पादिते क्वचित्।, न कुधिति न वा इन्ति मा चमा परि-कीर्त्तिता। न गुणान् गुणिनो इन्ति स्तीति मन्दगुणानि । नाम्बदोषेषु रमते मानसूया प्रकीर्त्तिता। स्रभस्यपरिष्ठारस्त् संसर्गश्चाप्यनिन्दितै:। स्वधमं च व्यवस्थानं शौचमेतत् प्रकी-र्त्तितम्। शरीरं पौचाते येन सुग्रभेनापि कर्मणा। श्रत्यन्तं तक कुर्वीत प्रनायासः स उचाते। प्रशस्ताचरणं नित्यम-प्रशस्तविवर्जनम्। एति सङ्गलं प्रोक्तस्विभिस्तत्वदिशिभिः। स्तोकादिप च दातव्यमदीनेनैव चात्मना। अष्टन्यद्वनि यत् विश्वदकार्पण्यं हि तत् स्रतम्। यद्योत्पन्नम सन्तोषः कर्त्वोऽप्यस्पवस्तुना। परस्वा चिन्तियित्वार्धं सास्प्रष्ठा परि-कीर्त्तिता'। देवीपुराणम्। 'तह्यानं तळाप: स्नानं तत् कथा-यवणादिकम्। उपवासकतो द्वाते गुणा प्रोक्ता समीविभिः' सवभोगविवजितः यास्नानतुमततृत्वगौतादिसुखर्दितः। चन मेथिलाः हदशातातपो भोगविशेषान प्रतिप्रस्ते। 'गन्धा-बङ्गारवस्त्रुनि पुष्पमात्वानुसिपनम्। उपवासेन दुष्पेत दन्त-

भावनमञ्जनम्। गौड़ीयस्मृति:। 'चपवासे तथा आहे न खादेहन्तधावनम्। दन्तानां काष्ठसंयोगी दहत्या सप्तमं कुलम्'। तत्र योगीखरः। 'तस्रात् सर्वप्रयत्ने न भच्चवेद्दन्त-धावनम्' इत्यभिधाय दन्तकाष्ठमंयोगो निषित्तः तर्पणादिना दम्तधावनमिति विरोधं परिजद्यारेति वदन्तो नअर्थं व्याचक्रः तन व्रष्ट्यातातपेन 'सुखे पर्याविते निखं भवत्यप्रयतो नरः। तसात् सर्वप्रयत्ने न भच्चयेद्रन्तधावनम्' दत्यभिधाय तद्वना-भिधानेन दन्तधावने दोष एवोत्तः। श्रन्यथा पौनकत्त्वापत्ते:। 'श्रञ्जनं रोचनञ्चापि गन्धान् सुमनसस्त्रथा। पुर्खके चोपवासे च नित्यमेव विवर्जयेत्' इति इरिवंशात्। मिताचरायां 'गावाभ्यक्तं शिरोभ्यक्तं ताम्बूलं चानुलेपनम्। व्रतस्यो वर्ज-येत् सवं यचान्यद्वलरागकत्' दत्यनेजानुलेपनरागक्तविषे-श्वतएव प्रायिश्वत्तविकक्षिः सुष्ट्रत्तमुपवासे न हेतु-निति। जौमूतवाइनेनापि उपवासे चेति पठित्वा चकारा-दनुत्तादिष्वपीति व्याख्यातम्। तस्माद्गसेत्यादि सर्वभोगस्यैव पदर्भकं तेन विलासार्थे गन्धादिवर्जनं कार्यम्। टेवल: 'खपवासः प्रणायोत दिवास्वापाच मैथ्नैः। श्रत्यये चास्वपाने च नोपवासः प्रणथ्यति'। उपवामोऽपि नश्येतेति कल्पतक्-पाठे भपि नान्यद्वतं समुचीयत इति विशेष:। भचौद्यतै:। त्रात्यये नाशे समाव्यमान्। मैथने विशेषमाह देवलः। 'उप-वासे तथा यौनं इन्ति सप्तकुलानि वै। स्त्रीणां संप्रेचणात् स्पर्शाताभिः संकथनादिप। ब्रह्मचर्यं विपद्येत न दारेष्व तु सङ्गमात्' संप्रेचणात् संकथनादित्यम स रागत्वं संशब्दस्यार्थः माइचर्यात् सर्योऽपि तथिति प्रायसित्तविकः। कात्यायनो-ऽपि। 'रेत:सेकात्मकं भोगसतेऽपाच चयः स्नृतः'। तथाच दचः। 'सारणं कीर्त्तनं केलिः प्रेचणं गुद्धभाषणम्। सङ्खो-

96248

THE RAMAKRISHMA WISEIGH INSTITUTE OF CULTURE LIBRARY

अध्यवसायस क्रिया निपासिरेव थ । एतनीवनमहाक प्रक दिन मनीविष:। चनुरागात् क्षतं वेत ब्रह्मचर्यविरोधकम्'। याज्ञवस्काः। 'घोड़मर्सुर्निमास्त्रीयां तासु युग्सासु संविधित्। ब्रह्मचार्य्येव पर्वाच्याचतस्य वर्जयत्'। स्त्रीचां गर्भधारणः योग्यावस्योपलितः वालः ऋतुः। स च रजोदर्भनमारभ्य बोड्याहोरावालकः तिसान् ऋतौ युग्नासु समासु रावि-यष्टवादिवसप्रतिषेधः। संविधोत् गच्छेत् पुष्तार्थमेवं गच्छन् बद्धाचारी भवति घतो यत् बद्धाचयाँ यादादिषु चोदितं तप गच्छतोऽपि ब्रह्मचर्यम्बलनदोषो नास्ति। विन्तु पर्वाच्याः वासतसय वर्जयेदिति मिताचरा। श्रव श्राह्मवासरे यदिभि-गमनमुत्तां तदय्तां कल्पत्रभृतवचनविरोधात्। यद्या आदा-नन्तरं शक्क लिखितौत। 'ऋतुस्नातां तदसोरावं परिसरेत्। नास वे दिवामें यूने वजित् कीवात्पवीर्याच दिवा प्रस्यन्ते षखायुषस्तसादेतत् विवर्जयेत् प्रजाकामः। पिट्गां नोष्टवै तन्तुं विच्छिन्यात् प्रयतेताच्छे दाय येनाप्रतिष्ठस्तसात् प्रतिष्ठाकामः प्रजया प्रतिष्ठेतेति'। नी निषेधे। तन्तु' सम्तानम् चच्छेदाय चिक्छेदाय सम्तानस्य। येन यस्ता-दप्रतिष्ठः प्रजानुत्पच्या चप्रतिष्ठः स न पति तस्रादुत्यः स्वयं यतितव्यम्। विश्वपुराणम्। 'त्राचे नियुक्तो भुक्ता वा भोजियता नियोच्य च। व्यवायी रतसो गर्ने मळ्यत्यात्मनः पितृन्'। शूलपाणिस्तु। ब्रह्मचार्य्येव भवति ब्रह्मचर्यपसं प्राप्नोति। पर्वणि समावास्त्रादौ वर्जयत्। तेन ऋतौ सक्तदुः गमनात् व्रतादिषु न दोषः स्वात् एतच पुत्रोत्पत्तिपर्यम् । तयाच पाचारमाधवीय कूमंपुराचम्। 'ऋतुकासाभिगामी बाद्यावत् पुन्नोऽभिजायते। ऋषापकरषायं हि पुन्नकोत्-पादनश्रुति:। चतुर्याद्वर्जनं प्रमस्तपुत्राधे चतुर्धीप्रभूखुत्तरः

श्राप्रजानिःश्रेयसार्थिभत्यापस्तस्ववचनात्। तदनिर्धनस्तु श्राप्रजानिःश्रेयसार्थिभत्यापस्तस्ववचनात्। तदनिर्धनस्तुः'। श्राप्रजानिःश्रेयसार्थिभत्यिः स्ति। श्राप्रजानिःश्रेयसार्थिभत्यिः स्ति।

पथैकादशीभोजननिन्दा। विषाधमुनिरे। 'एकादश्यां ' असीत पचयोत्भयोरिप। एकादम्यां हि अस्तानो विश्वा-विषाचुरतो भवेत्'। तथा 'फ्रियासं स भुङ्ह्रो तु किल्विषं ।। निवर्समम्। एकादम्यां दिनश्रेष्ठ यो सुङ्क्तेऽवः दिनो नाक्'। भविष्ये। 'यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादि-ानि च। प्रवमात्रित्य तिष्ठन्ति संप्राप्ते इरिवासरे। पर्ध ं केवलं भुङ्क्ते योभुङ्क्ते इरिवासरे। तद्दिने सर्वपापानि विस्ववात्रितानि च'। सनत्कुमारः। 'मद्यपानास्मृनिश्रेष्ठ ातेव नरकं व्रजेत्। एकादश्यक्षकासस्तु पिष्टिभिः सङ क्यति'। यन दोषसुतेनित्यत्वम्। यतएव यदकरणे प्रत्य-ायस्तिकत्यमित्यक्तम्। तथाच 'नित्यं सदा यावदायुर्ने कदा-वदतिक्रमेत्। उपेत्यातिक्रमे दोषः श्वतेरत्याग चोदनात्। लाश्रतेवीं प्रया च तिक्तियमिति की ति तम् दखष्टधानित्यः सिधिकम्। प्रतएव माधवाचाय्ये गात्रैवोपवासे सर्वसृदा-तम्। यन्यगौरवभयात्र लिखितम्। यत्तु फलाश्वतेर्नित्यत्व-भिष्टितम्। तत् पालाश्वतौ विखिजित्र्यायात् खर्गः कल्पात खनेन विश्वमिति। सच न्यायो यथा। विश्वजिता यजित खादिश्र्यते। प्रवाश्रुताधिकारं लिङ्गप्रकरणालकाधिकार-ीदाहरणम्। निषेधे हि सामर्थात् प्रवृत्तियोऽधिकारी अवते। यद्भविधिषु प्रवारणादिति। न चिन्ताधिकारः। में सतीह सन्देष्ठः किं नियोच्याध्या क्रियते नवेति। अत च कि शारमित्यादी क्रियया विना कारकाकाङ्गायामविरता-स्थानापर्यवसानात् युत्तोऽभ्याद्वारः। प्रदत् विषये वार्थः

खान्विताभिधानपर्यवसानादमध्याष्ट्रारमाते । उचते । धताः याभिधेयापर्यवसानं दाराभिधानापर्यवसानमिव कार्यं दि साध्यत्वेन क्रितिनक्यं नरव्यापारक्पाक्रितः। सा यथा स्रसाध्यधात्वर्धनिरुपा तथा स्वात्रयनरनिरुपा च । तदेव क्षते: कर्तापि कार्यस्य कतिहारा स्वसंखन्धित्वेन निक्पक प्रति तमन्तर्भाव्येव नियोगधीः एवच रथोगच्छतीत्यादावाच्याते व्यापारलचणा। तदुत्रं भट्टपादैः 'स्त्रीत्वाभावेऽपि अशादी टावादिप्रत्ययो यथा। प्रयुच्यते तथाख्यातो यताभावेऽप्य-चेतने। वीदुम्बादिगतो यक्नो रथादावुपचर्यया। उपपाद्य-प्रयोगोऽत्र मुख्यार्थानुपपत्तितः' न द्वाबोद्यात्मनः कार्य्येष सख्यः खतस्तेन सम्बध्यते। खसम्बन्धिकार्थयोष्टा च नियोज्य इति सोऽध्याष्टार्थ्य इति स्थिते चिन्ता किं सर्वेषा-मधिकार उत एकखेति प्रवाविश्वेषात् सवे षामिति प्राप्ते उचाते। एकेनाकाङ्काशान्तेरेकस्येत्येवं स्थिते विचारः किं यस्य क्यचिवियोज्यास्याधाद्वार उत स्वर्गकामस्येति तवाविशेषा-टनियमे प्राप्ते। उच्यते। स खर्गः स्थात् सर्वान् प्रत्यविशिष्ट-त्वादिति जैमिनिस्त्रात्। स्वगंकाम एवाध्याहायः विशेषो हिन गम्यते पुरुषाणां सुखाभिलाषित्वात्। दु:खनिव्यतेरिय तत्रैवान्तर्भावात् दुःखनिष्टत्तिस्तु न सुखं विना भूता सुषुप्ती सत्यामपि तस्यां सुखजन्मादर्भनात् भनविष्यत्रसुखस्य स्वर्ग-त्वात् तस्य सर्वसुखिवियेषान् प्रत्यविशिष्टत्वात् विशेषे माना-भावात् सर्गे एव नियोज्य विशेषणं स्वादित्युत्तरमौमांसायां कलातनः। यदुत्रं 'यद दुःखेन संभिन्न' न च प्रस्तमनन्तरम्। प्रभिनाषोपनौतं यसत् सुखं सःपदास्यदम 'इति। ननु षनाश्वतिमात्रात् वधं नित्यत्विमिति चेद्र्चते। पनाश्वतौ तित्यप्रवर्षे नित्यतं वास्यप्रवर्षे वास्यत्वभिति। एवधेवाः

विकास निवास कात् निविद्दक्षवेक्षेऽपि प्रधानीपवासादे-राम्बर्क ग्रामकीवाधिकरणकायात्। स च न्यायी यया। वात्राची का माने वा शुरुवादिति अयते तमे वि सर्वाष्ट्रीय-विश्वास्त्रीकारिकारः जत यावजीवपदेन याविका स्रक्तोतीत्वप-संबन्धि सदा ताविकाष्ट्री रिप्त प्रधानं सुर्वेषधिकारीति कृति संगयः। तताचे सर्वाक्षिपेतस्य प्रधानस्य फलसाधन-साद्वावेवस्य पहानुद्यात् सर्वाक्रोपसंशार इति पूर्वपशः त्रव्यां सायंप्रातर्ज्योतीति युतेः सायंप्रातःकासा-चित्रमं जीवनमन्त्रिष्ठीतमा निमित्तत्या श्रूयते नलकानां सति निमित्ते नैमित्तिकमवस्त्रभावि पन्यया निमित्तत्वासम्भ-सात्। सतोऽयकाङ्गपरित्यागेन प्रधानं वासव्यम्। तानतिव गास्त्रवगात् फलसिबिरिति चतएक नित्यनैमिसिकाधिकारि-वाधिकारे श्रीधरसामिष्ठता श्रुतिः यथा मक्रुयासया कुर्या-द्रित। बोधायनोऽपि सारति। 'वंशावशिक्षिकानि शका-।सुनिक्षितः। येन केनापि कार्याणि नैव नित्यानि सोपयत्' वस्त निक्षितं येन स तथा यत्र प्रथमा न सोपयेदित्य-क्रिया प्रधानप्रस्वभिधाने गुणयक्रिरनभिहितवत् प्रकायते ति खायात् चतपवाखन्तायत्ती गीतमः। 'मनसा चैव' सम्य-ग्रियार्मनुवास्येदापत् वास्ये इति तस्मात् सायंप्रातः कासाव-विधीयते। यौगियात्र-क्यारेडिय। 'सर्वावस्योडिय यो विष्रः सन्योपासनसत्परः। राष्ट्राप्यासु न षीयेत प्रज्यजन्मगतोऽपि दा'। सर्वावस्थोऽपि निक्तसेवादिकारः। सम्यक्षीचायसमर्थ इति वर्णतकः। व्यवस्थानसम्बद्धि गृही भवति ब्राह्मयः सीरविवयी सति व्यापाः। एकष्यस्यापस्यायस्यायस्यानामभादीनामिय क्षेत्रमान्यविवारः। पतएव नेवारि सुविवा

म तेवामनधिकार उत्तः विन्तु काचित् काग्ये सर्वश्रात्यधिः करणन्यायारेषामनधिकारः। सतएव तिथिविवेके खर्गकाम-श्रुते: सामान्यप्रवृत्ताया श्रीप समर्थनरगोचरोपसंद्वारे बन्धादिपचे दर्शपौर्णमासादेवीध इत्युक्तमित्यनेन काम्य एक दर्शादी विशेषोऽभिष्टितः। एवच नित्ये वाक्यान्तरश्रुतस्य स्वर्गादेन भाष्यत्वम्। सर्वदा तस्येष्टत्वासम्भवात्। तथा दि श्रविविक्तिनामेव तदिच्छा विविक्तिनां पुनः स्वर्गेऽपि पातभीक्-त्वात् चियणोर्नास्ति निष्कृतिरिति न्यायाद्वेयवृद्धिस्ततः सर्वावस्था साधारणेच्छागोचरतया उपात्तदुरितचय एव भाष्यः। यद्यपि 'विज्ञितस्याननुष्टानामिन्दितस्य च सेवनात्। पनिग्रहाचेन्द्रियाणां नरः पतनसङ्ख्ति'। इति याज्ञवल्कार-वचनादकरणभाष्यनिष्ठपिरदारार्थेत्वं समावति तथापि तसः दिधिवाक्येषु भावना एव विश्वयत्वात्तस्याः किङ्कन कथमित्यपे-सितां श्रवयवस्वाद्वाव्यं विना विधिरूपत्वासिष्ठेस्तत्वालीनाः करणप्रत्यवायपरिचारस्य तत्प्रतियोगिनः कदाचिदनुत्पस्या तदत्यसाभावकपद्य नित्यतया भाव्यत्वायोगाद्विधिप्रत्ययेन चेष्टस्यैव भाव्यत्वप्राप्तेर्धात्वर्धाटेभाव्यत्वायोगादश्वतप्रसेषु विश्व-जिदादिषु दुरितचयस्य दुरितानिष्टलोपाधिकेच्छाविषयत्वात् तस्वागिन निरूपधीच्छाविषयस्वगस्यैव भाष्यत्वावधारणेऽपि नाव तथिति कर्त्तृणां कदाचित्रगवदनुप्रहादैराय्योत्पत्ती स्वर्गे-उपोच्छानिव्यत्तेर्यावळीवानुष्ठेयकर्मसु सर्गस्य भाष्यत्वानुष-पत्था सर्वस्य सर्वदेच्छागोचर उपासदुरितचय एव भाव्यः कल्पाते। धात्वर्षेक्पाणि भावनायां केनेत्यपेकितकरणते नान्वीयन्ते। 'विधाने चातुवादे च यागः करचमिष्यते' द्रति चायात् करणस्य कर्म्यापारसच्च स्थेति कर्मयाताः ख्योपकारकथापारं विनासकावात्। कथ्यसिखपेचितस्रलादिः

समर्पिताङ्गजाताच्येव भाव्यं भावयन्तीति। तत्र पूर्वजन्माः जितानामिष्ठापि जमानि। 'फनषोड् यवर्षेण बाख्ये यत् किल्विषं श्वतम्। पश्चाद्वर्मप्रवृत्तेन तस्तर्वसुपशास्यति' दति वचनादि-प्राप्तानां दुरितानां चयः। तथाच तैत्तिरीयश्वतिः। 'धर्मी विषय जगतः प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति धर्मेण षापमपनुदति धर्मेण सवें प्रतिष्ठितं तस्माइमें परमं वदन्ति' इति। जावासभविष्यपुराषे 'चयं केचिदुपात्तस्य दुरितस्य प्रचन्ति। प्रनुत्पत्तिं तथा चान्ये प्रत्यवायस्य मन्वते। नित्य-क्रियां तथा चान्ये द्वानुसङ्गफलां युतिम्'। नित्यक्रियां नित्या क्रिया यस्याः तां प्राप्तेति शेषः। फलमिति पाठे छान्द-प्रत्वम्। ततस पालस्य कर्मनिष्यत्तेस्तेषां लोकवत् परिमाणतः फ़लविश्रेष: स्वादिति न्वायेन नित्यकर्माणि क्षणादिषु दृष्ट-वाधनवत् साधनकर्मानुरूपेण किञ्चित् किञ्चत् कत्वा दुरि-गानि नाशयन्ति अवरणभाविप्रत्ययानुत्पादनाय भवन्ति च। विधाच पापसास्वः। प्रयोजयिता चानुमन्ता कर्ता चेति सर्वे विशेषरकपलभोक्षारो योभूय चारभते तस्मिन् फले विशेष ति। 'एवं फलं विनाप्यमुष्ठानं नित्यानामिचते स्फुटम्' इति विष्यपुराचीयम्। पापचयानुषङ्गिककातिरिक्तफलपरम्। वियाच यमः। 'सन्धामुपासते ये तु सततं श्रंसितव्रताः। विधनपापास्ते अनित ब्रह्मलोकमनामयम्'। श्रंसितव्रताः इव्रताः। एतेन सङ्गिनामानुषङ्गिनं फलं मुमुचूणां मोच व। प्रत्यथा तेषाममर्थापत्तेः। प्रत्येषास्वन्यथापि। शारी-नभाषो पापसाख:। पास्रे फलार्थे निर्मिते छायागत्धः' बनुत्वदाते। एवं धमें चर्चमाणं पर्घा प्रनुत्वदाना दति। विस्मतं तस्याप्यशकान्तभीवात् द्वभाषेऽपि फलं भवत्येव किन्तवत्र साङ्गार्थमचुतसारणादिकं

विधेयम्। 'यस सृत्या च नामीत्या तपोयच्चक्रियादिषु। म्यूनं सम्पूर्णतां याति सची वन्दे तस्थतम् दति स्वन्दपुरा-बात्। तत्त्रगागर:। 'प्रसङ्गाद्याय दश्वादा स्रोभादा जिद्या-धिप। एकादम्बां मनःसत्वा सर्वदुःसाहिमुचते'। नार-दीयम्। 'व्याजेनापि क्रता राजन् नो दर्शयति साम्तकम्'। सा एकादशी। पन्तकं यसम्। कात्यायनः। 'संसार-सागरीसारमिच्छन् विश्वपराययः। ऐखर्यं सम्ततिं सर्गं सुन्निं वा यद् यदिष्कति। एकादम्यां न सुष्तीत पर्धयो-क्भयोरपि'। यस याज्ञवस्कारीकायाम्। 'एकादशी हादशी च तबोपोच क्रतोः फलम्। प्रशेरावेण चैकेन ब्रह्महत्वां व्यपोष्टति' दति भविष्यपुराषादिफलमर्थवादमात्रं वर्षितं तत्र। प्रिकारिविश्रेषणापेचया प्रार्थवादिकफसस्वीकारस्य राविसवाधिकरणगायेन कर्त्मचितवात् ब्रह्महत्यादिव्यणे-हनस्वापि फललात् ब्रह्महा हादशीयुक्तैकादस्वासुपवसिदिति विश्वितम्। शौनतमब्रह्मबधविषये रष्टः प्रायश्वित्तं सन्धवतीति पमीमांसकवचनं इयमिति जीमृतवाइनः। स च न्यायः सतुर्घाध्याये चिन्तितः यथा। प्रतितिष्ठन्ति इवाय एता रात्रीरुपयजन्तीति त्र्यते। तत्र रात्रियव्देन प्रधेष पायुः रथैष ज्योतिरिखादिवाक्यविश्वितास्त्रभवामका सोमयागः विशेषा उचाली। प्रव संश्रय: किमब खर्ग एवाधिकारि विशेषणसुत प्रतिष्ठेति प्रतेवं काम इत्यश्रवणात् विधिश्रात्तिः लभ्यः स्वर्ग एव विश्रेषणं सन्देष्ठे चि वाकाशेषस्वीकारो न निषये निषितसेष सर्वाभिलवितः खर्गी विधिसामर्थाति योज्य विश्रेषणम्। या तु प्रतिष्ठाविषया सुति: सा चापि स्वापया सर्गपरेरकात्पाते। प्रदेव जैमिनिस्त्रम्। 'क्राती फलायवादमङ्गवकाणां जिनिरिति'। यथा प्रजायाचार् ।

फासश्चित्रध्वाद्रूपा तथा क्रती राविसवादी प्रतिष्ठादि-श्वतिम्। फलार्यवादमाच कार्णाजिनिरित्येवं प्राप्ते सिचान्त-सूतं फलमाव्यो निर्देशादश्वतौ श्वनुमानं स्वादिति। प्रतिष्ठा-पसस्य निर्देशासदेवाधिकारिविशेषसम्। यसु विधिशस्या स्वर्भे द्रति तत्र मुख्यार्थस्तुतिवादोत्तफलात् विधियत्ती पर्यवसि-तायामानुमानिकस्पर्गपत्नकस्पनानवकामात्। सर्वथा फला-षुतेरेव खर्गातुमानम्। तसादाक्यभेषस्यमेव फलमिति प्रतियो सुनिराष्ट्र। तत्व प्रतिष्ठाकामो वायुना यजेत विष्ठाकामो क्योतिषा यजेत इत्वादिविषयः कस्पान्ते महा-भारते 'सायमाच्यन्तयोरक्कोः सायंप्रातस मध्यमे । उपवास-निसं प्रेषोव कीं भक्तचतुष्टयम्' इत्यत्र सायमित्यविविचितम्। विद्रभयत्ववत् भक्तचतुष्ट्यवजनस्वव विविध्यतत्वात्। श्रतएव शराष्ट्रे सायमिति नोक्षं यथा। , 'प्रक्रोराद्यन्तयोर्भक्तमेवैवं ध्यतो दयम्। चतुर्भक्तनिषेधोऽयसुषवासविधिः स्रतः' ायात्वनिर्णमास्ते स्नृति:। 'नाद्याद्वत्तदयं नित्वे काम्ये क्षचतुष्टयम्'। अक्षदयवर्जनमञ्जलस्य। त्रज्ञस्य तु नित्येऽपि क्राचतुष्टयवर्जनम्। 'प्रक्रिमांस्तु प्रकुवीत नियमं सविश्वे-ग्रम्' इत्युक्ती नित्यकाम्यत्वेन विश्रेषाभावात्। पूर्णेकादभी-विखायाम्। 'पूर्णामुपवसेत् कामी निष्कामस्तूत्तरां सदा' स्वादिषुराणवचनेन विधानभेदात् कालभेदाच । नित्यत्व-जिंखवप्रतिपादक तत्तद्वनैरेकादखुपवासस नित्यवं ामालच तम कालाभेदखं काम्यकरणे नित्यिधिकिरिखं-म्। ननु काम्यत्वमनित्वत्वम् प्रसति कामे परित्वत्रं यकाः प्रत् तथा सत्येवस्य कर्मयो निखलकास्यलास्यां देरपादी-रे निलानिलसंयोगविरोधः सैवं संयोगप्यम्तन्यायात् च मायः चादिर पर्यं बधाति चादिरं वीर्धकामध

य्यं कुर्वीतिति श्र्यते। प्रत्न संगयः विं काम्यस्यैव खादिरता निलोऽपि स्थात्। उत नेति। तत्र फलार्थलेनानित्यतया नित्वप्रयोगाष्ट्रता न युक्ता। यसु नित्येऽपि खादिरत्वश्रवणं तत् काम्यस्येव पश्वस्थनात्रयज्ञानार्थम् पतो न नित्धे खादिरतेति प्राप्तेराचान्ताय चतुर्थाध्यायस्त्रम् एकस तु एभयत्वे संयोगपृथक्वमिति। अत संयोगः सम्बन्धमात्रम् एकस खादिरस क्रलर्थलपुरुषार्थलरपोभयात्मकलवाका-द्वयेन क्रतुश्रेषत्वफलश्रेषत्वलचणसंयोगभेदावगमाम नित्धा-नित्यसंयोगविरोधः। न च पात्रयत्रानायं नित्यवाकां सकि-दभा जुड़ोति दम्ने न्द्रियकामस्य दत्यादावुभयार्थतेव दिधत्वस्र हेधा अवषात्। ननु विषमी दृष्टान्तः नित्यः खादिरः क्रत्वर्धः उपवासस्तु नित्योऽपि पुरुषार्थः। न हि स क्रत्यर्थः क्रत्यङ्गत्वे प्रमाणाभावात् सत्यम्। प्रमाचदयस्य देकप्यप्रयोजवस्य केवलपुरुषार्थीपवासेऽपि सस्वादवैषम्यम्। यदि च बुद्धाः रोडसद्यो दृष्टान्तोऽपेचितस्तदा यग्निष्ठोवादिदृष्टान्तः। न हि स क्रांत्रयः किन्तु स्वयमेव क्रतः पुरुषार्थोऽपि। तथाच यावळीवमिनिहोतं जुहोति इति निखलबीधकम् पनिहोषं जुडुयात् स्वर्गकाम इति काम्यत्वबोधकं यस पर्णमयी जुड़-रित्यत्र नोभयार्थत्वं देधात्रवणाभावात्। प्रतएव नारायगोः पाध्यायेन दिधिषादिरन्यायेन शिखाबन्धोपवीतधारणयोद्दर्भः यार्थत्वसुत्रम्। कत्पत्वक्ततापि ब्रह्मचारिकाण्डे पश्चमादिषु येषु वर्षेषु नित्योपमन्धः साम्योपमन्धनस् सूयते ते संयोगः प्रयक्तन्यायेन नित्वाः काग्यासः। यसा पैठीनसिः। गर्भः पथमे इस ब्राह्मणस्पनयेत्'। उपनीय द्रसनुहसी पाप-माम्बोऽपि। 'षय काम्बानि सप्तमे ब्रह्मवर्षसकामम् षष्टमे

षायुष्वामं दशमे पर्याकाकामम् एकादशे इन्द्रियकामं द्वादशे पश्वामम्' इति मनुः। 'ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्य्य विप्रस्थ पश्चमें इति ब्रह्मवर्चसं वेदाध्ययन तदर्शज्ञानप्रकर्षकतं तेज:। येषां तु राज्ञो धर्मार्थिनः षष्ठे इत्यादीनां कामनोपनिवस्वेनैव स्वरणं तेषां काम्यत्वं किन्तु खरूपिष्ठेस्तसादेवोपनयनरूपं; संस्कारो नित्यः सिषः। गोदोन्देन प्रणयनसिन्धर्यथा न क्रत्रप-कारार्धं चमसेन पुनः प्रणयनं नापि विवर्षस्योपनयनमाश्रद्ध-नीयं पश्चमादी तु विश्रेषोक्षेखेनानुष्ठानाचेपस्य सन्वात् शरा-वादिना यथा न प्रणयनिमत्युं त्रम् ष्रधैवमाभ्यदियिकं आद' नित्यं काम्यच। यथा देवीपुराणम्। 'त्रष्टकामाध्यभ्यद्या-तीर्थयावोपपत्तयः। पितृणामितिरेकोऽयं मासिकान्नाभ्रवः मृतः'। मासिकावादमावास्यात्राद्वात् श्रयमतिरेकोऽष्टकादिः शिषकालो ध्रव श्रावश्यकः। विष्णुः। भ्रादित्यसंक्रमणं विष्यविषयं विश्वविनायनं सयं व्यतीपातो जन्मसम्भयदयस्। तांस्तु त्राष्ट्रकालान् वै नित्यानाइ प्रजापितः। त्रावमेतेषु इतं तदानन्याय कल्पाते'। ऋभ्यदयो विवाहादि:। तच वाष्टान्तसंस्काराष्ट्रनान्दीमुखत्राष्ट्रे पितुरधिकारमाष्ट्र दोगपरिशिष्टम्। 'खपित्रभ्यः पिता दद्यात् ' वसंस्कारकर्मसु। पिण्डानोइइनात्तेषां तदभावेऽपि तत्-मात्'। स्तसंस्कारकार्मस स्तसंस्कारजनकार्भस संस्कार-एणात् पुत्रस्य विवासान्तरे पित्रा नाभ्युद्यिकं कार्थ्यम्। चिन संस्कारिकी दितीयादेस्तदजनकलात्। तथाच खलायनग्रद्धापरिशिष्टं सीमन्तोत्तयनं प्रथमे गर्भे। सीमन्तो-नसंस्कार इति श्रुति:। गर्भपात्रगोरयं गार्भपात्रः य उदरस्यस्य पावस्य तदाधारस्य स्वियाः इति मत्रः। द्वारीतोऽपि। 'सक्ततु क्रतसंस्काराः सीम-

स्तेन, दिजिसिय:। यं यं गर्भे प्रस्यन्ते स गर्भः संस्थाती भवत्। यत सक्तत् संस्कृतपात्रजातामां सर्वेषां संस्काराभि-भागेन प्रत्येवाकतजातकमीदिसंस्काराणां सतरा सक्रखं सक्तत् कृते कृतः यासार्व इति न्यायाय। पिकानिति जाहपरं कालापुक्रविवाष्टेषु इति जाहिबधायकविषापुराचैन-वाकालात्। तदेवावाकातया च स्तपदं कावापुक्रपरम्। चहुनादिखत प्रभिविधावाङ्। तद्भावेऽपि संस्कार्यक्रम-वाधकस्य पितुरभावेऽपि पुनरमः संस्कार्थः सपिकादिर्वा तत्क्रमात्। 'चित्रकर्म यथानेकेरक्केवकीकाते यनै:। ब्राह्मसमिप तदत् स्वात् संस्कारैर्विधिपूर्वकैः'। इत्याद्वि-रसोक्षपत्यभागितया प्रधानचा संस्कार्थस्य क्रमानेषां पितृषां दयात्। ततम संस्कार्क पित्रादिवयमातामण्डादिः अयेभ्यः त्राष्टं कुर्व्यात्। न तु संस्कार्व्यापतरमादाय तेषां पितुः सम्मदानभूतानां पिवनुप्रविधात् ष्टबप्रपितामहैतरः पश्चानामिति नारायकोपाध्यायमतं युक्तमिति वास्यम्। पिवनुप्रवेशेन संस्कार्थस्य पिखपितामसप्रपितामसानां त्राहे तकातामहपचस्वैव 'पितरो यत्र पूज्यन्ते तत्र मातामहा भ्वम्' इत्यनेन युक्तत्वात्। न वा तेषां संस्कर्नुपिनृषां संस्कार्ध्यपितुः पिद्धमणमातामसगवानां वा यस्चं तत्क्रमादित्वनुपपत्तेः। षाये संस्कर्त्रनुपात्तत्वात् तष्यक्तानुपस्कितेः दितीये तेषाः मिखनेनैव तेषां प्राप्तिस्तत् क्रमादिखनुवादकतापत्ते:। एवध षभ्यदयमात्रस निस्ततात् दितीयविवादेऽपि इतराष्ट्रवत बोद्राभ्युद्धिकत्राष्ट्रमावस्त्रकम्। सर्वास्त्रेवान्वाष्ट्राध्यवनी स्वव मत्मधीयेनाविश्रेषादङ्गलप्राप्तेः। न च 'प्रसन्नत् यानि कर्मापि क्रिवेरन् कर्मकारिया। प्रतिप्रयोगं नैव स्पूर्मातर वादमेव प' इति क्न्होगपरिशिष्टाच तम हिच्छाइमिति

वाचम्। तस्त्रासक्तस्वेन येषां नियतकरणसुत्रम् तत्परत्वाद्यतः नियतपुनः वरणकर्मपरम्। श्रतएव यानि कर्माण पुनः पुनः प्रतिदिनं प्रतिमासं प्रतिवक्षरं क्रियन्ते वैश्वदेववस्विकर्भ-इर्पपीर्णमासन्त्रावखापहायखादीनि तेषु प्रथमप्रयोग एव चारं माटपूजा चेति परिशिष्टपकाश्रप्रमृतिभिर्नियत पुनः पुनः कर्मस्वेव विषयो दर्शितः। विष्णुपुराणेऽपि। 'नाम-कर्मण वालानां चुड़ाकर्मादिके तथा। इत्यत्र वालानामिति शुलेन निर्देष्टम्। घतएव ब्रह्मपुराणम्। विवाहस्य इवले याचं हित्रिलाह। यथा 'नान्दीमुख्रिभ्यः याचन्तु पेत्रभ्यः कार्यमुद्ये। ततो विवादः कर्त्रव्यः ग्रुदः ग्रभफल-दः'। षतएव मुखदर्भनाष्ट्रन्ती आहाष्ट्रिप्रसंद्रः स्वात् वेवास्वदिति आद्यविवेवः। एतेन पुत्रविवाहादी हिचि-ारं नैमित्तिकमित्यक्तमिति बिरस्तम्। 'सपितुः पिटः स्थिषु प्रधिकारो न विद्यते' इति छन्दोगपरिश्रिष्टेन जीवत्-प्रदेशस्यावस्थवस्थानविधेऽपि स्रकृत्वादेव च निषेकादी वित्यष्टकेणापि जीवसमितद्यादिखनेन पितामहा-रेगां वृष्टित्राष्ट्रमावश्यकं क्रियते। जीवत्पित्वकादिना क्रिय-चो त्राहे पितादिखाने पितामहाद्युहमाह विषाुधर्मी-स्म। 'येषां ऋाषं पिता दद्यात् तेषामेव स कारयेत्। क्वोद्रेण न कर्त्रव्यं तेन यादं नराधिप'। स जीवत्-हिल्कः प्रतिनिधिनातु समुकस्य पितुरित्यभिनापे योज्यं को तुन तथेति वच्चते। एवच दृष्टित्राचं यद्धं कतं तत् में चेत् तिह्ने विञ्लाब क्रियते तदा दिनान्तरे तत् कर्माण हिद्दियाचं करणीयं 'प्रधानस्याक्रिया यत्र साक्ष' तत् यते पुनः। तदक्षस्याक्रियायान्तु नाद्यक्रिनं च तत् क्रिया' वि कन्दोगपरिशिष्टेन साङ्गकरणाभिधानात्। नान्दीसुखे

छन्दोगैयीषितां आहं न कर्त्रथम्। 'न योषित्राः एयक् स्वात् भवसानदिनादृते। स्वभन् पिण्डमात्राभ्यसृतिरासां यतः स्नृता' इति इन्होगपरिशिष्टनिषेधात्। न च पन योषिज्ञग्रीऽपृथद्गचादिति वाच्यम्। तथात्वे चवसानदिनाहते इति खर्थं खात्। तथाडि परिप्राप्ते योषितां आहेऽप्रथकत्वं विधीयते किंवाऽष्ट्रथक्तविधिष्टं यादं विधीयते। नान्यः भमावास्वादी योषिद्दानापाप्ती कथं तदनुषाप्रयक्तमात-विधानम्। मान्यः तथापि भवसामदिनाहते रत्यस्य वैयर्था-पत्ते:। प्रवृत्तानदिने तु 'स्त्रीणामप्येवमेवैतदेको हिष्टमुदा-श्वतम्। स्ताइनि यथान्यायं तृणां यद्यदिशोदितम्' इति मार्केण्डेयपुराणीयेन पृथक्ष्यास्पास्या विशिष्टविधित्वानुप-पत्ते: तस्रादवसानदिनाहते इति वाकास्य सार्थकत्वाय षृथक्पदमेवानुवाद:। न च वैपरीत्यं तद्यात्वे वाक्यानुवाद: स्यात्। श्रव्ययपदानुवादे तु विभन्नोनीनुवादकति। एव-भवेशानाचार्याः। 'यसामात्रशासन्तु पूर्वं स्थात् पितृणां तदनन्तरम्। ततो मातामहादीनां हृदी ऋष्वयं स्पृतम्' दति यातातपवचनात्। 'प्रन्वष्टकाखष्टकावस्नो हुत्वा देवपूर्वं मात्रे पितामश्चौ पूर्ववत् ब्राह्मणान् भोजयित्वा' इति विण्यु-स्वात् 'सताइनि तु कम् व्या स्त्रीणामप्यमरा क्रिया'। इति विशुपुराणात्। वृष्टान्बष्टकावसानदिमनिमित्तकत्राष्ट्रेषु कृन्दो-गोऽवसानदिनव्यतिरंकेण योविदितरेभ्यो द्यात् योषिदितरेभ्य इति विश्रेषषसार्यकालाय सासां दानाभावे तव तद्योषितं कयं व्हिरिष्यपेचयामा इ समिति। नतु यमावास्वादिसामान्यनिमित्तवत्राहे कथं तासां ऋपिरिति चित् 'सिपकीकास्मादृष्ट्' यत् पित्रभ्यः प्रदीयते। सर्वेष्यंगः इरा माता इति धर्मेषु निषयः' इति श्रातातपवचनाव्।

क्तः, क्रन्दोगेतरो योषिक्राः पृथक्षाद्यं दद्यादिति वाच्यं विधेयप्रागर्थापोषकलोन स्वभन् पिण्डमात्राभ्यो यतस्तृ तिः रेत्यस्यान्वयानुपपत्तेः किन्तु न योषिद्धा इत्यस्य योषिदितरेभ्यः त्यार्थे दृष्ट्यादी योषिसंप्रदानकविधीनां कृन्दोगेतरपरत्वं तियते यजमानाविचितं इविर्जुहोतीत्यनुरोधेन स्वगंकाम-दिसास्वेतरपरत्ववत्। प्रथवा न योषिद्धा दृत्यस्य कृन्दोगे-रो हद्यादी योषिक्राः पृथक्षा इंद्यादित्येवार्थः। ततस् प्रादी कन्दोगयोषितां कथं दिप्तित्याकाङ्गासुत्याप्य त्तराद्यान्य इति चन्द्रकायान्तु साम्नीनामेवाधिकारः। ष्णुवचने होमलादेवामिप्राप्तरिमग्रहणं तिवयमार्थम्। चानमीनाममीकरणहोमे विप्रपाखादेविधानादवापि थिति वाच' प्रक्रतीभूत याहविध्यक्ताधारस्य विक्रतीभूत-इहिविहिताधारेण बाधात्। शरम्यविह्न कुशमयविह्न-धिवत्। न वा लौकिकाम्नी होमः। 'न पैत्रयित्रयो होमो विकास्नी विधीयतं। इति मनुना निषेधात् वाचस्यति-। खोऽप्येवम् ।

भयेकादम्युपवासाधिकारिणः। 'यावक्रोपवसेक्जन्तः पद्मभदिनं श्रभम्' दत्यत्र जन्तुपदस्रवणात् 'स्रष्टाब्द्धिको
भि द्वापूर्णामीतिवसरः। भुङ्को यो मानवो मोहादेकादम्यां
पापकत्' दति कालमाधवीयधृतनारदवचने मर्त्यमानवयोः स्रवणात् मनुष्यमात्रस्याधिकारो न जात्यास्रमविचारः।
भ 'नित्योपवासी योमर्त्यः सायं प्रातभीजिक्तियाम्।
जिस्मितमान् विप्रः संप्राप्ते द्विवासरे' दति कात्यायननि मर्त्य दत्यभिधानानस्तरं यद्विप्रपदं तत्तस्याधिकदार्थम्। सन्यया मर्त्यपदविग्यर्थापत्तेः। न च 'सन्द्वास्
प्रारी च पाहितास्निस्तयेव च। स्रसन्त एव सिद्रप्रस्ति

नेषां सिविरमश्रताम्'। इति सार्णात् सामिन्द्री विदि रक्रानिधकार इति वार्च हेमाद्रिष्टतास्मिपुराणवचनेन तयी रप्यधिकारावगमात् यथा 'ग्रह्म ब्रह्मचारौ च पाहितानिं। स्रथेव च। एकादभ्यां न भुद्धीत पचयोरभयीरपि" सभन् कायास्तु व्रतोपवासादिः प्रयङ्गिषिषो मनुना यथा 'नास्ति स्त्रीणां पृथक्यन्त्रो न व्रतं नाप्युपोषणम्। पति श्रुत्र्यते यत्तु तेन खर्गे महीयते। विश्वानापि भर्तुः समान-क्रतचारित्वमुक्तं समानव्रतचारित्वं भक्तं व्रताचरणे तदातुः कूर्चकारित्वम्। यत्र तु सावित्रीत्रतादौ विशेषविधिस्तत भर्तनुष्रया पृथगपि। यथा शहः। 'कामं भर्तनुष्रया व्रतीपवासनियमेच्यादीनामभ्यासः'। स्त्रीधर्म इति। यसु 'पत्थी जीवति या नारी र्पोष्य व्रतमाचरेत्। षायुः संहरते चत्यः सा नारी नरकं व्रजेत्' इति विश्वातं तदनमुत्रातविष-यम्। कात्यायनः 'विधवा या भवेत्रारी भुष्त्रीतैकादशी-दिने। तस्यास्तु सुक्षतं नश्येत् भ्रूणहत्या दिने दिने'। जीमृतवाष्ट्रनः। 'एकादश्यां न भुज्जीत पचयोवभयोरिप। वनस्वयतिधर्मीऽयं श्रुक्तामेव सदा गरही' इति गोभिलवचनात् ग्रिश्यः श्रुत्नैकादम्यामेवाधिकारः। न च ग्रुष्टौतरपरत्वे ( क्षणैकादम्याः कयं 'दयम्यां नियताष्ठारो मांसमैय्नवर्जितः। एकाद्यां न भुक्तीत पद्ययोग्भयोरिप' दति विशुधमीत्तर-वचने छभयपचीयदश्यां मांसमैधुनवर्जनमिति वाच वान-प्रसापि ऋतो मैथ्नसभावात् यत एव पुराणे ऋषिकुमाराः त्र्यन्ते 'पुत्रेषु भार्थां निचिष्य वनं गच्छेत् सहैव वा'। इति सनुवचनाच। तसा मांसभोजनमध्याङ कात्यायनः। 'प्रथ वानप्रसाहैविध्य' पचमानेका प्रपचमानकाच प्रसुपन्नस्य वियह र सती वसितसाममासं वाष्ट्रवायोग सत्मित्रोवः

मादिभिरचीर्वा इतमानीय अपयित्वा सायंप्रातरिनहोतं क्वा प्रयत्यतिथिवतिभ्यस दत्त्वा प्रथेतरवक्के वभक्ष प्रति। मधुमांसवर्जनम् वनस्थानाममांसष्टत्तीनामित्यादि। तस्मात् क्षयं दश्रम्यां नियताहार द्रत्यादिवचनादपुत्रस्य रहिषोऽप्यु-भयेकादश्यपवासव्रतमिति। तथा 'इन्दुचयेऽकंसंक्राक्यामेकाः' दथां सितेतरे। उपवासं न कुर्वीत पुच्चबसुधनचयात्' इति वायुप्राणवचने बस्यपदयवणाच। न हि बस्यशून्यः क्रियदग्रही पित्रभावादिषु बसुपददर्भनात्। बसुपदस्थाने दारिति कचित् पाठः। तवाधि तथैवेति। यत्तु न कुर्यात् पुच्चवान् गरहोत्यत पुच्चवानिति पदं तत्पुच्चवतामपि वान-प्रस्थादीनामपि निषेधार्थमित्याइ। हेमाद्रिरपि 'श्रक्तामेव' सदा गरहों दति वचनपर्यालो कनया सकलक्षणीकादशीषु उपवासाभावप्राप्ती 'शयनीबोधनीमध्ये या क्रणोकादशी भवेत् सैवोपोष्या गरहस्थेन नान्या कष्णा कदाचन' इति ब्रह्मवैवर्त्त-वस्ने शयनबोधनमध्यविष्कुणौकादशीषु उपवासविधानातृ तासु एव गरिंचोऽधिकारः नान्यत प्राप्यभावात् सामान्य-विशेषयोविक स्पासकात् पर्य्यदास एव तेन शयनबोधनमध्य-वित्तिक्षणोकादगीष्विप ग्रहस्यस्याधिकारमित्याह। श्रवी-' चवे। 'ग्रहस्थो ब्रह्मचारी च प्राहिताम्निस्तथैव च। एकाद्यां न भुज्जीत पचयोत्तभयोरिप' इति इलायुधहमाद्रि-धृताम्निपुराणवचने ग्रहस्थमात्रस्य क्षणीकादश्यपवासप्राप्ती श्रकामेव सदा ग्रहीति पुत्रवद्ग्रहिविषयम्। तस्यैव क्षणायां निषेध श्रुते:। तथाच उपवासमधिकत्य ब्रह्मपुरा-यम्। 'एकादशौषु क्रणासु रविसंक्रमणे यथा। चन्द्र-स्योपरागे च न कुर्यात् पुच्नवाक् ग्रही' इति। न च बस्-मखदत् पुत्रवस्वमपि भप्रयोजवम्। बस्यपदं दोषक्यनातुः

वादमावे न तु कर्लविश्रेषणार्थं न कुर्यात् प्रवान् गशीत विधिवाक्ये, पुत्रवानिति सु कर्नविशेषणसिति विशेष:। प्रतएव मीमांसायाम्। पान्नायस्य क्रियार्थस्य-भतदर्शनामिति स्तेण पान्नायस वेदस्य नियार्थतात् कार्यार्थित्वात् पतदर्थानां कार्याप्रतिपादकानामानर्थकाम-प्रामाख्यभिति पूर्वपचयित्वा सिद्यान्तस्वाभ्यां विधिना तु पक्रवाकात्वात् स्तुत्वर्थत्वेन विधीनां स्वरिति तत्रुतार्थानाच क्रियार्थलेन समान्तायादिलेतास्यां कचिहिधियात्रिरेवावसी-दसी सुत्यादिभिक्तभ्यते इति न्यायात्। सचित्र्तार्थानां सिशार्थामां क्रियार्थलेन सहैनवाक्यलाच प्रामाख्यमप्रक्रम्। न कुर्यात् पुचवान् ग्रष्टीति निषेधविधी पुत्रवस्त्रेनैवाधि-कारित्वम्। प्रमेव पुत्रबस्ध्यनचयानुवादः पतः पुत्रवत एव यहस्यस्य संचायामनिधकारः। प्रतेव शयनवोधनमध्ये प्रतिप्रसवः। जौसूतवाष्ट्रनसः। 'यदीच्छे दिणाना वासं पुत्र-सम्पदमात्मनः। एकादय्यां न सुद्धीत पद्ययोक्भयोरिष'। दति ग्रहियो न निषिद्धं काम्यत्वात्। प्रत्न पुत्रार्थिनः सक्रदिधानम्। विषाु सञ्चामाधिनस् यावस्त्रीवाचरणम्। काम्ये रव्यादिदोषो नास्ति नित्ये स इत्याच । इमादिरिप। केचित्त । वैष्यवस्य ग्टिश्यः पुतियो क्काश्रदादेः क्रष्येका-द्य्यपनासम्बद्धात् सर्वेषासुभयैकादम्यां नित्यम्रतोपवासे-ऽधिकारः। ज्ञष्णानिषेधस्तु गर्डिविषयः काग्य पवेत्वाषुः। त्रच 'पुत्रवांसेव भार्यावान् धर्मगुक्तस्त्रचेव च। सभयोः पचयोः काम्यं कुर्याच वैचानं स्नतम्' इति वचनेन कान्य पवाधिकारी न नित्धे द्रस्थापः। वस्तुतस्तु वैच्छवानां सपुचायां पहासानामपि सर्वाः लपाक्षिनत्वा इसायुभ्रहेमाद्रिष्ट्रततस्व-धान्तरवात्। तद्यया। 'यया यका तथा खन्ना यया

जणा तथेतरा। तुल्ये ते मन्यते यस्तु स वैणाव उच्यते' काल-माधवीय नारदः। 'नित्य' भित्रसमायुक्तिनदैविष्णुपरायं दिः। पन्ने पन्ने च कत्त्व्यमेकादस्यामुपोषणम्'। प्रति विचीप्रदेश-यंगानां पचे पचे चेति वीषया यावत् पंचैकादम्युपवासस्य नित्यताप्रतीते:। श्रीपतित्यवद्वारनिर्णेश। श्रिक्ते वा यदि वा क्षणी विष्णुपूजनतत्परः। एकाद्यां न सुद्धीत पद्ययो-क्भयोरिप' इति वचनाच। नित्य' भित्तसमायुक्तैरित्यन्तरम्। 'सपुत्रस सभाव्यस सजनैर्भित्तासंयुतै:। एकाद्यासुपवसित् पचयोक्भयोरपि। ब्रह्माहा च सुरापस क्षतन्त्री गुक्तत्यगः। विवेचयति यो मोष्टादेकाद्यी सितेतरे। ग्रष्ट्यो ब्रह्मचारी च पाहितामियंतिस्तथा। एकाद्यां न भुक्तीत पचयी-क्भयोरिप'। इत्येतैईलायुधेन त्रंया व्यवस्थापितत्वात्। वैषावानां तथा व्यवहाराच । मुमुद्धत्वेन सुतरामेव। तथा भविष्ये 'श्रुक्ताग्रह्स्येः कर्त्तव्या भोगसन्तानवर्हिनी। सुमु-चुभिस्तथा क्रणा तेन तेनोपदर्शिता'। वाराहेऽपि। यथा ग्रतातथा लेषा उपोषा च प्रयवतः। ग्रता मित्रपदा नित्यं क्रणा मुक्तिं प्रयच्छति'। हिजनानी विशेषतीऽपि गोविन्द्रमानसोक्षासक्षत्यमहार्णवयोभविष्यपुराणम्। 'जभयोः पचयो राजवेकादय्यां दिजवावान्। योभुङ्को नौक्जः सीऽपि प्रेत्य चाण्डालतां व्रजेत्'। एतद्दनं भविष्यपुराणीय-मिति क्रत्यकत्पन्ता। सोऽपौत्यत्र सोऽपैति विशेषः। अप विषित्। भादिखेऽइनि संक्राम्यामसितैकादशौदिने। व्यतौ-पात कते आहे पुनी नीपवसेद्ग्रही' इति ब्रह्मपुराखवचना-देवाद्यां रविवारादावुपवासनिषेधमाइ। 'उपवासनिषेध' तु किचित्रस्यं प्रकल्पयेत्। उपवासी न दुखेत उपवासफार्स समित्' इति वराइपुराषादनोदनादिकमप्याइ। तम विष्-

धर्मीतरे। 'एकाद्यां यदा राम पादिखख दिनं भवेत्। छपोष्या सा महापुष्या पुत्रपीत्रविविद् नी। सगुभानुदिनी-पेता सूर्यमंत्रान्तिसंयुता। एकादशी सदीपोषा पुत्रपीत-विविधिनी'। इत्यादिवचनेषु एकादम्यां रविवारादी प्रस्तुत षानुविद्धिकापसञ्चतः। नच नित्ये निषेधः काम्ये फलमिति जीमूतवाइनोत्तं युत्तम् इति वाचं सदा पदश्रते:। कामित्वा-कामिलक्पविश्रेषाभावात् किन्तु संक्रान्यादिषु उपवास-निषेधस्त तत्तविभित्तोपवासपरः। 'तविभित्तोपवासस्य निषेधोऽयसुदाष्ट्रतः। नानुसङ्गक्ततो याद्यो यतो नित्यसुपो-षणम्' इति जैमिनिस्रातेः। संक्रान्खादिनिमित्तकोपवासः संवत्तीताः। 'प्रमावास्या हादशी च संक्रान्तिस विशेषतः। एताः प्रशस्तास्तिथयो भानुवारस्तथैव च। यत्र स्नानं जपो होमो देवतानाच पूजनम्। उपवासस्तवादानमेकैकं पावनं स्नातम्'। तथा 'उपवासस्य ये कुर्य्युरादित्यस्य दिने तथा। जपित च महाखेतां ते लभको यथे पितम्'। महाखेतामक-स्वागमे। 'क्रामित्युक्ता ततो क्रीन्तु सकारस विसर्गवान्। महाखेताख्यमस्त्रोऽयं भानोस्त्राचर ईरितः'। संवत्सर-प्रदीपे। 'सप्तवारानुपोष्पैव सप्तथा संयतिन्द्रय:। सप्तजन्म-क्वतं पापं तत्वणादेव नम्बति'। क्वते याचे इति काम्ये। नित्ये तु वराष्ट्रपुराणविष्णुधर्मीत्तरकात्यायनाः। 'खपवासो यदा नित्यः त्राद्यं नैमित्तिकां भवेत्। चपवासं तदा कुर्याः दान्नाय पित्रसेवितम्'। यस् 'रविवारेऽकंसंक्रान्खामेका॰ दक्षां सितेतरे। पारणकोपवासच न कुर्धात् पुत्रवान् सही' द्रित पारणनिषेधो रविवारसंक्रान्सिप्राप्तोपवासनिषेधवत् रविवारसंक्रान्तिमात्रपाप्तपारचपरः। तथोरव प्रागुक्तमनिवारोपवासाननारं रविवारे। 'नित्यं द्रयोरयनयो- निष्धं विस्तवतोष्ट्रयोः। चन्द्रार्कयोग्रेष्ठणयोर्व्यतीपातेषु पर्वस् । प्रश्नोरात्रोषितः स्नानं दानं द्वामं तथा स्नपम्। यः करोति प्रसन्धात्मा तस्मादप्यस्यस्य तत्। दति ब्रह्मपुराणोक्तपूर्वं-दिनोपवासानन्तरं संक्रान्यां प्राप्तमिति।

भय पूर्णतियिल सण्म्। स्कन्दपुराणे। 'प्रतिपयम्हतयः सर्वा उदयादोदयाद्रवेः। संपूर्णा दित विख्याता हरिवासरं वर्जिताः'। हरिवासरं एकादणी। भतएव सीरधर्मे। 'प्रादित्योदयवेलायाः प्राद्युह्णतंद्वयान्वता। सेकादणीति संपूर्णा विद्यास्या परिकीर्त्तिता'। भव्न तिथेददयानन्तराव-स्थितायपि यदुदयात् प्राक् संपूर्णत्वकीर्त्तनं तदुदयानन्तरं तित्यः सत्वेऽपि भग्रहत्वेन कर्मानहंत्वादसत्त्वख्यापनाय। तथाच कालमाधवीये नारदेश्वम् 'भादित्योदयवेलाया भारभ्य षष्टिनाड्किता। तिथिस्तु साहि ग्रहा स्थात् सार्वतित्यो ह्ययं विधिः'। स्थ्येसिद्यान्तेऽपि। 'सर्वा ह्येतस्य तिथ्यो ह्ययं विधिः'। स्थ्येसिद्यान्तेऽपि। 'सर्वा ह्येतस्य तिथ्यो ह्ययं दिवाः पष्टिनाद्यो हि वै तिथिः'। एतस्य रवेः। कालविवेते। षष्टिनाद्यात्वाया तिथेनिष्क्रमणे परे। भक्षमंस्यं तिथिमलं विद्यादेकादणीं विना'।

प्राच्या पूर्णेकादश्युपवासः। प्रचेताः। 'पूर्णाप्येकादशी त्याच्या वर्षते दितयं यदि। द्वादश्यां पारणालाभे पूर्णेव परिग्राह्मते'। द्वितयमेकादशीदादश्यी। स्रुगः। 'संपूर्णेकादशी यत्र प्रभाते पुनरेव सा। प्रत्रोपोष्या दितीया तु परतो द्वादशी यदि'। विश्वाधभीत्तरे वृद्यदशिष्ठसंदितायाद्य। 'संपूर्णेकादशी यत्र प्रभाते पुनरेव सा। लुप्यते द्वादशी तिष्मत् लप्यासः कथं भवेत्। लपोष्ये द्वे तिथी तत्र विश्वादशी प्रीष्मिकतत्परेः'। प्रवित्व गावद्वे। स्थादमीवम्। 'त्रयोदशी

खप:काजी उपोच्या तच का भवेत्' इति। अस दैतनिर्ययः। एकादयी हादछोष्भयत सर्वेषासुपवासविधानं तत्यक्षकः श्राज्ञकृतिषयम्। एकेनैवोपवासेन फलसिषावपरवैयर्थान दिति। तम एकेनैवोपवासेनेत्यादिस्रोक्षदेतोरेकैकपुरुष ष्ट्रभग्रताकाङ्गाविरष्टाद्युक्तो विकल्पः तथाच भविष्ये। 'सृति-शास्त्रे विकल्पस्तु पाकाङ्कापूर्णे सति'। एतेन साकाङ्क एव स्नृतीनां परसारान्वयः स्चितः तत्र नेच्छाविकस्योऽस-दोषपासात् तथाच प्रमाणलाप्रमाणलपरित्वागप्रकस्पनात्। तदुक्जीवनद्वानां प्रत्येभ्यामष्टदोषता स्रोहिभिर्यक्रेत यदैर्यक्रत दति य्यते। तत्र ब्रोडिप्रयोगे प्रतीतयवप्रमाख्यपरित्यागः चप्रतीतयवाप्रामाण्यकल्पनम् द्रदं तु पूर्वसात् प्रथक् चन्यथा-समुचवेऽपि यागसिष्टिः अयात्। यतएव विकल्पेनीभयः शास्त्रार्थः इत्युत्तम्। तथा प्रयोगान्तरे यवे उपादीयमान परित्यक्तयवाप्रामाख्योज्जीवनं खोक्ततयवाप्रामाख्यद्वानिरित चलारो दोषाः। एवं ब्रोहाविप चलारः। इत्यष्टी दोषा पुच्छाविकल्पे। तथाचोक्तम्। 'पविमष्टोऽष्टदोषोऽपि यद् बोडियववाकायोः। विकल्प पात्रितस्तव गतिरन्या न विदाते'। इति। ननु पुरोडाशाय ब्रोडियवी विहिती तहा-क्वेयादिवत् समुचयरूपा गतिरस्थिति चैन। प्रकातकातु-साधनीभूतपुरोडाग्रद्रव्यप्रजातितया हि परसरानपेची बोहि-यवी विश्विती शक्कृतसैती प्रत्येकं पुरोड़ाशं सम्पाद्वितुम्। तव यदि मित्राभ्यां पुरोखायः सम्पद्येत तदा परसरानपेचे ब्रीष्टियवविधादनी उसे शास्त्रे बाध्येतामिति। ननु माभू-द्वाव्यद्वयसामर्थात् समुच्यः। यद्गसद्दितप्रधानानुष्ठापेष-प्रयोगविधिक्रीश्चियदी समुचतुमर्इतीति चेव। स श्चि यथा-भिहिताबाङ्गानि सभीका प्रवत्तमानो न एतानि क्रव्यवस्ति

मिन्नचे चान्यथालं तेषामिति। नतु मामिन्नेतां भीचियवी इस्यविध्वनुरोधादेवसमनेव प्रयोगे मी हिभिरेकं वारं यदै-रम्यपरबारमिष्यतामिति चैत्र। प्रक्षानुरोधनायुंतप्रधाना-ध्यासस्यायुक्तत्वात् एवस न केवलं ब्रोहियवसस्यये प्रमाणा-भावः विन्तु प्रमाणविरोधोऽपि तथानि पुरोडायविधाना एव श्रोषधिद्रव्ये यस्मिन् कसिंसित् प्राप्ते ब्रीष्ठयोऽपि पत्ते प्राप्ताः तमाप्राप्तां प्रापणार्थानिरपेषमी चित्रतिमी सिभरवेति निय-मनं गमयेत्। एवच तथाच तच यवससुचये निरपेचजी हि-श्वतिबाधः स्वात्। एवं यवश्वतेरिय नियमार्थला द्रोहिससुसर्थे तदाधः स्वादिति । अतएवोक्तं गतिरन्या न विद्यते । एकार्थे-तया विविधं कल्पात इति विकल्पः। तसादष्टदोषभिया उपोच्चे हे तिथौ इत्यव न इच्छाविकत्यः। किन्तु व्यवस्थित-विकल्पः। अतएव हैतनिणंचे स्कन्दपुराणे। 'सम्पूर्णेका-इशी यव प्रभाते पुनरेव सा। उत्तरान्तु यतिः कुर्यात् पूर्वामुपवसेदग्रही'। कूर्मपुराणेऽपि। 'एकादयौप्रह्वा वेष्ड्स क्षे क्षे विशेषतः। तत्रोत्तरां यतिः कुर्यात् पूर्वामुप-इसेट्ग्टही'। एकाटग्येव प्रकर्षेण वृहा परिटने निर्गता न दयमी नापि द्वादशी चेलार्थः। 'पुनः प्रभातसमये घटिकैका-यदा भवेत्। तस्रोपवासी विहिती वनस्यस्य यतेस्तया। विधवायास तत्वेव परतो हादशी न चेत्'। एतेन पारणदिने दादभोसाभे सर्व एव पूर्णा त्यका खखामुपवसेत् इति। तदलाभे रही पूर्वामपरस्तृत्तरां विधवापीति लभ्यते। षघ विस्प्रमैवादभी। यदा पूर्वादने दमभी परदिने विकादमी खल्पा तती दादभीराविशेषे वयोदभी तदा सैव विक्योबा। 'एकाट्यी हाट्यी च राक्षियेषे वयोद्यी । पत्र मतुमतं पुष्यं तयोदम्यान्तु पारणम्'। इति इतायुधन

भूतवचनात्। हेमाद्रिस्तु परिश्रेषखण्डे स्तान्दम् 'एकादशी काला यच प्राद्यी च चयप्रता। नक्षं तत्र प्रकुर्वीत नोपवासी ग्रहात्रमे'। यन चोपवासविधायनसामान्यशास्त्रस नहाँ विधायकविश्रवशास्त्रेष वाधः। एकादशी कलाप्येका दादशी यत्र सुप्यते। तत्रोपवासं कुर्वीत निष्कामो विश्वातत्वरः' दुखाइ। प्रवचनपर्यालोचनया नक्षं विधानं कामिनः काम्य व्रतविषयम्। निष्कामस्य नित्योपवासार्थिनो विष्क-परायणस्य ग्रहस्थस्याप्यपवास इति तस्वम्। अतएव किलां भित्तसमायुक्तैरित्यनेन पचे पचे नित्यसुपोषणमित्युक्तम्। श्रतएवात्र द्वादगीहानियुक्ता विद्वाधिकति विद्वायाः सप्तमे प्रकार पूर्विक्तरूपे सप्तस्यां तु व्यवस्थितिरित्वनेन स्ववाक्षेन विखरूपेणाप्येषेव व्यवस्थाता। न चात्र 'निष्कामन्तु गरही कुर्यात् उत्तरैकादशीं तथा। सकामस्तु तदा पूर्वां कुर्या-षौधायनो सुनि:'। इति विशुरहस्यवाक्यात् सकामेन दशमौ-विद्या कार्या निष्कामेन द्वादशीयुक्तैकादशीति वाचस्यति-मित्रोत्ता व्यवस्था युत्ता। पूर्वीपदिशितानतां बोधनवस्थमाप-दममीविद्या निन्दावचनविरोधात्। विश्वारहस्थानार्षत्वस्य दानसागरे प्रनिरुद्दभट्टेनाभिहितत्वाचा यथा लोकप्रसिष-मेतिहिश्वरहस्यं शिवरहस्यस्। इयमिह न परिग्रहीतं संयहरूपच यवतोऽवधार्यति। यत्तु शिवरहस्ममिति क्रता तिथिविवेकेऽभिद्धितं तयानिवचनखव्यास्थानसेवादाय। भवापि विश्वारहस्यं वस्त्रमाणशक्तपत्तीयारणोदयनेधे वैश्ववा-वैषावग्रहिविधिसंवादायिति। समयप्रदीपोऽपि यत्र पूर्व-दिने दशमीविशा परदिने शदशीमित्रा दिनासारे प दादयो न वर्दते तदा दादयीमित्रेवोपोष्या प्रधानकाकातुः रोधात्। पारवादी तु दादमीबाध एव तक्त्रक्रमेव गौड़ीय

वचन 'हादखेबादगीमित्रा परतोऽपि न वर्षते। यहिभि-यतिभियेव सैवोपोष्या सदा तिथिः'। एतदहिस्यि विस्पृति च सभवत्यविश्रेषात्।

षव दशमीविदेकादशी। सा च हेथा। पूर्वा हे दशस्या उत्तराष्ट्रे द्वादश्वा च युता दशस्यनिमुक्ता चेति तत्रोभयीं पूर्वत दशमीयुतामनुषोष हादशौयुतामेकादशी उत्तरत श्वां द्वादशीसुपवसेत्। 'एकादशीसुपवसेद्वादशीमथवा पुन:। विभिन्नां वापि कुर्वीत न दशस्यायुतां कचित्र इति वचना-। स्थमास्वचननातास । उत्तरपत्ते विशेषोऽपि वस्यते । यत्त पानि दशमीविषा निन्दाबोधकवचनजातानि तानि छभयतो धि दृष्टव्यानि। दशमीमात्रवेधे तु सैवोपोष्या। 'एकादशौ सभ्येत सकला दादशी भवेत्। उपोष्या दशमीविद्या रिषित्रहालकोऽब्रवौत्' इति ऋष्यशृङ्गस्रतेः। स्रये पूर्वान्तुः शारयेदिति विश्वरूपनिवस्थासः न द्वादश्युपवासः प्रमाणा-गिवात्। 'एकादयौसुपवसेद्वादयौमथवा पुनः'। इत्यस्य ोजराजाद्यसिखितवेनामूलकवादिति वर्दमानोपाध्याय-विस्तिमित्रमतं तन्। तदुपजौब्यहरिनाघोपाध्यायेन महा-नपरिग्रहीतलेन तदचनस्यार्भिधानात्। न हि भोज-जाद्यसिखितमेवाप्रमाणं रामायणादेखायात्वापत्तेः। न 😮 प्रमीविदेति वचनं भोजराजलिखितम्। तस्मावानादेशीय-यहकारलिखितवचनसंवादादेव प्रामाख्यपरियहः। पोषा दममीविष्ठत्यस्य विषय उदयपूर्ववेधो वस्त्रते न वा ानासंग्रहभूतनानावचनान्यनादृत्य संग्रहकर्त्तविश्वरूपस्य विषादावस्थायुक्ता। तथाच समयप्रदीपे श्रीदत्तोपाध्यायाः दि तु 'एकादशीमुपवसेद्वादशीमधवा पुनः। विमित्रां बा क्विति न दशस्या युतां कचित्' दति मौड़ीयवचनं प्रमाणं

तदा पनेनेव देवे एकादशीकार्थे दादशीविधेर्क एक बादख्येवासे:। न चेदं स्रतान्तरमेव एकादंगीसंदंगपाठीत्। ष्यविखनेन पूर्विपिश्चितविधेय। 'पश्चशानी स्थिते सीमे सक्येश्यमीयुतां' इति वाचम्। छदयपूर्वकासीनद्यमी-थोगविषयम्। वचनान्तरबलादिति प्रपश्चितं जितामित्रा-हिमिरिखाडुः। तथाच कालविवेक्काखमद्वार्णवयोर्भविष-मुराषम्। 'एकादशीं दशायुक्तां वर्षमाने विवर्षयेत्। पश्चानी स्थित सोमे लक्ष्येह्ममीयुताम्' इति। वर्षमाने सोमे गुक्रपचे। पचडानी स्थित सोमे छाणापचे। संदूर्यत् डपवसेत्। 'पन्तमार्गस्विते सोमे कुर्वीत दशमीयुतां' दति कासमाधवीयपाठे व्यक्त एवार्थः। केचित्त। 'विश्वायीका-दशी पाचा परतो हादशी न चेत्' इति 'सुझत्तें हादशी न स्वात् वयोदम्यां यदा सुने। उपोष्पा दशमीविषा सर्वेरिका-दगौ तदा' दति। 'वयोदम्यां यदा न स्यात् दादगीवटिकां-इयम्। दशस्यैकादशी विद्या सैवोपोच्या सदा तिथि:' इति मत्यकूर्मनारदीयवचनैः एवस्ता दशमीविद्यवोपीचा वयो दखां हादग्रीनिर्गम तु समुक्तिभहीदग्रुपोचा सनामेस् स्वापि दशमीविषेव। 'श्रुवेव दादशी राजसुपीयां मीच काङ्गिभः'। तथा 'निष्कामस्तु गरही कुर्बादुसरैकादगी सदा। सकामस् सदा पूर्वामिति बीधायनोऽम्रवीत् प्रति विश्वरष्टस्ववस्नादिति वदन्ति। सत्त विदायोका दयीखादिवचनानां नानादेशीयसँगहकारधुतनानावचनतम स्यास्यानात् चनुपदं विषयः स्पृटीभविषाति। चनार्षविषा रहस्ववाक्यमपि उत्तरेकादशीमिखिभिधानाचीसंविषयं किन् वसमाचाच्योदयबेधविषयम्। यदपि 'कुर्व्यादकाभे संयुक्त नासाम्याप प्रविधिनीम्। उपीषा शाद्यी तत तयोदस्यान

गर्णम्। उद्यात् प्राग्दयम्यान्तु शेषः संयोगः दृष्यते। उपरिष्टात् प्रविश्वस्तु तसात्तां परिवर्जयेत्' द्रति। भनयोः उसूललेऽपि पलाभे वयोदयां दादयालाभे। संयुक्तां स्यो-रयात् प्राक् वक्नावलोकनसमये दशस्यायुतां षष्टिद्खा-त्मकामेकादशीं कुर्यादित्यर्थः। 'दादश्यां पारणात्नामे पूर्णेव परिग्रह्मतें दति प्रचेतो वचनैकवाकात्वात् लाभे तु संयुक्ता न श्वा यनाभे इति वचनस्वरसात्। पूर्णाप्येकादशी त्याच्या ख्नेनैकश्वतिमूखक्रसाच। नालाभेऽपि प्रवेशिनीमिति दियासयोदस्यामनिर्गमेऽपौत्यर्थः। यह दयमी सुर्यो-यात्परतः परदिने चैकादभी शादभी राविभेषे वयोदभी ति विस्प्रमा तव दशमीविद्येकादशीनिषेधकसिदम। यसाभयः। 'एकादम्बां प्रकुर्विन उपवासं मनीविषः। विष्णाय द्वादम्यां विष्णोर्यद्वदियं तथा' दति भविष्णपुराष-दनात् परदिने द्वाटम्बां विष्णुपासनार्घत्वमेकारम्बपवासस्या-तिम्। तश्चीत्रविषये दशमीविष्ठेकादश्युपवासमन्तरेख न भवति सोऽप्यस्कित्वायद्वेत्रत्वसमुपोष्या हादधी तति। काद्यी हाद्यी च रातिश्रेषे तयोद्यो। तत कत्यतं मं वयोदधासु पारणं दति वचनात् वयोदखासिति न तुः इश्वां विश्वपूजां क्षत्वा। न च एकाद्याः परदिने द्रशीसखन्धे हादश्यपोषा रत्यसङ्गतम्। एकादशीयुक्तः द्या प्रिव द्वादशीत्वाद्यतेरित्वाद्यः। तद्यम्बदेयम्। यत्रोह स्तवाद्यनद्वायुष्पप्रस्तिभिस्तद्वनमिधिदितं. क्यातचा हेमाद्रिमाधवाचार्यप्रमतिष्ठतवचनान्तरसंबादिः द्याचारपरिग्रहीतछ। ततस तहचनस्यार्थान्तरमस्यनं बस्यन-। तथाहि 'एकावयीमुपवसेत् दादशीमयवा पुनः। निकां वापि क्वीत न दशम्या युतां कचित् रत्वभिषायः

कुर्खादलाभ इत्यादिवचनहयं कीर्भ एवाभिहितम्। प्रकातलाच दशस्या युतामित्यस्यैवापवादकं विधायकच कुर्याः दनाभ रखादि। एवस संयुक्तेकादशीकरणविधानादलाभ इत्यक्षाम्ये कादम्या एव परदिनेऽलाभ इति प्रतायते न तु वयोदम्यां हाइम्यामलाभे मनुपस्थिते:। यदुत्रां पूर्णे-वेत्येकवाक्यत्वं तद्पि न भवदुक्तविषये पूर्णत्वायोगात्। तथाच सौरधर्म। 'पादित्योदयवेलाया प्राम्ब इत्ह्या-न्विता। सैकादभौति संपूर्णा विश्वान्या परिकोर्त्तिता' द्रत्यनेनेकादभो पूर्णतस्य सूर्योदयप्राक्वानीमसुद्धर्तह्या-न्वितत्वेन विशिषाभिधानात्। स्कान्देऽपि 'प्रतिपत्प्रभः-तयः सर्वा उदयादादयाद्रवेः। संपूर्णा इति विख्याता इरि-वासरवर्जिताः'। भतस्त कृतपूर्णाविषये पूर्वाया विष्वतात् परैकादश्युपोष्या। कुर्यादलाभे संयुक्तामित्यनेन हादश्या-मेकादश्यलाभे संयुक्तां प्रातरकानवलोकनसमयविषां कुर्यात् श्रयद्विद्यामेकादशोलाभे तादृशविद्यां न कुर्थादिखवगते-स्तव परोपोष्ये ति गम्यते। एतद्विषये 'षष्टिदण्डात्मिकायास तिथेनिष्क्रमणे परे। अकर्मण्यं तिथिमलं विद्यादेकादशीं विना' इति सङ्गच्छते। तथा कालमाधवीये गान्डम्। 'बादित्योदयवेसाया श्रारभ्य षष्टिनादिकाः। संपूर्णेकादशी नाम खाच्या धर्मफलेप्सिः'। श्रवापि वयोदश्यां दादश्य-ुसाभे एव परोपोष्ये त्यवधेयं न चैत्तत्र पूर्वामुपोष्य परदिने एकादमीं हादम्याद्यपादमुत्तार्थ पारणं कुर्थादिति 'विहा-ष्येकादभी प्राष्ट्रा परतो हादभी न चेत्' हत्यादि प्रागुन्न-वननेभ्यः। ष्रधैवं विद्यापूर्णयोर्ध्यवस्थायामविश्रेष इति चेत् 'हादम्यां पारणालाभे पूर्णेव परिग्रह्मते' इत्यविश्रेषाहै श्वी नापि पूर्णीपोथा। अवगोदयविश्वातु शादगी पारणसा-

साभेऽपि वैषावैनीपोथा। किन्तु खखेकादशुपोश्रीत विभिष्:। 'दममीभेषसंयुक्तो यदि स्वादक्योदय:। नैवी-पोषा वैषावेन तहिनेकादभौव्रतम्' इति गारु वैषावेख-भिधानात्। तवापि क्षणपचेऽवणोदयविश्वेवोपोष्या। यक्त-पचे तुन तथिति विशेष:। 'एकादशीं दशायुक्तां वर्षमाने विवजंगेत्। पच्छानी स्थिते सोमे लक्ष्येइममीयुताम्' द्रस्येकवाकात्वात् एतच्छ्कापचैकादशीसंवादाय 'निष्कामसु ैग्टरी कुर्याद्तरिकादशीं सदा। सकामस्त तदा पूर्वामिति ृबीधायनोऽव्रवीत्' इति विशारस्यवाकामिति। श्रथात्रणो-दंयविद्योत्तरेकादमी पूर्णीत्तरैकादमी च द्वादम्यास्त्रयोदम्या-मनिर्गम सर्वेरव कयं नोपोष्यते। 'एकादशी हादशी च परतो द्वादभी नच। तच क्रातुमतं पुखं चयोदध्यानु यारणम्' इति वचनादिति चेना श्रस्योदयोपरि विषेकादशी परदिने विषयसकावात् नार्गोदयविद्या पूर्णाविषयकवित्रीष-वचनबाधकत्विमिति। प्रस्नावाते तु नालाभेऽपि प्रवेशिनी-मित्यनेन प्रनाभेऽपि परदिने एकादश्यलाभेऽपि सूर्योदयान-न्तरबेधमात्रनिषेध:। भवतां मते तु परदिने एकादशी-लाभ एवेति सङ्घोचः स्थात्। उपोष्या द्वादशीत्यत द्वादशी-पदस्य एकादशीयुक्तद्वादशीयरत्वे प्रमाणं नास्ति लचणा च स्यात्। किन्सु द्वादशीमथवा पुनरित्यस्य प्रवेशिन्यन्तरित-कैवलहादशीपरत्वप्रदर्शनार्थम्। नालाभेऽपि प्रविश्वनीमिति 🎏 तथा च कालविवेके जीमृतवाइनः। 'एकादशौ दशाविदा परतीऽपि न वर्षते। ग्रहिभिर्यतिभिषेव सैवोपोष्या सदा तिथि: रित भविष्यपुराणीयात्। दशा दशमी। तत् दाद्यीदिने एकादगीकलाईमात्रसाप्यनिर्गमे दशस्या विदेशा-दयी उपीचिति प्रचरति यास्तार्थः स तु सीरधमीत्तरकूम-

पुराणादिविषदः। तयाच सीरधर्मोत्तरे। 'एकादशीसुप-बसेत् हादशीमधवा प्नः। विभिन्नां वा प्रक्ववीत न दशस्था-युंतां कचित्'। कीर्म। 'एकादस्वामुपवसेत् हादगीमयहा युनः। विभिन्नां वा प्रकुर्वीत न दश्चम्या युतां कचित्। कुर्यादलाभे संयुक्तां नालाभेऽपि प्रविधिनीम्। उपोचाः द्वादशी तत्र त्रयोदश्यान्तु पारणम्। उदयात् प्राग्दशस्यास्तु ग्रेष: संयोग द्रष्यते। उपरिष्टात् प्रवेशस्तु तस्मात्तां परिवर्ज-येत्'। श्रस्यार्थः। द्वादश्यां कालाईमात्रमध्ये वादश्रामें निर्गमे यदि दशमी उदयं न स्थाति तदा संयुक्ता उच्चते सैवोपोष्या। श्रयोदयं स्प्रशति तदा सैव प्रविश्विनौपदवाष्या तां विष्ठाय द्वादशोमेवोपवसेत्। तदिदमुक्तं नालाभेऽपि प्रविधिनीमिति। सीरधर्मीत्तरे सूत खवाच। कोदृशस्तु भवेडेधो योगो विप्रेन्ट्र कोट्यः। योगवेधौ समाचच्य याभ्याः दुष्ट्रमुपोषणम्'। व्यास उवाच। 'या तिथिः स्प्राते राज्ञकृ प्राप्तर्वक्रावलोकिनो। स वेध इति विश्वयो योगः स्योदयो मतः'। सूर्योदयात् प्राक् श्रन्योन्यमुखावस्रोकनयोग्यं प्रातः-कालं यदि दशमी स्थाति न तु उदयं स वेध इति परि-साषितम्। यस्य कूर्मपुराणवचने प्रेष: संयुक्त द्रस्यक्तम्। यस्य तु चपरिष्टात् प्रवेशस्वित्यः सा । सो उनेन योगः स्यो-दयौमत इत्युत्तम्। परिभाषितत्वादेव अस्य परस्परविरोधो न बाचः। तेन सूर्योदयकाले दशमीसृष्टैकादशील कदाचित् उपोष्म किन्तु एकादभी निःसरतु न निःसरतु वा हादश्येवी-पोथा। यदा तु वक्कावलोकनमात्रं स्ट्रशति दशमी नोदयम्। परदिने चैकाद्यी न निःसरति तदा एकाद्यी वेधवतीस्प वसेत्। एकादभी द्यायुक्ता श्रुखादि दममीवुक्तामिति दमसाहीत्यादिकमप्यसिन् विषये बोह्यसिताह स सृति

मचार्यंवे भीजदेवोऽप्येवमेवं स वचनभाच एवमेव कालकीसुदी तसात् पूर्वीत्रमात्यकौर्मनारदीयवचनानां दिग्भौरद्रे समा-युक्ते चयेऽइनि तथापरे। उपवासस्त पूर्वेखुनेपिवासः परे-उष्टान दिन् धर्मात्तरीयस्त्रापि चर्णोदयविद्यायामेषा व्यवस्था न तु व्यवस्थान्तरम्। जीमूतवाहनादि लिखितकू में-पुराणसीरधमीत्तरविरोधात् एवमन्यान्यपि वचनानि व्याख्ये-यानि संवक्षरपदीपे इलायुधोऽप्येतकातानुसारी सक्षिदसुक्त-वान्। यथा 'प्रक्णोदयवेलायां दशमी सङ्गता यदि। खपोचा द्वादशी ग्रदा नयोदशान्तु पारणम्। दशमोशेष-संयुक्तो यदि स्वादक्षणोदयः। वैणावेन न कर्त्तव्यं तिहनैकाः दशीव्रतम्' इत्वादिवचनेषु अक्षशब्द आदित्यवाचको बोषयः। प्रत्यो भास्तरिति स्वादित्यभिधानात्। तसा-देकादमी लाच्या दममीपलमित्रिता। उपोच्या दादमी श्वा व्योदश्यान्तु पारणम्' इति। यन् 'दादशदादशीर्द्धन्ति त्रयोदम्बान्तु पारवम्' इति तत्परदिने द्वादमीलाभे तां त्यक्का षार्षे बोध्यम्। इमाद्रिरपि दश्रमौविषायासुपवासानुवास-' विधायकानि वचनानि यथाक्रमं सकाममुमुद्धविषयकाणि । यथा कीमें। 'हिस्प्रयेकादशी यत तत समिहितो हरि:। तामेबोपवसैकार्त्यः सकामो विश्वातत्परः'। दशमीं दादशीच था स्थात सेकादभी हिस्टक् समन्तुसत्वव्रती। 'दिनचये सु श्रदा च दादशी मोचकाङ्गिभः। उपोचा दशमी विद्यां नोपोचेकादमी सदा'। पुत्रबद्गिहमात्रेच दममीविद्या ोषोषा यश हादख्योषा। यथा पितामहः। 'एका-श्रीदिनष्ये उपवासं करोति यः। तस्य पुता विनम्बन्ति रकाशं किकहो यका। दिनचये सु संप्राप्ते नोपोखा दशमी-ला यदी चेत् पुत्रपीताषा स्थि सम्बद्भावनः। एका-

द्यां यदा वस दिमचयितियर्भवेत् तस्रोपोचा बादमी सामग्रीद्यान्तु पारणम्'। व्यासः। 'दशमीमित्रिता पूर्वा हादशी यदि लुप्यते। एकादश्यां महाप्राज्ञ उपवासः कर्य भवेत्। शहेकाद्यारे राजन्योषा मोखकाहिभः। पार चमु त्रयोदम्यां पुजियत्वा जनार्दमम्'। भिष्ये। 'दशमीः ग्रेषसंयुक्तो यदि स्वादक्षोदय:। वैषावेन न कर्नव्यं तिह्नैकाः द्यीव्रतम्'। ब्रह्मवैवर्तः। 'चतस्रो घटिका प्रात्रक्षोदय ख्यते। यतीनां स्नानकालोऽयं गङ्गाश्वःसद्यः स्नातः। वियामां रजनी प्राष्ट्रस्वज्ञाद्यन्तपत्र्यम्। नाडोनां तद्भे सन्धे दिवाद्यन्तसंज्ञिते'। तथा 'नन्दा ग्ररीरं देवस्य भद्रा श्चात्माचयो मतः। तस्रात् सरोगं त्यक्षाक्रमात्मानम्पवाम येत्'। नन्दा एकादशी भेद्रा हादशी तथा 'वरमेकादशी त्याच्या न कार्था दशमी युता' पत्यक्योदयवेधनिषेध वाक्यम्। यदा हादश्यां कियमात्राप्येकादशी दृश्वाः तदा पूर्वी त्याच्या काम्यैकादशीव्रतविषयम्। 'शक्षोदय काले तुद्यमी यदि दृश्यते। न तत्रेकादशी त्याच्या धर्म कामार्थदायिनी' इति अवणादित्या ह। पाश्वात्य निर्णयास्र भविषोत्तरीयम्। 'घर्णोदयकासी तु दशमी यदि दृश्वते सा विद्वेकादशी तत्र पापमूलमुपोषणम्'। अविष्यप्राणीय मितदिति माधवाचार्यः तत्यावचोदयवेधे तु भागवतेनीप वासः कार्थः। सकासः स्कान्दे छतः। यथा 'सहयात् प्राव धतसत्तु नाडिका भरगोदयः। तत सानं प्रयस्तं स्वानि पुख्यतमं सातम्' इति कविकाम्तसरस्रती विश्वादशें वेध स्त्ये निषिष: 'दश्रम्या: प्रान्तमादाय यदोदेति दिवाकाः तेन दुष्ट' इरिदिनं तइसमसुराय हि' इति सृते:। अब दा जमासराय तु इति माधवाचायः पठति। बासमाधवी

आध्यार्खीऽपि ब्रह्मवैवर्तः। 'कौद्यस्त भवेद्वेधो योगो विप्रेर्द्र कोह्यः। योगवेधी समाचच्च याभ्यां दुष्टमुपोषषम्। चतसी षटिका प्रातरक्षोदयनिषयः। चतुष्टयविभागोऽव विधादीमां किलोदितः। प्रक्षोदयवेधः स्थात् सार्वमु चटिकाइयम्। चतिवेधो दिघटिका प्रभासन्दर्भनाद्रवे:। महा-विधोऽपि तत्रैव दृष्यतेऽकी न दृष्यते। त्रीयस्तत्र विद्विती योगः सुर्खोदसे बुधैः'। तथा 'यातुधानव्रतं योगे महावेधे तु राचसम्। जकासुरस्वातिवेधे मोहिते वै प्रवेशिनी' इति भनेन तत्तदेकादगीफलं तत्तदसुरः प्राप्नोतीति विशेषः। घटिका दण्डः। 'उदयात् प्राक् चतसस्तु नाडिका प्रकृषो-परिविद्या तु दशस्येकादशी यदि। दानवेभ्यः प्रीणनार्थं दत्त-वान् पाक्यासनः'। गारुङ्। 'दयमी प्रवसंयुक्तो यदि स्याद्वजोदयः। नैवोपोषां वैषावेन तहिनैकादशीव्रतम्। उदबात् प्राग्यदा विप्र मुह्नर्तदयसंयुता। संपूर्णेकादशी ज्ञेया सत्रैवोपवसेद् ग्रही'। द्रत्यादिवचनजातात् सूर्यो-दयामक्तरविद्वा सर्वेरिव नोपोष्ट्या। श्रक्णोदयविद्वा तु विष्विनेपिषा इत्याद् । तेन जीमूतवाहनप्रस्तीनां सते सुर्खोदयानसरदशमीविषेकादशीं परिलक्त गुडां डादशी-सुपोच चयोदम्यां पारणमिति वर्त्त्सार्थः। तथाच काल-निर्णेश कारति। पतिवेधा महावेधा ये वेधास्तिशिषु साताः। सर्वेऽप्यवेधा विश्वेषा वेधः स्योदये सति'। एवच सुर्वीदवकासीनवेधः सर्वधा त्याज्यः। प्रक्णोदयवेधे सु प्रतिप्रसमसम्बात् अचिद्याञ्चलमिति। पत्र गौड़ीयानां विश्वेषतो देशाचारात्। उदयोपरिविद्या तु सर्वया नोपोचा तियाप मरीचि:। येषु सानेषु यच्छीचं धर्माचारच याष्ट्रयः।

तत तवावमेन्येत , धर्मस्तत्वैव ताद्यः। येषु देशेषु ये देवाः येषु स्थानेषु ये दिजा:। येषु स्थानेषु यस्रीयं या तु सत्रेव सतिका। सैव तत्र प्रपृज्यास्यासेषु क्रत्यं विधीयते । पत-एव न्यायागमयोर्ने निर्णायकता। तत्रायोगिनोऽसर्वे प्रस् धर्मतत्त्वसाचात्वारासभवात्। श्रिष्टाचारप्रामाख्यसा इसाः द्रिप्रबन्धे व्यासः। 'तर्कोऽप्रतिष्टः श्रुतयो विभिन्ना नासौ सुनिर्यस्य मतं न भित्रम्। धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां मञ्जानो येन गतः स पत्थाः'। स्कान्दे। 'येषां विश्वे-श्वरे विश्वी शिवे भिक्तिन विद्यते। न तेषां वचनं ग्राष्ट्रां धर्मनिणयसिषये'। कालमाधवीये 'यस्मिन् देशे यस्मिन् काले येषु शिष्टेषु नौरागद्वेषस्य स्वस्य प्रामाखातिशयबुद्धिः स्तदा तादृशस्याचारस्य मुख्यत्विमिति। एतद्भिप्रेत्य गुरोः शिषानुशासने तैत्तिरीयाः समामनन्ति प्रथ ते यदि धर्म-विचिकिसाइतिचिकिसा वा स्थात्। ते तत्र ब्राह्मणः सम्यग-दर्शिनो युक्ता पायुक्ता प्रकृत्वा धर्मकामा: स्यु: यथा ते तत्र वर्त्तरन् तथा तत्न वर्त्तथा इति । सम्यग्दर्शिनः शास्त्रतत्पराः युक्तायुक्तिकुशलाः श्रायुक्तास्तदर्थानुष्ठाननिरताः क्रोधादिवर्जिताः धर्मकामाः जीवसास्तवत् कर्मखौदासिन्धम-क्ववीणा द्रत्यथः घतो दशमीविष्ठानिन्दाबोधकवचनानि ऋवि-श्रेषाइश्रयमिम् नायामपि। यथा स्कन्दपुराषम्। दशस्यैका-दशी विश्वा गान्धारी तामुपोषिता। तस्याः पुत्रश्रतं नद्धः तस्मात्तां परिवर्जयेत्'। तथा 'सुराया विन्दुना सप्ष्टं यथा गाङ्गं जर्ल त्यजित्। तथा चैकादभी रम्यां दशम्या दूषितां त्यजेत्। ये कारयन्ति कुर्वन्ति दशस्येकादशी युताम् चालोका तन्तु सं अग्रान् स्थिदर्शनमाचरेत्। ये: कता दशमी विद्या जड़वाका सु सानवै:। ते गता नरवां घीर युगानाभेकः

विमृतिम्'। ब्रह्मवैवर्तः। 'दममी ग्रेषसंयुक्तां यः करोति विमृत्धीः। एकादमीपालं तस्य नम्यद्वादमवार्षिकम्'।

तत्र संचेपः पारणदिने हादशीलाभे सर्व एव पूर्णा त्यक्ता क्षामुपवसेत्। रहते पूर्वां तदन्यः परां विधवापि। यदा तु पूर्वदिने दशस्या उत्तरदिने द्वादश्यायुतैकादशौ तदोत्तरा-सुपोष्य द्वादम्यां पारणं कुर्यात् परदिने धादम्यनिगम त्रयो-दश्यामपीति यदा तु सूर्योदयानन्तरं दशमीयुतैकादशी श्रयैच परदिने न नि:सरित तदा तां विश्वाय द्वादगौसुप-वसेत्। यदातु सूर्योदयात् प्राक्कालीनदशमीविष्ठेकाद्वशौं परदिने न नि:सरति तदा तामुपवसेत्। यदा तु तथाविधा सति परदिनेऽपि नि:सरति तल्पूरदिने च द्वादशी तदा तां विश्वास खण्डामुपोष्य दादश्यां पारयेत्। यदा तु उभयदिन तिष्ठिकादगौ परिदने च न हार्दगौ तदा षष्टिदण्डात्मिकां विद्यामुपोष्य परदिने द्वादश्याः प्रथमपादमुत्तार्थ्य पारयेत्। वैषावस्त तत्रापि शक्कपचे परामुपोष्य त्रयोद्धां पारयेदिति। सर्वस्यां क्षणिकादस्यां वैषावानां सपुत्राणां ग्रहस्थानामध्यप-वासी नित्यः। ब्राह्मणस्य तु विश्रेषती नित्यः। वैशावितरेषान्तु तादृशानां इरिशयनमध्यविनि नौषु क्षणौकादशीषु उपवासी नित्यः। प्रपुत्रवतां ग्रिष्ठणान्तु सर्वास्वेव नित्याधिकारः। कास्योपवासे तु भविशेषेणैव सर्वेषामधिकारः। नित्योपवासे

स्विग्रक्तादिदोषो नास्ति श्रष्टाच्दादिधको मर्खी श्रपूर्णाः तयसारो नित्वाधिकारौ विधवायास्तु सर्वाखेव नित्वाधि-रः। श्रव्र मलमासादिदोषो नास्ति। यथा च्योतिःपराः । श्रनादिदेवताश्रीस कालदोषो न विद्यते। नित्याखः-। स्थीनेन तथेवैकादशीव्रते'।

प्राचीनयमाः। स्रिसनोषे। कांस्रं मांध

मस्रच चनकं कोरदूषकम्। शाकं मधुपराचच त्रजेदुपसन् स्त्रियम्'। सत्रोपवससिति तहिने भोजनासश्यवात् सामी-प्यात् पूर्वापरदिनयोग्रेष्ठणं स्मृति:। 'शाकं माषं ससूरश्व पुनभीजनमैथुने। युत्रमत्यख्यानच दशस्यां वैचावस्य-जेत्। कांस्यं मांसं सुरां चौद्रं लोभं वितयभाषणम्। ध्याया-मच व्यवायच दिवाखप्नं तथाञ्चनम्। तिलपिष्टं मस्रच दशस्यां वर्जयेत् पुमान्। दशस्यामेकभक्तम कुर्वीत निय-तेन्द्रिय:। पाचम्य दण्डकाष्ट्रच खादेत तदनन्तरम्। 'पूर्व हरिदिनाञ्चोकाः सेवध्वं चैकभोजनम्। प्रवनीपृष्ठश्रयनाः स्त्रियाः सङ्गविवर्जिताः। सेवध्वं देवदेवैद्यं पुराणं पुरुषो-त्तमम्। सक्षद्वोजनसंयुक्ताः दादश्याच भविष्ययं प्रतिक-भोजनपदम्। 'मुनिभिर्द्धिरशनमुत्तं विप्राणां मर्ख्यवासिनां नित्यम्। पंचनि च तमिख्यां सार्पप्रस्यामान्तः' इति छन्दोगपरिश्रिष्टोत्तभोजनदयस्यैकमात्राचरणार्थं न तु सम्रदेव द्रव्यस्य गलाधः करणं विष्टतमेतत् प्रायस्तितत्ते। स्रव वैशाव-यहणं तस्वातिशयदोषार्थम्।

प्रवेकादणीनियमाः। प्रातक्ष्यायैकादण्यां वाष्ट्राभ्यन्तरश्रीचं कुर्यात्। तत्रकारस्तु। 'उपविष्टो जपन् स्नातः जतप्रस्तिकतादिषु। पूजायां नाम क्षण्यस्य सप्तवारान् प्रकीर्त्तयेत्।
पाषण्डिनो विकर्मस्याकासपेषैव नास्तिकान्। सन्भाष्य तान्
श्रीचपदं चिन्तयेदण्यतं वुधः। इदचोदाइरेत् सम्यक् क्राता
तत्रवयं मनः। श्रीरमन्तः करणोपजातं वाष्ट्रस्य विश्वभेगवानश्रेषः। श्रमं नयत्वस्य ममेष्ट श्रमंयोगादनन्ते द्वदि सिकविष्टे। चन्तः श्रवः विषः श्रवः श्रवो धर्ममयोऽष्युतः। स्
करोतु ममेतिसान् श्रविरेवासि सर्वदा। वाष्ट्रीपजातनिर्या
नीदांस् भगवानकः। श्रमं नयत्वनन्ताका विश्वसेती

संखित:। एतत् सभाष जमव्यं पाषण्डादीनुपोषितै:'। छपोषितैर्नियमस्वितै:। एते च मन्द्राः श्रमंपलकामना-रिश्तिनापि सुसुश्वाणा अप्तव्याः। श्वविश्रेषणविधानात् यथा योऽसान् हेष्टि यच वयं दिस इति मन्त्रो हेषाभावेऽधि स्वादिति निर्णीतम्। तथान्ति मन्त्रस्य शर्मसाधनता प्रकाश-सामर्थलचणलिङ्गेनेतसाधनकर्मणस्त्रसाधनता सिं विवेत्तया। सिक्वन्तु न तत्र साचात् प्रमाणं किन्खेतत् काम इटं कुर्छा-दिति शुखनुमापकतयैव तत्र तु दृष्टसाधनतापरेष विधि-प्रखयेनेष्टमेवमर्भ एतज्ञाव्यमितिपादनात् श्रानिष्टस्य कुतो भाष्यता। यथा स्वर्गादिसाधनस्याप्यग्निहोत्रादेर्भुसु प्रति न तकानेकाति। ततस प्रातः मङ्गल्यं कुर्यात्। तिहिधानं वराष्ट्र-षुराखे। 'ग्रहीत्वीड्म्बरं पात्रं वारिपूर्णमृद्धा खः। उपवासन्तु गुष्कीयात् यदा वार्य्यंव धारयेत्। एकादस्यां निराहारो भूत्वा चैवापरेऽइनि। भोच्छेऽहं पुण्डरीकाच प्ररणं मे भवाच्यत। द्रखुवार्थ तती विद्वान् पुष्पाञ्चलिमधापेयेत्' द्रख्नरार्द्धम-धियां विष्णुनोत्तम्। ततस्तत्याचस्यजसं किश्चित् पिबेटाच-सनजलपानवजात दूषणम्। यथा स्कान्दे। रातिं मेरीत्ततः पसात् प्रात:सायौ समाहित:। उपवासन्तु सङ्गल्या मन्त्र-पूतं जलं पिवेत्'। मन्त्रस्त कात्यायनेनोक्तः कालमाधवीये। 'पराचरेष मखेष विजिपनाभिमन्त्रितम्। उपवासफर्ल प्रेषुः पिवेत् पात्रगतं जलम्'। षष्टाचरेण नारायणमन्त्रेष। ततःप्रार्थयेत्। 'रदं व्रतं मया देव ग्रहौतं पुरतस्तव। निर्विन्नां सिविसाप्रोतु खवासादाकानार्दन'। ततो विषापूजनम्। तथाच अञ्चपुराचम्। 'एकादश्यासुभे पचे निराष्ट्रारः समाष्टितः। कारकाः सम्युग्विधानेन धीतवासा जितेन्द्रियः। संपूज्य विश्विष्टियां अवया ससमाहितः। पुष्पेर्गत्वेसावाधूपेदिपि-

निवेद्यंते: परे: । उपचारेर्वं इविधेर्वं पश्चामप्रदेशियों । सीतेंनिवादि थेर्ट्रे व्योगीतवाद्यमनो हरे: । दण्डवण विपाति जययद्धे सोयोश्चर्मे: । संपूर्ण विधिवद्वाती स्वाद्या चैव प्रजागरेम् ।
कथाद्या गीतिका विणोगीयन् विणुपरायणः । योति विणीः
परं स्थानं नरी नास्त्य संभयः । उपचारेर्वे हविधेः बंट्रिंगंदुपचारं दिसि: ।

र्षय विष्रुंपूर्जनविधि:। जंमदंग्नि:। 'चित्रायस्राप्रमेयस्र निष्कं लखा गरीरिणं:। उपासंकानां कार्यार्थं ब्रह्मणी रूप-कर्णना । रूपस्थानां देवतानां पुंस्तंत्रशादिककर्णना। तथावाधिकारिमा इ विश्वपुराणम्। वर्णात्रमा चारवता पुत्-षेश परं: पुमान्। विष्णुराराध्यते पत्या नात्यत् तसीवकार-णम्'। मत्यंपुराणम्। 'बारोग्यं भास्तारादिच्छ वनसिच्छे । त्रानच ग्रहरादिच्छेत् सुक्तिमिच्छेळाना-देनात्। पंपि खात् सकुलैऽस्राकं सर्वाभावेन यो इतिम्। प्रवयौ यरणं विष्युं प्रजेशं सधुसूदनम्'। पाक्किकिता-भगौ। 'भासनाभ्यक्षने तद्वदुद्दर्भननिक्ष्यगे। समार्जनं संविरादिसंपनावाहने तथा। पादार्थायमनीयस सानीधं मध्यर्ककी। युनराचमनीयश्व वस्त्रयश्चीपवीतके। श्रत-हारी मसंपुष्पभूपदीपौ तथेव च। तास्त्रलादिकनैवेश पुष्पमाला तथैव च। चनुलिप्य शखा च चामरे व्यक्तनं गथा। भादर्भ दर्धनश्चेव नमस्कारोऽय नर्त्तनम्। नीतवाखे व दानानि स्तिक्षोमप्रदक्षिणम्। दस्तकाष्ठप्रदामस सती-रेवविसर्जनम्। उपचारा एमे श्रेयाः बद्बिंगस्रपूजने'। । यं विशेषयित योगिनीतन्ते। 'पूजाकाले सदा विश्वी-डें फिमं न प्रवादयत्'। देवस्य सस्वानुत्पादनात् दानपदं ीणं पुत्रादिष्यादितवर्भप्रास्थर्थम्। वोद्योपवारादीवादः

"प्रयचसारे। 'बासनं स्नागतं पाद्यमध्यमाचमनीयकम्। मधु-पकिसमंखानवसना भरणानि च। सुग्धिसमनोधूपदीप-नैविद्यवन्दनम्। प्रयोजयेदर्चनायासुपचारांस बोड्गा। प्रर्धन पाद्याचमनकमध्यकीचमनान्याप्। गन्धादयो निवेद्यान्ता इपचारा दश क्रमात्। गन्धादयो निवेद्यान्ताः' पूजाः प्रश्लीप-चारिकाः। धप्रचारैर्यथाशिक्त देवतामन्त्र यजेत्'। ब्रह्म-पुराषे। भोषारादिसमायुक्तं नमस्कारान्तकी तितम्। स्वनाम सर्सत्वानां मन्त्र इत्यभिधौयते। भनेनैव विधानेन गत्धपुष्पे निवेदयेत्'। गन्धप्ष्यमात्रं पश्चोपचारास्त्रभवे। मन्त्रनिषंये। भन्त्रपायन देवेचि देवता नौयते भ्रुवम्। साधवास्य विना कार्यसिषिं काला न गच्छति'। ब्रह्मपुराणम्। 'देवानां प्रतिमा यच तैलाभ्यङ्गचमा भवेत्। पलानि तस्यै देयानि अदया पश्चविंयति:। अष्टोत्तरभतपसं साने देयस सर्वदा'। भव 'पश्वक्रण्यक्रोमासस्ते सुवर्णस्तु षोड्य। पसं सुवर्णास-त्वारः' इति मनूत्रस्टरत्तिकाधिकलौकिकमाषकद्याधिक-तोखकत्रयेण पसं भवति। तत्पञ्चविंशत्या प्रष्टरत्तिकाधिक-कौविकमाषद्याधिक वाशीतितो स्वानि भवन्ति। तथाविधाष्टोत्तरपराभतेन लीकिकष्ट्यधिकभतवये तोल्कानि भवन्ति। उद्गतंदनिक्चणे पाइ नरसिंहपुराणम्। 'यव-गोधूमजैस्पैंवहस्यीं पोन वारिणा। प्रचाख देवदेवेगं वाक्षं लोकमाप्रुयात्। पादपीठन्तु यो दखात् विखपत्रैनिघर्षद्वेत्। चचाख्ना च प्रचाच्य सर्वपापै: प्रमुखते'। शांददायाम्। भिन्यपुष्पाचातयवक्ष्मायपालसर्पयैः। सदूर्वैः सर्वदेवानामध्यै-मेतंदुदीरितम्'। पाचरकी खपक्रम्य कात्वायनः। 'सभूपक द्धिमंषुष्टतमपि हितं कांस्थे कांस्थेनेति?। प्रपिहित-लिक्वित्व। बोम्संख्यामार देवीपुराचे। बोमो बहादि-

पूजायां भतमष्टीत्ररं भवेत्। श्रष्टाविंभतिरष्टी वा यथाभि विधीयते'। द्रव्यमाच्च कात्यायमः। 'म्राच्य' द्रव्यमनादेशी जुष्टोतिषु विधीयते'। नरसिंष्टपुराणम्। 'दन्तकाष्टस्य वस्वामि समासेन प्रश्रस्तताम्। सर्वे वाष्ट्रिकनः पुर्खाः चौरिणय यशिखनः। भष्टाङ्गलेन मानेन तत्रमाणिमहो-चते'। कालिकापुराणम्। 'यहीयते च देवेभ्यो गन्धपृष्पाः दिवं तथा। पद्यपावस्थितसोयैरभिषिच तदुत्सजित्'। शारदायाम्। 'तत्र तम्र जलं दद्यात् उपचारान्तरान्तरे"। नरसिंहपुराषम्। 'साने वस्त्रे च नैवेद्ये द्यादाचमनीय-कम्'। भविष्यदेवीपुराणयोः। 'ग्रचिः सुबस्त्रप्टक् प्रान्नो-मीनी ध्यानपरायण:। गतकामभयहन्द्वीरागमात्राध्यवर्जित:। श्राकानं पूर्जियत्वा च सुगन्धसितवाससा। सुमुझर्ने यजे-द्देवान् सकीयासनसंस्थितान्'। सुसुद्धर्ते पूर्वाद्वादि-वाले। स्मृति:। 'स्लुभात्ताम्बकुभैय स्नानं दशगुणं सातम्। रूप्यैः यतगुणं प्रोक्षं हिमैः कीटिगुणं सातम्। एव-मर्खेषु नैवेदा बलिपूनादिषु क्रमात्। पात्रान्तरविश्रेषेष पलचुवोत्तरोत्तरम्। विभवे सति यो मोद्दाव कुर्यात् विधिविस्तरम्। नैतत् फलमवाप्रोति देवद्रोष्ठः स उच्यते । भविष्ये। 'वसङ्गलविष्टीनन्तु न पात्रं कारयेत् कचित्'। स्मृति:। 'देवानां दर्शनं पुख्यं दर्शनात् स्मर्शनं वरम्। स्मर्शना-दचेनं श्रेष्ठं घृतसानमतः परम्। पष्टक्षत्वो मन्त्रजपैः सुप्रस्नैः सुगिन्धिभिः"। प्राह्मगङ्गाजलैः सानं प्रतसानसमं वुधाः'। इयशीर्षे। 'चित्रखं पुष्डरीकाचं सविनासं सविभ्रमम्। दृष्टा प्रमुखते पापैजंकाकोटिसुसिक्तीः'। तथा। 'प्रभेकस नारेयोगादचनसातियायनात्। पाभिक्ष्याच विम्नानां देव: सामिध्यमृच्छति'। सप्रेऽपि दर्धमं पुख्यवतामेव। तथाच

ब्रह्मपुराणे रुक्ट्युक प्रति भगवद्याक्यम्। 'सहर्थनसपुर्खानां स्प्रोऽपि न हि विद्यते। त्वं पुनर्द्दभितात्वात् प्रत्यचं दृष्ट-वानिसं। संवक्तरप्रदीपे। 'केशवाची ग्रहे यस्य न तिष्ठति महीपते। तस्यातं नेव भोत्राव्यमभक्षेण समं स्मृतम्'। षर्था यासयामिशादिका। नरसिं इपुराणम्। 'तसादेक-मना भूत्वा यावळीवप्रतिज्ञया। पूजनावरसिंहस्य संप्राप्नी-त्यभिवाञ्कितम्'। ब्रह्मपुराणम्। 'ये पूजयन्ति तं देवं शङ्क-चक्कगदाधरम्। वाद्मनः कर्मभिः सम्यक् ते यान्ति परमं पदम्'। विद्याकरप्टतम्। 'तर्जनौ क्ष्यसंयुक्ता इमयुक्ता त्वनामिका। सैव युक्ता तु दर्भेण कार्या विप्रेण सर्वदा'। विषाः। 'स्रात्वा सुप्रचालितपाणिपादवदनः श्रविवेदशिखः। दर्भपाणिराचान्तः प्रासुख उदसुखो वा उपविष्टो ध्यानौ देवताः पूजयेत्'। मत्यस्त्रो। 'शःताः समूला दर्भास गुच्छे न चाधिकं फलम्'। हारौतः। 'मार्जनार्चनवलिकर्मभोजनानि दैवेन' इति। श्रव तीर्थेनेति श्रेष:। वायुपुराणम्। 'दानं प्रतिष्रहो होमो भोजनं विलिश्व च। साङ्ग्रहेन सदा कार्थ-मस्रभयोऽन्यया भवेत्। एतान्येव च कर्माणि दानानि च विश्रेषतः। श्रन्तर्जानुविश्रेषेण तहदाचमनं नृप'। साङ्ग्रहे-नेति श्रक्षष्ठसिन करेपेत्यर्थः। श्रन्तर्जानु जानुनोर्मध्ये यथा बाहुर्भवति तथा कार्यमित्यर्थः। श्रतएव श्राचमने गोभिनः। 'दिचिणं बाहु' जान्वस्तरक्षत्वेति'। यमः। इष्ट' निवेदितं यद् यद्तां जप्तं श्रुतं तपः। यातुधानाः प्रलुम्पन्ति गौचभुष्टिजनानः'। स्मृतिः। 'त्रवार्ताः प्रावी नहाः जम्बना च रजखला। देवता च सनिर्माखा इन्ति पुखं प्राक्ततम्'। गोतमः 'रात्रावृद्धुखः कुर्याद्दकार्यं सदैव हि। भिवार्चनं सदाप्येवं श्रविः कुर्यादुदक्षुखः'। दानः

घर्मे विषा प्रति नारदवाकाम्। 'बभुका देव कार्याणि क्षार्वते येऽविकत्यमाः। सन्तुष्टास् चमायुक्तास्तासमसास्य इं विभो'। पविकत्यना पनाक्षक्षाघाकारियः। स्कन्दपुराचे। 'सर्ववाद्यमयी घण्टा केशवस्य सदा प्रिया। वादनासभते पुर्खं यज्ञकोटिससुज्ञवम्'। संवसस्प्रदीपे। 'यस्य चर्दा गृही नास्ति यहा वा पुरतो हरे:। कर्ष भागवती नास गीयते तस्य देश्वनः'। तथा। सर्वे दोषाः प्रसीयन्ते वण्टा-मादे सते हरी'। तथा 'नदीतङ्गमसभूतं वाषीकूपऋदी-भवम्। गङ्गोदवां भवेत् सर्वे शङ्केनैव समुक्तम्'। वराष्ट्र-पुराणे। 'प्रद्य' काला तु शक् न यः वारोति प्रदिचणम्। प्रदक्षिणीक्षता तेन सप्तदीया वस्त्रारा'। कल्पतरी तु दिचिषावर्से विश्वेषमाष्ट्र। धदिचिणावर्तशक्षेत्र पात्रे चौड्म्बरे खितम्। उदकं यः प्रतीष्टे सु शिरसा प्रष्टमानसः। सप्त-जबान्तरं पापं तत्त्वणादेव नम्बति'। भी बुखरे तास्त्रमये। स्कान्दे 'दिश्वणावर्त्तशक्तस्य तोयेन योऽर्चयेद्वरिम्। सप्तजन्य-क्वतं पापं तत्वणादेव नम्यति'। पूजाधारमा गोतमीय-तन्त्रम्। 'शालगाम मनौ यन्त्रे मण्डले प्रतिमास च। नित्यं पूजा इरे: कार्या न तु केवलभूतले'। इरेरिख्पलचणम्। तथाच प्रमुराणं 'शालगामशिलारूपी यत्र तिष्ठति केशवः। तत्र देवासुरा यक्षा भुवनानि चतुर्दम्। तत्र ब्रह्मादयो देवा द्ति क्वचित् पाठः पतएवास्य दाने भूचक्रदान्मप्याह तत्रैव। 'पालगामिशिलाचकां यो दद्याद्दानसुसमम्। भूचकां तेन दत्तं स्नात् सग्नैलवनकाननम्'। पूजाप्रदीपे। 'शनुत्रकस्ये मन्त्रं तिविद्धित् पद्मं दलाष्ट्रकम्। षठ्कोणकिर्कं तत्र वेदः द्वारोपश्रोभितम्'। राववभद्दभ्तम्। 'शालग्रामे स्वावरे वा बाबाइनविसर्जने। मालगासिमादी यशिय' समिहिती

हरि:। गरेहे लिक्स्वयं मार्थे गर्मग्रहयमेव च। ग्रातिमयं सर्या यह सत्यादिदयकाङ्कितम्। ही यही नार्चये चैव धालप्रामिकाहयम्। हे चक्रे हारकायान्तु तथा सूर्यहर्य बुधः। एतेवामर्चनानित्यमुद्देगं प्राप्त्याद्ग्रही'। एकाद्य-स्वान्धेऽपि। 'च्हासावाहने नसः स्विरायामुह्नवार्चने । पिखरायां विकलाः स्वात् स्विण्डिले तु भवेष्यम्'। विण्री-रचनसुपक्रम बीधायनः। 'प्रतिमास्वानेष्वस्वामी पावा-इनविसर्जनवर्जम्'। इति रक्षाकरे। 'स्निम्धा तु जीकरी नित्यं चचा दारिद्रदायिका। क्रणा भोगवती नित्यं ख्वां एकान्तदायदा। कविला दस्ते पापं ब्रह्मचर्खेण पूजिता'। दायदा धनदा । तया बात्तानना तथा भग्ना विषमा वक्र-चित्राका। नैकचक्रं न भग्नारं दष्टुणं मुखकालिमम्। नृसिंइ-मृत्तिनयक्र' नार्चयेय सदा ग्रंडी। ग्रायिता न प्रचलते यिषान् देशे च संस्थिता। सस्यास्त्रदासनं विश्वि ततो सूर्ति प्रकल्पयेत्'। तथा 'संवसरन्तु यः कुर्ध्वात् पूजां स्पर्धन-दर्भने। विना साक्षीतन योगेन सुचाते नाम संययः। अस्या बा यदि वा भक्त्या चक्र पूज्यते नरः। चिष चेत् सुद्रा-चारो सुचते नाव संययः'। लिक्कपुराणम्। 'कामासक्षोऽपि नैवेध अक्रिभावविवर्जितः। शासग्रामशिलां पुत्र योऽचेयेत् सीरचुतो भवेत्। यालवामिशिला यत तत्तीर्थं योजनदयम्। तप दावच होमच सर्वे कोटिगुणं भवेत्'। भक्तिरपास्यत्वेन निर्शय:। भाव: यदा श्रास्त्रार्थे दृढ़प्रत्ययरूपा। श्रम्या भित्रावश्यको । तथाच भागवते । 'नासं दिजलं देवत्व-स्वितं वा सुराक्षजाः। प्रीणनाय मुकुन्दस्य न हत्तं न वरुष्टता। न दानं न तपो नेज्या न शीचं न व्रतानि च। पौरवेरमचया भक्ष्या इरिस्चिदिङ्खनम्'। इत्तं यथा 'सुरू-

पूजा घृणा गौचं सत्यसिन्द्रियनिग्रहः। प्रवर्त्तनं हितानाच ा तसर्वे वृत्तमुखते'। भिष्तिय नवधा 'श्रवणं कीर्त्तनं विणीः सारणं पादसेवनम्। अर्घनं वन्धनं दास्यं सत्यमात्मनिके-दनम्। इति पुंसार्पिता विश्वी भक्तिसेनवलच्चणां। तथा 'कयं विना लोमहर्षे द्रवता चेतसा विना। विनानन्दाश्च-वालया ग्रहेग्रहत्या विना श्रमः। वाम्मद्गदा द्रवते यस्य यस्य वित्तं रोदित्यभी च्यां इसित क्वचिच विलक्क उद्गायति नृत्यते च सङ्गतियुक्ती भुवनं पुनाति'। वराष्ट्रपुराणि। 'संस्मृतः की चिंतो वापि दृष्ट: सृष्टोऽयवा प्रिये। पुनाति भगवद्गत-साण्डासीऽपि यहच्छया। एतत् ज्ञात्वातु विदक्षिः पूज-नीयो जनार्दन:। वेदोक्तविधिना भट्टे पाममोक्तेन वा सुधीः'। सुधीरिति पृथिवीसम्बोधनम्। तथा 'याक्त् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते। तावदेवमुघासीत वास्नन:काय-कर्मभिः'। इरिवंशे विलं प्रति भगवद्वाक्यं 'पुरुषं मन्त्रेषिणां यच मद्रत्तदेषिणस्तथा। तसर्वे तव दैत्येन्द्र मत्रप्रसादाद्विक खति'। घत्राक्षिरसौ। सर्वेषापप्रसन्नोऽपि ध्यायविभिषमच्य-तम्। पुनस्तपस्ती भवति पंक्तिपावनपावनः । गान्डे 'यदु-दुर्लभं यदप्राप्यं मनसो यव गोचरम्। तदप्यप्रार्थितं ध्वातो ददाति मधुसूदनः'। विषापुराणम्। 'ध्यायन् स्रते यजन् यज्ञैस्त्रेतायां द्वापरेऽचेयन्। यदाप्रोति तदाष्रोति कली संकी स्व के यवम् । योगिया जावल्काः । 'ध्यात्वा प्रगवपूर्वन्तु दैवतन्तु समाहित:। नमस्कारेण पृष्पादि विन्यसेन पृथक् पृथक्'। पाग्नेये। 'तिक्किं पूजयेक्क् से सर्व देवान् समा-हित:। धात्वा प्रणवपूर्वन्तु तकान्ना सुसमाहित:। नम-स्वारेण पुष्पादि विन्यसेत्तु पृथक् पृथक्'। सन्वतन्त्रप्रकाशे मन्त्रमधिकत्य। नमोऽन्ते न नमो दद्यात् खाद्याने दिठ-

क्षेत्र च। पूजायामाइती चैव सर्ववायं विधिः स्नृतः'। ( दिठः स्वाद्या। स्मृति:। पत्रवयान्विता दूर्वा प्रयस्ता चाध्यः कर्माण'। कालिकापुराणम्। 'ध्हीयते च देवेभ्यो गन्ध-पुष्पादिकं तथा। श्रघ्यपातस्यतोयेन चाभिषिच तदुस्रजेत्'। ्रिष्णुधर्मोत्तरे। 'चन्दनागुरुकपूरं सगसारन्तथैव च। जाती-फलं तथा दद्यादनु बेपनकारणात्। यतोऽन्य नैव दातव्यं विश्वदेवानुलेपनम्'। विश्वधर्मीत्तराग्निपुराणयोः। सम-न्ध्रेय मुरामांसी कपूरागुक्चन्दनैः। तथान्यैय श्रमेर्द्रव्यैरर्च-शिकागतीपतिम्'। कालिकापुरासे। यदापि देव्या प्रस्पप-क्रम्य नैवेदादी दिङ्नियम उक्तस्त्रथापि पाकाङ्वाया षवाप्यन्वेति। यथा 'नैबेखं दिखिषे वामे पुरतोऽपि न प्रषतः। दीपं दिचणतो दद्यन्त् पुरतोऽपि न वामतः। वामतस्तु तथा धूपमग्रेवा न बुद्चिषे। निवेदयेत् पुरो-आमे मन्धं पुष्पञ्च भूषणम्। दीवञ्च तथा खापयेच यथा क्षायां न चात्रयेत्। विभीतकार्वकारस्त्रसृष्टीस्थायां न चात्रवेत्। स्तकदीपमनुषाणामन्येषां प्राणिनां तथा' इति प्रयोगसारात्। संवत्सरप्रदीपे। यो हि भागवतो भूत्वा का तुल सिचन्दनम्। न चार्पयति वै विष्णी न स भागवतो नरः'। पाखेरी। 'चन्दनागुरुकपूरकुक्मोशीरपद्मकैः। श्रमुलिप्तो इरिभक्ता वरान् भोगान् प्रयच्छति। कालेयकं सुक्का स्वाचन्द्रनमेव सः। तृषां भवन्ति दत्तानि पुर्णानि मुक्बोन्नमें। विशाधमीन्तरे। 'श्रनुलिप्तं जगनायं तान-इन्होन बौजयेत्। वायुक्तोकमवाप्रोति पुरुषस्तेनं कर्मणा। नामरैवीजयेद् यस्त देवदेषं जनादेनम्। तिलप्रसप्रदानस फलं प्राप्नोत्यसंप्रयः'। राघवभद्दश्तं 'शङ्कपालस्थितं गर्भ' मुन्देयात् क्विष्ठया। क्विष्ठाङ्किसंस्ता गन्यसदा प्रकीः

सिता' नारसिंह । 'षपर्यावितनिन्छद्रै: प्रीचितेर्जमुवर्जितै:। चातारामोज्ञवैर्वापि पुर्चै: संपूजयेश्वरिम्' देवीपुराचम्। 'स्वयं पतितपुष्पाणि त्यजैदुपहतानि च'। शातातपः 'शिवे विवर्जयत् कुन्दसुनासच हरी तथा। देवीनामर्जमन्दारी सुर्येख तगरनाथा'। विश्वाधर्मीत्तरे 'धर्मार्जितधनक्रीतैः यः कुर्यात् वेगवार्षमम्। उत्तरिष्यत्यसन्दिष्यं दशपूर्वान् दशाः परान्'। नारसिंदे 'मिल्लिकामालती जाती केतकाभीक-चम्पनै:। पुनागनागवकुलै: पद्मे बत्यलजातिभि:। तुलसी-करवीरेश पलाशावन्तिक प्रकी:। एतेरन्येश कुसुमै: प्रश्रसी-रचात्ं नरः। भर्चन् दशस्वर्णस्य प्रत्येकं कलमाप्रयात्'। पुंचागः पुंनाष्ट्र मिथिलायां प्रसिष्ठः। नागो नागविष्ठरः। 'नारदीसप्तसाइसैर्मालतीवकुलायोक्यफाली नवमालिका। पकानतगराष्ट्रीच असिका सप्तपिकिका। वृधिका षट्पर्ट कुन्दं कदस्यं मधुपिक्रसम्। पाटला चम्यवं क्रेचां सरक्रमति-स्त्रावाम्। वेतवां क्षरववां विख्यं वाष्ट्रारं वारवां दिल। एष्ट्रा-विंयतिषुष्पाणि लक्षीतुष्यप्रियाणि मे'। कुत्वकं रक्षिकिएट-वाम्। यस् 'सुरभीषि तथान्धानि वर्जधित्वा च केतकीम्' दति बामनपुराणवाकां तसरसिंहतरावतारविषयम्। 'केतकी' पनपुष्पच सङ्गराजस प्रवकम्। तुलसी लचातुलसी सदा-सुष्टिकारं हरे:' इति नरसिंहपुराणात्। वामनपुराणे 'पारि-भाद्रं पाटला च वक्तलं गिरिशालिनी। तिलकं जक्कवनलं पीतकं तगरन्वपि। एतानि हि प्रयस्तानि कुसुमान्यस्ता-र्चने'। गिरिधासिनी धपराजिता। जम्ब्वनजं खेतजबा-पुष्पम् विषाधमीत्तर। - रक्षाणीकस्य क्रमुसमतसीकुसुर्म तेषा'। षतभी श्रम: तथाच 'षम्पक्ष च देशानि तथा भूषमावास प'। पानिय। 'पन्नामान्यसमुखानि सामीस

'**तथीत्पसे।** सितोत्पस**स अशा**स्य दियतानि सदा नृप'। तथा 'पाटला नरवीरच जवा जयत्तिरेव च। कुंबनसगर-सम्पः वार्षिकारः कुरुएकः'। चम्पसम्पककुसुमम्। सन्न विश्वेषो मत्यतन्त्रे। 'गोपाले वर्जयिकार्या वनचम्यनवासकां चम्पर्वा कनवाचम्पकम्। तथाच स्कन्दप्राग्रे। 'जवाकुत्-ग्टकं वन्धं वकं कनकचम्पकम्। विवर्णे स्निमसन्दष्टं म देयं भजताचातम्'। जवा रक्षजवा कुरुएटकं पौतिभिष्टि-कम्। भविष्ये। 'पद्मानि सितरत्तानि कुमुदान्युत्पलानि च। एषां पर्योषिता शक्षा कार्या पश्चदिनोत्तरे। तुलस्यगस्य-विस्वानां नास्ति पर्योषितासाता'। श्रास्य' वक्तम्। योगिनौतन्त्रे। 'विष्वपत्रश्च माध्यश्च तमालामलकौदलम्। क्यारं तुलसी चैव पश्च सुनिपुरीकम्। एतत् पर्यावितं न स्वाद् यचान्यत् कालिकात्मकम्' । राघवभष्टभ्रतम्। 'कालि-वाभिस्तया नित्थं विना चम्पवापद्वजै:। शुष्कीर्न पूजयेहिसा पत्नै: पुष्पै: फलिरपि'। विशाधमीत्तरे। 'उग्रमश्रीन्यगश्रीन बुसुमानि न दापयेत्। चन्यायतनजातानि कार्टकीनि तथैव च। रक्तानि यानि धर्मन्न चैत्यवस्त्रीद्भवानि च। यानि स्मग्रानजातानि यानि चाकालजानि च'। तथा 'कुटलं मास्मलीपुरुपं गिरीषच जनार्दने। निवेदितं भयं रीगं नि:सत्तव प्रयच्छित। बन्धुजीवनपुष्पाणि रक्तान्यपि च रापयत्। अनुत्रवत्र जासुमदानाहीर्भाग्यमाप्र्यात्'। प्रागस्य । परारीपितहत्त्रेभ्यः पुष्पमानीय योऽर्चयेत्। पनुत्राप्य च ास्वैय निष्मलं तस्य पुजनम्'। एतत् द्विजेतरपरं 'द्विज-कुषैः पुष्पाणि सर्वतः स्वयमाष्ट्ररेत्' इति याज्ञवस्कात्। रेक्तार्थना नुसुममसीयं मनुरम्बीत्' इति वचनात्। मोर्डिक्स एक मिर्थास वीवयनस्तीनां पुष्पाचि स्वदासरेत्

द्ति याज्ञवस्कारात्। 'देवतार्थन्तु कुसुममस्तेयं मनुरम्बीत्' इति वचनानि 'खवदाददीत फलानि चापरिष्टं हितानाम्' इति गोतमवचनाच । प्रत्न विश्वेषो श्रेयः। त्वणं वा यदि वा काष्ठं पुष्पं वा यदि वा फलम्। षप्रयच्छित्ररहानो इस्ति इति स्रते:। 'देवीपरिभृतं मस्तकोपरि-ध्तम् अधोवस्त्रध्तमन्तर्जलप्रचालितश्च पुष्पं दुष्टम्' इति इरिभित्तिनामके ग्रन्थे। श्रीभवाद्याभिवादककरस्यपुष्पादि-प्रोचणात् कर्मखमिति केचित्। भतएव तयोरिभवादन-निषेधमाइ बीधायनः। 'समिद्वार्य्यदक्षभपुष्पात्रहस्तो नाभि-षादयेत् यश्वाप्येवं युक्तमिति'। एवं युक्तं समिदादियुक्तम्। सञ्जारीतः। 'जपयन्नजलस्यांस समित्पृष्यकुशानलान्। दलकाष्ठञ्च भैचञ्च वहम्तं भाभिवादयेत्'। श्रभिवादयेदित्वनु-इसी ग्रञ्जलिखिती। 'न पुष्पाचतपाणिनाग्रचिनाजपन्नदैव पित्रंग कार्यों कुर्विति। श्रचतास्तु यवाः प्रोक्ता स्टाधाना भवन्ति ते' इति भट्टनारायणभूतात्। अतएव असरसिंहः धाना सृष्ट्यवे स्त्रियः। ब्राह्मणागमने तु विश्रष्टः। 'जपः काले न भाषेत व्रतहोमादिकेषु च। एतेषु चैवासक्तस्त यदामाच्छेदिजोत्तमः। प्रभिवाद्य ततो विप्रं योगचेमच कौर्तः येत्'। प्रव दिजोत्तमपदं निषादस्थपतिवत् कर्मधारयः समासस्येव युक्तत्वात् चपतितत्वैवर्णिकपरमिति विद्याकरः। वस्तुतस्तु विप्रपदश्रवणात्तसात्रपरम्। 'याचितं निष्फत्तं पुष्पं क्रयक्रीतञ्च निष्फलम्' इति वदन्ति। तथा 'न पुष्पच्छेदनं कुर्यात् देवार्धं वामस्स्ततः। न द्यात्तानि देवेभ्यः संस्राप्य वामश्स्ततः'। शारीत्रशातात्रपी। 'समित्पृष्यकुशादीनि बाह्ययः खयमाष्ट्रत्। शुद्रानीतेः क्रयक्रीतेः कर्म कुर्वन् पतत्यधः'। क्रये प्रतिप्रसूते ब्रह्मपुराणं 'पुष्पेधू पेश्व नैवेदीवीरः

क्रयिक्रया हतैः'। वीरवत् याज्ञाशूम्येन विक्रेतुर्पम्यस्त-मृत्येन क्रयः। विष्णुधर्मोत्तरे भिद्गराजस्य वित्वस्य वक्षपुष्यस्य च हिना:। जब्बास्ववीजपूराणां प्रताणि विनिवेदयेत्'। तथा 'पुष्पाषि यदि ते न स्युः प्रशस्तैरपि पक्षवै:। दूर्वाकुरे-रिप ब्रह्मांस्तक्रावेनार्चयाच्युतम्'। वामनपुराणे। 'विख्वपत्न' गमीपत्रं सङ्गराजस्य पत्रकम्। त्मालामलकीपत्रं शस्तं केयवपूजने'। ज्ञानमालायाम्। 'पुष्पं वा यदि वा पत्र' फलं नेष्टमधोसुखम्। पुष्पाञ्जलिविधि दिवा यथोत्पव' तथापंगम्'। लघुहारीत:। 'स्नानं क्रत्वा च ये केचित् पुष्पं रुष्क्रित वै दिजा:। देवतास्तन रुक्कित भस्मीभवति काष्ठवत्'। एतस् दितीयस्नानाभिप्रायकमिति रत्नाकरः। व्यतं मत्यस्तो। 'स्राता मध्याक्रीसमये न किन्दात् कुसुमे नर:। तत्पृष्यस्यार्चने देवि ! शैरवे परिप्रचते'। स्कान्दे । 'न धावी सफला यव न विष्णोस्तलसीवनम्। तन्स्नेच्छ-सद्दर्भ स्थानं यत नायान्ति वैशावाः। यत मात्यपरो मर्ली यत दादिशिक्षत्ररः। तुलसी मालती धावी तव विणुः त्रिया सह। दूर्वा दहन्ति दु:खानि धात्री हरति पातकम्। हरीतकी हरेद्रोगं तुलसी हरते व्यम्। तुलसी प्राप्य यो निखंन करोति समार्चनम्। तस्याहं प्रतिगृह्वामि न पुजां दयवार्षिकीम्'। प्रतएव 'ग्रह्माति तुलसी ग्रष्कामपि पर्य्युषितां इरि:'। तथा 'वज्यं पर्य्युषितं तीयं वज्ये पर्य्युषितं जलम्। न वच्ये जाक्रवीतोयं न वच्ये तुलसीदलम्। तुलसी-पचमादाय यः करोति ममार्चनम्। न पुनर्योनिमाप्नोति सुक्तिभागी भवेषि सः'। तथा 'समस्त्ररिद्लैर्युक्तं तुलसी-सभवै: चिती। कुर्विन्त पूजनं विष्णोस्ते क्षतार्थाः कसी स्रो। साने दाने तथा ध्याने प्राथने केथवार्चने। तुससी

एडते पापं कीर्राने रोपणे कसी। तुसस्यस्तनामासि सदा त्वं केशविषये!। कैशवार्षं चिनोमि त्वां वरदा भव शोभने। सरक्रमध्यवै: प्रते: प्रत्यामि यथा इरिम्। तथा कुर पनि-वाङ्कि वाली मलविनाशिनि। मन्त्रेणानेन यः कुर्खात् ग्रहीत्वा तुससीदसम्। पूजनं वासुदेवस्त्र सचकोटिपासं स्मित्'। राष्ट्रवभद्रश्वतम्। 'सद्यः पर्व्या विर्मा वापि निर्मास्त्र नैव दुष्यति। तथाचीर्न इरेस्तुष्टिस्तस्या तुष्यते यथा'। मत्रुपुराणे। 'गवामयुतदानेन यत् फर्स सभते खग। तुलस्ती-पत्रकैंकैन तत् फलं कार्सिके स्मृतम्'। तथा 'तुसभी विना या क्रियते न पूजा सानं न तदु यसुससीं विना सतम्। भुतां म तद् यस्त्रसीविवर्जितं पीतं म तद् यस्त्रसीविवर्जितम्'। श्रन्धवापि 'तुलसीदलसंभिश्रं' यसीयं शिरसा वहत्। सर्वे-तीर्थाभिषेकस्य तेन प्राप्तं फलं भ्रुवम्'। वैश्ववास्रते व्यासः। 'जलक्तिका भवेद यावस्त्रसीमृतस्तिका। तावषीणाति भगवान् विकाला पिद्धभिः सह। मनःप्रसादजननौ सुख-सीभाग्यविद्विनी। प्राधिष्याधिष्ठरे नित्यं तुलसि त्वं नमोऽसु ते'। इति नमस्कारमन्त्रः। 'स्थियः प्रिये श्रियावासे निर्धं श्रीधरसत्कते। भक्त्या दर्भ मया देवि ग्रहाणाध्ये नमोऽस् ते। त्रियं देष्टि यशो देष्टि की सिमायुस्तथा सुसम्। बसं पुष्टिं तथा धर्में तुलसि त्वं प्रयच्छ मे'। इत्यमेन पूजा। विशुधमीत्तरे। 'पुष्पाभावेऽपि देशानि प्रकाणि च जनादेने। प्रवाभावे जलं देयं तेन पुरसमवाप्यते। न रहीने सुवर्णेस न च विसेन भूरिणा। तथा प्रसादमायाति यथा पुष्यै जनाः र्दनः'। ज्ञानमासायाम्। 'नाचतैरर्चयिद्या' न तुसस्रा विनायकम्। न दूर्वया यजेड् गां नाम्नातकीर्दिवाकरम्'। विशाधमीत्तरे। 'ध्रपद: सर्वमाप्रोति दीपद: सर्वमञ्जूते' '

वामनपुराणे। 'विश्वकात्यं कणं दाक् सिश्वकं सागुक' सितन्। श्रह जातीकलं श्रीमे धूपानि खः प्रियाणि वे । क्रिका मांसीवणं मिष्णाक्यगुग्तुः। सितं वपूरम्। सितेति-पाठे सिता प्रकरा। यक्नो नखी श्रीमे विश्वी। काश्विका-पुराषे। 'गन्धं पुष्पं धूपदीपी उपचारांस्तथा परान्। झाताबिवैद्य देवेभ्यो नरो नरकमाप्रयात्। न भूमी वितरेष्ट्रपं नासने न घटे तथा। यथातथा धारगतं काला तं विनि-विद्येत्'। तथा 'सर्वे सन्ना वसुमती सन्नते न त्विदं न्यम्। पकार्यपादघातप दीपतापं तथैव च'। तथा 'नैव निर्वा-पर्येद्दीपं देवार्ग्रसुपकिष्यतम्। दीपहर्त्ता भवेदन्धः काणी निर्वापको भवेत्'। विषाधमीत्तरै। 'यावदिक्वनिमेषाणि दीपो देवालये व्यलेत्। तावहर्षकृष्ट्याणि खर्गलोके मणी-यते'। तथा यः कुर्यात्तेन कर्माणि स्यादसी पुष्पितेचषः'। तेन देवदत्तदीपेन। विश्वासंदित(याम्। 'धतं तिसतैसं विना न किश्विद्दीपार्थे' दति। दद्यादित्युकीयते। नरसिंद्ध-पुराणे। 'मोचकं पनसं जम्बूं तथान्यसवलीफलम्। प्राची-नामसकं श्रेष्ठं मधुको दुम्बरं तथा। यत्वपक्रमपि याश्चा कदलीफलसुक्तमम्'। प्राचीनामलकं करमर्दकम्। वराष्ट-पुराणम्। 'प्रपर्युषितपक्षानि दातव्यानि प्रयक्षतः। खण्डा-च्यादिसतं पक्षं नैव पर्य्युषितं भवेत्' ब्रह्माच्हपुराखे'। 'ताख्वसुक्वलं द्यात् यो विप्रेभ्यः समाहितः। शिवायः केशवायाय नाकलोके स पूज्यते'। श्रीभागवते। 'यद्यदिष्ट-गमं सोने यश्चापि प्रियमात्मनः। तत्तिविदेयेसहां तदान-खाय कखारते'। मण्डा' वासुदेवाय। विश्वासंहितावाम्। नामुखा नेवेद्यार्थे मच्चेष्वजामिष्ठिषीचीर वर्जयत्। प्रचत्रक स्मवराष्ट्रमांसानि चेति'। नामस्यमिति यदर्पस्य यदभक्तं

सक्पती सश्चनादि तसेन न देयम्। न तु राची दध्याद्यवि। पञ्चनख्य श्रशातिरिक्तः। 'मार्गं मांसं तथा छागं श्राशं समनुयुक्यते। एतानि द्वि प्रियाणि खुः प्रयोक्यानि वसु-सरे'। इति वराचपुराणे भगवद्याक्यात्। तथा 'माचिष्चा-विकं छागमयाज्ञिकसुदाद्वतम्। माहिषं वर्जयेकांसं चीरं दिध ष्टतं तथा'। देवल:। 'चाण्डालेन श्रुना वापि दृष्ट' इविरयाजिकम्। विङ्गलादिभिर्वाच्छष्टं दुष्टमवं विवर्जयेत्। श्रम्यत्र सिर्णोदकस्पर्शात्' इति। कालिकापुराणे। 'यस्व बहीयते वस्त्रमलङ्गारादि किञ्चन। तेषां दैवतसृज्ञार्थ कत्वा प्रोचणपूजने। उक्ष्च्य मूलमन्त्रेण प्रतिनान्ता निवेदयेत्'। प्रोचणादिलचणन्तु। 'उत्तानेन तु इस्तेन प्रोचणं समुदा-कृतम्। त्यचताभ्यसणं फ्रीतां तिरसावीसणं स्रृतं विषाु-धर्मोत्तरे। द्रव्याणां तत्त्रद्दैवतमभिधाय। 'ग्रह्णन्तु सर्व-दैवत्यं यदनुत्रं दिजोत्तमाः। तज्ज्ञेयं विषादैवत्यं सर्वे वा विषा्दैवतम्'। गोतमः। 'श्रन्तर्जानु करं कात्वा सकुशन्तु तिलोदकम्। फलांशमिभसभाय प्रद्यात् श्रष्टयान्वितः'। योगियाच्चवल्काः। 'श्रदृष्टविग्रहो देवो भाषग्राह्यो मनोमयः। तस्बोद्धारः स्मृतो नाम तेनाह्नतः प्रसीदति'। विष्णुपुराणे। 'घोक्कारो भगवान् विणुक्तिधामा वचसाम्पतिः। तदुचारणः तस्ते तु विनाशं यान्ति राच्चसाः। व्रिधामा चौखवारोः कारमकारक्षाणि सामान्युत्पत्तिस्थानानि यस्य स तथा। तथा 'गत्वा गत्वा निवर्त्तत्ते चन्द्रसूर्यादयो ग्रहाः। श्रद्यापि न निवर्त्तन्ते द्वाद्याचरचिन्तकाः'। नारसिंहे। 'सर्वेवेदान्त-सारार्थसंसारार्णवतारकः। गतिरष्टाचरो नृणामपुनर्भवकाञ्चि गाम्। यस्य यावांसु विखासस्तस्य सिहिस्तु तावती। एतावानिति नैतस्य प्रभावः परिमीयते'। तथा 'इत्युण्ड-

रीजममध्यस्यं यञ्चक्रगदाधरम्। एकायमानसी ध्यात्वा विणां कुर्याकापं हिजः'। तथा 'त्रष्टात्तरस्य मकास्य ऋषिर्नारायणः खयम्। इन्दस देवी गायत्री परमात्मा च देवता। नमी नारायणायिति मन्त्रः सर्वार्थसाधकः। भक्तानां भनतां तात खर्गमोचप्रदायकः'। जपमानसे चेति गणपाठात् व्यन्नवचने मानसे च जपप्रब्दार्धसिषः। देवतां ध्यायन् जपं कुर्यात् रत्यादिना ध्यानमत्राष्ट्रमुक्तम्। यत्ता 'मुन्तार्थं चिन्तनाभ्यासः स उक्तो मानसो जपः'। इत्यनेन शब्दार्थयोसिन्तनसुक्तम्। तत्रापि जपशब्दबलात् शब्दचिन्तनं प्रधानम् पर्यं चिन्तनन्खङ्गम्। तथाच योगियाच्चवस्काः। 'वाचाः स ईम्बरः प्रोक्तो वाचकः प्रणवः स्मृतः। वाचकेऽपि च विज्ञाते वाच्य एष प्रसीदति'। अत्र अत्र पव 'मनसा धार्यम् मस्तं जिन्नोष्ठी नैव चालयेत्। श्रभावे त्वस्तमासायाः कुष्रग्रया च पर्वणा'। हारीत:। 'मन्त्रार्थक्री जपन् जुद्धत्तधैवाध्यापयम् दिजः। खगलोकमवाप्रोति मरकसु विपर्थये'। नरकस्थिति निन्हा सन्दार्धन्नानप्रशंसापरा मन्वेनवाक्यत्वात्। न तु सर्वथा निषेधपरा। श्रम्यथा 'वेदार्थोपनिबस्नृत्वात् प्राधान्य' हि मनो: स्नृतम्। मन्वर्थ-विपरीता या सा सातिने प्रयस्वते इति व्रहसात्माविषदा स्थात्। मनुस्तु क्रमाच्छेष्ठामाइ। 'त्रज्ञेभ्यो ग्रस्थिनः श्रेष्ठा-यन्विभ्यो धारिणो वरा:। धारिभ्यो ज्ञानिन: श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः'। यत्यिनो यत्यसापेच्यपाठिनः। धारिषस्तद-नपेचपाठिनः। ज्ञानिनोऽधौतशास्त्रार्थजाः। एवं विद्या-ययनं सर्वं धर्मशास्त्रस्य चापि यत्। अज्ञानतोऽधं तस्तवं षाणां करूनं यथा' दति व्यासवचनं तथैव व्याख्येयम । विद्यायिनः शास्त्रार्थानुष्ठायिनः। जपविधिमाद पुरस्रकः

चित्रकायाम्। किनिष्ठानामिका मध्या चतुर्थी तर्जनी मता। तिसी (अल्लिपवीषो मध्यमा चैकपर्विका। पर्वषयं मध्य-साया जपकाले विवर्जयत्। एवं मेर् विज्ञानीयात् दूषितं अञ्चाणा खयम्। श्वारभ्यानामिकामध्यात् प्रदक्षिणक्रमेण तु। मर्जनीमूलपर्यम्तं जपेद्यसु पर्वसु। यङ्गिनं वियुष्त्रीत किचित् सङ्गोचयेत्तलम्। श्रङ्ग्लीनां वियोगे तु ऋद्रेषु सवते जप:। पङ्गुलाग्रेषु यज्जर्मा तज्जर्मा मेर्लक्षने। पर्व-सन्धिषु यकारां तसावं निष्मतं भवेत्। मन्द्रतन्द्रप्रकाओ 'तवाङ्ग लिजपं कुर्वन् साङ् छाङ्ग लिभिजेपेत्। पङ्ग छेन कतं कर्भ विना तदफलं भवेत्'। मत्वकोषे। 'इदये इसामादाय तिर्धिक् सत्वा कराष्ट्रसी:। प्राच्छाय वासमा इस्ती दिनि-गेन सदा जपेत्'। कत्यानिरमाइ 'घनुकोमविकोमस्वैर्विन्दु-युष्पादकाचरै:। चमेर्कै: साष्ट्रवर्गे: क्रतया वर्षमालया। प्रत्येकं वर्णयुष्पन्नाजप्ताः स्यः चिप्रसिद्धिदा'। तामाष्ट्रः 'पकारादिलकारान्तं पञ्चाग्रसाणसूत्रकम्। जाकारं सेद-संखाने सकारादिविलोमतः। वर्गाष्टकविभेदेन शतमष्टोत्तरं भवेत्। वैरिमन्त्रा घाँप नृणामन्ये मन्त्राय किं पुनः'। प्रवारादिलकारान्तता प्रतुलोमता लकाराधराकान्तता विलोमता चकारस्त मेक्तया न संस्थाघटकः। साष्ट्रवर्गेः प्रवचटतप्रयावगयुतै:। 'एवैकान्सरितं सन्दं जपेदेवं फल-प्रदम्'। पन्यत च। 'ब्रह्मनाङ्गेगतानादिचाक्तवर्णान् विभाव्य च। ऋणें विन्दुयुतं क्वत्वा ऋषे मन्त्रं जपेत् पुनः पकारादिषु संयोज्य तथाकादिषु च क्रमात्। तदा लिपि भवदर्यमालाईश्रतसंख्यया। चन्या सर्वमत्वाणां जपः सर्वार्थ माधकः। यथिता शक्तिस्त्रेण' इति तन्त्रान्तरदर्शनात्। कुक् लिनी स्वत्वेन भावनीया। जपसमर्प्यमार 'गुस्नाति'

श्चिगीप्ता त्वे ग्रहाचास्मत् क्षतं जपम्। मिहिर्भवत् मे देव वयमादात् व्ययि स्थिते। मन्त्री श्लोकं पठित्वा तु दश्च स्तेन वेषावै। मूलानुनाध्येतोयेन टचइस्ते निवेदयेत्'। अनु-रेकाः। विद्याकरधतम्। 'सइस्रं वा शतं वापि दश वानुः देनं जपेत्। कुर्यादष्टाधिकं तेष्रामिति जप्ये विधि: स्रतः । ास्वान्तरे। 'विद्येपादयवालस्याक्षपद्योभार्भनान्तरा। उत्ति-उति तटा न्यासं षडङ्गं विन्यसेत् पुनः'। पञ्चरत्ने 'श्रपवित्र-ाभी सम्न: शिरिस प्राष्ट्रतोऽपि वा। प्रसपन् वा जपेद् याव-ताविवामनम्चते'। विषापुराणे। 'सर्ववेदेषु यत् पुर्खं उर्वेतीयेषु यत् फलम्। तत् फलं नर आप्नोति स्तुला देवे त्रनार्दनम्'। स्कान्दे। 'श्रहन्यहिन यो मर्खी गौताध्यायनु संघठेत्। द्वाचिंशदपराधेश श्रहनीहिन मुखते'। ते च श्रप-ाधा वराष्ट्रपराणे दर्शिताः। श्रीभागवते 'नानातस्त्रविधानेन कलाविप तथा मृगा। धेयं सदा परिभवन्नमभीष्टदोष्टं तीर्था-ष्पदं शिवविरिश्चिनुतं श्ररखम्। सत्यात्तिष्ठं प्रणतपाल-भवाव्यिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यज्ञा सुदुः त्यजसुरेपितराज्यलस्त्रीं धर्मिष्ठ श्रार्थवचसा घटगादरखम्। मायास्मं द्यितयेसितमन्वधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणार-विन्हम्। एवं युगानुरूपाभ्यां भगवान् युगवर्त्तिभः। मनुजै-रिकाते राजम् श्रेयसामी खरो हरिः। स्तुला प्रसीद भगव-विति बन्देत दण्डवत्। शिरो मत्यादयोः क्षत्वा बाहुभ्याच परसारम्। प्रवन्नं पाहि मामीश भीतं सत्वभगार्थवात्' दति भगवद्याकाम्। स्मृति:। 'न देवं पृष्ठतः कात्वा प्रणामं काचिदाचरेत्। वरमुखाय कर्तव्यं न द्या अमगचरेत्'। एतिहृशोति। 'पश्चात् क्वत्वा तु यो देवं श्वमित्वा प्रश्मे-बर:। तसोहिकं फलं नास्ति न परत दुरात्मनः। तथा

भ्वाक्वा चतुःपार्वं श्रीक्षणं यो नमेवरः। साष्टाक्रप्रणि यातेन तस्य मुक्तिः वारे स्थिता'। स्मृतिः। 'श्रध्यं कात्वा तु यक्नेन यः वारोति प्रदक्षिणम्। प्रदक्षिणौ क्षता तेन सप्त-द्वीपा वसुन्धरा'। वामनपुराणे। 'प्रदक्षिणं यस्त्रः सुर्थ्यात् साष्टाक्षकप्रयामकम्। दशाखनेधस्य फलं प्राप्नुयाकाव संघयः'। नारसिंहे। 'उरसा शिरसा दृष्णा वचसा मनसा तथा। पद्भगं कराभ्यां जानुभ्यां प्रणामीऽष्टाङ्ग देशितः'। विषाधमीत्ररे। 'जानुभ्याचैव पाणिभ्यां शिरमा च विष-च्चणः। क्रत्या प्रणामं देवेशे सर्वान् कामानवाप्रयात्। 'के धृताचालिभिनेंमुः' इति भागवतीयात्। शिरोऽचालि-संयोगीऽपि नमस्कारः सातिः। 'देवताप्रतिमां दृष्टा यतिश्वेव विदिश्हिनम्। नसस्कारं न कुर्धाचेदुणवासेन ग्रहति'। ब्रह्मः पुराणे। 'यत् किश्चित् क्रियते कर्म सदा सक्ततदुष्कृतम्। तत् सवं त्विय संन्यस्तं तत्रयुक्तः करोस्यह्रम्' इत्यनेन समर्पयेत्। भागवते। 'मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन !। यत् पुलितं मया देव ! परिपूर्णं तटस्तु मे'। पूजानन्तरं शङ्कपूजा-माइ मस्त्रतस्त्रप्रकाशे। 'पूजयेद्रस्यपुष्पाचैः शङ्कः वै देववद बुधः'। नारसिंहे 'घतः प्रश्ति निर्माखं मा लक्ष्य महामते ! नरसिंइस देवस्य तथान्येषां दिवीकसाम्। भविष्ये 'यस पूज्यते टेवान् ब्राह्मणो द्रव्यलोभतः। भृत्या भरतः शादू स याति नरकं भ्रवम्'। भ्रत्या वेतनेन। टेवसः 'इष्टं दत्तमधीतश्च तप्तं वाष्यालनातणः। प्रयच्छत्यपरेभ्यर धनाधं धर्मावकयो'। संवक्षरप्रदीपे। 'विश्वालयसमीप स्वान् विश्वासेवा समागतान्। चार्डालान् चिततान् वापि न सृष्टा सानमाचरेत्। उसवे वासुदेवस्य सायाद् योऽश्रवि शुरुया। ताद्यं कथालं दृष्टा सवासा जनमाविशेत्'।

भय द्वादशीनियमा:। द्वादश्यामपि विषापूजनम्। एका-ध्यां प्रकुर्वन्ति खपवासं मनीषिणः। खपासनाय हाद्यां विणोर्यद्वदियन्तवा'। इति भविष्यपुराणात्। यद्वत् यवा द्वादश्यां विष्णुपासनाय एकादश्यामुपवासं प्रकुर्वन्ति तथा ष्रयंमपि षष्ठीयुक्ता सप्तमी उपोष्या सप्तम्यां सूर्योपासनाया प्रत्यर्थः। तत्र ब्रह्माग्डपुराणम्। 'कांस्यं मांसं सुरा चीत्र' लोभं वितयमाषणम्। व्यायामञ्च व्यवायश्व दिवास्त्रप्ते तथा-श्चनम्। शिला पिष्टं मस्रांश हादशैतानि वैण्वः। द्वादश्यां वर्जये स्विया पे: प्रमुचते। पुनभीनमध्यानं यानमायासमैथुन । उपवासफलं इन्युद्वा निद्रा च पश्चमी'। व्हाधातातपः। 'उपवामं हिजः क्षत्वा ततो ब्राह्मणभोजनम्। कुर्खात्तथास्य सगुण उपवासी हि आयर्त'। सगुण: साङ्गः। नारायणमन्त्रजपस पासात्यनिर्णयास्त कात्यायनः। 'मिथ्या-वारं दिवास्त्रप्र बहुयो जलसेवने। श्रष्टाचरं व्रती जम्रा धतमछोत्तरं श्रुचि:'। तथा 'मन्त्रं निवेद्य इरये निवेद्यो-पोषणं व्रती। द्वादश्यां पारणं कुर्यादर्जीयत्वाप्युपोदकीम्'। उपोदकी पृतिकाशाकम्। कूर्मपुराणे। 'कांस्यं मांसं सुरां चीदं शिंसां तैलमसत्यताम्। चूतक्रीड़ां दिवानिद्रां व्यायामं क्रोधमैथनम्। दादम्यां दादमैतानि वैषावः परिवर्जयेत्'। संवसरप्रदीपे। 'श्रभ्यक्षच परात्रच तैलं निर्मात्यलङ्गनम्। तुलसी चयनं यूतं पुनर्भोजनमेव च। वस्त्रपौड़ां तथाचारं द्वाद्यां वर्जयदुबुधः। प्रभ्यङ्गो येन केनापि तैलं तिलतैलं माष्ट्रीविपि निषिष्ठम्। स्मृतिः। 'ष्टतस्य सार्षपं तैलं यत्तैलं पुष्पवासितम्। भदुष्टम् भक्षतैलञ्च स्नानाभ्यक्रेषु नित्यशः'। प्रभक्षे द्वादशीतरपरं नित्यश द्रति पर्ववारादाविष्। वारे द्रव्यदानेनापि प्रतिप्रसवसाह स्मृतिः। 'रवी पुष्पं गुरी दूर्वां

भूमिं भूमिजवासरे। भागवे गोमयं दद्यात्तेलदोषोपशान्तये'। दद्यात्तेले इति ग्रेष:। स्रिसन्तोषे। 'कांस्य' मांसं मस्रस् ्चणकं कोरद्रवकम्। शाकं सधु परावच त्यजेदुपवसन् स्तियम्'। निर्मास्य लङ्गनमन्यतापि निषिष्ठमताधिकदोषकरं व्रतहानिकरं वा। चारं वस्त्रस्य। 'मन्दमङ्गलषष्ठीषु दादस्यां आह्वासरे। वस्ताणां चारसंयोगो दहत्या सप्तमं कुलम्'। इति यमवचनात्। 'गुवैदं मातुलाक्ष खग्रराक तथैव च। पितुः पुत्रस्य चैवासं न पराक्रमिति स्मृतम्। वेशवार्चा गृहे यस्य नातिष्ठति महीपते !। तस्यावः नैव भोक्तव्यमभस्ये प समं सतम्'। चर्चा शालग्रामादिप्रतिमा। यद्यपि यमेन 'परपाकेन भन्नेन पुष्टस्य ग्रहमिधनः। इष्ट दत्तं त्रप्रोऽधीतं यसाव तस्य तद्भवत्। इस्याचेन तु भुक्तेन भाष्यां समिधिः गच्छति। यस्यात्रं तस्य ते पुत्रा चन्नाद्रेतः प्रवर्त्ते'। चारीतजमद्गिभ्याम्। 'म्राह्मणासेन दारिद्रंग चित्रयासेन ग्रेथताम्। वैश्याक्तेन तु शूद्रत्वं श्रूद्राक्तेन्दकं व्रजेक् इति पराव सामान्यती निषिष्ठम्। तथापि मधिकदोषकरं व्रत-इानिकरं वा। वराइपुराणम्। 'ष्रष्टस्याञ्च चतुर्द्य्यां षष्ठमञ्ज द्वादशीलया। प्रमावास्यां चतुर्थाञ्च मैथुनं योऽधिगच्छति। तिर्थिग् योनी समागच्छे नाम लोकं न गच्छति'। सम विणाः। द्वादशीमधिक्तत्य कात्यायनः। प्रातः स्नात्वा दृशिं पुज्य उपवासं समर्पयेत्। श्रज्ञानतिमिराश्यस व्रतेनानेन केशव!। प्रसीद सुसुखो नाथ! ज्ञानदृष्टिप्रदो भव। कषा क्षंणकपालुस्वमगतीनां गतिभव। संसारार्णवमन्नानां प्रसीद मधुस्दन' !। विश्वधिमत्ति । 'दादश्याः प्रथमः पादो इति वासरसंज्ञकः। तमतिकास्य कुर्वीत पारणं विश्वातत्परः'। पारणः कालः। खलापि दादमी। नतु 'त्रयोदम्यां यदा न स्वादाः

दगी घटिकाइयम्। उपोष्या दशमीविद्या सर्वेरेकादशी तदा' इति नारदोयवाक्यात् घटिकाष्ट्रयमेव पारणकालः। घटिका-दण्डः। यथा ब्रह्मसिषान्ते। 'घटी षष्ट्या दिवानिशम्'। इति षत केचित् धटिकाइयमिति पारणकालोपलचगम् ग्रन्थया सदिधकेऽपि हादशौनिर्गमे प्रात्विक्वावलोकनविहाय्येका-दश्यपोषा स्थात् न च घटिकावयादिषु चपि हिलमस्तीति तकापि तद्दाक्यादर दति वाचां पूर्वसंख्यानाग्रेनैवोत्तरसंख्योत्-पादनात्। श्रन्यथा पश्चना यजेत इत्यत एकत्वसंख्याविव-चायामपि उपात्तपखवयवविनाशे पखन्तरावयवेन सङ्गनुष्ठानं प्रतिपद्येत। तसाद् यथा काकेभ्यो दिधि रचतामित्यनेन उप-घातकमातं लच्चते तेन खादिभ्योऽसं रचत एव। तथाच भष्टपादाः। 'काकेभ्यो रचतामक्सिति बालोपटेशतः। उप-घातप्रधानत्वात् खादिभ्यो न हि, रचतं । तथाच घटिकाइय-मित्यनेनापि पारणयोग्यकालोऽपि लच्चत द्रत्याइ: तन्। प्रत्यच प्रवेसस्याप्रत्ययनात्रादुत्तरसंस्थाप्रत्ययोत्पादनियमः शाब्दबोधे तु न तथा नियम इति सिद्यान्तः। पश्चना यजितं-त्यच विधेयविश्रेषणत्वेन एकत्वस्य विविध्यतत्त्वाद्वित्वश्यव-क्केदः। अत्र तु काल्डयं त्रयं वापीत्यनास्ययोत्तेः स्वस्पेति अवणात् जलेन पारणाअवणाः । घटिकाइयं न नियमः किल्पलचणम्। तथाच नारदीये। 'एकादम्याः कला श्चेका द्वादय्यास कलादयम्। द्वादम द्वादमीर्द्धास वयो-दखान्तु पारणम्। कलाइयं स्रयं वापि हादशी च यदा भवेत्। पारणे मरणे वापि तिथिस्तात्कालिकी सातौं!। तालालिको न तु उपवासादिवित्यक्तरसङ्घायतापि। तथा 'खल्यायामपि राजेन्द्र! हादग्यामवणोदये। स्नानार्चनिक्रयाः त्राय्वी दानशोमादिसंयुताः'। गारुड़े। 'यदा श्वास्पा

हादशो स्वादपकर्षस्ततो भवेत्'। भपकर्षः कर्मण इति शेष:। भागवतटीकायाम्। 'कलाडी द्वादशीं दृष्टी निशीया-दूर्द्वमेव हि। प्रामध्याक्र्याः क्रियाः सर्वाः कर्राव्याः मभु-शासनात्'। निशीयात् सष्टानिशायाः। 'विशेषतो निशीये च ग्रमं कर्मन गर्मणे। षतो विवर्जयेत् प्राची दानादिषु महानिशाम्' इत्यनेन निशीयमहानिश्यगेरिकत्वश्रुतेः पूर्ववच-ने (क्षोदय इति शुर्तस। स कालस स्कान्दनारदीययोः। 'उदयात् प्राक् चतस्रस्तु माङ्का अक्षोदयः'। तथा इल्।-युधभूता साति:। 'प्रदोषे चटिकायुग्स' प्रभाते चटिकाइयम्। दिनवत् सर्वकर्माणि कारयेक विचारयेत्'। श्रवाणि सामर्थे कात्यायनः। 'सन्ध्यादिकां भवेदित्यं पार्णन्तु निमित्ततः। श्रक्तिस्तु पारियंखा तु नैशिकाक्ते भुजिक्रिया'। देवल:। 'सङ्टेऽरिचये प्राप्ते हादश्यां पारयेत् कथम्। श्रिक्तु पारणं क्रत्या पुनर्नेक्तं न दोषभाक्'। नक्तं नक्तव्रतम्। एतदप्यपनचणं सङ्गल्पविषये इत्यपन्नमात्। पद्भिः पारण-विधानात्तं वियम:। द्वादम्यनिगमे तु नारदीयं 'त्रयोदम्यान्तु शुडायां पारणं पुणियोजलम्। श्रतयत्ताधिकं वापि नरः प्राप्नोत्यसंशयम्'। पारणं तुलसीमित्रितनैबेद्येन कुर्यात्। तथाच स्वन्दप्राणम्। 'क्षत्वा चैवोपवासन्त भोक्तव्यं द्वादयो-दिने। नैवेद्यं तुलसीसियं इत्याकोटिवनाशनम्'। अस्य व्रतस्य न व्रतिनां व्रते इति विश्वावचनादशीचेऽपि कर्राव्यता श्रव व्रतिनामारस व्रतिनामित्यर्यतया भगीचे भारको न कार्यः। विषाधमीत्तरे। 'शसभाषान् हि सभाष तुलस्याः षालिकादलम्। पामलक्याः पालं वापि पार्णे प्राय ग्रध्यति'। संवत्सरप्रदीपे। 'यस्य नाभी स्थितं पत्रं सुखे शिरिसं वार्णयोः। तुसमीसभावं नित्यं तीर्थेस्तस्य मखैस

किम्। युत्तो यदि महापापै: सुक्ततं नार्कितं यदि। तथापि
गीयते मोचलुनमी भिचता यदि'। विद्याकरप्रतानि।
'यः किंबहेणावो नोके मिव्याचारोऽप्यनात्रमी। पुनाति सकलान् लोकान् शिरसा तुन्तसी वहन्। विण्योःश्वरःपरिभ्रष्टां
भन्न्या यस्तुनसी वहेत्। सिद्यान्ति तस्य कार्य्याणि मनसा
चिन्तितान्यपि। न धारयन्ति ये मानां तुनसीकाष्ठसम्भवाम्।
नरकाद्र निवर्त्तेन्ते दन्धाः कोपामिना हरेः। अनदाच्यशो
भूत्वा यत् वर्म च वैदिकम्। करोति जपहोमादि तत्
सर्वे निष्पनं भवेत्'। स्कान्दे। 'ध्यानधारणहीनोऽपि
नदाचं धारयेत् यः। सर्वपापविनिर्मृतः स याति परमां
गतिम्'। तथा 'क्रत्वा चैवोपवासन्तु भोक्तव्यं द्वादशीदिने।
नैवेद्यं तुनसीमित्रं हत्याकोटिविनीधनम्'।

भय खदत्तनैवेद्यभचणम्। नतुं दत्तस्याविनियोज्यतात् खदत्तनैवेद्यं कयं भुद्धोतित चेत्। वचनात्तया यया खदत्ते-ऽपि तस्मात् क्रयणात् खोपयोगः। तथाच भाष्मभिधिके पर्वेषि युविष्ठिरं प्रति व्यासवचनम्। 'दत्तेषा भवता मद्यां तां ते प्रति ददास्यहम्। हिरण्यं दीयतामेग्यो ब्राह्मणेग्यो धगस्तु ते'। यथा वा मध्यमपिण्डभोजनं पत्नाः। तथाच यमः। 'स्नाता वै मध्यमं पिण्डभोजनं पत्नाः। तथाच यमः। 'स्नाता वै मध्यमं पिण्डभिजनं पत्नाः। तथाच यमः। 'स्नाता वै मध्यमं पिण्डभिजनं पत्नाः। तथाच यमः। 'स्नाता वै मध्यमं पिण्डभिजनं पत्नाः। तथाच यमः। वायुप्राणे। 'पत्नी वा मध्यमं पिण्डमित्रीयादार्त्तवस्नाता'। वायुप्राणे। 'पत्नी प्रजार्थे दद्यादि मध्यमं मन्त्रपूर्वकम्'। सामनानां मन्त्रस्त। 'प्राधत्त पितरो गर्मे कुमारं पुष्कर-स्वम्'। यथेह पुष्ठाः स्थात् इति। मत्त्यपुराणे। पत्नीन्तु मध्यमं पिण्डमाययेदिनयान्विताम्। प्राधत्त पितरोगर्मे मत्तः सन्तानवहनम्'। एव मन्त्रः पौराणिकत्वात् साधारणः। प्रकृते तु विण्युधमित्तरम्। 'पत्नं पुष्पं फलं तोयसन्नपानाद्य-

मौषधम्। प्रनिवेदा न भुद्धीत यदाष्ट्रारायं कल्पितम् चनिवेच हरेर्भ्यान् सप्तजकानि नारकी'। साति: 'अक्ष चयः चयो वियोः सृतिः सेवा खवैश्मनि। खभीष्यस्मार्पयं दानं फलिमन्द्रारिदुर्लभम्'। स्वभोज्यस्य भन्नावैश्वदेवाद्यः विशिष्टक्पस्त । यथा 'भवं स नैवसं भुङ्ते यः पचत्याता-कारणात्। यशे शिष्टाश्रनं श्लोतत् सतामनं विधीयते। भुक्तवत्म च विषेषु खेषु भृत्येषु चैव हि। भुद्धीयातां ततः पबादविशिष्टन्तु दम्पती'। श्रतएव स्मृति:। 'यस्य चान्नी न इयेत यस्य चायं न दीयते। न तद्वीज्यं दिजातीनां भुक्ता तूपवसेद हः'। शक्क लिखिती। 'न तदश्रीयाद्यदसं दैविपत्रमनुष्यार्थं न कुर्यादिति'। प्रत पित्रप्रधिमस्वनेन पित्व विनित्य याद्वाविष्य एती यते। व्यतः मार्क पहेय-पुराणे। 'देवनातिथिमृत्येषु भूतेष्वभ्यागतेषु च। श्रभुन्नवस् येऽश्रन्ति तद्दत्विविविष्य । दृष्टाकपूर्यनिर्यासभुजः श्रुची-सुखास्तु ते। जायन्ते गिरिवर्षाण: पश्चैते याद्या नराः'। नरा इत्यव कर्मकर्त्तोभयप्राप्ती कर्तृत्वमेष। 'अपादान-मम्मदानकरणाधारकर्मणाम्। कर्त्रवान्योन्यसन्देष्ठे परमेकं प्रवर्तते' इति संचित्रसारात्। ततस्य तदस्रं विषावे निवेद्य भोक्तव्यम्। यनु 'पित्रशेषन्तु यो दद्यात् इरये परमाताने। रतोधाः पितरस्तस्य भवन्ति क्षेत्रभागिनः' इति भागवतीलां तत् पिष्टदसप्रतिग्रहोतविषयमिति। मत्यसूत्रम्। 'प्रनि-वैदान भोक्तव्यं मत्यमांसादिकच यत्। यत्रं विष्ठा पयोसूतं यहिणोरनिवेदितम्'। भनेन खभोज्यं मत्यादिदेयसुक्तम्। पागुक्रविशापुराणवचनेनानेवंविधं निविश्वमिखविरोधः। यत-एव भयोध्याकाण्डे श्रीरामवाकाम्। 'यदबः पुरुषो राजं-सदनास्त्रसं देवताः' इति। भागवते 'लयोपभुत्रसगास-

बासाउलङ्कारचर्चिताः। डच्छिष्टभोजिनोदासास्तव मायां सये महि'। तथा इदिरूपं मुखे नाम नैवेदासुद्रे हरे:। वादोदकच निर्माखं मसके यस सोऽच्यतः'। तस्यैव वष्ठ-स्कन्धीयपयोव्रते। 'उद्दास्य देवं स्वे धान्त्रि तन्त्रवेदितमग्रतः। षदादाव्यविग्रहार्थं सर्वनामसम्हर्ये। उद्दास्य विस्टन्य षत चित्तग्रह्यादिफलकथनादन्यभापि भोजनाग्रत: खदत्त-मैबेद्यभचणमवगम्यते। श्रन्यथा व्रताङ्कत्वे फलानुपपत्ति:। षष्टमस्वन्धेऽपि 'गन्धपुष्पादिभिषार्चेद्वादशाचरविद्यया। ऋतं पयसि नैषेदां पाल्यनं विभवे सति। ससपिः सगुड् दत्त्वा जुचुयाम्ब्रविद्यया। निवेदितं तज्जनाय दद्याङ्गुचीत वा खयम्'। यतु 'देवदिजद्रव्यापहर्ताऽस् निमम्नोऽघमष्ण-मावंत्तियत्' इतिस्मन्तूलम्। 'श्रिकिदीपावलोकं से नोपयुष्त्रा-विवेदितम्' इति श्रीभागवतीयश्व तद्देवोपभुष्यमानद्रव्य-परम्। प्रतएव योगिनीतन्त्रे। भणिमुक्तासुवर्णानां देव-दत्तानि यानि च। न निर्माखं द्वाद्याब्दं ताम्नपातं तथैव व। पटौ शादी च षर्मासं नैवेदां दत्तमावतः। मोदकां ज्ञषरचैव यामार्हेन महेखरि!। पृष्टंवस्त्रं तिमासच यज्ञसूत्रं लहःसातम्। यावह्रष्टं भवेदनं परमान्नं तथैव च'। विसर्ज-नीये देवे तु विसर्जनात्तदीयद्रव्यप्रतिपत्तिव्यवहारः। संवत्-मरप्रटीपे ब्रह्मपुराणम्। 'श्रम्बरीष नवं वस्तं फलमसं रसा-दिकम्। कला कणोपभोग्यच सदा सेव्यं हि वैणावै:। पाखरीष हरेर्लग्नं नीरं पुष्पं विलेपनम्। भक्त्वा न धत्ते श्विरसा चाण्डालादधिको हि सः'। तथा 'स्निष्टोमस्हसेस् वाजपेयश्रतैस्तंथा। तुल्यं फलं भवेद्देवि! विश्वोर्नेवैदा-भचणात्'। मत्यसूत्रे। 'एकान्तभक्तो देवस्य भोजनादी मनोरमे। शुला परेरितं नाम सुचाते दिनिविश्विचात्।

स्तीशूद्रोत्तं न शृश्यादभावे विजिपेत् स्वयम्'। तत्र मन्द्रः। 'डिच्छिष्टभोजिनस्तस्य वयमुच्छिष्टकाङ्गिगः। येन सीसा-वराहेण हिरण्याच्यो निपातितः'। तथा 'पादोदक व निर्माखं नैबेद्यस विश्रेषतः। महाप्रसाद इत्युक्ता याद्यं विश्वोः प्रय-वतः'। पादोदकग्रहणे मन्तः। 'क्रणा क्रणा महावाही! भक्तानामार्त्तिनाशन। सर्वपापप्रशमनं पादोदकं प्रयच्छ में। तदारणमन्तः। 'श्रकालमृत्यु इरणं सर्वे श्राधिविनाः श्रमम्। विश्वोः पादोदकं पुर्खं शिरसा धारयाम्यहम्, । तत्नानुष्ठानकरणत्नेन विधानात् पूर्वसिष्ठमन्त्राणामस्यैव करणः त्वायान्त्रान्ते कर्मारयः। तीर्यकाण्डकत्पतरी नरसिंहपुराः यम्। 'गङ्गाप्रयागगयनैमिषपुष्कराणि पुष्यानि यानि कुर-जाङ्क्यामुनानि। कालेश तीर्थमिललानि पुनिन्ति पापात् पादोदकं भगवतस्तु पुनाति सद्यः'। पद्मपुराणे। 'ये पिबन्ति नरा नित्यं प्रालयामि प्रालोदकम्। प्रचालयन्यसन्दिग्धं ब्रह्म इत्यादिपातकम्'। विश्वष्ठसंद्वितायाम्। 'श्रालग्रामशिला तोयमपौला यस्तु सस्तके। प्रचेपणं प्रकुर्वीत ब्रह्महा स निगद्यते'। स्मृति:। 'नैवेद्य प्राथनात् पूर्वे देवपादोदकाः इति:। होतव्या जठरे वक्की खेन पाणितलेन तु'। तेन पादोदकेनापोग्रानं काला प्राणाइतिनैविद्येन कार्य्या। वष्ट्रच ग्रश्चपिरिशिष्टे। 'पवित्रं त्रिणुनैवेद्यं सुरसिष्धिंभिः स्नृतम्। त्रमादेवसा नैवेदां भुक्ता चान्द्रायणं चरेत्। त्रयाद्यं प्रिवः तिमिष्यं पत्रं पुष्पं पत्नं जलम्। ग्रालग्रामिशालास्यर्भात् सर्वं याति पविव्रताम्'। कालिकापुराणम्। 'यो यह वार्चन-रतः स तबैवेदाभणकः। केवलं सीरग्रेवे तु वैशावो नैव भन्न-चेत्। समानं त्वन्यनैषेदां भच्चयेदन्यदैवतः'। भविष्ये। 

निर्मास्य नरके पस्यते भ्रवम्'। श्रतएव पुरसरणचित्रः नायाम्। 'सुसुन्ना वर्मना पुष्पमान्नायोद्वासयेत् सुधीः'। निर्मास्यं शिरसा धार्यं सर्वाक्रेष्वनुलेपनम्। नैवेदाश्चोपः युद्धीत दस्वा तक्कतियालिनं'। निस्किष्वरपुराणे। 'दस्वा नैवेद्यवस्त्राणि नाददीत कदाचन। त्यक्तव्यं श्रिवसृहिश्य तदा दानेन तत्पलम्' इति श्रिवदत्ते विश्रेषः। सृतिः। 'ब्रह्माचारिग्टहस्थैस वनस्थवतिभिः सह। भोक्तव्यं विष्णुःनैवेद्यं नाच कार्या विचारणा'। 'यन् यद्यन्तकारं नैवेद्यं मुक्का क्रक्टं यतिस्ररेत्' इति वचनं तहिष्णुनैवेद्यंतरपरम्।

अथ जलाशयोत्सर्गः। 'प्रदद्यात् सर्वभूतेभ्यो जलपूर्णं जलाशयम्' इति मत्यपुराणाज्जलाश्रयोत्सर्गस्य सर्वभूतसम्प्र-रानकलेनापक्षष्टचेतनोइ श्यकलादुइ श्यगतस्वामिलाजननात् गगलम्। तथाच याद्यविवेकः। देवतो इयक्रव्यत्यागो गगः। देवतात्वच वेदमेयत्यागोद्देश्यत्वम्। उद्देश्यत्वच ास्येदमित्यारोपविषयत्वमिति। यतएव जलाशयोत्सर्गमुपक्रस्य गस्यपुराणे 'प्राप्नोति तद्यागवलेन भूयः' इति यागलेनाभि-इतम्। ततस तज्जलं खखलदूरीकरणेन नदादिवत् गाधारणीक्ततम्। 'सामान्यं मर्वभूतेभ्यो मया दत्तमिद्ञ-ं ाम्। रमन्तुः सर्वभूतानि स्नानपानावगाइनैः' इति मन्त्र-नेष्ट्राद्पादानं विना कस्यापि न स्वत्विमिति। ततसान्ध-ागवद्त्तरप्रतिपत्तेरश्वतत्वेन साधारणजलस्य परिग्रहमावेष ीतमोन्नेन नाच स्वामित्वश्वतर्यनमानस्यापि तथात्वेन । मिलात् तत्र स्नानादावदोष इति। तथाच गोतमः। वामी ऋक्षक्रयसंविभागपरिग्रहाधिगमेषु। ब्राष्ट्राण्या-वनं सम्बं चित्रियस्य विजितं निर्विष्टं वैश्यशूद्रयोः' इति रिष्रहोऽनन्यपूर्वस्य जलत्यकाष्ठादेः स्त्रोकार इति मिता-

चरा। व्रश्वधिकारे व्यक्तमास पापसम्बः। 'दायार्षं शिकीऽक्षो चान्यचापरिग्रहीतम्' इति। पपरिग्रहीतमन्धा-स्वीक्षतमस्वामिकमिति यावत्। निर्विष्टं वेतनसन्धं निर्वेशो स्तिभोगयोरित्यमरित्वकाण्डग्रेषयोः।

भय रजः सलास्त्र किनो व्रतम्। पुलस्यः। 'एकादम्यां न भुन्नीत नारी दृष्टे रजस्मिष्। नारी विधवा। सधवासा निषेधात्। तथाच विष्युः। 'पत्थी जीवति या नारी उपीष व्रतमाचरत्। पायुषां प्रति पत्युर्नरक्षचैव गक्कति'। 'तथाच बच्चकालिकसङ्ख्यो स्टडीतस पुरा यदि। स्तके स्तके चैव इसं तक्केव दुर्शात'। पतेन कास्यवतारभोऽशोचे न कार्थः। 'स्तके स्तके चैव न त्याज्यं द्वादशीव्रतम्'। तथा 'सूतके स्तके चैव प्रश्वस्य सनसा इरिम्। एकाद्यां म भुष्द्वीत व्रतमेतम लुखते'। सतके च नर: स्राविति प्रथम-चरणे पाठो वराष्ट्रपुराणे भविष्योत्तरपश्चपुराणयोः। 'एकादम्यां न भुज्जीत पचयोत्रभयोरपि। स्तके सतके वापि पन्ध-सिमप्रशीचके। सर्वथा न परित्याच्या रच्छता श्रेय पालानः' तव यदि दैवात् परित्यक्तं देवार्चनादिकं तदा स्तकान्ते बुर्खात्। तथा मत्यपुराणे। 'व्रतस्थान्ते नरः स्नात्वा पूज-यित्वा जनादेनम्। दानं दस्वा विधानेन व्रतस्य फलमञ्जते'। एकादशीसुपन्नम्य वराष्ट्रपुराणम्। 'तस्रात्रमादे दुः स्व वा स्तके स्तकेऽपिवा। स्रात्वा काम्यव्रतं कुर्यात् दानार्धन विवर्जनम्'। सत्वपुराणम्। 'गर्भिणी स्तिका नतं कुमारी च रजखला। यदा यदा तदान्येन कारयेत् क्रियते सदा' उपवासाचरके गर्भादिपीकासकावनायाम्। नक्षं भोज बुर्यात्। 'उपवासेष्वशक्तस्य तदेव फलिमच्हतः। धनभा धेन योगानां विसिष्ट् व्रतसुष्यताम्' इति नारदप्रवानसरा

प्रवासेष्वधन्नामां नतां भोजनिम्बते' इति मस्यपुराच एव ईम्बरवचनात्। स्वयमध्वा ग्रहहारा पूजादि कारयेत्। कायिकसुपवासादि सदा ग्रह्मग्रहिकाले स्वयं क्रियते। स्वृति-परिभाषायामप्येवम्।

पव उपवासानुकलाः। मनुः। 'विष्वैच देवै: साध्येष ब्राक्सपेय महर्षिभः। यापस् मरवाद्वीतैर्विधः प्रतिनिधिः क्रतः। प्रभुः प्रथमकत्यस्य योऽनुकत्येन वर्तते। न साम्परा-यिकं तस्य दुर्मतिविद्यते फलम्'। भव भाषस्यतिनिध्यनुकस्यानां पर्यायता कालविवेकधृतवराष्ट्रपुराषश्चामती। 'उपवासा-समर्थस् किश्चित्रकः प्रयोजयेत्'। तथा एकादयौमधिकत्व साति:। 'एकभन्नेन नन्नेन भचन् हचातुर: चिपेत्'। नारदीये 'चनुकारो नृषां प्रोक्षः चीणानां वरैवर्णिन। मूलं पत्रं पय-सीयमुपभोग्यं भवेच्छ्भम्। न खेवं भोजनं कै बिदेकाद्यां प्रकीर्त्तितम्'। एवमनुकत्यातिरिक्तम्। ब्रह्मवैवर्त्तः। 'उप-वासासमर्थसेदेकं विप्रसु भोजयेत्। तावस्नानि वा दद्यात् यद्वलाहिगुणं भवेत्। सङ्ग्रसिमातां देवीं जपेहा प्राणसंय-मान्। कुर्याद्वादयसंख्याकान् यद्यायक्ति व्रते नरः'। देवीं गायत्रीम्। वायुपुराषे 'उपवासनिषेधे तु किच्छिक्क्यं प्रक-र्ययेत्। न दुष्यत्यपवासेन उपवासफलं भवेत्। नक्तां प्रविष्णां बमनोदनं वा फलं तिलाची रमधाम्ब चाच्यम्। यत् पश्चगव्यं यदि वाथ वायुः प्रथस्तमत्रोत्तरमुत्तरश्च'। उपवास-निषेधस्य प्रसामर्थादपौति। तत्रापि इविषादिरनुकलः। पत्र सर्वत्र तुस्तीं भचयत्। 'तुस्तीं विना या क्रियते न ्वा सानं न तद् यस्समीविवर्जितम्। भुक्तं न तद् गत्तुससीविवर्जितं पीतं न तद् यनुससीविवर्जितम्' इति गिर्हात्। चनुकास्पेऽपि दादम्यां विष्णूपासनं पारचं कर्त्त-

ं व्यम्। एकामक्रोन मक्रोन तथैवायाचितेन च। छपवासेन दाने नैवाद्वादिशिको भवेत्' इति वचनात्।

षयोष्ठव्यवस्था। प्रजैकभक्ताटीनामुपवासकार्ये विधाः नात्। सोमधर्माणां फलचममप्राप्तिरिव एषु प्रिय मन्त्रादिः प्राप्यामन्त्रस्य जहेन प्रयोगः कार्यः। भतएव एकभन्नादाः विप पूर्वापरदिनयोरेकाभक्तादिको धर्मः कार्थः। यद्दा द्वादशीव्रत' खुखेतद्भगवती वासुदेवस्थाईनं जपहोमादिकं प्रधानं वर्म उपवासादिवन्तु वर्त्तसंस्वारवं लिङ्गात्। अङ्ग-भूतोपवासप्रकाशकामन्त्रो नत्तादिपचे निवर्त्त वीहिमन्त्र इव यवेऽतोऽस्यायोग एवेति जोमूतवाइन श्राइ सा तन जइं प्रक्रत्य न प्रक्रतावपूर्वत्वादिति कात्यायनस्त्रात् प्रक्रतावृत्ता-योगात् विकातावेवो इति । अपूर्वति प्रेचणमू इति तक्षचः णात्। यत एकभकादीनां प्रकृतावुक्तत्वाको ह इति। यदः यात्रमङ्गलायान्त्रवाध इति तर्दाप न युत्रम्। एकोहिष्टे पार्वणविक्रतावेवावास्नादाङ्ग एवोस दर्शनात्। स्रतएव 'एकभन्नेन यो मत्ये उपवामव्रतश्चरत्। उपोध्य नन्नेन विभी' द्रत्यादि स्कन्दपुराणादिवचनादेकभन्नादिषु उपवासपदप्रयो-गेण तहमतिदेशामास्त्रपाठ इति परिशेषखग्डे हेमाद्रिणा श्रयात्रम्। तथाच जैमिनि:। 'उत्तं क्रियाभिधानमन्यत तत् श्रुती विधे: प्रदेश: स्थादिति'। ब्रोस्सिम्बस्य तु यवे बाधो-उनक्रालात्। किन्तु प्रक्रतावेव ब्री हिभियंजेत यवैर्यजेते विकल्पेन अवणात् प्रक्रतिविक्ततिभावाभावाचो हः। सतोऽसः वेतार्थलाद्वाध द्रति। न च हुं फङ्।दिवत् मन्त्रस्थादृष्टार्थः तास्तु कथम् प्रसमवेतार्थत्वाद्वाध इति वाच्यम्। यस्य सर्वः दृष्टाघत्वासभावसास्यैव तथा कत्यनात् तथाच जैमिनिः 'षर्थाभिधानसामर्थायान्त्रेषु श्रेष्रभावः स्वात् तसात् उत्पि

संयोगोऽर्घन नित्यसंयोगात्'। प्रस्वार्धः। यतोऽर्घाभिधान-सामर्थायम्य येषभावोऽक्राभावस तसादुत्पत्तिसंयोगः। श्रीत्-पत्तिके न मुख्यार्थेन संयोगः सम्बन्धः स्वात् कुतः निष्यसंयो-नात् तेनैव प्रव्यभिचारितया संयोगात्। गौचप्रत्यायनेऽपि यतो सुख्यप्रत्यायने तु गौणप्रत्ययमपेचते चतो सुख्येन चस्य चव्यभिषारितया संयोगः। तथा गौषे सदपि सामर्थं न प्रमा-चान्तरं विना। 'माविभवति सुख्ये तु मञ्दादेवाविरस्ति तत्। तात्पर्यम् स्रतो मुख्ये गौषार्थपरता पुनः। प्रमाणा-न्तरविश्वेया तदभावाच सिध्यति'। तथाच 'यस्राष्ट्रष्ट' न सभ्येत तस्वाद्दष्टप्रकर्णनम्। सभ्यतेऽर्धस्मृतिद्षा न तता द्वारतिस्वद्व। मर्थस्रातः प्रयोगार्था प्रयोगाच फलोदयः' दित दृष्टार्थसम्पत्ती नादृष्टमिष्ठ कल्पाते दति। अतो यस्य **क**चिद्रव्यदेवतादिप्रकाशकरूपदृष्टार्थेतासभावस्तस्य सदसभावे वैकास्पिकेऽर्थे बाध एव। श्रतएव विद्याकरः। शास्त्रावधारणवेसायां यत्र हि प्रयोजनाभावनिश्वयस्तत्रेव तदुपादानलोपः भास्तार्थः। यथा क्रष्टले भवघातादिलोपः। यत तु पनुष्ठानवेलायामेव पुरुषदोषेण प्रयोजनाभावो जायते तदा प्राक् तिवस्यात्। शास्त्रप्रापितः पदार्थो नियमा पूर्वमात्रार्थममुष्ठेय एव चतएव प्रक्तताविप चालस्वादिना बीशादिखाने तण्डलादिषु ग्रहीतेषु श्रवघातं समाचर्यन्त याचिकाः पठिन्त च। 'घाते न्यूने तथा छित्रे सामार्थे मान्त्रिके तथा। यन्नमन्त्राः प्रयोक्तव्या मन्त्रा यन्नार्थसाधकाः' दति। मान्विके मन्त्रसाध्ये पवघातादी तत्काले मन्त्रपाठा-भावेऽिय यञ्चकाले मन्द्राः प्रयोक्तव्याः प्रसिंस्तु पन्ते मन्द्रार्थ-जानस्य नास्य पयोग इति इत्यं सम्प्रति प्रयोगानुष्ठानमाइ। ण्यम् उपवास्विभी प्रक्षतावेवामस्विषयत्वेन प्रतुष्यवसानां

विकल्पायीगात् एकभकादीनां प्रतिनिधित्वमेव। तदा तुं प्रतिनिधी यथाश्वतमन्त्रपाठः। समवेतार्थता तु गौखा लचणया विति। तथाच प्रथमाध्याये कात्यायनस्चम्। 'शब्दे प्रविप्रतिपत्तिरिति'। प्रतिनिष्टितद्वे श्रुतप्रब्दः प्रयोज्यः। अतद्रश्रवुद्या प्रतिनिध्यपादानात् प्रव्हान्तरः प्रयोगे द्रव्यान्तरबुहिप्रसङ्गात्। यथा 'अग्न्यभावे तु विप्रस्व पाणावेव जलेऽिं वा' मत्ख्यप्राणदर्भनात् जलाचस्तद्वोमपचे अमी करिष्ये दत्यन्ह एव प्रयोग दति। अतएव यञ्चपार्थः। 'तैलं प्रतिनिधिं कुर्याद् यजार्थे याजिको यदि। प्रक्रत्यैव तदा होता ब्रूयाद् ष्टतवतीमिति' श्रव द्रव्यपदमुपलचणम्। एवं सर्वप्रतिनिधावेव न उद्दो न बाधः। किन्तु अविक्रत एक मन्त्रः पठनोय इति एतेन यौगिकोक्तम्। 'एकभक्तेन यो विप्र उपवासत्रतस्रोत्' इति । उपाष्य नक्तेन विभो इत्यादिषु उप-वासपदप्रयोगाचासमग्निष्ठोतं जुडोतीतिवबाक्नोऽतिदेशात्। प्राप्तस्य जहेन प्रयोग इति तथा समवेतार्थाय एका हारादिपदं प्रयोज्यमिति हेमाद्रिणा उत्तमपि निरस्तम्। एवं नरं पश्चल-मागतमितिन लिक्नोष्ठः स्त्रीपंदाइस्य समविधाने प्रकाति-विक्ततिभावाभावात्। न च वैभक्तिकार्यपुं स्विविशिष्टकोधात् स्त्रियां बाध इति वाच्यं प्राथमिकत्वाह्वलीयसः प्रातिपदि-कार्यस्य समवेतत्वेन स्त्रीपचेऽपि विनियोगात् विन्तु वैभक्ति-कलिङ्गस्य स्त्रियां प्रयोगसाधतामात्रं पुंसि तु श्रयसाध्रतापि। श्रतएव एकपाधिके दैचे पशौ भाकातस्य भदिति: पाशं प्रमुमोत्त रति। निःसन्दिग्धार्यपाश्रपातिपदिकालिक् न विनि-योगो न तु पश्चाद्वाविना बहुवचनेन बहुपाश्चिकायां विक्रता-वुलार्षः। नापि प्रक्ततावेव पाश्रपदे घवयवलचणा किन्तु प्रयोगसाधतयैव बहुवचनस्य द्रत्युक्तम् एवच 'एतहः पितरो

बास इति जल्पन् पृथक् पृथक्' इति ब्रह्मपुराणे पिवादिषु प्रत्येकं एतदी बहुवचनान्तमन्त्रप्रयोगात् तनानयंन्यात् तिहस्तावैकोहिष्टेऽपि बहुवचनान्तप्रयोगो न तु एकवचनान्त जश्चः। तद्यनादूजें वहन्तीति मन्त्रे िषतृनित्वादिमन्त्रान् प्रक्रतौ समवेतार्थान् एकोहिष्टे एकवचनवदू हेत पितर-मिखादि विक्षतान् कुर्यात् एकस्मिन् वितरि बहुवचनस्य अस-मवितार्थलात् अतएव दैचे पशी अदितिः पाशं प्रमुमोल्लिति श्रीदिति: पाशान् प्रमुमोक्किति पाशमन्त्री एकवचनान्तवहु-वचनान्तश्रुतौ श्रदिति: खण्डनरहितेति देवमातेति भाष्य-व्याख्यानात् अदितिरिखेवपाठ:। त्रैकवचनान्तस्य प्रक्तती समवेतार्थत्वात् बहुपाणिकायां विक्रती दिवचनोष्ठः कार्थः प्रक्तती श्रसमवेतार्थत्वात्। विक्रताविप तथैव युक्तत्वाको इः बहुवचनाम्तस्यैव प्रयोग इत्यक्तः। यत्त्र हैतनिर्णये एतह इति वाकां प्रथगिति पदं वौषात्रविषेन पार्वसमावविषयकम् एतन तमात्वस्थवहुवचनात्तस्य पार्वण एव प्रयोगसाधृतामात्रं न तु एको इष्टेऽपि तव वीपाम हितावा च्यप्र हते रिति तन तद्वाकापाप्ती कयं तद्मावलाभः प्रकृतिविद्यक्तिरिति न्याया-न्नाभः इति चेत्तदा दिपाशिकायां बहुवचनान् इव श्रवाध-न्ह एव पिल्पदस्य तु प्रक्तती समवेतार्थत्वात् प्रेतैकोहिष्टे तत्व प्रेतपदोच्च इति प्रोन्नातृगां भच्यः फलचमस इत्यादी मन्त्रेतर-सिन् प्रोहात्रे विनियोगविभक्त्यर्थान्वयव्युत्पत्तेः मन्त्रे तु व्यत्-पत्तिमात्रेणार्थपरतया किन्तु प्रातिपदिक लिङ्गे नैव विनियोगः षभ्यकारिता तु पाशात् इति मोचनकर्मतापरत्वेनापि श्रत-एवोक्त' न विभक्तेवचनमेकैकं प्रयोजनिम्ति श्रतएव बहुपाशि-कायां विक्रताविष न जलार्षः। तथाच भष्टवार्त्तिकम्। प्रक्र-लर्थस पात्रस विभक्तवर्थस कर्मणः। उभयोः प्रक्रती भावा-

कोल वंस्र विकल्पाते' इति कासात् लमिप जातोऽसि इति सामे मेन्स्य स्त्रियां बाधः पायवैधम्यात् तयादि कासादिति इदमः सर्वेनामलेन सिविद्यार्थपरलात् एतद्वाक्यक्पान्तर-सिविधानात् स्वपदोपाक्षिक्षसंख्याविधिष्टेव व्यक्तिरिद्य-पदार्थः। पुमानेक इति यावत्। ततस्य प्रातिपदिक्षिक्षणः देव पुंसि मन्त्रविनियोग इति। नरं पञ्चलमागतमित्यादिस्तु असर्वेनामलान्न सिविधरपेचा किन्तु लिक्षसंख्यानपेचस्वैव प्रातिपदिकार्थता। न चैवं तदेवं संग्रयापन्नमिति यार्थः वस्कीयमन्त्रस्य स्त्रीपरीचायां बाधः स्थात्। एनमित्यस्य सर्वेनामलेन प्रसान्त्रमितवत् सिविद्यति वाच्यम् एनमित्यस्य सर्वेनामलेन प्रसान्त्रमितिवत् सिविद्यति वाच्यम् एनमित्यस्य मानुषः यदिमिष्क्रतीति स्रवाक्य एव मानुषत्वेन स्त्रिया प्रपि सिवधस्तत् परमात्रपदिकस्य न ति प्रयाद्वातिष्टोऽधः भतो मानुषत्वेन स्त्रिया प्रपि सिवधस्तत् परमातिपदिकस्य न विभक्त्या सङ्गोचः पायन्यायतीस्थात्।

भवेकभक्तम्। स्कान्दे 'दिनाईसमयेऽतीते भुज्यते नियमेन यत्। एकभक्तमिति प्रोक्तं रात्नी तम्न कदाचन्' इस्यनेन भिक्तिम्। नियमेन 'ब्रह्मचर्थं तथायौचं सत्यमामिषवर्जनम्' इत्यादिसामान्यव्रतधर्मण चतुर्थचरणे तु न्यूनं प्रासव्रथण तु इति देवलः। हात्रियत्तु स्टइस्यस्येति प्रमुप्राणोक्तभोजनस्य प्रासस्य प्रासत्यस्यूनति। भव्रच परिदेनार्धातौतकाले तत्तिय्यलाभेऽपि परिदेन एव तक्तमये एकभक्तं
कुर्यात्। 'तियौ यत्रोपवासः स्यादेवभक्तेऽपि सा तथा' इति
समन्तुवचनेन स्पवासाईतिधिखण्डविश्रेषसम्बन्धिदिन एव
प्रतिनिधितयैक्तभक्तविधानात्। स्वतन्त्रेकभक्त एव दिनाईसमयातौतकाले तत्तिथिनयम् एवं नक्तादिव्यवि।

प्रथ नक्तव्रतम्। तथाच स्कन्दपुराणे। 'प्रदोवव्यापिनी
प्राण्ठा सदा नक्तवर्ते तिथिः। उटयात्तु तटा पूज्या इरेनेक्तवर्ते तिथिः'। नियमस्य सामान्यव्रतभ्रमेत्वेनोक्तं 'ब्रह्मचर्यं
तथाग्रीचं सत्यमामिषवर्जनम्' इत्यादि ग्राष्ट्यः। नक्तलचण्च
भविष्यदेवीपुराणयोः। 'इविष्यभोजनं स्नानं सत्यमाद्वारसाचवम्। ग्रग्निकार्थ्यमधः ग्रय्यां नक्तं भोजी सटाचरेत्'।
एवं नक्तव्रतस्य गुक्त्वेन प्रागुक्तवायुप्राणवचने नक्तमिति
इविष्यान्नादिभोजनस्य कालपरं न तु नक्तव्रतपरं तथात्वे
उत्तरोत्तरगुक्वतोपदेगप्रस्तावे तदनन्तरं केवलं इविष्यान्नोपदेगानुपपत्तेः।

श्रय इविष्यात्रम्। साति:। 'हैमन्तिकां मितास्वित्रं धान्यं महा यवास्तिलाः। कलाय कङ्गीवारा वास्तुकां श्लिमोचिका। यष्टिकाकाल्याकच मूलकं केम्केतरत्। लवणे सैन्धवसाम्द्रे गव्ये च दिधमपिषौ । पयोऽनुइतसारञ्च पनसाम्बहरीतको। तिन्तिडो जीरकचैव नागरङ्गञ्च पिपाली। कदली लवली धावी फलान्यगुड्मैचवम्। अतेलपक्षं मुनयो इविषासं प्रचत्तते'। श्रवास्त्रिसधान्यमित्यभिधानादन्यव स्वित्रधान्ये न दोष:। श्रतएव हारौत:। 'श्रथ सूनां व्याख्या-स्वामो जङ्गमस्वावरादीन् प्राणिनः सूनयन्तीति सूनाः। तास पश्च विधा भवन्तीति उपक्रम्य चतुर्धीपर्यम्तमभिधाय श्रादी-पनतापनखेदनभर्जनपचनादिभिः पश्वमौ तदेवं पश्चता निरय-योनीरहरहः प्रजाः कुर्वन्ति पश्चिमः। पश्चिमर्यज्ञैग्रहस्य-बानप्रस्थं पावयन्तीति। एषामर्थः कल्पतक्कता क्रतः। सुदयन्ति प्राणैवियोजयन्ति। भादीपनं काष्ठादीनां तापनं बोयादे: खेदनं धान्यादेर्भजनं यवादे: पचनं तण्डुलादे:। पश्च-ध्नाः पश्चयत्रेः स्नादोषात्पावयन्तीत्यर्थः। एतेन धान्य-

खेदनं ग्रह्मवानप्रकाभ्यां कर्त्रव्यमिति प्रतीयते किन्तु तत्र धान्यसाष्ट्रजननयोग्यतानाभादेव पापं भवति तष्टान्तिरपि पश्चयत्रेत्रया भतएव। मनुनापि पश्चस्नाविवरणे सुन्नी-खन्नम्। धान्यादौ खेदनविधानात् क्षता क्षत एव पानग्रिष-विवेचनम्। हि:खिनतादिदोषयनान्तते। तहिव्दतं कात्या-यनेन। जतमोदनयक्वादितण्ड्लादिकता क्रतं मीह्यादिचा-क्ततं प्रोक्तमिति इव्यं विधानतस्। सतो साजमोदकादि यथायथा पक्षमपि यादादी दीयते। सगस्यसंहितायाम् भ 'दिधिचीरं पृतं गव्यमैचवं गुडवर्जितम्। नारिकेलफलचेव कदलीं लवलीं तथा। भाम्यमामलकचैव पनसच इरी-तकीम्। व्रतान्तरप्रयस्तश्च इविष्यं मन्वते बुधाः' ईमन्तिकं सितास्त्रिक्सित्यादिवचनानुसीरादेव भोजनादी व्यवचार:। 'हविष्येषु यवाम्खास्तदनुत्रीहयः स्नृताः। माषको द्रवगीरा-दौन् सर्वाभावेऽपि वर्जयेत्' इति कात्यायनवचनन्तु होम-करणात्त्रवेव नारायणोपाध्यायेन भय्येतहचनम् भ्रथ इविष्यात्र-खामी जुडुयादिति गोभिलोशं इव्यं सप्टयतीति व्याच्यातम्। एकेन 'कार्त्तिकं सकलं मासं प्रात:सायी जितेन्द्रिय:। इविष्य-भुग् जपन् सातः सर्वपापैः प्रमुखते दित विश्वावचनं इविश्वेषु यवामुख्या द्रस्यादिवचनविरोधितमिति कस्पतक्रतं निरस्तम्। एवस 'ब्रीइयो मुष्टिमाताः स्वर्माषमुत्ता यवा चपि' इति शारदातिलकोत्तं यत्तिशिष्य जपहोमे मावाविहितासत्यरि-माण्यरमिति बोध्यम्। एवच चानस्य वैदिनकर्भकर्माकृत्वेन सामान्यव्रतधर्मत्वे सिषे नक्षवते पुनक्पादानमादरातिश्रया-र्थम्। स्मृति:। 'नत्तं निमायां कुर्वीत रहस्यो विधिसंयुत:। यतिष विधवा चैव क्यांभत् सदिवाकरम्। सदिवाकरम्। तयोक्तमिन्तमे घटिकाइये। निमानक्तन्तु विश्वयं यामाई

प्रथम सदा' सीरमत्तकासस्तु तिथितस्वेऽनुसन्धेयः। मार्क-ष्ट्रेयः। 'एकभत्तेन नत्तेन तथैवायास्तिन च। खपवासेन दानेन नैवादादिशिको भवेत्'। यन विश्वपृत्तापारस्योरङ्गा-स्तरापेक्षया प्राक्षान्यभवगन्यते। सानुकस्यिकेऽप्याप्यस्थकस्वात्।

पुत्रादिप्रतिनिधि:। स्कन्दपुराणम्। 'पुत्रञ्च विनयोपेतं भगिनीं भातरन्तथा । एषामभावे एवान्यं ब्राह्मकं विनियोजयेत्'। गर्डपुराणं 'भार्याभर्त्वतं कुर्याद्वार्या-अस पतिस्तथा। यसामर्थ्यं इयोस्ताभ्यां व्रतभक्षी न जायते'। वराष्ट्रपुराणे 'पित्रमात्रपतिश्वाद्यसम्गुर्वादिभूभुजाम्। षद्ध-ष्टार्थमुपोषित्वा खयच फलभाग्भवेत्'। प्रतेव विषये कात्वायमः। दिचिणा नाव कत्तेव्या श्रुश्रवा विश्विता च सा'। नतु प्रतिनिधी समेष गर्म द्रायादि मन्त्रस्थपनं कुषान्वे तु दति वेलाधान एव। तथाच भारीरंकभाष्ये स्ति:। 'यां वै काञ्चनयञ्च पाश्चिषमाश्चासते यजमानायैव तामाश्चासते इति होवाच' इति। ब्राह्मण सर्वस्वे यजमानासेत्यन यजमानस्रोत-पाठ:। सरलायां सूत्रं यां वै काञ्चन-ऋत्विगाशिषमाशास्ते सा यजमानस्यैवेति। पत ऋत्विग्यजमानपदे प्रतिनिधि-प्रधानपर पाकाङ्कितत्वात्। प्रतएव प्रतिनिधिपुचादिना षायान्तु नः पितर इत्यादिरनूष्ठ एव पळाते वांकास्य काल्प-निकलास तथेति। कालमाधवीये। 'काम्ये प्रतिनिधि-निस्ति नित्यनैमित्तिके हि सः। काम्येष्पक्रमादृहु मन्ये प्रतिनिधि विदु:'। यथानित्यं नैमित्तिकच प्रतिनिधिनाप्युप-क्रम्य कारयेत् कार्ये तु खसाभर्यं परीच्य खयमेवोपक्रस्य कुर्यात्। यसामर्थे उपक्रमादृष्टुं प्रतिनिधिनापि कार्येत्। एतक श्रीतवास्यपरं सात्तंकास्यस् पन्य द्वारा प्युपन्नस्य कार्यम्। तद्याच प्रदाश्रदभाषां श्रातातपः 'स्रीतं कर्म खयं

कुर्यादचोऽपि सार्तमाचरेत्। समती श्रीतमप्यन्यः कुर्या-दाचार मन्ततः'। चन्तत उपक्रमात् परतः एतच काम्येऽपि प्रतिनिधिविधायकं नैमित्तिकमाचपरत्वे श्रीतस्मार्त्तभोदीपा-दानं व्यथं स्थात् तयोरविश्रेषादेव प्रतिनिधिलाभात्। षत-एव भारतपाठादी तथासमाचारः। स्रात्यर्थसारे 'नाभावस्य प्रतिनिधिरभावाकारमिष्यते'। सजातीयलेऽप्यभावाकारम-भावस्य प्रतिनिधिनेष्यते। भावस्तु कदाचिद् यथोपवासादौ ब्राह्मणभोजनादौति 'नापि प्रतिनिधातव्य' निषिष' वस्तु कुवित्। त्रोवियाणामभोज्यं यह्रव्यं हि तद्येषतः। याद्यं प्रतिनिधित्वेन होमकार्थें न कुत्रचित्। द्रव्यं वैक-ल्यिकं किञ्चिद् यव सङ्घल्यतं भवेत्। तदभावे सदग्याद्यां न तु वैकास्प्रकाम्तरम्। उपनि तु प्रतिनिधौ मुख्यार्थो सभ्यते यदि। तत्र मुख्यमनादृत्य गीणेनैव समापयेत्। संस्कारा-णामयोग्योऽपि मुख्य एव हि लभ्यते। न तु संस्कारयोग्यो-उन्यो ग्रह्मते प्रतिरूपकः। मुख्ये कार्यासमर्थे तु सब्धेऽप्ये तस्य नादरः। प्रतिकृपक्षमादाय शतमेवोपयुज्यते। कार्ये क्पै-स्तथा पत्नै: चौरै: पुष्पैस्तथा फलै:। गन्धे रसै: सृदग्याद्यां पूर्वीलाभे परं परम्। याम्याणान्तु भवेद्याम्यमारस्थानाम-रख्यजम्। यवालाभे तु गोधूमास्तथा रेखु यवादयः। इतिष्ये गोष्ट्रतं ग्राष्ट्रां तदभावेऽपि माश्विम्। पाजं वा तदभावे तु साचात्रेलं प्रयुच्यते। तैलाभावे यहीतव्यं तैलजं तिलसभः वम्'। तैलजं तैलभृष्टं तिलसभावं तिलपिष्टादि। 'तद भावे तु सा खंडं की सुभं सर्पे में वम्। इच छेड स्वा प्राधाः पूर्वाभावे पर: पर:। तदभावे गवादीनां क्रमात् चौरं विधी॰ यते। तदभावे दिधि ग्राष्ट्रामलाभे तिल इष्यते। यत्र सुखं द्धि चौरं तत्रापि तद्साभतः। घनादेः चौरदध्यादि

दंभावेऽपि गोष्टतम्। सुख्यासकोऽयवा ग्राष्ट्रां कार्यकारण-चनाती' प्रतएव द्यताभावे पूर्वे दिधि ततः पर्यः। तथा 'सर्वत्र गीयकालीषु कर्म चोदितमाचरेत्। प्रायस्तिं व्याष्ट्रतिभिष्टेला वार्स समाचरेत्'। मस्यसूत्रो। 'पृतं न लभ्यते यव शुष्क-चीरेष होमयेत्। चौरस्य च दिध क्रेयं मधुनस गुड़ो भवेत्'। षायुर्वेदेऽपि। 'मधु यत्र न लभ्येत तत्र जी यो गुड़ो भवेत्'। पैडीनिसः। 'काण्डमूलपर्णपुष्पफलप्ररोष्ट्रसगस्वादीनां साद्द-ख्येन प्रतिनिधिं कुर्यात्। सर्वाभावे यंवप्रतिनिधिभवतीति' काण्डं नालं प्ररोष्ठीऽदुरः। सर्वालाभे यव इति कत्यतनः षवयव इति नारायगोपाध्यायाः। शान्तिदौपिकायां नार-दीयपश्चरातम्। 'श्रभावे चैव धातूनां इरितालं विधीयते। वीजानामप्यभावे तु यव एकः प्रशस्त्रते। श्रोषधीनामभावे तु सहदेवा प्रशस्ति। रत्नानामप्यभावे तु सुक्ताफलमनुत्तमम्। लौहानामप्यभावे तु ईमपावं प्रकल्पयेत्। लौहानां तैजस-पावाणाम्। न्यायप्राप्तप्रतिनिधिमधिकत्य जैमिनि:। 'न देव-तानिमान्दिक्रियाणामिति। अस्यार्थः देवताया अनेस माइ-वनीयादेः प्रव्हस्य मन्त्रस्य क्रियाया प्रयाजाद्यदृष्टार्यकर्मग्रस् षष्ट्रमात्रायकलेनारात् उपकारकलाक प्रतिनिधिः व्रीष्टादी-नान्तु सन्निपत्थोपकारकाणां पुरोडाश्रसाधनं दृष्टमेव प्रयोज-निर्मात तत्र प्रतिनिधिरचित इत्युत्तम्। परिशिष्टं 'मुख्य-कासी तु सुख्यस्रेत् साधनं नैव लभ्यते। तत्कालद्रव्ययोः कस्य मौषता मुख्यतापि वा'। तव भरद्वाजः। 'मुख्यकालमुपा-त्रित्य गौषमप्यस्तु साधनम्। न मुख्यद्रव्यन्ताभेन गौणकास-पतीचणम्। गीणेषु तेषु कालेषु कर्म चोदितमारभेत्। प्राय-विसप्रकरणप्रोत्तां निष्कृतिमाचरेत्'। उत्तरमतं सिद्यान्तिमिति केचित्। तदभिप्रायकं मीमांसावष्ठाध्यायस्त्रम्। 'पौर्वा-

पर्योऽपि पूर्वदीर्बस्यं प्रक्रतिवदिति'। स्योतिष्टोमेऽन्योन्यं सम्बध यज्ञशालाती विश्विमंक्टतास्तिजां विक्छेदनिसिनं प्राय सित्तं त्र्यते यद्युद्वाता विच्छिन्द्याद्विणेन यजीत यदि प्रति होता सर्वस्वदिचिणेनेति। तत उद्गात्यप्रतिहोत्रोः क्रमेण विच्छेदे विष्डपायिषत्तयोः समुचयासभावात्। किं पूर्वे कार्य्यम् उत वा परिमिति संशये हि श्रनुपजातिवरोधात् पूर्वमिति पूर्वपचे राष्ट्राक्तः। पौर्वापर्ध्ये सति निमित्तयोः पूर्वस्थैव निमित्तस्य दौर्बस्यम्। उत्तरस्यं पूर्वनिरपेत्रस्य तद्वाधकतया उदितत्वात् पूर्वीदयकाले उत्तरस्याप्राप्तत्वेन पूर्वेण बाध्यत्वायोगात्। उत्तं हि 'पूर्व परमजातलादवाधिलैव जायते। परस्थानन्यथोत्-पादादुक्तवाधेन समावः' दति प्रक्रातवदिति तथा हि प्रक्रती क्तप्रोपकारा: कुशा: प्रथममितिदेशेन विक्तताव्यकाराका-ङ्किखां प्राप्ताः कल्पगोपकारतया चरमभाविभिरपि प्ररैनिर-पेचैर्बाध्यन्ते तद्दिति श्रतएव शारीरकभाष्यटौकायां वाच-स्पतिमित्राः। ज्येष्ठलम् भनापेचितस्य बाध्यत्वे हेतुने बाधकत्वे वजतज्ञानस्य ज्यायसः श्रुतिज्ञानेन कनीयसा बाधदर्शनात् तदनपबाधने तदपबधात्मनस्तस्योत्पत्तेरनुत्पत्तेः तथाच 'पूर्वात्-पर बलीयस्वं तत्र नाम प्रतीयताम्। प्रन्योन्यनिरपेचाणां यत्र जमाधियां भवेत्' इति। यदि च पूर्ववचनस्य पूर्वपच्चले वैयर्थं स्थात् प्रत उभयवचनार्थी विवचणीयी तदा विषयभे-टेन व्यवस्थापनोयो। तथाहि यवाष्ट्रकाषाहादी कालान्त-राभावस्तव तत्कालानुरोधादिहितद्रव्यालाभेऽपि प्रतिनिहिं तद्रव्यमादाय मुख्यकाल एव तत्करणं न तु वचनानुपात्तस्ने च्छाकल्परगौं पकालप्रती चणम्। तथाच छन्दोगपरिश्रिष्टम्। 'खालीपाकं पग्रस्थाने कुर्याद् यद्यानुकाल्पकम्। अपयेतं सवत्सायास्तरस्थागोः पयस्य तु' द्रत्यादि। यत्राब्दिकः

याहादी कर्णेकादश्यादिगीणकालोऽस्ति क्षत्र स्ताष्ट्रादाव-साद्यभावे तदनुरोधेन उपवासादिक्यं प्रायश्वित्तं क्राला गीण-काली तत् कर्त्व्यम्। तथाच लघ्हारीत:। 'एकोहिष्टन्तु कार्त्तव्यं पाकिनैव सदा स्वयम्। श्रभावे पाकपात्राणां तदहः ससुपोषणम्'। तथाच क्रन्दोगपरिधिष्टम्। 'संस्कारा चाति-पत्थेरन् खकालाचित् कथचन। इत्वैतदेव कुर्वीत ये तूपनय-नाटधः'। यत तु विनिगमकवचनाभावस्तत यद्यपि क्रियायाः प्राधान्यात् कालो द्रव्यं ह्रयमपि गुणभूतमेव तथाप्युभयोपसंहा-रासामर्थे द्रवादरः कालस्य स्थादिकियाघरितस्य कर्वधीन-त्वाभावाद्वर्जनीयत्विभिष्ठः श्रमित्रिधिकत्वाित्रिमत्तत्वमात्रेण विचिरङ्गलात्। कालस्य निमित्तत्वं यक्तां भविष्ये 'त्रतः कालं प्रवस्थामि निमित्तं कर्मगामिष्ठ'। द्रव्यस्य तु यागस्ररूपनि-विष्वतवेन श्रभ्यहितवात् कर्मण! कारकवेनान्तरङ्गवाञ्च। पुत्रादिप्रतिनिध्यभावे तु ब्रह्मवैवर्तः। 'उपवासासमर्थश्चेदेकं विप्रन्तु भोजयेत्। तावचनानि वा दद्याद् यद्गताहिगुणं भवेत्। सहस्रसिमातां देवीं जपेदा प्राणसंयमान्। कुर्थादा-दमसंख्याकान् यथायिता व्रतेनरः'। देवीं गायतीम्। श्रव चान्द्रायणादी परिसंख्या। काम्यपपञ्चरावे 'मच्छयने मद्-खाने मत्पार्षपरिवर्त्तने। फलमूलजलाहारी हृदि शखं ममार्परीत्। श्रव यो दौचितः कश्विद्देशावो भक्तितत्परः। निर्निमत्तमदीचायां न च चुह्याधिपीड़ित:। श्रद्धं वा यदि भुज्जीत मूलं फलमद्रापि वा। ग्रपराधमष्टं तस्य न चमामि तु कार्यप। विपासि नरके घोरे चच्छत्यं सस जायते'। निमित्तं प्रारम्बचान्द्रायणादिव्रतिवरोध द्रत्यादि दीचायां चर्येष प्रायमस्य विहितत्वाददी हायामित्युत्तम्। सुद्द्राधिना की दितः सर्वमेतत् प्रदर्भनमात्रं मत्ती निर्विरोध दत्सर्थः।

श्रवादिकमध्यपन्नचपिमित जीमूतवादनः। यह निमित्तं प्रारक्षचान्द्रायणादीति यदुत्तं तक चान्द्रायणादी भोजनस्य षावस्यवत्वाभावात् किन्तु निमित्तं रविवाराद्यपवासपारणं जसपानकपं दीचायामपि चन्राशनं माणकपम् चन्यया 'पुरोडायोऽपि सोमो वा संप्राप्ते इरिवासरे। प्रभक्षेण समः प्रोप्तः किं पुनसाधनिक्रया' इति नारदीयं विरुध्येत तद्त्राणस्य भोजनक्पतामाष्ठ कालादर्शे श्रुतिः 'पित्रामान्नयं तसैवं प्राधितं भवति' इति पित्रामुपलचणम्। प्राकाङ्गाया पविशिष्टत्वात् तेन एकादम्या तदुभयोर्जलपारणं चैर्मीषद्राणच उपवासः कार्थः।

भय पारणनियम:। यद्यपि भव्न चान्द्रायणादिवत् परि-संख्यासभावस्तथापि पारतीरकर्मसमाप्तावित्यस्माद्याताकत्पनः पारणगब्दः। यद्यपि समाप्तिमात्रमभिधातुं समर्थस्तथापि **७**पवाससमापकभोजन एव लोकशास्त्रयोः प्रयोगात् पङ्गजा-दिपदवत् प्रयोगाधीनयौगिकस्तस्यादुपवासवतस्य चरमाष्ट्रम् भोजनमभिधन्ते पारणग्रब्दः। तथाच देवलः। 'उपवासेषु सर्वेषु पूर्वाच्चे पारणं भवेत्। चन्यया तु फलस्वाचं धर्ममेवोः पसर्पति'। धर्मी यमः। किश्व यदि पारणमङ्गं न स्थालदा प्रतिनिधिविधाने नोपपद्येत तदाइ स एव। 'सङ्घटे विषमे पाप्ते दादम्यां पारयेत् कथम्। पद्मिस्त पारणं कुर्यात् पुन निक्तं न दोषसत्'। पारणन्तु भवेत् कथमिति वर्षस्ये पाठः। नक्तं वयोदगीनक्तं भोजनव्रतमिति। पुभचचस्य पश्चितानः श्चितत्वेन स्नुताविभधानात् तदुभयव्रतसिष्टः यथा पाषो वै सर्वमश्रसामधनेन प्रधितोऽनधित्य भवतीति। एवच 'जन स्यापि नरश्रेष्ठ भोजनाद्वेषजाहते। निखाक्रिया निवर्सेत सर नैमित्तिकी: सद्।' इति काक्षिकापुराणीयरागप्राप्तपरम्। भी

एव पादिपुराणे। 'पारणान्त' व्रतं भ्रेयं व्रतक्ते दिभभोजनम्। प्रसमाप्ते व्रते पूर्वे नैव कुर्व्याद् व्रतान्तरम्'। प्रत्यश्च उपवास-व्रते पारणनियमात् जलेन पारणं विधाय तहिने उपवासादिः वार्थः।

मा भेगी। विश्व धर्मोत्तरे। 'सग्यीर्षे ग्राधरे माचे मासि प्रजायते। एकाद्यां सिते पर्चे सोपवासी जितेन्द्रयः। हाद्यां षट्तिलाचारं काला पापात् प्रमुच्यते। तिलस्यायी तिलोहत्तीं तिलहोमी तिलोहकी। तिलस्य दाता भोक्ता च षट्तिली नावसीदित'। मत्यपुराषे। 'यद्यष्टस्यां चतुर्द्रश्यां हाद्यामय भारत। मन्येष्विप दिनर्चेषु न ग्रक्तस्वसुपोषितुम्। ततः पुष्पामिमां भीमतिथिं पापप्रणागिनीम्। उपोच्च विधिन्ताने मच्चेहिष्णोः परं पदम्'। भीमतिथीं भैमीत्वेन ख्याता-मकाद्याम्। पय पार्वतीमहोत्तरैकादस्युपवासः। मास्वन-यक्कप्रमिश्वत्य। कल्पतरी ब्रह्मपुराणम्। 'उपवासय कर्त्तव्य एकाद्यां प्रजागरः। हादस्यां वासुदेवस्य पूजितव्यय सर्वदा'।

षय प्रयमादिकालः। भविष्यनारदीययोः। 'मैताद्यपादं स्विपिती ह विष्योर्वे प्राव्यमध्ये परिवर्त्तते च। पौष्णावसाने च सरारिहन्ता प्रवृध्यते मासचतुष्टयेन'। मैतमनुराधा वैष्यव्यं न्यवंग पौषां रेवती। भविष्ये। 'निध्य स्वापो दिवोद्यानं प्रस्थायां परिवर्त्तनम्। प्रन्यत्र पादयोगे तु हादण्यामव कारयेत्'। इत्यञ्च नचत्रयोगपाप्तौ फलातिप्रयः। एतिहधानं वामनपुराषे। 'एकादण्यां जगत्स्वामिश्रयनं परिकल्पयेत्। येषाहिभोगपर्याक्षं कत्वा संपूच्य केषवम्। प्रनुत्तां ब्राह्यापे- ध्यस दादण्यां प्रयतः ग्रविः। लब्ध्या पीतास्वरधरं देवं निद्रां समानवेत्'। प्रनुत्तां लब्ध्या दत्यन्वयः। एकादभीसमये

दिवाभयनीयपित्रकस्मनम्। राजी द्वादभीक्ये निद्रिति विक् धर्मासरे। 'खासीर्णययनं नता प्रीणयेत्रोगयाधिनम्। चावादशकदादम्यां विषालोके महीयते। सासीर्वभयमं श्रोभनास्तरणयुक्तं खट्टादि। वराष्ट्रपुराणे श्रीभगवासुबाष । 'षन्यस् संप्रविकासि कर्म संसारमोधनम्। कटखबुटजबैव धवकोऽर्जुनकस्तथा। एभिरभ्यर्जनं कुर्खाद्विधिदृष्टेन कर्मणा। ततः संखापनं कत्वा सम सन्वविधिः स्नृतः। नमो नाराष्ट्र-गायोक्का इसं सन्त्रसुदीरयत्। मेचान्यपि मेचस्वासं श्रुपायतं सिचामानं महीमिमां निद्रां भगवान ग्रह्णातु लोकनाय वर्षी-स्विमं पर्यतु मेघ इन्हम्। जात्वैव पर्योव च सोकानाय माधा-सवारि वैनुष्ठस्य तु पस्य नाय पाषाद्रश्रक्तचादस्यां सर्वभा-क्तिकरं शिवम्। यत्र तेन विधानेन भूमि मे कर्म कारयेत् सपुमान प्रणायोस संसारेषु युगी युगी'। शयने कुटलविधानार विशुधर्मोत्तरीयनिषेधोऽन्यतः। धवकः कप्रितः संस्थापनः समापनम्। भूमि इति पृष्ठियाः सम्बोधनम्। 'एवसुक्रोन मन्त्रेण क्षणां सुव्वापयेत्ततः। सुप्ते त्वयि जमसाय! जगत्सुप्तं भवेदिदम्। विबुद्धे त्वयि बुद्धे त जगत् सर्वे चराचरम्' इति मक्षेण पुजर्येत्। 'प्राप्ते भाद्रपदे मासि एकाद्यां सितेऽइनि। कटदानं भवेहिणोर्भशपूजा प्रवस्ति'। कटदानं पार्श्वपरि वर्तः। कामरूपीयनिबन्धे। 'एवं संपूज्य विधिवद्वांद्रस्थ द्वादशीदिने। मन्त्रेषानेन देवेशं पार्श्वेन परिवक्तं ग्रेत्। वासुदेव! जगकाथ! प्राप्तेयं द्वादशी तव। पार्खेन परि वर्तस्व सुखं खिपिष्टि माधव।। त्विय सुप्ते जगवाये जगत् सप्तं भवेदिदम्। विवृष्टे त्विय वृष्टेरतः जगदेतः सराचरम्'। ब्रह्मपुरागे। 'एकाद्यान्तु ब्रह्मायां कार्तिवे मासि केशवम्। प्रसुप्तं कोधविद्वाकौ ज्ञहाभित्तसमन्दितः'।

राखी प्रसप्तसिखन्वयः वोधनन्तु दिवैव। वाराष्ट्रे । वीशु-दश्च तु मासख्य या सिता दादशी भवेत्। श्वर्चयेद् यस्तु मां सम्र तस्य पुरायमसं शृशा। यावद्योका हि वर्त्त यावत् त्वधैव माधवि!। मद्रको जायते तावदन्यभक्तो न जायते'। कौसुदस्य कात्तिकस्य। माधवीति पृथिव्याः सक्बोधनम्। 'क्रत्वा वै मम कर्माणि हाद्यां मत्परोनरः। ममैव बोधना-र्थाय दमं मन्त्रमुदौरयेत्। महेन्द्रबद्दैर्शमन्यमानो भवा-नृषिर्वन्दितवन्दनीय:। प्राप्ता तवेयं किल की मुदाख्या जाग्रब साग्यः च लोकनाथ!। मेघागता निर्मलपूर्वचन्द्रः शारदा-पुष्पाणि च लोकनाथ!। यहं ददानौति च पुष्पहितोजीग्रम जारुष च लोकनाय।। एवं कर्माणि कुर्वीरन् दाद्यां ये यशस्ति। सम भन्ना नरश्रेष्ठास्ते यान्ति परमां गतिम'। श्रव मन्बद्यपाठान्तरम् 'उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द! त्यन निद्रां जगत्पते!। त्वया चोत्योयमानेन उत्यतं भुवनचयम्' इति सम्प्रदायागतस्तृतीयस्रोके इति वाचस्प्रतिमित्राः। प्रयनो-यानमन्दास्तु कर्णतरप्रभृतिप्रत्यसंवादाधिवताः। तदेवं द्वादश्वाम एकादश्वां वा रेवत्यन्तपादयोगवशाहिवोत्यानं नच्चयोगाभावे तु हादम्यामेव कारयेदिति गुक्चरचाः। जीमूतवाइनस्तु भविष्ये। 'श्राभाकासितपचेषु मैत्र श्रवण-रवतौ। पादिमध्यावसानेषु प्रखापावत्तं बोधनम्। पाभा-कासितपचेषु पाषादभादकात्तिकश्रक्तपचेषु एषाच द्वादश्यां प्राप्ती मुख्यः कल्पः। भविष्यपुराणम्। 'निश्र खापो दिवो-स्थानं सस्यायां परिवर्त्तनम्। यन्यत पादयोगे तु द्वादश्वामेव कारयेत्'। विशाधमीत्तरे। 'विशादिवा न खिपिति न च रात्री प्रबुध्वते। हादम्बास्चसंयोगे पादयोगो न कार्यम्। भप्राप्ते दादशीसूचे उत्थानशयने हरे:। पादयोगे न कर्त्रव्ये नाही-

रावं विचिक्तयेत्'। वचनाक्तरम्। 'रैवत्यक्तो यदा रावी बाद्या च समन्वितः। तदा विव्धते विश्वदिनान्ते प्राप्य रवतीम्'। दिनान्ते विधा विभन्नदिनहृतीयभागे दिवोत्यान-मिखनुरोधात्। प्रतएव 'रास्री विबोधी विनिष्ठन्ति पौरान्। खापो दिवा राष्ट्रकुसं नृभर्मः। सन्याद्ये खल्पफला धरिष्ठी भवेबराजामपि रोगदुःखम्' इति श्रुतः। वराष्ट्रपुराणे। 'हाद्यां सिक्समये नचत्राणामसभवे। पाभाकासितपचेषु श्यमावर्त्तनादिकम्। तदेवं श्यमादौ कालचतुष्टयं हादस्यां निशादी नचर्चयोगः। तदभावेऽपि निशाद्यनादरेण तिथ्यन्तरे पादयोगः। तस्याप्यभावेऽपि सस्यायां नत्त्रतमात्रयोगः तस्याप्यभावे द्वादम्यामेव सन्धायामिति। विशुधमीत्तरे। 'किं तसीवाद्यपादेन दशस्यंशेन यो दिवा। पौषाशेषेण किन्तेन प्रतिपद्यवयो निधि' इति दशमीप्रतिपदोर्निषेधादेकादस्यादि-पौर्णमास्यन्तानां तिथीनामभ्यनुज्ञानम्। पद्मपुराणे सर्वदेव-श्यमावत्त्रनादिकसृत्तं यथा। 'प्रतिपद्यनदस्योत्ता पविद्राः रोष्टणे तिथि:। त्रिया देव्या दितीया तु तिथीनामुत्तमा साता। हतीया तु भवान्यास चतुर्थी तत् सुतस्य च। पश्चमी सोमराजस्य षष्ठी प्रोक्ता गुइस्य च। सप्तमौ भास्त्ररस्थोका दुर्गायासाष्टमी स्नुता। मातृणां नवमी प्रोक्ता दशमी वासु-केस्तथा। एकादयी ऋषीणान्तु द्वादयी चक्रपाणिनः'। चक्र-पाणिन इति पणव्यवद्वार दत्यसात्। 'त्रयोदशौ त्वनद्वस्य शिवस्थोक्ता चतुर्दशी। सम चैव सुनिश्रेष्ठ ! पीर्णमासी तिथिः साता। यस्य यस्य तु देवस्य यस्यत्रं तिथिस या। तस्य देवस्य यसिं स्यगावर्तनादिकम्'। स्रत्न सरिशयनाद्याषादादिविधाः नासकाइच्यादच्येषामपि तथा। च्योतिषेऽपि। 'व्रजति यदा मियनं विश्वाय कार्के त्यका राजविवर्जितां तिथिं सूर्थः। भवति

तदा नियतं दिराषादः सुरमयनविधिर्दितीये मासि'। राजा चन्द्रेण विवर्शिताम् भमावास्याम्। पूर्वं क्रणापचे मिथुने संक्रान्तो इति ग्रेष:। इरिनाथोपाध्यायास्तु यम:। 'चौरास्त्रौ ग्रेषप-र्थाषु पाषाच्यां संविशेष्टरि:। निद्रां त्यजित कार्त्तिक्यां तयोस्तं प्जयेत् सदा। ब्रह्महत्यासमं पापं चिप्रमेव व्यपोहित। शिंसात्मकौस किं तस्य यज्ञैः कार्यं महात्मनः। प्रसापे च प्रबोधे च प्रजितो येन केशवः'। भाषादृश्क्षेकादशीमारभ्य पीर्णमासी पर्थन्त' विश्वानिद्राग्रहणक्पग्रयनसमय:। त्रतएव एकादय्यां गयनमभिधाय तदादिदिनपञ्चके कार्म कथनं ब्रह्म-पुराणे। वराइपुराणीये तु। एकादशीकालीनमन्त्रे निद्रा-यहणाभिधानम्। यमस्रती पीर्णमास्यां श्रयनाभिधानम् षाषादीपदस्यानुपाधस्ततेव प्रवत्ते:। एवच ब्रह्मपुराणे। यद्यपि एकाद्यां प्रबोधनमुत्तां तथापि तदादिदिनपञ्चकमेव प्रबोध-समयः। तेन वराचपुराणे द्वादश्यां प्रबोधाभिधानम्। यम-स्मृतौ कार्त्तिक्यां प्रबोधाभिधानं सर्वसमस्त्रसमिति। एवमेव श्रीदत्तोपाध्यायाः। कल्पतक्सु एकाद्यामेव श्रयनं प्रबो-धय। यमसातावाषादीकात्तिकीपदमेकादशीपरम् शाषाद्र-स्येयं कार्त्तिकस्येयमिति व्यत्पत्था न तत्प्रत्ययानुपपत्ति:। पपवादविषयके काचिद्रत्सग्रेष्ठक्ते रित्या हु: श्रीभगवहाक्यम्। 'मच्चयने मदुत्याने मत्पार्ष्वपरिवर्त्तने। फलमूलजलाशारी हृदि ग्रस्थं ममाप्येत्'। फलाञ्चारपदमश्रनगर्भं तेन सर्वथा भनगनपरत्वम्। भव्र मसमासादिक्ततिवशेषो मलिक्त्वतस्वे-ऽनुसन्धेयः। विवद्यं गुरुवाक्यस्य यदस्र भाषितं मया। तत् चन्तव्यं बुधेरेव स्मृतितस्वबुभुत्सया।

इति वन्यचटीय इरिइरभट्टाचार्थात्मज-श्रीर घुनन्दनभट्टा-पार्थ्यविर्वित तितस्त्रं स्नृ एकादश्रीतस्तं समाप्तम् ।



प्रणम्य कमलाकान्तं वागीयं जगतां प्रभुम्। उद्दाष्ट्रकार्मण-स्तस्यं विता खीरघुनन्दनः। भय उद्याद्यनिर्णयः। मनुशाताः नपी। 'श्रमपिण्डा च या मातुरसगोता च या पितुः। सा प्रशस्ता हिजातीनां दारकर्मणि मैथ्ने'। दारकर्मणि भाष्या त्वसम्पादके कर्भाषा। तच कर्भ ग्रहणक्षम्। 'सदृशाना ह-रेहारान्' इति यमवचनात्। 'श्रत:परं समाव्रत्त: कुर्थाहार-परियन्नम्' दति सेवत्तवचनात् भार्थां विन्देतेत्यादि विणाा-दिवचनाचा तेन भार्थात्वसम्पादकं प्रइणं विवाइ:। तस्य स्वीकारक्पन्नानविशेषस्य समवायं विषयतयोभेंदात् वरकान्य-योविवाइकर्त्त्वकर्मत्वे अतएव कन्यापुत्रविवाहेषु इति विशाु-पुराणोक्तं संगच्छते। भाष्या त्वस्य स्वरूपसद्दिशेषणत्वेन नेतरि तराश्रयदोष इति विवाहसम्पादकदानादिभेदात् ब्राह्मादिः भेद: भतएव 'ब्राह्मो विवाह भाइत्य दीयते महासम्हला' इति याच्चवत्कावचन सब्राह्माभिधानो विवाहो यस्मिन् उत्तलचण-वराय प्राह्मय यथायत्र्यलङ्कातकचा दीयते द्रति मिताचरा यसिकिति प्रहण इत्यर्थः। एवस 'प्राच्छाद्य चार्चायत्वा प श्वतशीलवते खयम्। श्राह्मय दानं कन्याया ब्राह्मो धर्मः प्रकी र्त्तितः'। इति मन्वादिवचने यहानपदं तहीयते यसौ प्रह्रणाय इति ख्त्पत्था क्रत्यजुटौ वहुसमिति जुटासिहमिति। यहण परंन तु भावसाधनपरं तथात्वे दातुरेव विवाहकर्त्त्वा पत्ते:। प्रव प्रत्ययार्थयहणनिमित्तीभूतप्रक्रत्यर्थत्यागेनैककर्त्त-कलमान्नामस्य स्थितादीत्यध्यानाराद्या । यस 'पाणियन पिका

मन्त्रा नियते दारलचणम्। तेषां निष्ठा तु विद्यया विद्यक्तिः सप्तमे पदे' इति मनुवचनं तिह्वाहगतिवशेषसंस्कारार्थम् षतएव निष्ठेत्युत्तं तथाच रत्नावरः। 'पाणियहणिका मन्त्रा विवाहकर्माक्रभूता' दति व्यक्तमाह रत्नाकरध्तो लघुहारीत:। 'त्रवापि पाणिग्रहणेन जाया त्वं क्षत्सं हि जायापतित्वं सप्तमे पदे' इति विवाहस्तु पाणियहणात् पूर्वे वृत्त एवेति। सुव्यक्तं स्रिवंशीयात्रश्रद्भाष्याने 'पाणियस्यमन्त्राणां विम्नं चक्के संदुर्भति:। येन भार्या इता पूर्वं क्रतोद्दाहा परस्य वै'। क्षतोद्वाचा पाणियचणात् पूर्वे द्वता दत्यर्थः १ 'प्राणियचण-संस्कारः सवर्णास्प्रदिश्यते। श्रसवर्णा खयं श्रेयो विधिवहाइः कर्मणि। गरः चित्रयया याद्यः प्रतोदो वैश्यकत्यया। वसन्ध्य द्या याद्या यूद्योत्कष्टवेदने'। इति मनुवचनान्तरेऽपि उद्गा-इपाणियहणयोः पृथक्लं प्रतीयते। मैथुने मिथुनशब्दवाच्य-स्त्रीपुंससाध्ये प्राधानपुत्रोत्पत्थादी सा प्रशस्ता प्रतएव भद्रभाष्ये साति:। 'न ग्रहं ग्रहमित्याहुग्रे हिणी ग्रहसुच्रते। तथा हि सहित: सर्वान् पुरुषार्थान् समन्नुतं । याज्ञवस्काः। लोकानन्यं दिव: प्राप्ति: पुन्नपोन्नप्रपोन्नकै:। यस्रात्तस्मात् स्त्रियः सेत्र्या भत्तेत्र्यास सुरचिताः'। सापिण्डामाइ सत्स्र-पुराणम्। 'लेपभाजश्रतुर्थाद्याः पिवाद्याः पिग्छभागिनः। पिण्डदः सप्तमस्तेषां साप्रिण्डंग साप्तपौरूषम्'। एतत् प्रपः श्वितं शुद्धितस्वे। श्रमिपिण्डा च या मातुरिति चकारात् ातुरसगोता च 'सगोतां मातुरप्येके नेच्छन्यदा हकर्मण' इति गासोत्ते: मसगोवा चेति चकारात् पितुरसपिण्डा च विष्णु-राणे। पित्रपचे सप्तमीनिषेधात् यथा 'सप्तमीं पित्रपचा उ ाष्ट्रपत्ताच पश्चमीम्। उद्यहेत दिनो भाष्यां न्यायेन विधिना प्र'!। सप्तमी पञ्चमी प्रिकृत्येति भेषः। भतएव एकपिछ-

कसापि पित्रपेषया सप्तमवर्जनाय मनुवचने पितुरिति सार्थकं न वरापेचयेति शूलपाणिमद्यामद्योपाध्यायैस्तु चेत्र-मात्रगोत्रस्य दिपिष्टकस्य चेत्रजादेवीजिसगोत्रावर्जनाय पितु-रिख्तम् उद्देत दिजो भार्थामिखादौ भाविनि भूतवदुप-चार:। विवाहानसरमेव भार्यात्वनिष्यत्ते: न सगोव्रां न समान-प्रवरां भार्थां विन्देत माष्ट्रतस्वापश्वमात् पिष्टतस्वासप्तमादिति विश्वासूत्रे सप्तमीनिषेधाच पत्र माहपदेन मातामचो लच-षौय:। प्रधासौयां स्त्रीन् पिखतस्त्रीन् मादतः तत्पत्नीसित विद्यतर्पंचिमितिः गोभिलस्त्रे बौनिति पुंलिङ्गनिर्देशेन तत्-पक्षीके ति पृथगुपादानेन च मास्त इति मातामचपरत्ववत्। बन्धथा 'बप्रतानां तथा स्त्रीणां सापिण्डंग्र साप्तपीक्षम्। प्रसानां भर्त्तेसापिण्डंग्र प्राष्ट्र देवः पितामसः'। इति रक्षाकरः ध्तकूर्मपुराणवचनासातुर्विवाहेन तत्पित्रकुले सापिष्डा-निव्नते: भन्तेसापिण्डेरन सापिण्डरसिष्ठे: विवार्हन च तस्ता: पिष्टगोवलनिव्नः पित्रसपिण्डापित्रसगोव्रावर्जनादेव तत्-सिद्वेरसिपण्डा चया मातुरित्यव मातुरुपादानं व्यथं स्थात् एवमेव विवेक्षक्षतः मातामस्पन्ने तु 'सापिण्डंग पासपीक्षम्। पश्चमात् सप्तमादृद्धं माखतः पिल्लतः क्रमात्। सपिण्डता निवर्त्तेत सर्ववर्णेष्वयं विधिः' इति इति वाषोपाध्यायभूत-नारदवचनात्। 'पिण्डनिष्टात्तः सप्तमे पश्चमे वा' इति इार-नताध्तगोतमसूत्रे पश्चम इत्येतस्यापि मातामस्पर्वावष्य-त्वाच पिण्डनिवृत्तिरित्यत्र सापिण्डानिवृत्तिरित्याचारमाध-वीये पाठ: तदा व्यक्त एवार्य: एवच पदत्तकन्यानां पित्रंपचे साविष्ठा सांप्रवीद्वयं मातामश्वयं पाश्ववीद्वयं साविश्वत्रयः ववासमाते पूर्वीत्रविषापुराणविषासूत्राभ्यां 'पसम्हाकार्षयीं किन्दां वरयेत् पद्म साखतः परिहरेत् सप्त पिखतः की रिपाहत

पश्च पिष्टमी वा' इति पैठीनसिवचनैकवाकात्वात् त्रीन् पञ्चे स्थासुरादिविवाह एव विषयं चित्रयादिविवाहिविषयं वा इति विवेकक्षतः प्रसमानजातीया विवाहे त्रीनित्यादि व्यवस्थित-विकाल्पत इति रहाकरादयः। असमानजातीया च सूर्वाभि-भिषितारे:। वस्तुतस्तु ब्रीनिखादि प्रधिकदोषार्थम् प्रन्यथा 'मार्खस्पिरस्य दिस्तरो मातुलस्तास धर्मतस्ता भगिन्धो भवन्ति ता वर्जयेत्' इति पैठीनसिवचनान्तरस्य का गति:। एवच चीन् माहत इति प्रमाताम इ हद्वप्रमाताम इ माहबस्य-पेचया सन्तान बोदयम्। एवं मातामहाफेचया मालस्वसः दुष्टिमातुलदुष्टिवोस्नितवान्तर्गतत्वेऽपि पृथक् निषेधः प्रमा-ताम इह दप्रमाताम इमा खब शुसन्तान वितये भ्योऽपि दोषाय एवं पित्रपचेऽपि। यत्तु मात्रपित्रसबस्या श्रासप्तमाद-विवाश्वाः कचा भवन्ति। श्रापञ्चभादन्येषां मतमिति सुमन्तु-वचने मात्रकुलेऽप्यासप्तमत्वसुत्तां तद्वनान्तरैकवाक्यतया वरं तन्मातरञ्च प्रादायैव गणनया बोध्यं सन्तानवर्जने तु न सप्तम-त्वम्। किन्तु वचनान्तरैकवाक्यतया मातामद्वादिपञ्चानाः मेव पश्वमी ग्राष्ट्रा ग्रन्थथा नानाश्वतिकत्यना स्थात्। एवमा-पश्चमादिति पैठीनस्वृत्त वीन् मात्रत पश्च पित्रतः इत्यस्य समानम् प्रवापि मालपचे वरं तसातरचादाय गणनाया न विरोध:। एतेन चासप्तमादिति पिल्पचपरम्। चापचमादिति मालपचपरं 'सप्तमों पिलपचाच मालपचाच पश्वमीम् द्रला-यनेकवचनेकवाकात्वादिति निरस्तम्। भवन्तीत्यनेन उभय-पचे स्वमतमभिधाय प्रापश्चमादन्येषामित्यस्य उभयपचे परम-ताभिधानेनैव युक्तत्वात्। एवच सुमन्तुवचने मात्रकुले सप्तम-वर्जनेन अन्यवचनोक्षपञ्चमादिवर्जने मात्रपदे मातामञ्च-चणा स्पृटैव। एतेन जनन्यपेचया वा अप्रतानां विपीष्प-

मिति विधिष्ठीत्रान्द्राकासीनिष्युक्षसिष्द्रापेषया वरापेष्य वा पैठीनस्रात्माद्वपचपचमत्वविवेचतं निरस्तम्। चत्रस् याज्ञवस्वारीकायां शूलपाषिमश्वामशोपाध्यायैर्मातामश्यो पर्याय:सपिकसम्ततिः पद्ममी परिषरकीयित्युत्तम्। मनुवचने चकारादुक्तव्याच्यानेन माह्यपिद्धसरोचावर्जनेनैव तत् सिपक्षयोर्निषेधसिष्टेर्यदसिपक्रेति प्रथगुत्रां तत् सिपक्र करणायस्य राजाताया पपि पचमी सप्तमीपर्यासाया निषे-धार्धम् पतएव वक्समाणिकगोत्रात् परतो यदौति प्रतिप्रसवः सार्धवः सपिण्यद्रपक्षन्यामात्रवर्जने तु व्यर्थः स्वादिति। पत्र केवलिल्साष्ट्रमाल्याच्यां पिल्साल्सम्बन्धित्वेन पिल्सपिणा मातासन्न पिष्कपित्व सुमात्व सुपरियन्तात् तत्सन्तती गां निषेध:। बसु निषेधे नारदः। 'पासप्तमात् पश्चमाश्च बसुभ्यः पिष्टमाह्नतः। पविवास्ता सगोता च समानप्रवरा तथा। सप्तमे प्रश्वमे वापि येषां वेवाश्विकी क्रिया। ते च सन्तानिनः सर्वे पतिताः शूद्रतां गताः'। साह्यतः विह्यतो बस्थुभ्य इति पश्चमीविभक्तिर्विनगमकाभावात् पूर्वीपराविधकार्था बान्ध-वास 'पितुः पितुः खसुः पुन्नाः पितुर्मातुः खसुः सुताः । पितु-मतिलपुष्काय विश्वयाः पिढवान्धवाः। मातुर्मातुः स्वयुः पुचा मातुः पितुः ख्रमुः सुताः। मातुर्मातुलपुचाय विजेया माह्यास्वाः'। तेन पितामसभगिनीपुषः पितामसीभगि-नीपुत्रः पितामद्रीभाखपुत्रयति द्यः पिष्टवाभवाः। तथा मातामश्रीभगिनीपुत्रो मातामश्रभगिनीपुत्रो सातामश्रीमा खपुत्रयोति वयो माख्वान्धवा भवन्ति। प्रव च 'जमदन्ति-भैरदानी विकासिवाविगीतमाः। वशिष्ठकास्वपागस्यासुन-यो गोववारिषः एतेषां यान्यपत्यानि तानि गोवाषि वन्तते इति सूते:। गोताणि तत्तवामकगोत्रभागीनि वंशपरम्परा

प्रसिषमादिपुरुषबाद्धाणकपं गोवं तेन काष्ट्रयोगीवं यस्य स वारंखपगोत्रः प्रवरस्तु गोत्रप्रवर्त्तकस्य सुनेव्यविर्त्तको सुनिगण पति साधवाधार्थः। एवच यद्यपि राजम्बविशां प्रतिखिक-गोनाभावात् प्रवराभावंस्तथापि पुरोहितगोत्रप्रवरी वेदितथी तथा यजमान्खार्षेयान् गोत्रप्रवरान् प्रवृषीतेख्ता पौरोष्टि-त्याम् राजचंवियां प्रहणीतिति पाखलायन इति मिताचरा चत्रवासमानार्षगीवजामिति ब्राह्मणादिवर्णवयविषयमिति सम्बन्धविवेत: तर्षि शूद्रस्य श्राहादाविधवारश्रुत: कद्यं गोह्नो-चारणमिति चेत् 'गोवं खरान्तं सर्वत्र गोव्रधीचयकर्भणि। गोत्रस्त तर्पणे प्रोक्तः कर्त्ता एवं न सुद्धाति' इति गोभिसीय-दर्यनादाकाङ्कितत्वेन 'शूद्राणां मासिकं कार्यं वपनं म्याय-वसिनाम्। वैश्ववच्छीचकत्त्वच दिजोच्छिष्टस्य भोजनम् पति मनुवचने चकारसमुचितगोत्रेऽपि वैख्वधर्मातिदेशात् पूर्वपुरोहितगोस्रभागित्वं प्रतीयते। तर्हि न समानगोत्रां समानप्रवरां भाष्यां विन्देतत्वनेन शूद्रस्वापि समोत्रा कयं न निषिष्यते इति चेदबोपदिष्टातिदिष्टगोव्रस्थैव निषेधो न तु षतिदिष्टातिदिष्टशूद्रगोद्रादेः चन्द्रधातिदेशे चित्रयवैष्यमाद्री-पादानं व्यथं स्वादिति न्वायमूलं प्रागुत्रमनुशातातववचने दिजातिषद्व संगोतावर्जने शूट्रवाहत्त्ववं सिप्कसमानोद-कता तु शूद्रे प्यविशिष्टा चन्यया 'प्यमात् सतमादृष्ट् मादृतः पिकतः क्रमगत्। सपिकता निवत्तेत सर्ववर्षेष्वयं विधिः' इति। इरिनाषोपाध्यायध्ननगरदवचने चातुर्वर्श्वसाधारणं वैवाश्विस्विधिक इविवेषनं व्यथं स्वात्। वौधायनः 'सगोत्रा-चेदमत्वा डपयच्छे काळवदेमां विश्वादिति' समन्तः 'पिष्ट-**अस्तां माहस्वरम्तां मातुलस्तां माहसगोवां समानाषे यीं** विवास वान्द्रायणं चरेत् परित्यच्य चैनां विश्वयात्' द्रति

षाचारमाधवीयमूदनपारिजातयोरापसम्बः 'समानगीवप्र वरां समुद्राष्ट्रीपगस्य च। तस्वामुत्पाद्य चाण्डालं ब्राह्मास्था-देव हीयतें समानप्रवरतं संज्ञासंख्ययोरन्यूनानतिरिक्तत्वेन भिनगोत्रे प्रिमानप्रवरतं यथा वात्स्यसावर्षिगोत्रयोगैर्वः चवनभागवजामदम्याप्रवत् प्रवराः। एकगोव ऽपि प्रवरान्यत्वं यथा प्रतकी शिकगोत्रस्य कुशिककी शिकप्रतको शिकाः प्रवराः। कौशिककुशिकबस्थलास ति प्रवराः। श्रतो गोत्रप्रवरयोः पृथङ्-निषेध इति सगोवा समानप्रवरा ग्रहणमविवाद्यास्त्रीमावो-पलचणमिति 'प्रायसित्तविषेकः। श्रतोऽसवर्णाविवाईऽपि चान्द्रायणं 'चान्द्रायणेन चैकेन सर्वपापचयो भवेत्' इति त्रापस्तस्ववचनात्। कसौ त्वसवर्णाया त्रविवाह्यत्वमाह वृह्वारदीयं 'समुद्रयात्रास्त्रीकारः कमण्डलुविधारणम्। दिजानामसवर्णासु कन्यास्पयमस्त्रया। देवरेष सुतोत्पत्ति-र्मध्यके प्रशोर्वधः। सांसादनं तथा श्राप्ते वानप्रस्थात्रम-स्तथा। दत्तायास्वेव कन्यायाः पुनर्दानं परस्य च। दीर्घ-वालं ब्रह्मचर्यं नरमेधाखमधकी। सहाप्रस्थानगमनं गोमे धञ्च तथा मखम्। इमान् धर्मान् कलियुगे वर्ज्याना हुर्मनी-षिणः'। मांसादनं गोमहिषादेः। हेमाद्रिपराश्ररभाष्ययो-रादिखपुराणम्। 'दौर्घकालं ब्रह्मचर्थं धारणच कमण्डलोः। टेवरेष सुतीत्पत्तिर्दत्तकचा प्रदीयते। कन्यानामसवर्णानां विवादस दिजातिभि:। प्राततायिद्विजाय्याणां धर्मे सुदे निर्द्धिसनम्। वानप्रसात्रमस्यापि प्रवेशो विधिदेशितः। इत्तस्वाध्यायसापेचमघसङ्कोचनं तथा। प्रायश्चित्तविधानश्च विप्राणां मरणान्तिकम्। संसगदोषः पापेषु मधुपर्वे पशो र्बंधः। दत्तीरसेतरेषान्तु पुत्रत्वेन परिग्रष्टः। शूद्रेषु दाम गोपालकुलिमवाधसीरिणाम्। भोज्यासता गरदस्यस्य तीर्थः

सेवातिदूरतः। ब्राष्ट्रणादिषु शूद्रस्य पक्षश्रादिक्रियापि च। सम्बन्धिमरणचैव ब्रहादिमरणं तथा'। इत्यादीनि प्रभिधाय 'एतानि लोकगुखर्धं कलेरादी महासभि:। निवर्त्तितानि कर्माणि व्यवस्थापूर्ववं बुधै:। समयशापि साधूनां प्रमाणं वेदवब्रवेत्' इति समयः संवित् सा च प्रतिज्ञा 'समयाः ग्रपथाचारकाससिंहान्तसंविदः' इत्यमरोत्तेः 'संविदागूः प्रति-न्नानं नियमात्रवसंत्रवाः' इति तेनैवोत्तेः संसर्गदोषः पापेषु द्रखत विशेषयति पराश्यरः। 'त्यजेइ शं क्रतयुगे त्रेतायां यामसुत्स्जित्। दापरे कुलमेकन्तु कर्त्तारन्तु कली युगे। क्वते.सभाषणादेव व्रेतायां स्पर्धनेन च। द्वापरे त्वर्धमादाय कली पतित कर्मणा' देशं पापियुतं एवमन्यवापि कर्मणा वधादिकर्मणिति माधवाचार्यः। वस्तुतस्तु कर्त्तारं तु इत्यनेन् कर्त्तुसंसर्गनिषेधात् कमणेति सम्भाषणस्पर्यनधनग्रहणेतरगुत्-संसर्गपरम्। चतएव स्कान्दे परदाराभिगामिनसुपक्रम्य प्तै: सह समायोगं यः करोति दिने दिने। तुत्र्यतां याति विप्रेन्द्र! कली संवसारे गते'। याज्ञवस्कारीकायां हहस्पति: मलावित्यधिक्तत्व 'पनेकधाक्तताः पुत्रा ऋषिभिर्यैः पुरातनैः। न शक्य से उधुना कर्न् शक्ति ही नै दिद्र सनैः । दत्तक पुत्र माह या प्रवरकात: 'दद्याच्याता विता वा यं स पुत्रो दत्तको भवेत्'। तल्यकारमाइ विधिष्ठः 'श्रुक्रशोणितसकावः पुत्रो गुलापित्निमित्तकः। यस्य प्रदानिषक्रयत्यागेषु माता-पत्री प्रभवतः नतु एकं पुत्रं दखात् प्रतिग्रह्मीयाद्या स हि सन्तानाय पूर्वेषां स्त्रीपुत्रं न दद्यात् प्रतिगरह्यीयात् वा अन्य-त्रातुषामाद्वर्तः प्रवं प्रतियष्टीष्य न बस्यूनाष्ट्रय राजिन निवेदा नविधनस्य मध्ये व्याह्मतिभिर्द्धतां प्रतिग्रह्वीयादिति' पत-क्रिया पेपि प्रक्रिनुमत्या दानप्रतियद्योः युतेः प्रतियहे

इलेति ववणं इतादिप्रतिष्ठावत् बाह्यणदारा होने नावि-बद्यम्। एवं शूद्रस्थापीति एतयोष्टीमाधिकारः पद्यादुपपा-द्यिषते। प्रपच्चम् मलिम्बुचतन्त्रेऽनुसन्ध्यः। 'गोत्र ऋक्षे जनियतुर्ने इरेइकिमः स्तः। गोत ऋक्यानुगः पिण्डो व्यपैति ददतः स्वधा' इति सन्त्रोः चत्र खर्धा ग्रव्हः पिष्टभच्छा-यंवाः तथाच गुणविषाुध्ता स्मृतिः स्नधा वै पितृणासम्मिति जनकगोत्र ऋक्ष्रयाहित्वेन तत् पिष्डश्राहकर्त्वेन च प्रति-यहौत्रव गोवादिभागित्वं दत्तकस्य प्रतीयते। वासिकाः पुराणे 'भौरसः 'चेव्रजसैव दत्तः क्विम एव च' इत्यादीनुप-क्रास्य 'पितुर्गोचेषा यः पुत्रः संस्कृता पृथिवीपते'। पाचूड्रान्तं न पुत्र: सपुत्रतां याति चान्यतः। चूड़ांच्या यदि संस्कारा निजगोत्रेष वै सताः। दत्ताचास्तनयास्ते स्वरन्यथा दास उचते। जाहुं न्तु पञ्चमाद्वर्षत्र दत्ताचाः सुता नृप!। सङ्गीला पश्चवर्षीयं पत्नेष्टिं प्रथमं चरेत्'। श्रीरसमाइ बीधायनः। 'सवर्णीयां संस्कृतायां स्वयमुत्पादितमीरसं विद्यादिति'। श्वसं प्रक्रतमनुसरामः व्यासः। 'सगोत्रां मातुरप्येके नेच्छन्यद्वाइ-कर्माण। जनानान्त्रो रविज्ञानेऽप्युद्द हेदविशक्षितः'। तेन माताम इसमानोदकाष्यविवाह्योत्यर्थः। एतदेकवाक्यतया सन्-वचने चकारानुषकां मातुरसगोवेतिपदं माद्यासमानोः दकापरम्। यस् भातुः सिप्छा यत्नेन वर्जनीया दिजातिभिः' इति व्यासवदमान्तरं तद्यत्नेनित ग्रहणादितिश्रयदोषार्थं माहसपिण्डसम्तिकच्या परम्परायाः पश्चमीपर्श्वमाया वर्जः नार्थस । कसित्त एतहसनस्य प्रसुरादिविवासपरत्वेन ताद्द्रशः विवाष्ट्रे 'समानोदकापि विवाश्चेखाष्ट्र' तक प्रमाणाभावात्। मत्मस्त्रम्यानके 'मातुर्यवाम गुद्ध' स्थात् सुप्रसिवमधापि वा। तकाकी या भवेत् काका मालनाकी केंचुकते। प्रमाः

दाद्यदि खन्नीयात् प्रायश्चित्तं समाचरेत्। ततशान्द्रायशं स्वातां मन्यां परिवर्जयेत्'। यस् 'माखनान्नो यदा कान्या विवाहे कुखवा हि सा। विप्रैनीमान्तरं कार्यं तस्वाः पित्रो॰ रमुच्चया'। इति राजमार्सग्डीयवचनं तद्वाग्दानीत्तरज्ञाने बोध्यम् षम्यया पूर्वीतानिषधवैयर्थापतः। ग्रहस्थरत्नाकरे। 'तिविवाइं सतं येन न करोति चतुर्धकम्। कुलानि पातयेत् सप्त भूणहत्याव्रतं चरेत्'। एतद्वचनं वर्शमानस्त्रीविकपर-मिति वदन्ति। मत्र पित्रबस्यसमीपश्वमीपरिचारे पित्र-बखुमा खब सुविरहेऽपि तयो यो ग्यता मवल खार्य सप्तमी पश्चमी-पर्यक्तायाः कन्यायाः परीहारः श्रन्यथा पित्रमातामहमात्त-मातामसप्रसतिपूर्वतनपश्चित्रपुरुषान्यतममादाय अधस्तनसप्त-पचानार्गतायाः कन्यायाः पित्वबस्यमात्वस्यसन्ते विवाशाभावः तदसखे विवाह इति महाजनविरोधः स्वात् एष एवार्थी याञ्चवल्काटीकायां शूलपाणिमसामसोपाध्यायैः एतेन पितु-मीतुष मातामहोपरितनपुरुषेषु अपि पित्वस्थमात्वस्थ-निपातोऽपि न विवाह इत्यनेन निर्दिष्ट इति एवञ्च पितु-र्मातुष मातामहकचान्तरपत्तं तस्याः परतः तत्सहितसप्तमी-पर्यायाः परीहारः एवं वस्वन्तर्रध्यद्वाम्। श्रव सप्तमगण-नप्रतियोगि-पिष्टपितृबन्धु-पञ्चमगणनप्रतियोगिमातामञ्च-मातृ-वसुगोत्रमादायैव प्रतिप्रसवे विगोत्रगणनम्। न तु वरगोत्रा-पेच्या तस्य मणनायामप्रतियोगित्वात्। न वा तच्चतुष्टयगोश्रं परिखाल्य विगोवगणनं तथात्वे शूलपाणिमहामहोपाध्या-योता' पश्वभीकन्याया विवाहाभ्यनुत्रानं नोपपद्येत। नृत्र तदेवायुक्तमिति वाचा मर्यादाभिविधिसन्दे हे कार्यान्वित-लेनाभिविधेरेव युक्तत्वात् तद्यया 'सिक्किषेऽपि कर्लव्य' विगोबौत् परते यदि' दति मत्यपुराचवचनं सनिवर्षेऽपि

प्रतियोगिचतुष्यापेषया सप्तपसमाभ्यनारे हण्यानुरिय। 'असम्बन्धा भवेद या तु विष्केनैवोदकेन वा। सा विवाह्या हिजातीनां व्रिगोव्रान्तरिता च या'। एवं प्रतियोगिचतु-ष्ट्यापेचया सप्तमपच्यमगणने पूर्वत्र यतो यतः सन्तानभेदः तं तमादाय परचैतचतुष्टयमादाय गणर्येत् यावत् सप्तमं यावत् पश्चमश्च यथा विश्वरूपसमुश्चये 'एवसुन्नप्रकारेण पितृ-बसुषु सप्तमात्। जद्भीव विवाह्यत्वं पचमात् मातृबस्ताः। सन्तानो भिद्यते यस्रात् पूर्वजादुभयव च । तमादाय गर्ध- \* बीमान् वरं यार्वच कन्यकाम्'। वरं यावदिति तु मातामच-पचे समन्तू ऋसप्तमादिगणनस्य वरापेचितत्वेन तत्परम्। प्रव पूर्वजादिख्यादानात् पिमृबस्यपेषया प्रपूर्वेषां वसां चतुर्थां प्रत्येकापेचया सप्तमपद्मोद्गेत्वं बन्धूनां परतस्तु न प्रत्येका-पेश्वया किन्तु बन्धुपेश्चयैव सप्तमपश्चमोद्द त्वं गणनायां बोध्यम् एवं यस्य सापिण्डंत्र विविचाते तस्य तक्षणनायां पूर्वेषां षस्रो प्रत्येकापेचया तत्परकातसप्तान्यतमान्तर्भावः परेषां षसान्त प्रत्येकापेचया न गणना किन्तु स्वमात्रापेचयेव प्रन्यथा स्वापे-चयाधस्तनाष्ट्रमस्य स्वपुत्रापेषया सप्तान्तर्गतत्वात् सापिण्डंग स्वात् प्रतएव स्वापेचया प्राप्तनाष्ट्रमस्य स्वपित्राचपेच्या सप्तान्तमतलेऽपि न सापिकां पिकतसेपदाहभीत्रलक्प-सम्बन्धाभात्रात् प्रतएव हैतनिर्णयेऽपि सापिण्डागणने वौंजि-नमारभ्येत्युत्रम् एवं मातामद्वापेख्या पश्चमगणनेत्यपि बोध्रेम् भव च पितृबसुमातृबसु पूर्वेषां वर्जने पितृबसुलसस्बसः वीजीभूतानां पितुः पितामद्वादिमातामद्वादीनां मातृबस्र त्वसम्बन्धवीजीभूतानां मातुः पितामद्यादिमातामद्यदीनाञ्च पुरुषपरम्पराषामेव यष्णं न तु षितृमातुलपुत्रमातृमातुल-पुत्र तरिष्तृबसुमातृबसुषितृपभृतीनां प्रदर्षे सस्बर्भवीजिः

, त्वायोगादिति बस्यपेचया गणनेऽपि पूर्वेषां तत्तत्मतानभेद-कानां सप्तपत्रानां पुंसामेव ग्रहणं न तूपदिष्टमातृ बस्धु-पितृबसुमातृव्यतिरिक्तानां मातामश्चादिपितामश्चादिस्तीपर-म्पराणां यष्ट्यम् 'प्रासप्तमात् पश्चमाश्च बस्थस्यः पितृमातृतः'। द्रित नारदवचने पुंस्वस्य विधेयविशेषणत्वेन विविच्चतत्वात् एवमेव विवाहतस्वार्णवः श्रव यद्यपि पितामहस्रसृपुष्तरूपः बसोयं मातामहाद्यास्ते पितृमपिग्डलेन निषिद्यास्तथापि मद्बस्यूपादानं तदपेच्याधस्तनसप्तमनिषेधाय एवं यद्यपि मातामस्बर्पषरपबन्धोर्ये मातामसाद्यास्ते भातामसम्पि-ण्डलेन निषिद्यास्तथापि तह्यसूपादानं तदपेचयाधस्तनपश्चम-निषेधाय यद्यपि पितुर्मातृसस्पत्रहण्बन्धोर्ये मातामहा-द्यास्ते पितुर्मातुलपुत्रस्य पितामहाद्या एवेति पूर्ववचने पृथ-गुपादानं व्यर्धे तथापि पूर्ववद्धस्तंनतत्तत्मप्तमवर्जनाय एवं तदूपमातृबसुद्वयोपादानं तदपेच्चयाधस्तनतत्तत्पश्चमवर्जनाय तथा सप्तमपश्चममध्ये पुरुषाणां पुरुषान्तरेण विवाह्य त्वाप्रसत्ते: रत्परम्पराजाताया सप्तमपश्चमान्तर्वत्तिन्याः कन्याया अवि-गद्यतं च्रेयम् चतएव मार्कण्डेयपुराणम्। 'उद्दहेत् पित्रमा-श्रोस्तु सप्तमीं पश्चमीं तथा' इत्यव स्त्रौत्वेन निर्देश:। सप्तमीं गचमी परित्यज्येत्यर्थः।

एव संचेप:। पितृपितामहादीनां सप्तानां सन्ति: सप्तनीपथ्यन्ता नोहाह्या। एवं पितृबस्यप्रधितसम्बस्यघटकानां
।सानां सन्ति: सप्तमीपथ्यन्ता नोहाह्या एवं मातामहप्रमा।।महादीनां पञ्चानां सन्ति: पञ्चमीपथ्यन्ता नोहाह्या एवं
।।तृबस्यप्रस्तिसम्बस्यघटकानां पञ्चानां सन्ति: पञ्चमीपधन्ता नोहाह्या बस्युतन्ताकोरसन्तेऽपि पितृमातामहमातृ।।तामहप्रसृत्युपरितनानां पञ्चानां नयाणां सप्तमीपञ्चमी-

पर्यन्ता नीषाश्चेति एवच पितुर्मातुच मातामण्यन्यान्तरस्व तामादाय सप्तमीपश्चमीपर्थन्तायाः परीक्षारः एवं वश्वन्तरे-उष्यूषां. बन्धपेचया विगीवगणनं परतः सर्वत्र। पूर्वतस्तु पितु-मीतुष मातुलपुत्रकपवन्धोरपि खापेचया प्रन्येषां बन्धूना मातामदगोवापेचया विगोवगणनं सर्वसामद्भवं खात् षंख्या पितुः पितामइदी इत्रीकचायाः पितामइभगिनी-प्रवस्त्रपेचया विगोबात् पराया विवाष्टः प्रसच्येत स चायुक्तः पिद्यगोवापेचया तसास्त्रिगोवमध्यवसित्वात्। एवं पितुन्न प्रमातामहदी धिवीकचायाः वितामही भगिनी पुत्रवस्यपेषया विगोवात् पराया विवादः प्रसच्येत स चाम्ययुक्तः पितामद्री-श्राद्यप्रवस्येपचया तस्यास्त्रिगोत्रमध्यवर्त्तित्वात्। एवं मातुः प्रियाम इदो हिन्नोक खायाः साताम इसिंग नी पुत्रवस्य पेचया विगोवात् परायाविवाष्टः प्रसच्धेतं स चायुक्तः। वरस्य माता-भश्रपेश्रया तखासिगोत्रमध्यपातित्वात् एवं मातुः प्रमाता-सहदीहिवीनन्याया मातामहीभगिनीपुवनस्येचया विगी-वात् परायाविवादः प्रसच्येत स चायुक्तः। मातामद्रीभातः-प्रवस्पेचया तस्त्रास्त्रिगोवमध्ववर्त्ति । माष्ट्रसप्त्री-भारत्मतरिप न विवाद्यतित्वाच सुमन्तुः 'मारूपित्रसम्बन्धा चासप्तमादविवाद्याः कन्याभवन्ति चापचर्मादच्येषां सर्वाः पिटपदारो मातरसादभातरसा मातुकास्तद्दु हितरो भगिकासा-इपत्वानि भागिनेवानि तास पविवाद्याः पन्यवा सक्रुरकारि-प्यस्तवाध्वापयितुरतदेवेति'। यद्यपि तेषां मातुलखेनार्थाः त्तर्द्वितत्वयार्थभिनिनौत्वभागिनयत्वे तवापि तद्पादानं तयोरेव वर्जनार्धम् चन्दार्धे पुनर्वचनिमति दर्धनात् चन्दार्धे तदितरार्धमधिकार्धमिति यावत् षादिष्टलेन च मुख्यमातुलः त्रीजवन्यतायुक्तेति प्रन्ययेताः वान्यवाः परियोताः स्करातः

बाइधर्मनारिस्थो भवन्ति इति तथाऽध्याप्यितुस्तिवाद्यमः स्त्राध्यापित्रतदेव सङ्खारित्वमेवेत्यर्थः इति रहाकरः चन्द्रभेस्वत्र ताः परिषौताः इति पठितं व्याख्यातच इरिना-योपाश्चायैः ताः कत्यका विवासिता रति स्नृतिसारे। वस्तुतसु प्रध्यापियमुगु रोस्तथा कन्यका उद्दाहिताः एतदेव सङ्गरास्नवा-ब्रिट्यावासं देवयात्वब्रवीदिदम्। ग्रञ्चाण विधिवत् पाणिं मम मन्त्रपुरस्त्रतम्'। कच ख्वाच। 'त्वं भद्रे । धर्मतः पूज्या गुक्पुकी सदा मम। यथा में सगुक्रितं मान्य: ग्रुता: प्रिता तव। देवयानि तथैव त्वं नेव मां वत्तुमईसि। गुरुपुत्रीति क्राखारं प्रत्याचचे न दोषतः'। दोषतो दृष्ट्रोषतः। व्यक्तं मत्यस्ते। 'समानप्रवरा वापि शिष्यस्तितिरेव च। ब्रह्म-दातुगु रोचैव सन्तितः प्रतिष्धिते । काम्यपः। 'सप्तपीन-भंवाः कन्या वर्जनीयाः कुलाधमाः। वाचा दत्ता मनोदत्ता क्रतकौतुकमङ्गला। खदकस्पिताया चया च पाणिग्रही-तिका। प्रिमं परिगता या च पुनभू प्रभवा च या.। इत्येता: काम्यपेनीका दहन्ति कुलमन्निवत्'। कतकीतुकमङ्गला वहबङ्खा। उदकस्पियता उदकपूर्वं दत्तेति रक्षाकरः। शारीतः। 'खोर्डें निर्विष्टे कनीयान् निर्विधन् परिवेत्ता भवति परिविको ज्येष्ठः परिवेदनीया वन्या परिवायी दाता परिवक्ती याज्ञकः ते सर्वे पतिता इति'। ज्येष्ठमाइ देव्सः। 'विश्विषेषु चारिष्णादु यसयोः पूर्वजन्मतः। यस जातस्य यसवोः प्रश्वकि प्रथमं सुखम्। सन्तानः प्रितर्येव तिसान् षेष्ठं प्रतिष्ठितम्'। जन्मप्रायस्यात् खेष्ठं यमजयोः न तु निषे-नप्राथस्यात्रसापायस्यसन्दे हे सुस्तदर्भनप्राथस्यात् च्येष्ठं प्रति-इतं तिस्तिन् सन्तानः प्रतिष्ठितः पितरस् प्रतिष्ठिताः। सनि-

विष्टे पन्नतिवाड्डे पन्नतामिड्डोके च निष्ठानिर्देशादेनदापि ्ष्येष्ठकनिष्ठाभ्यां विवाहो न कर्त्तव्यः प्रिमहोत्रच्च न कर्त्त-व्यम्। कालादर्भे वार्षस्यत्यम् 'एकोदरप्रस्तानामेकस्थिकपि वासरे। विवाहो नैव कर्त्त्रयो गर्गस्य वचनं यथा'। 'मत्स्य-सूक्षमञ्चातम्बेरंपि। 'एकस्मिन् दिवसे चैव सोदराणां तथैव च। युग्मसृद्वाद्विकं वज्यं कन्यादानद्वयं तथा'। पूर्वेवचने बासर इत्वत वत्सर इति घोडुदेशीयाः पठन्ति व्यवसरन्ति च। क्रन्दोगपरिभिष्टं 'देशान्तरस्यक्षीवैवहषणानसहोदरान्। बेश्याभिषक्षपितशूद्रतुच्यातिरोगिणः। जड्मूकात्थविधरः मुख्युष्ठ कवामनान्। पतिष्ठद्वानभाष्यां स स्वित्रक्तान् नृपद च। धनवृश्चिप्रसन्नांश्च कामतः कारिणस्तथा। कुलटोकात्त चीरांस परिविन्दन दुष्यति। धनबाई विकं राजसेवकं कार्षः तथा। प्रोषितश्च प्रतीचेत वर्षत्रयमीप त्वरन्। प्रोषितं यथ शृखानमब्दादतिसमाचरेत्। श्रागते च पुनस्तिमान् पार तच्छ्डये चरेत्'। देशान्तरपरिभाषायां हस्यानुः। 'वाचे यत्र विभिद्यन्ते गिरिवा व्यवधायकः। महानद्यन्तरं यह तक्षे शान्तरमुच्यते । देशनामनदीभेदान्निकटोऽपि भन्नेद् यदि तत्तु देशान्तरं प्रोत्तं स्वयमेव स्वयभुवा। दशरावेष या वार्ता यत्र न श्रूयतेऽथवा'। द्वष्यितः। 'देशान्तरे वदन्येने षष्टि योजनमायतम्। चलारिं यहदन्खेके विंग्रदेके तथैक प'। सुनिद्यवचनोक्तवागादियोजनादिभेदानां सामञ्जलार्थमेवं व्याख्यायते वितयवैशिष्ये विंशदयोजनाभ्यन्तरे हितयवैशिष्य तद्परि चलारिंगद्योजनाभ्यसरि एकवैशिका चलारिंग योअमोपरि षष्टियोजनाभ्यन्तरे वाणीगिरि महानद्यन्तिः त्वभेदाभावेऽपि वैदेश्वमिति श्रु हिन्तिमा गाः। क्रीवमा कात्यायनः। 'न सूत्रं फोनिसं यस्य विष्ठा चासु निसक्ति

बिहुसीसादयकाभ्यां हीनं कीवः स उचते'। एक्ह्यम ख्या खः प्रमहिम्म इति रक्षाकरः। मूद्रतेखानाइ सनुः। भीरचकान् वाणिजिकान् तथा कार्क्योत्तवान्। प्रैथान् कार्क्षिकांसैव विप्रान् शूद्रवदाचरेत्'। जड़ो विकसान्त:-करणः हिताहितावधारणात्रम इति यावदिति मिताचरा। ंकुएइ: सर्वेक्रियालस: कुएडो मन्दः क्रियासु यः' इति चम-रोत्तेः यभार्यान् शास्त्रनिषिष्ठभार्यासम्बन्धान् नैष्ठिनत्रष्ठा-चारिवानप्रसाभिष्यस्वान्। तृपस्य चेति चकारेण सता-नित्यनुज्ञाचते। कामतः कारिणः श्रीतस्मार्त्तनिरपेस्य खच्छन्दव्यवद्वारिणः। कुलटः कुलान्यटतीति परकुलाटन-शील इति नारायगमद्यामहोपाध्यायाः तेषामयमागयः क्वलं परक्वलम् घटति गच्छति प्राप्नोति यो दत्तकः स क्वलटः चौरानित्यव पौरानिति पाठे पुरजनप्रैष्यान् धनवाईषिकादि-त्रयं देशान्तरिखतच ज्येष्ठं त्वरविप वर्षत्रयं प्रतीचेत ततच पूर्ववचने एतान् परिविन्दस दुष्यति इत्युत्तम् प्रत परेर्षच-णार्थत्वात् द्वितीया तत्र देशान्तरस्यक्षिपसन्नन्यसन्विद्ध-प्रसन्तान् प्रति वर्षत्रयादृष्ट्विमिति बोद्ययम् प्रतापि प्रोषिते यस स्राब्द्रमतीचा निह्याधर्मधनेतरार्धप्रोषितपरं वस्यमाण-विशिष्टगोतसवर्षेनात् षश्चानं प्रत्ययव्यत्ययेन प्रश्र्यसाण-मिति परिश्रिष्टप्रकाशकारः प्रश्वान इति पाठस्त रहाकरे प्रोषितस्य कास्याणवान्तीमशृखन् वर्षे प्रतीच्य परिनयनं करोति तत्र समागते ज्येष्ठे कानिष्ठः परिवेदन शुप्तये परि-बेदनप्रायश्चित्तस्य कच्छपादं चरेत् एवमन्यवापि प्रायश्चित्त-सङ्बनाइम्बेषा। विशिष्ठः 'मष्टी दशहादशवर्षाण च्येष्ठ' भातरमनिर्विष्टमप्रतीक्षमाणः प्रायश्चित्तीभवतीति' भोकी हाइग्रेव तु वर्षाण स्थायान् धर्मार्थयोगेतः। स्थास्यः

प्रतीचितुं भाता त्र्यमाणः पुनः पुनः। उत्रातः विकिवी कुष्ठी पतितः क्लीव एव वा। राजयस्थासयावीच म न्यास्थः खात् प्रतीचितुम्'। गोतमक 'दादमकािच प्रतीचणं ब्राह्मणस्य विद्यासस्यन्धे भातिर चैवं स्थायसि जवीयान् कन्याम्य पयमेषु षड़ित्येके' दति विद्यार्थं प्रोषितस्य ब्राह्म-गस्त दारा पपत्थोत्पादनार्थं तद्भिगमने दादशवर्षाव प्रतीचेरिक्ख् का भातिर चैविमखनेन सर्वमतिदिष्टम् एतेनैत-दवसीयते विद्याधनधर्मायं गतानां ब्राह्मणचिवयवैष्यशूद्राकां क्रमशो दादभदशाष्ट्रबद्धवर्षाण चपणमिति प्रायसिल-विवेकः। रताकरकाञ्चिस्तु श्रूयमाचेऽभिमुखगमनं प्रव्रक्तिते गमनस्य निव्हत्तिप्रसङ्गादित्यधिकां गीतमीयं विलिख्य प्रोषिते आतरि च्येष्ठे विवाद्याम्बाधाने तं कारियतुमिभसुखगमनं जवीयसा कर्त्रव्यं क्षतस्त्रासे च तती निवृत्तिरित व्याख्या-सम्। शातातपः 'क्षोवे देशान्तरगते पतिते भिच्चवेऽपि वा। योगशास्त्राभियुक्ते च न दोष: परिबेदने'। योगशास्त्राभि-युत्ते। विषयात्यन्तविरतो दति रत्नावारः। पत्रण्व दत्तः 'हत्तिष्ठीनं मनः सत्वा श्रेत्रश्नं घरमात्मनि। एकीसत्य विमुच्चेत योगीऽयं मुख्य उच्चतं'। तेन विषयानासक्तमनसा जीवपरमात्मनोरभेदचिन्तनविश्रेषो योग इति। इन्होगपरि-, शिष्टं 'नाम्नय: परिविन्हिन्त न यज्ञा न तपांसि च। 'न च ना बं निष्ठस्य या च कन्या विक्पिका' विकला या च कन्यकेति पाठः मातातपीये। नाग्नयः परिविन्द्रन्तीति च्छेष्ठाननुमत्या ,यया चत्रना 'च्छेष्ठभ्राता यदा तिष्ठेदाधानं नेव कारयेत्। अनुजातस्तु कुर्वीत शक्क्य वचनं तथा'। बिश्रष्ठः। 'प्रयजीऽस्य यदा निम्नरिधकार्योऽनुजः कथम्। भगजानुसतः कुर्यादिकाष्ट्रोत्रं यथाविधि'। एतेन विवाध

स्व नुमत्वापि दोषायेति प्राय वित्त विवेतः। वान्वारम्हा ज्येष्ठाकानिष्ठायाः सन्नीटराया उद्यायाः परिवेद-नाय न भवति चप्रसत्तप्रतिषेधानुपपत्था नजः पर्युदासहिति-खादेतदतिरिक्तायां परिवेदनदोष रति परिशिष्टप्रकाशकारः देवसस्वत विषयी। येदिधिषु दिधिषुत्वमाद्र 'खेडायां विषा-मानायां कान्यायासुक्कतेऽनुजा। सा चाचे दिधिषुर्त्रेया पूर्वी च दिधिषु: स्नृता'। विद्यासामायासिका यद्यन्दायासिति स्रोकाचिः। प्रायस्तिमाइ विशिष्ठः। 'त्रवापे दिधिषुपतिः खाक्र दादम रात्रं चरिला निविधीत् तार्षेवीपायक्रेत् दिधिषुपतिः क्षच्छातिकच्छी चिरित्वा तस्मे दला पुनर्निर्विग्रित' पति पादयरावं पराकष्पं निर्विश्वेत श्रन्यामुद्रहेत तां कानिष्ठां ज्येष्ठाचा वराय उपयच्छेत् उपपादयेत् एवं ज्येष्ठा-मिप किनिष्ठाया वराय एतचानुमत्यधं शास्त्रेगोक्तं न तु लयोरकाभिममः। परिवेदनाधिकारे 'न भूयसैनामुपगच्छेत्' इति सुमन्त्वचनात् भवदेवभद्दभृतं 'परित्यक्ता च सा पोष्या भोजनाच्छादनेन च'। षड्डिशः 'षावृत्ते तीर्थगमने प्रति-जाते च कर्मणि। जालास्वये च कन्यायाः कालदोषो न विकाते। षष्टवर्षा भवेद्गीरी नववर्षातु रोहिणी। दशमे कन्यकाष्रीता चत जहुं रजखसा। तस्त्रात् संवयरि प्राप्ते दशमे कचका व्ये:। प्रदातच्या प्रयक्षेन न दोष: काल-टोषतः'। कासदोवस्य विषयो राजमार्त्तस्त्रीये व्यक्तीभवि-यति। यमः। 'काणा द्वादयवर्षाचि याऽप्रदत्ता ग्रहे वसेत्। ब्रह्महत्वा पितृस्तव्याः सा कवा वरयेत् स्वयम्'। महा-भारते। 'स्रिंशदर्षः षोष्ठमवर्षां भार्थां विन्देत नम्निकाम्। रतीऽप्रवृत्ते रजिस कवां दद्यात् पिता सक्षत्। महम्दोषः प्रमेदेवसमाधेष विधि: सताम्'। मन्तिकाऽनागतार्त्वा प्रमाधा

प्रवसे रकसि पाक्रियाखपी 'पितुर्गेडे' च वा कवा रकःपथात संसाता। अष्णहत्वा पितुसाधाः सा वन्या द्ववती कृता यसु तां वरयेत् वन्यां ब्राह्मको ज्ञानदुर्वसः। प्रजावेयमपासे तं विद्याद्रवसीयतिम्'। यसु मसुवसनम्। 'वासमाः वासिष्ठद्रग्रहे कव्यस्मत्यपि। न चैवैनां प्रयच्छेतु गुक्डीना कर्षित्'। इति मन्त्रमुणकीनसद्भावमाव्यविषयम्। भर एव गुषवतिऽष्टवर्षम्मापि देयेत्वाह मनुः। 'उत्क्रष्टाया भिक्षाय वराय सह्याय च। अप्राप्तामिय तां कर्या तसी द्याद् यथाविधि'। भग्नामामप्राप्तविवादप्रशस्तकालाम्। स्मृतिः। 'सप्तसंबद्धराष्ट्रद्दुं विवादः सार्ववर्षिकः। कत्यायाः गस्वते राजवन्यया धर्मगर्हितः'। राजमार्त्तकीये। 'प्रयुक्ते दुभेगा नारी युग्मे च विधवा भवेत्। तसाहभीन्विते युग्मे विवाहे सा पतिवता। मासतयादृष्ट्वमयुग्नवर्षे युग्ने च मासत्रयमेव यावत्। विवाषधि प्रवदन्ति सर्वे व्यासादयो ज्बोतिषि जन्ममासात्। पाषाद् धनधान्धभोगरिष्ठता नष्ट-प्रमा यावणे वेग्या भादपदे इवे च मरणं रोगान्यिता कार्त्ति । पौषे प्रेतवती वियोगबहुला चैत्रे मदासादिनी श्रन्थेष्वेव विवासिता सुतवती नारी समुद्धा भवेत्। राज यस्ते तथा युद्धे पितृषां पाणसंयये। स्रतिपौढ़ा च या बन्धा नानुकूल प्रतीचते। पतिहवा च या कन्या कुलभर्मविरो धिनौ। पविश्वापि सा देया चन्द्रसम्बस्ति तु'। भुज वसभीने। 'यहप्रविमन्द्यक्ष' यक्ष' मासायनर् दिवसानाम् चर्वाक् दशवर्षेभ्यो सुनयः क्षत्रयन्ति कन्यकानाम्'। दश वर्षाभ्यन्तर ग्रंडो प्रहान्द्रांनां विश्वेषोषादानात् सदृष्ट्वतावः यात्रानियमः। यत्रैव विषये 'सङ्गल्येषु विवाष्टेषु कत्याः संवर्षेषु च। दशमासाः प्रयस्नले चैत्रप्रीविवर्णिताः' र्रा

राजमार्त्तप्रोत्तम् (एतदेवावाव्यतया पूर्ववचनेऽविश्वविश्विताव-चावविषयं न तु मसमासश्रक्तास्तादिसमयाश्रविप्रतिप्रसवपरं तस्याः स्त्रीपु'साधारणत्वेन प्रतिप्रसवास्त्रशत् कत्विस्ता-गोचराच्यशिष्ठप्रतिष्रसवसमयाशिष्ठप्रतिष्रसवयोः प्रवरणभेदेनीपादानाच 'कासाखयेऽपि कामायाः कासदोषो न विद्यते'। इत्यक्रिरसीत्रमपि तथैव 'उदगयने बापूर्थमाणे पर्वे काखाणे नचले चीड्कमीपनयनगोदानविवाहाविवाहः सार्वनालिनः इत्यपरे इत्याखलायनवचनेऽपि सार्वनालिक इत्यनेन प्रागुक्तवचनेकवाक्यतया दशाब्दीसरे खोक्तोदगयनादे-रिनयम उत्तः श्रतएव गर्भकात्यादिप्रतिप्रसववन्त्रसामादावति-प्रौढ़ा विवासे प्रतिप्रसवः केनापि विधिष्य नोक्तः चिक्तरोवचने षाइसे तीर्थगमने इति तु 'मलमासेऽप्यनाइस' तीर्थस्रानमपि खजैत्' इति दर्भनायासमासादिप्रतिप्रसवपरं सात्यर्थसन्देहे स्रत्यन्तरसंवादादेवार्धनिर्णय द्रति निबन्धारः 'भाविनीऽर्था भवन्ते व इठेनानिच्छतोऽपि इति मत्यपुराचोन्नावश्य-भाविश्वभाश्रमेषु महादिदोषशान्यय होमहिरस्यादिदानं विवाहात् प्राक्कर्त्रयं भगवत्या क्कित्या भविष्यदिवाहे तथा दर्मनात् यथा भागवते 'चक्रुः सामर्गयजुर्मन्तैर्वध्वा रज्ञां दिजोत्तमाः। पुरोहितोऽधर्वविद्वे जुहाव ग्रह्मान्तये। हिरस्य-रूपवासांसि तिलांस गुड़मित्रितान्। प्रादाहेन्स विग्रेश्यो राजा विधिविदांवर:। प्रतएव दीपिकायां ये ग्रहारिष्टि-स्चकाः' रत्यमेन यहाषां पूर्वसिष्ठपापबोधकत्विमिति न तु पापजनकत्वम्। तथाच मत्यपुराणम्। 'पुरा क्षतानि पापानि फलन्यसिंस्तपोधनाः। रोगदौर्गत्यरूपेण तथैवेष्ट-वधेन च। तदिघाताय वच्यामि सदा कच्याणकारकम्'। भत्रएवं याज्ञदस्काः। 'दैवे पुरुषकारे च कर्मसिक्किंव-

सिता। तत दैवमभिष्यतं पौक्षं पौर्वदेश्विम्'। कर्म-सिक्तिः श्रभाश्वभक्तमसिक्तिः पूर्वकालीनदेष्ठेन पुरुषनिष्यकः सुत्तरं दुष्त्रतस्य पालोगुखीभूतं सुदैवं दुर्देवसेखुतां महान पुराषच प्रतिकूलं तदा देवं पीक्षेष विश्वन्वते। मङ्गला-चारयुक्तानां नित्यसुत्यानशासिनाम्'। पौर्षेषेष्टिकदेष्टिक-यागादिना खत्यानगालिनां कर्मारभवतां ततस पसुकस्य प्रमुकाया वा विवाहे प्रहादिसूचनीयदोषोपश्मनकाम इति रिख्यदानादी प्रयोज्यं यहहोमे तु पाक्षणेनेत्यादि मन्द्राः सर्ववेदसाधारणाः पुराणोक्तत्वात् तथाच मस्यपुराणम्। 'पाक्तणोनेति सूर्याय होमः कार्यो दिजवाना। पाप्याय-खेति सोमाय मन्त्रेष जुडुयात् पुनः। पिनमूर्दादिवोमन्त्र-मिति भीमाय की त्येत्। चम्बे विवस्नदुष्यस इति सोम-सुताय च। व्रष्टस्यते परिदीया रथेनेति गुरोर्भतः। श्रक-क्ते अचिदिति चैव श्रक्षस्थापि निगदाते। श्रनेश्वरायेति पुनः यद्गोदेवीति होमयेत्। कयानिस्तत्र साभुवदूतीराहोबदा-ऋतम्। वेतुं क्वाखिति कुर्यात् वेतूनामुपशान्तये'। अतः एव भवदेवभट्टे नापि तथा लिखितम्। सत्यसुत्रो भूकम्पादेनी दोषोऽत्र इंडियाचे सतेऽपि वा'।

षय कन्यादानाधिकारः। विषाः 'पिता पितामची भाता सकुत्यो मातामची माता चिति कन्यापदः पूर्वीभावे प्रकृतित्यः परः परः' इति प्रकृतित्यः पातित्योचादादिरचितः। प्रकृतित्यः पित्रादिना कृतमप्यक्रतमेव तदाच नारदः। 'स्वतन्त्रोऽपि.चि यत् कार्य्यं कुर्य्यादप्रकृतिं गतः। तद्यकृत-मेव स्वादस्वातन्त्रस्य चित्रतः। पिद्यत्वादिना स्वतन्त्रोऽपि सन् प्रप्रकृतिस्थलेन चित्रातः। पिद्यत्वादिना स्वतन्त्रोऽपि सन् प्रप्रकृतिस्थलेन चित्रा परतन्त्रो भवति तदा तत्कृतं वाग्दानादिवामक्रतमेव यदि तु विवाची निवृत्तः तदा प्रधाः

नस्य निष्यवत्वेनाधिकारवैकस्थाव तस्त्र ,पुनराष्ट्रिति। मातुः पूर्वे मातुको बोध्यः यथा नारदः। 'पिता दद्यात् स्वयं वाचां भाता वातुमतः पितुः। मातामन्त्रो मातुलय पनुच्यो बान्धवस्तथा। माता त्वभावे सर्वेषां प्रक्रती यदि वर्तते। तस्वामप्रजातिस्वायां कन्यां दच्: खजातयः'। इत्यर्द्वमिषकं परागरभाषो माधवाचार्येण लिखितं मातुः कचादा छत्वे द्वित्राद्याभावो बोध्यः बान्धवः पितामदः विष्णुवचनैकवाक्य-त्वात् एवमेव रताकारः एवच सकुरूपितामचयोगीरदोक्तकमो न याद्यः विन्तु विण्तावस्यमाणयात्रवल्कारीत्रक्रमी याद्यः पाठक्रमाच्छाच्दक्रमस्य बलवत्वात् तस्यामित्यनेन मातुक्प-खितत्वात् खजातय दत्यनेन मातामहमातुलेतरमात्रपच-सकुत्या उचने। संस्कृतानाम्धिकारमाष्ट्र याज्ञवल्काः। 'घसंख्ततास्तु संस्कार्या भाष्टिभः पूर्वसंख्ततैः। भगिन्यस निजादंशाद्वांशन्तु तुरीयकम्'। असंस्कृता भातरः भगि-न्यस पूर्वसंस्कतेरपनीतेः। अन्यया मन्त्रपाठानधिकारापत्तेः तुरीयकं विवाहोचितद्रथमिति दायतत्त्वे विवेचितम्। तव विवाहोचितद्रव्यदाने संस्कृतासंस्कृतभेदानुपयोगात् पूर्व-संस्कृतैरिति कन्यासंस्कार एव उपयुक्तं तथा 'पिता पिता-महो भाता सक्कत्यो जननी तथा। कन्याप्रदः पूर्व नाभ्र प्रक्रतिंखः परःपरः। प्रप्रयच्छन् समाप्नोति भ्रणहत्या-सुताहती। , गम्यन्वभावे दातृचां कन्या कुर्यात् खयं वरम्। सक्तत् प्रदीयते कन्या इरंस्तां चौरदण्डभाक्। दत्तामपि इरेत् कन्यां श्रेयांसेहर प्राव्नजेत्'। तथेल्वनेन नार-दोक्रमातामद्वाद्याः संमुचिताः। गम्यं सवर्णत्वादिना खप्रा-पशार्षे वरं खप्रदानेन पतिं कुर्यादित्ययः। 'दत्ताला तु खयं दत्तः दति यात्रवल्काोता खयं दत्तपुत्रस्य स्नादनवत् दत्ताः

वाग्दलाम् इयं, वाच्या चसुकाय दातव्येति प्रतिश्वतासिति यावत् चन विशेषमाष्ट्र नारदः। 'ब्राह्मादिषु विवाष्ट्रेषु यन्त-खेषविधिः स्नृतः। शुणापेश्चं भवेद्दानमरासुरादिषु च तिषु'। एव विधिः सक्तदानविधिः। गोतमः। 'प्रतिशुखाष्यधर्मसंयुक्ताय न द्यादिति' प्रथमीति दानानईताप्रयोजक इति विवादरहा-वारः। विशिष्ठः। 'क्रुसधीसविष्ठीनस्य पष्टादिपतितस्य च। षपसारि विधर्भेख रोगिणां वैश्वधारिणाम्। इत्तामपि इरेत् क्रम्यां समीवीडां तथैव च'। नारदः। 'प्रतिख्या च यः कच्या-महुष्टासुत्सर्जेबर:। विनेय: सोऽबंद छेन कलां तामेव चोद-इत्'। विनेयो दक्षनीयः। ब्राह्मादीनाष्ट्र याञ्चवस्काः। 'ब्राह्मी विवाह पाइय दीयते मत्त्रवंत्रता। तकः पुनात्वभ-यतः पुरुषानेकविंगतिम्। यश्वस्थायर्त्विजे दैव पादायार्षसु मोयुगम्। चतुर्दशप्रधमजः पुनाखुत्तरज्य षट्। राखुकाच-रतां धर्में सह या दीयतेऽधिने। सकायः पावयक्तकः वह-वंश्वांच महालाना। पासुरो द्विणादानाद् गन्धर्वः समया-बियः। राजसो युष्टरणात् पैशाचः कत्यकाष्ट्रलात'। एकः विंगतिमिति दथ पूर्वीन् दथापरान्। श्रात्मानश्चेकविंगतिः मिति मनुवचनसमानार्थकं पुनाति (पित्रादीन् पापानरकाश्च ससुदरित पुचादीन् निष्पापान् जनयित पालानसिप निष्पापं करोति पादायिति गोष्ठयं बराइग्डहीत्वा तेनैव सष्ठ कांग्राहान मार्षः सप्त गोमिश्नेन 'चिति देवलवचनात् अष्टधर्मं बरताः मिति नियमं कत्वा बन्धादानं कायः कः प्रजापतिर्देवताऽस्वेति प्राजापत्व रत्वर्थः। प्राक्तीयसंस्कानियसम्। विना धनप्रक्ष दासुर: पतो नार्षस्य तथात्वं कन्यावस्योः परस्वर्रागाद्ः समवः लं में भाव्या लं में पतिरिति निषयः स गान्धर्वः जुदिति वसात्वारोपसम्पम्। प्रसन्न सन्वापुर्य राज्य

विधिरियते' दति मनुवचनात् छलमाद्य मनुः। 'सुप्तां मन्तां प्रमत्तां का रही यत्रीपगच्छति। स पापिष्ठी विवाहानां वैद्याच: मधितीऽष्टमः'। एवभृतत्वागानसरग्रहणे ब्राह्माचष्टनामको बिवास पति वर्सलार्थः। माधवीदी विधिमास देवसः। 'गासविविवाहेषु विधिवैवाहिको मतः। कर्त्तव्यस विभि-र्वर्षे: समयेनामिसाचिकः'। चतयोग्धा श्रवि संस्कारमाष्ट बाज्ञवस्काः। 'यचता च चता चैव पुनभूः संस्कृता पुनः' दति ष्टताभ्यक्तत्वादिना नियोगधर्मसुपक्रम्य मनुः। 'यस्या-स्त्रियेत कर्णाया वाचा सत्यक्षते पति:। तीमनेन विधानेन निजी विन्देत देवर:। यथाविध्यभिगस्यैनां श्रुक्षवस्तां श्रुचि-व्रताम्। मिथोभजेताप्रसवात् सक्तत् सक्तदृताष्ट्रतौ'। श्रागर्भ-ग्रहणात् सक्षद्गमनोपदेशाच यसौ वाग्दत्ता तस्रोवापत्य' भव-तीति कुझ्कभष्टः। एतश्च कम्यामुमितसच्चे तरमुमत्या तु नेखाइ विश्वष्टः। 'कन्यायां दत्तशुल्कायां स्त्रियते यदि शुल्कदः। देवराय प्रदातव्या यदि कन्यानुमन्यते। श्रद्धिर्वाचा प्रदत्तायां स्वियेतोड्ड वरो यदि। न च मस्त्रीपनीता स्वात् कुमारी पित्रेव सा'। प्राम्वचनं मनोरपि मन्त्रोपनौता पाणिग्रहण-मन्त्रजन्यसंस्कारवती कुमारी पितृरेव सेति अन्यसी याष्ट्रशेन सखन्धेन पित्रा विवाह्यते ताद्यक् पित्रसखन्धवती एतत्परमैव 'नोदं तेन न वाचा वा कन्यायाः पतिरिथते। पाणियहण-ूसंस्कारात् अपितत्वं सप्तमे पदे' इति यमवचनम्। कन्यायाः सन्जद्दानम् पाणियचणसंस्वारयुक्तकचादानविषयं कात्या-यनः। 'चनेकेम्योऽपि दसायामन्दायान्तु यत्र वै। वरागमस सर्वेषां समिताद्यवरस्तु ताम्। पश्चाहरेण यहत्तं तस्ताः प्रति-, सभेत सः। तथा गच्छेत् समूढ़ायां दत्तं पूर्ववरो हरेत्' वरी विवाद्योपिक्षतः तथा 'प्रदाय यत्कं गच्छे द यः वान्यायाः

क्वीधनं तथा। धार्क्या सा वर्षमेकान्तु देयान्यको विधानतः। चय प्रवृत्तिरागच्छे त् प्रतीचेत समात्रयम्। चत जद्भे प्रदा-तथा कचाम्यस्मै यथेच्छतः'। प्रहत्तिरागमनेवार्ता। सनुः। 'मक्सलार्थं सस्ययमे यश्चसामा प्रजापतेः। प्रयुक्तते विवा-ष्ठेषु प्रदानं स्वास्थं कारणम्। पाणित्रष्टणिका मन्त्रानियतं हारलचणम्। तेषां निष्ठातु विज्ञेया विषक्षिः सप्तमे पदे'। खरखयमं कु घले ने कालातिवाइन इतुनं नरणसाधनात् कन-कधारणादि भोम् खंस्ति भंवन्तो ब्रुवन्खिति च यस प्रजा-वितदेवतो वैवाश्विको श्रोमस्तत्मवे मङ्गलार्थम् श्रामतार्थः सिविर्मक्क तद्रश्मवैधव्यार्थमिति शावत्। स्वास्यकारणम् प्रदानं न सु वाग्दानं रक्षाकरकतापि प्रदाने नैव कन्यायां वरस्य स्वाग्यं जायते कन्यादातुः स्वाग्यं निवर्त्ततं इति व्यास्यातं निष्ठा भार्थात्वस्य समाप्तिरूपा सप्तमे पदे गतायां कन्यायाः मिति बोध्यम्। तदानीं गोताषद्वारमाष्ट्र खघुद्वारीतः। 'खगोत्राद् भ्रस्थते नारी विवाहात् सप्तमे पदे। पतिगोत्रेण कर्त्तव्या तस्याः पिण्डोदकक्रिया'। पाणियचणादपि पित्र-मोत्रापद्वारमाद्व आदविवेते। व्रद्धांतः। 'पाणियद्वाजा मन्त्राः पित्रगोवापद्वारकाः। भर्तुर्गविष नारीषां देयं पिष्ठो-दकं ततः'। यसु सिपण्डनस्य गोव्रापष्टारिखँप्रतिपादकवः चनं 'संहितायान्तु भार्थायां सिप्णु वरणान्तिका। पैत्रिकं भजते गोत्रमू इंन्सु पतिषैत्रिकाम्'। इति कात्सायनीयं तत् शास्त्रकारीयं शिष्ठव्यवद्वाराभावात्। यतएव पनुमन्त्रिता गुर् गोवेषाभिवादयेत इति गोभिलोत्तं सप्तपदीगमनानन्तरं पत्युः रिभवादनं तत्पतिगोवेष कर्तव्यमिति भद्दनारायणैक्त्रम् एतेन पिद्धगोत्रेचेति सरसाभवदेवभद्दाभ्यासुत्तं द्वेयम्। एतत्पत्थः भिवादान्त एव सामगानां विवादः ताबुभी ततः प्रस्ति

विराचमचारलवणाचाणिनी ब्रह्मचारिणी भूमी सह प्रयी-यातामिति तत्स्वे ततः प्रभृति विवाहकर्मण जहु मिति भट्ट-नारायणव्याख्यानात्। त्रतएव तत्पत्यभिवादनानसरं भव-प्रायिषत्रहोमवामदेव्यगानदिच्चणा सिखिताः। यजुर्वेदिनान्तु प्रेचनाभिमन्त्रगान्ड्चमीपविश्रनान्ती विवादः श्राचार्याय वरं ददातीति पारस्करसूत्रेण तदनम्तरं वरश्रव्द-वाचगवादिदिचिणादानस्योत्तत्वात्। स्रतएव 'विवाद्यादिः कर्मगणो य उत्तो गर्भाधानं श्रुत्रम यस्य चान्ते। विवाहादा-विकामेवात कुर्यात् त्राष्टं नादी कर्मणः कर्मणः स्वादिति' क्रन्दोगपरिशिष्टवचने विवाहादिशित समधनीयचक्होम-यहप्रवेशयानारोष्ट्रणचतुष्ययामन्त्रणाच्यभङ्गसमाधानार्थ-होस-चतुर्वीष्ठोमादिग्रब्देन ग्रष्ठणम्। एषु विवाष्टादिगर्भाधानान्त-वार्मसु एकमेव आहं कार्थिमिति आहविवेकः। यतः सम-शनीयचर्होमादयः साङ्गविवाहाद्भिवा द्ति। ततस नाशीचं राज्ञां राजकर्मणीत्यधिक्रत्य न देवप्रतिष्ठाविवाचयोः पूर्वसंभू-तयोरिति विशास्त्रेणारव्यविवाह एव प्रशीचाभावो न तु सम-यनौयचर्होमादी विवाहारभय दृष्टिया व 'व्रतयज्ञविवाहेष याहे होमेऽर्चने जपे। घारक्षे सूतकां न स्वादनारक्षे तु स्तवम्। भारको वरणं यन्ने सङ्ख्यो व्रतनाषयोः। नान्दी-याचं विवासादी याचे पाकपरिष्क्रिया' इति राघवभद्रध्तवच-नात् पाकपदिष्क्रियेति साम्नेदेशेत्राष्ट्रविषयं तत्र तस्य तदुष-रणस्य प्रसाधारणाङ्गलात्। न चैवं विवाहपूर्वेञ्चतेन नान्दी-सुखनाहेन सर्वेषां त्राह्यक्वात् सर्वेषामेवारको भूतः इति वाचं विवादायं क्षतवृद्धियाद्यसमयनीयादीनामारश्वकत्वा-भाषात् उद्देश्यत्वगर्भकत्वादारभाषदार्थस्य पन्यथा पन्धार्थ-वरणादावचारकाः स्नात्। श्रचभक्ताभावात् तद्यश्रीमाकरणे

विवाद्वार्थे सत्रश्रुद्धेन तस्त्राप्यारभादारक्षाकरणे प्रत्यवायस स्वात्। पतएव पग्न्याधानार्थे विवाहार्थे वा क्रते आहेऽशीचे सु न वैश्वदेवस्य गर्भाधानस्य वा करणम्। एवच विवाहकासी-उशीचे समयमीयचन्होमादयोऽशीचगते महाव्याह्नतिहोम-प्रायसित्तं कात्वा कर्त्तव्याः। 'गौर्योषु तेषु कालेषु कर्म चोदित-भारभेत्। प्रायसित्तप्रकरणप्रोक्षां निष्क्षतिमाचरेत्' इति भर-द्वाजवचनात्। गौषकासमाद्य द्वरिद्वरपदतौ। 'यद्वागामिक्रियाः मुख्यकालस्याप्यान्तरालवत्। गौणकालत्विमच्छन्ति केचित् प्राक्षनकर्भणि शिक्तरालवत् मध्यकालस्यैव जाद्वचिक्तामणि -क्रत्यतत्त्वार्णवयोः 'एवमागामियागीयमुख्यकालादधस्तनः। स्वकालादुत्तरो गीणः कालः पूर्वस्य कर्मणः'। एवश्व सर्वा-खोवान्वाष्टार्थवन्तीति गोभिलग्रश्चेष 'यच्छाइं कर्मणामादी या चान्ते दिचिषा भवेत्। श्रमावास्यां द्वितीयं यदंन्वाष्टार्थं विदुर्ब्धाः'। इति ग्रष्ट्यास्तरे नास्दीमुखन्नाषदिचायोरन्वा-श्राधित्वप्रतिपादनात् राष्ट्रोत्तकर्मणामाद्यसाङ्गत्वेन नान्दी-सुखयाददिचणानियमाभिधानात् विवाहमात्रस्य रह्मकर्मः त्वेन तदादी दृष्टियाद्यमवश्यं कत्त्वं तत्राद्यविवारे पित्रा तत् कर्त्तव्यं 'स्पिद्धभ्यः पिता दद्यात् सुतसंस्कारकर्मणि। पिण्डाः नोइइनात्तेषां तस्याभावेऽपि तत् क्रमात्'। इति छन्दोगपरि शिष्टात् सुनसंस्कारयञ्चणात् पुष्तस्य विवाज्ञान्तरे पित्रा नाभ्य-दियकं कार्यम् पाद्येन संस्कारिषद्वी दितीयादेखदननकत्वात् तथाचामलायनगरम्यपरिशिष्टं 'सीमन्तोक्यमं प्रथमे गर्भे सौमलोसयनसंस्कारो गर्भपावसंस्कारः' इति श्रुतिरिति गर्भ पात्रयोखं गार्भपात्रः गर्भस्य सद्दरस्यस्य पात्रस्य तदाधारस किया दित कछातरः। इश्लितोऽपि। 'सक्तम् क्रतसंस्काराः सीमन्तेन दिलक्षियः। यं यं गर्भे प्रस्त्यन्ते स गर्भः संस्त्रती

भवत्। पत्र सञ्जत् संस्कृतपात्रजातानां सर्वेषां संस्काराभि-धानेन प्रत्येककतजातकमोदिसंस्काराणां सुतरां संस्कृतत्वं वनत् नते नतः यास्त्रार्थे इति न्यायात्। पिषडानिति श्राह-उरं कन्यापुक्रविवाहेषु इति आहविधायकविष्युपुराणैकवाका-स्वात् तदेवावाकातया एक प्रवात् सुतसंस्कारक मंगीत्यत सुत-पदं कन्धापुत्रपरम्। त्रा उद्दल्नादित्यभिविधावाङ्। तस्या-भावेऽपि संस्कार्थक्रमवाधकस्य पितुरभावेऽपि पुनरन्य: संस्कार्थः सिपण्डादिवा तत्क्रमादिति चित्रं कर्म यथानेकै-रक्षेत्यीखते भने:। ब्राह्मस्यमपि तहत् स्थात् संस्कारै-विधिपूर्वकै:'। इत्यिक्तिरसोक्तफलभागितया तस्य प्रधानस्य क्रमात्तेषां पितृणां दद्यात्। ततस संस्कार्थ पिन्नादित्रय-मातामहादिवयेभ्यः यादं कुर्यात्। न च संस्कार्थे पित-रमादाय तेषां पितुः संप्रदानभूतांनां तत्क्रमादित्यनेन पितुः प्रवेशाल पितुः प्रिपतामहेतर पञ्चानामिति नारायणोपा-ध्यायमतं युक्तमिति वाचं पित्रनुवेश्वेन संस्कार्थ पित्विपिता-मसप्रिपतामद्वानां याद्वे तन्त्रातामद्वपत्तस्यैव 'पितरो यत्र पूज्यन्ते तत मातामहाध्वम्' इत्यनेन युत्तत्वात् न वा तेषां संस्कर्न्पितृषां संस्काध्य पितुः पित्रगणमातामद्रगणानां वा यहणं तत्क्रमादित्यनुपपत्तेः तथ्राहि याद्ये संस्कर्त्रनु-पात्तत्वेन तच्छच्दादनुपस्थिति:। द्वितीये तेषामित्यनेनैव प्रकासत्वेन तथाविधानं प्राप्या तत्क्रमादित्यस्थानुवाद-कतापत्तिकपानुपपत्तिः एवं तस्याभावे विति मैथिबपाठे प्रकान्तव्यवच्छेदकतुकारेण द्वितीयपचस्य सुतरां बाधित-लिमिति। तत्रच तेषामिति निर्विशेषितपिष्टमात्रपरा-मर्गकमिति। एवच भाष्ठापि संस्कार्थ देवद्वतादिपितुरिति प्रयोज्यम्। नान्दीमुखे तु इन्दोगैयीषितां त्रादं न कर्त्त-

व्यम । 'न दोविद्धाः प्रथग्दयादवसानदिनाहते। स्थमम्-पिकमात्राभ्यसृप्तिरासां यतः स्मृता' इति छन्दोगपरिधिष्ठे पर्यादस्तवात् न च चवसानदिनेतरत योषिद्रगोऽपृथग्दयात् यतः समर्तः पिण्डांग्रेभ्य उभयादं स्वनदनेभ्य एव योषितां द्यप्तिः पुरुषाणां योषिज्ञीवनादौ दृथक्षिण्डादपि द्वांप्तमस्वात् योषित्यदमपि सार्थकमिति वाचां तथात्वेऽवमानदिनाहते दति व्ययं स्थात् तथाहि परिप्राप्ते योषितां वाहेऽप्रथक्तं विधीयते किंवा श्रम्यवक् श्रादं विश्रिष्टं विधीयते नायः प्रमावसादौ योषिद्दानाप्राप्तौ कथं तदन्याऽपृथक्लमाव-विधानं न च प्रमावास्वायां पित्रभ्यो दचादित्यच प्रेत पिट-त्वमापने सिप्छोकरणादन्विति विश्वपुराणीयेन योषिताः मपि पिष्टलात् यादपाप्तिरिति वाचं पित्रभ्यो दघादित्यन पित्यदं न प्राप्तिपित्रलोकमाचपरम्। किन्तु पित्विपितामइः प्रितामचमावपरम् घसावेतत्तं इति यजमानस्य पिवे घसा वैतने इति यजमानस्य पितामङ्गय प्रसावितने इति यजः मानसा प्रापताम हायति श्रुत्या द्येक वाक्यत्वात् 'षया पासुदकं कार्ये विषु पिएइ: प्रवर्तते। चतुर्यः सम्प्रदातैषां पश्चमो नोपपद्मते' इति मनुवचने त्रयाणामित्यनेन पिद्धपिताः मसप्रिपतामसानां पत्रीनिरपेचाणां तपंणवह वतात्वावगमास मातामहादिलाभसु 'पितरो यत्र पूज्यन्ते तत्र मातामहा-भ्वम्। भविश्रेषेश कर्त्र्यं विश्रेषासरकं स्रजेत्' इति हर-याच्चवल्कावचनात् मातामद्वा इति तदादिविकापरम् इत्यादि बहुवचनान्ता गणस संसूचका इत्युत्ते: आहेतिकर्त्रव्यतायां मातामश्रादिविकोपादानाञ्च। नान्यः तदा श्रावसानदिनाः इत इति व्यथं स्थात् प्रवसानदिने तु 'भुवाचि तु प्रकुर्वित प्रमौताङ्गि सर्वदा' इति कृन्द्रोगपरिग्रिष्ट्वचरीन स्त्रीपु'सयीः

अधारणलेन शाहपात्या 'सीणामध्येवमेवैतदेकोहिष्टं प्रकी-सितम्। सताइनि यवाचायं मृणां यहदिशीदितम्' इति मार्केष्डेयपुराणीयैन च विश्रेषतः श्राहप्राध्या च विश्रिष्ट-विधित्वानुपपत्ते: तस्मादवसानदिनाष्ट्रत इति वाकास्य सार्थक-खाय प्रवक्षदमेवानुवादः न च वैपरीत्यं तथात्वे वाक्यानु-वाद: स्थात् प्रव्ययपदानुवादे तु विभन्नेर्नानुवादकतिति एव-मेविशानचायाचायाः तसात् भारत्यादन्तु पूर्वे स्वात् पितृवां तदनत्तरम्। ततो मातामहानाच हदी आहे वयं स्नृतम्, द्ति गातातपवचनात् 'श्रम्बष्टकाष्वष्टकावदग्नौ दुवा देव-पूर्वकमेव मात्रे पितामश्ची प्रितामश्ची पूर्ववद्बाष्ट्राणान् भोजियिता' इति विषाुस्तात् 'सताइनि तु कर्त्तव्या स्तीणा-मध्य त्तरिक्रया' इति विष्णुप्राणात् 'आइ' सिपण्डकं कुर्धात् स्वस्त्रोत्तविधानतः। श्रन्वष्टकासुं द्वही च गयायाञ्च चया-इनि। मातुः याद्वं पृथक् कुर्यादन्यत पतिना सह' इति। विषयां च मात्रादिगयायां पित्रपूर्वेकमिति तीर्यचिन्ता-मणिष्टतवायुप्राणवचनात् ष्ट्रहान्बष्टकाऽवसानदिनगया-निमित्तवशाहरणेषु न योगिङ्गा द्रत्यादिना छन्दोगेतरो-उवसानिह्नितरत हडाादी योषिद्धाः पृथक्षाडायाचं ददात् कन्दोगो वस्त्रादी योषिक्ष्यो न दखात् श्रवसानदिने तु क्न्दोगाच्छन्दोगोभयमेव योषिद्धाः पृथक दद्यादित्यर्थात् सिडम्। ततस वडादी क्रन्दोगयोषितां कर्यं त्रिपित्या-काङ्वासुखाप्य उत्तराष्ट्रान्वय इति। एतदर्घमेव खसूबोक्त-विधानत इत्यक्तं सूबेति राष्ट्राशास्त्रपरम् प्रभावासावासादी पतिना सह भोग्यं त्राषं कर्तव्यमित्येवार्यः प्रसावितत्त इति गजमानस्य पित्रे इति प्रागुक्तश्रुत्या श्राहे पत्नीनिरपेचपित्रादि-गिधिकया 'सिप्छीकरणाष्ट्रह्रं यत् पित्रभ्यः प्रदीयते।

्सर्वेष्वं यहरा माता इति धर्मेषु निषयः" इति खुत्या अर्त्तदस्ति ग्रहारकत्वोधिकया च एकवाक्यत्वात् चन्वष्टकायान्तु साम्बे-रवाधिकार: विषावचने हि इत्वेत्यनेनान्निप्राप्तेरन्नाविति यहणं तिवयमार्थं न च भननौनामनौकरणहोमे विप्र-पाण्यादिविधानादवापि तथेति क्षेच प्रक्वतिभूतश्रादविध्यक्त-स्य पाधारान्तरस्य विक्ततिभूतत्रशाद्यविभेषस्य विदिताधारेष बाधात् गरमयवर्षिषा कुश्रमयवर्षिर्बाधवत् नकालीविकाम्नी-होम: न पैत्रयिष्ययो होमो सीविकामी विधीयते इति मनुना निषेधात्। वाचस्रतिमित्रोऽस्येवम्। प्रागुत्तपर्य्यदासात् वृद्धियाचे क्रन्दोगपरिभिष्टेन 'षड्भ्यः पित्रभ्यसादनुयाचः दानामुपक्रमेत्' इखुपक्रम्य षसामेवानुष्ठानमुक्तं न तुः मातृणामिति एतेन षड्थः इति जीवसास्कविषयमिति निरस्तम्। जीवसाद्यकेण कन्दोगेतरेण पितामश्चादीनां याचे क्रियते जीवन्तमतिद्धाद्या प्रेतायाकोदके दिजः" इति कन्दोगपरिश्रिष्टात् जीवन्तिसिखत निमित्तविश्रेषत्वेन पुंस्व मविविचितम्। चतएव लघुहारीतेनाप्युत्तं 'खेन भर्वा सहै। वास्याः सपिण्डीकरणं स्त्रियाः। एकत्वं सा गता यसास्त्रसन्त्राः इतिव्रतै:। तिसान् सित सुताः कुर्यः पितामश्चा सहैव तु। तस्याचैव तु जीवस्यां तस्याः खत्रेति निस्ययः'। पितुर्देशाः न्तरस्थायित्वे च तत्प्रतिनिधित्वेन पुत्रादिना दृष्टित्रार्ध कर्त्तव्यं तथाच द्वारौतः। 'जीवति पितरि पुत्राणामर्थादानः विसर्गाचेपेषु न खातन्त्रंग कामं दीने प्रोषिते चार्तिं गते च्येष्ठोऽर्थां स्नित्येत्' इति श्रयान् दृष्टादृष्ट्रप्रयोजनानि। दचोऽपि। 'ऋत्विक्षपुष्ठो गुरुर्भाता भागिनेयोऽय विट्पतिः। णभिरेव दुतं यत् स्वात्तदुतं स्वयमेव हि'। स्वयं प्रहत्तस्वापि ऋत्विम् विवादिनिसामणी नारदः। 'ऋविक् प

विविधा दृष्टः पूर्वेर्ज्षः खयंक्षतः। यदृच्हया च यः कुर्खा-दात्विच्ये प्रौतिपूर्वकम्'। यहच्छ्या खेच्छ्या मरणादिना पितुरमधिकारे हितौयादिविवाहे था विवाहाधिकारिणा स्वयमवर्थं स्विपत्थः यादं कर्त्तव्यम्। 'नान्दीमुखेभ्यः जाबन्तु पित्रभ्यः कार्थम्बयै। ततो विवाहः कर्त्तव्यः युद्रः श्रभस्तप्रदः' इति 'ब्रह्मपुराणे आहेन विवाहस्य श्रहताभि-धानेन तदभाषादश्वस्वप्रतीतेः चङ्गलादेव जीवत्पित्वकेणापि जीवनां विश्वायापरमादायावय्यं दृष्टिश्राष्टं कार्यं 'जीवे पित्र वि पुष्तः याषकालं विवर्जयत्। येषां वापि पिता टबात्तेषामेके प्रचन्तं । इति हारीतवचनोत्तराहेंन प्रधान-माङ्गताद्यधं श्रादविधानात्तव पितामहाद्युहमाह विषाुधर्मा-त्तरं 'येषां श्राडं पिता कुर्यात्तेषामेव स कारयेत्। मन्दो हेण तु कत्तव्यं तेषां श्राष्ठं नगिधप !'। सं जीवत्पित्वतः प्रतिनिधिना-तु अमुकपित्रिखाद्यभिनापे प्रयोज्यम्। आयान्तु नः पितरः इलादी तुन तथा 'या वै काञ्चनयन्ने ऋ विज भाशिषमाशा-भते यज्ञमानस्यव तामाश्रामत इति होवाच' इति श्रुतेः एवञ्च श्रक्षत्वात् पितामहादिक्रियमाणे कन्यादाने वृद्धिश्राद्यान्यप-पदाते। मात्रा जीवतिपत्रादितिकवदृष्टिष्टिष्टा विना कन्या दीयते तदनधिकारात् तथाहि पार्वणाधिकारे विष्णुः 'पितरि पिताम है प्रिपताम है च जीवति नैव कुर्थात्' इति तिहक्ति-त्वाद्वित्राद्वेऽप्यनिधकारः। 'एवं सताद्वित तु कर्त्रव्या स्रीणामप्यः तरिक्रया। प्रतिसंवत्सरे राजन्नेको दिष्टविधानतः' दति विष्णुपुराणीये सिपण्डनोत्तरिक्रयायामेको दिष्टविधाने-नान्धवानधिकार:। श्रव स्तीणामिति प्रकरणात् कर्त्तर षष्ठी ननु एवं व्रतप्रतिष्ठादिषु स्तीकथं ब्राह्मणान् स्वयतीति चैत्र तत्र तिद्धानात् तथाहि जुहुयाद्यावयेद्देति गोभिन-

स्वेण विकल्पदर्भनात् 'स्तके च प्रवासे च प्रश्रा याह-ं भोजने। एवमादिनिमित्तेषु ष्टावयेदिति योजयेत्' दति क्रन्रोग्परिश्रिष्टीये पादिशब्दात् होममात्रे हावयेदिति श्रुतेस्तथाकल्पाते एवं श्रुद्रस्थापि ब्राष्ट्राणदारा विवाहादी े होमाधिकार:। विषाधमीत्तरे 'विवाहादिकियाकाले तत्-क्रियासिक्किरकम्। यः प्रयच्छति धर्मद्यः सोऽखमधफलं लभेत्'। पादिशब्दात् यज्ञोपनयनप्रतिष्ठादियष्टणमिति दानवाक्यावली मनुः 'प्रश्चिरेव दिजायग्राणां कन्यादानं प्रश-श्यते। इतरेषास्त् वर्णानामितरेतरकाम्यया'। उदककरणक-मेव ब्राष्ट्राणानां कन्यादानं प्रयस्यते चित्रयादीनां पुनर्दाष्ट-प्रतियही बोर्टानयह जेच्छा करणेन जलं विनापि दानं प्रशस्ति न तु जलकरणकत्वं तेषां निषिद्यते व्यवहारोऽपि यथा रहा-करकाद्भिस्त कन्यावरयोः परस्परानुरागेष इति। बौधायनः 'श्वतशोलिने विद्वाय ब्रह्मचारिणेऽर्धिने देया' इति सब्रह्म द्ति ब्रह्मचारिणे प्रजातस्त्रीसम्पर्कायेति कस्पतर्याज्ञवस्काः दीपकलिके। जातपरिणीतस्त्रीसङ्गमस्य दितौयविवार्ष्ट विवाहाष्ट्रकविह्मीबापत्तेस्तदुपादानं प्रायस्यर्थिमिति तस्त्रं बाह्यगानुहत्ती संवर्त्तः 'तां दत्त्वा तु पिता कन्यां भूषणाच्छा-दनासनै:। पूजयन् स्वर्गमाप्रीति नित्यमुत्यवहत्तिषु'। स्वर्ग नित्यं चिरकालीनम् उत्सवानां वाद्यादीनां वर्त्तमानेषु मत्सु दस्त्रेति सम्बन्धः। तत्फलमारः मत्स्वपुराणम्। 'मङ्गल्यानि च वाद्यानि ब्रह्मघोषञ्च गौतकम्। ऋडार्घ कारयेशीमानमञ्जलविनाञ्चनम्'। यमः। 'कूपारामप्रपान कारी तथा द्वचादिरोपकः। कन्याप्रदः सेतुकारी खर्गः माप्रोत्यसंग्रयम्'। चतएव मत्स्रपुराणम् 'ग्रास्ते युक्तमसः न्दिम बहुदारमहाफलम्। दशपुक्तसमा कन्या यापि

खाच्छी सर्वा भत्रवा भनपत्यस्य गत्यभावस्तत्वेवीका यथा। 'भनपत्यस्य लोकेषु गतिः का च न विद्यते'। भवि-खोत्तर 'कन्याचैवानपत्यानां ददतां गतिसुत्तमाम्'। अन-पत्यानामनपत्येभ्यः प्रक्षष्टां गतिं जानीयादिति ग्रेषः। विषा प्रीत्यर्घमपि कन्या दौयते 'देयानि विप्रमुख्येभ्यो मधुसूदन-तुष्ट्ये'। इति वामनपुराणेन सामान्यतोऽभिधानात् विश्व-युराणच 'विशिष्टफलदा यान्या निष्कामानाच मुक्तिदा'। मनुः। 'येन येन हि भावेन यहानं संप्रयच्छिति। तेन तेन हि भावेन प्राप्नीति प्रतिपूजितः'। येन येन हि भावेन सार्विकराजसतामसान्यतमेन तेन तेन हि भावेन देवमानुष-पश्वभावेन। यमः 'परचानुपहत्येष्ठ दानं दद्यादिचचणः। सुखोत्रवं ग्रभोदकं प्रेत्येव लभते फलम्'। इत्येतयोदीनमात्रे यहाद्यनिष्ठं फलं यच कन्यादाने भागुत्तं दाद्यनिष्ठं फलं तदीत्-सर्गिकं किन्तु तत्पिवादिनिष्ठमपि कल्पाते। 'ततसोह स्थ पितरं ब्राह्मणेभ्यो ददौ धनम्' इति भयोध्याकाण्डे। 'रव्ववस्त-महीयानसर्वभोगादिकां वस् । विभवे सति विप्रेभ्यो योऽसा-नुहिस्य दास्यति'। इति विश्वपुराणीयपित्रगौतायाञ्च पित्र-निष्ठफलजनकलाभिधानात् तदीयन्तु कन्यादि तद्ये देय-माइ ग्रापस्तुः 'त्रन्तेवास्य्यांस्तद्यंषु धर्मक्रत्येष्वेव योजयेत् दुष्टिता वेति। तद्र्षेषु मासिकादिना तद्रोगार्थं धर्मकत्येष्वेवे-त्यदृष्टार्थिमिति' भतएव व्यासः। 'भायासमतत्वव्यस्य प्राचे-भ्योऽपि गरीयमः। एकैव गतिरर्थस्य दानमन्या विपत्तयः' पित्रादिनारसदेवग्रहपुष्करिखादि तहनस्नामिना तदधं देयं तदाइ विवादरक्राकरे कात्यायनः 'सुखेनार्त्तन का दत्तं यावितं धमेकारणात्। यदत्वा तु सते दाप्यसत्यको नाव संगयः'। एवच सुसुषुदत्तस्य यद्दानीपसर्गत्वाभिधाः

तहर्मार्थेतरदानपरम्। एवञ्च शास्त्रदेशितं फलं प्रयोक्तरौति-न्यायेन पित्रादयो न व्यावस्निते। तेषामपि शास्त्रदेशित-फलभागित्वात् किन्तु वैतनन प्रवर्त्तमाना द्वीमदेवग्रद्धतद्धा-गादिषु ऋत्विकस्यपतिखनिष्ठप्रभृतयो न फलभागिनः। प्रतएव ऋत्विक्विविवा श्रुति! दीचितमदीचिता दिचणा-दिभिः क्रीता ऋत्विजोयाजयेरिकति इतरेषामिप सोकथव-शारादेव धनार्थित्वमात्रम्। काम्यपः। 'शस्केन ये प्रयच्छन्ति खसुतां सोभमोहिता:। प्रात्मविक्रयिण: पापा महाविश्विष-कारियः। पतन्ति नरके घोरे चन्ति चासप्तमं कुलम्। गमनाः गमने चैव सर्वः श्रत्कोऽभिधीयते'। गमनागमने पारितोषिकः द्रथमादाय कन्याप्रदानायं कन्यापित्ववैश्मयातायाते प्रव सोभ-माहिता इत्यनेन खार्थं न याद्यं कन्यार्रणार्थन्तु यहणे न दोष: 'यासां नाददते ग्रल्कां ज्ञातयो न स विक्रय:। अष्टेणं यत् कुमारीणामानृशंस्यं हि केवलम्'। पानृशंस्यमनुकम्पा षतएव मनु:। 'त्राददीत न शुद्रोऽपि शुल्कां दृष्टितरं ददत्' एवस रताकरध्तयमवचने यत् शूद्रमम्मदानकदानमुत्तं तत् कन्यादानविषयकमपि तद्यथा 'शूद्रे समगुणं दानं वैश्वे हिगुणमुच्चते। चित्रिये षष्ट्गुणं प्रोक्तं विप्रे दशगुणं स्मृतम्'। पतः एव मदनपारिजाते भृरदाजः 'साधारणं स्वाचिष्ठं विदुस्तव क्रमागतम्। प्रौतिदानं तथैवाव प्राप्तच सन्द भार्थ्यया। प्रवि-श्रेषेण वर्णानां सर्वेषां व्रिविधं धनम्'। यस् 'चतुरी ब्राष्ट्राणः स्थाद्यान् प्रश्वस्तान् कवयो विदुः। राच्यसं चित्रयस्यैकः मासुरं वैश्वशूद्रयोः'। इति मनुना प्रशस्तवेनाभिष्ठितं तदपि प्रागुत्राकन्यार्रणार्थविषयम्। याज्ञवल्काः। 'दत्तां कियां प्रान् दक्षो व्ययं ददाच सोदयम्। मृतायां दत्तमाः दयात् परियोध्यो भयव्ययम्'। वाचा दत्तां कव्यां कारण-

मनारेण हरन् दर्फ्यो भवति यञ्च वरेण दत्तं हिरस्यादिकं तत् सम्बिनं कन्यापिता दयात् वाग्दत्तायां सतायां वरो दशमादद्यात् उभयव्ययं परिशोध्य यदवशिष्टमिति। दश्चः। 'मातापिखविद्यीनन्तु संस्कारोद्यहनादिभि:। यः स्वापयित तस्येष्ठ पुण्यसंख्या न विद्यते'। मत्यसूत्री 'वलिकर्मण यात्रायां प्रवेशे नवबेश्मनः। महोत्सवे च मङ्गल्ये तत्र स्त्रीषां ध्वनि: ग्रभः'। ध्वनि: चुलुच्लुध्वनि:। दाचिणात्वास्तु 'श्रासने श्रयने दाने भोजने वस्त्रसंग्रहे। विवादे च विवाहे च चुतं सप्तसु शोभनम्'। श्रन्थत्र तु विच्छोरित्यधिक्वत्य विच्छु-धर्मीत्तरं 'नामसंकीर्त्तनं नित्यं चुत्रश्रमालितादिषु। वियोगं योघ्रमाप्रोति सर्वानयीं न संप्रयः' अतएव विष्णुपुराणम्। 'स्रुते सवालक स्थाणभाजनं यव जायते। पुरुषं तमजं निर्स्थ व्रजामि यरणं इरिम्'। विषाधर्मोत्तरे 'नासंव्रतसुखः कुर्या-षास्यं जुन्भां तथा चुतम्'। श्रीपतिरद्धमालायाम्। 'बाच्चया नरपतिर्द्धिजयानां दारकर्मस्तस्ति सुति च। बस्थमोत्त्रमञ्च-दीचणेष्विप चौरमिष्टमिखलेषु च चोडुषु'। चौरं चुरिकर्म तेन स्त्रिया अपि नखक्तन्तनम्। महाभारते 'रात्री दानं न यंसन्ति विना चाभयदिचणाम्। विद्यां कन्यां दिजञ्जेष्ठाः दौपमन' प्रतिश्रयम्'। श्रभयदिचिणुाम् श्रभयदानं तथाच रामायणं 'पर्याप्तदिचणस्यापि नाम्बमेधस्य तत्फलम्। यत्-फलं याति सन्वासे रचिते शरणागते'। शकरणे निन्हामाष्ठ महाभारते प्राणिनं बध्यमानं हि यः सक्तः समुपेचते। स याति नरकं घोरमिति प्राइमेनीषिषः'। प्रतिश्रयं प्रवा-सिनामात्रयम्। विवाहे रात्रौ दानान्तरमधाष्ठ देवल: 'राषुदर्भनसंक्रान्ति विवाहात्ययद्वश्चिषु। सानदानादिकं क्वर्यानियि काम्यव्रतेषु च'। ज्योति:सारसंप्रहे 'विवाहे तु

दिवाभागे कत्या स्थात् पुत्रवर्जिता। विवाहीनसद्ग्धा सी नियतं स्वामिचातिनी'। व्यासः। 'संपूज्य गन्धपुष्पादी-अश्चिणान् सस्तिवाचयत्। धर्मे कर्मणि मङ्गले संपामाः इतदर्शने'। गन्धादी तु विशेषमां इ विश्वाधर्मी सरे 'मास्यानु-सेपनाद्यं न प्रद्यास् कस्यचित्। प्रम्यत्र देवताविप्र-गुरुषां भृगुनन्दन'। धर्में कर्मणौति सप्तमी निर्देशाहसुका-वर्माष स्वस्तिभवन्तो ब्रुवन्तिति ब्रुयात्। यमः 'पुस्वाष्ट-बाचनं दैवे ब्राह्मणस्य विधोधते। एतदेव निरोद्धारं कुर्यात् चिवयवैश्वयोः। सोङ्गारं ब्राह्मणे ब्रुयाविरोङ्गारं मङी-पती। उपांग च तथा वैश्ये शूद्रे खस्ति प्रयोज्येत्'। सीभाग्यतिलक्षमाञ्च सत्यपुराणम्। 'गोराचनं सगोसूत्रं गुल्क गोधक्ततं तथा। द्धिचन्दनसंभित्रं ललाढे तिलकं न्यसेत्। सौभाग्याराग्यञ्जद्यसात् सदा च ललिताप्रियम्'। सस्ति। तत कन्यावरयोमीस्याद्युक्षवेन सहितं सांमुख्याचरणमाइ इरिवंश: 'प्राश्रीभिवंदियत्वा तु देविष: क्राप्यमत्रवीत्। प्रनिरुष्य वीर्याख्या विवादः क्रियतां विभा !। जम्बूलमालिकां द्रष्टुं वाञ्छा हि मंम जायतं'। तामाष्ठ ष्ठारावली 'जम्बूलमालिकाकन्यावरयोर्मुखचन्द्रिका'। सुखदर्शनमिति रभसः,वाक्ये तु 'पद्मसोमार्कप्रहणसंक्रान्यादी सुतौधके'। इलाम्निपुराणोयदाननिमित्तोक्षेस्त्रे सोमग्रहणं ऽपि पद्यति श्रवणादन्यत्र रात्रावपि पद्येखुक्केस्यम्। पहः पदस्माष्ट्रीराव्यपरत्वादविष्यम्। विवाष्ट्रादिसंस्कारकर्माण सीरेणैव वाकाम् 'पाष्ट्के पित्रक्तसं च मास्यान्द्रमसः स्रतः। विवादादौ खात: सीरो यद्वादौ सावनो सतः' दति पितामहः वचनात् 'तिधिक्रत्ये च क्रण्यादिं व्रते श्रक्तादिमेव च। विवान षादौ च सौरादिं मासं क्रत्ये विनिर्दियेत्'। इति रवाकर-

ध्रमम्मापुराणवचनाच सौरः सूर्यमंत्रमः। विनिर्दियेत् डिक्कित्। सीरे रिवराश्यक्षे खोऽपि 'संक्रान्तिविश्विते कात्ये संक्रान्तिः परिकौत्तिता। मासोक्षेखयेतरिसान् रविराग्नि-खितिस्तथा' पति गार्जात्। संक्रान्तिनिम्निके संक्रान्ति: कीर्त्तिता। उत्तेखनौयत्वेन कियता श्रत्वेव चान्द्रमासोक्षेख्य मासपदस्य तत्रैव यत्री:। इतरिसान् संक्रान्तिविश्वितर-कर्मणि। संक्रान्तेः सीरत्वेन सीरकर्मणीति यावत्। तत्र रविराधिस्थितिरुलेखनीया। तथेति मासोल्लेखोऽपि इत्यर्थः। कल्पतक्रवाकरयोग्धं द्वापरिशिष्टं 'कन्यां वरयमानानामेष धर्मी विधीयते। प्रत्यक्षुखा वरयन्ति प्रतिरक्कि प्राङ्-सुखाः। वरयन्ति गोत्रप्रवराभिधानपूर्वकं ददति प्रति राष्ट्रानि दिति अवणात्। अतएव दानधर्मीत्तरे 'सर्वेव प्राङ्-मुखो दाता ग्रहीता च उदझ्खः। एष दानविधिद्धं शो विवाहे तु विपर्यायः'। विपर्याय इति प्रत्यस्य खः संप्रदाता प्रतिषद्दीता प्राद्मखः। तथाच प्रदः 'प्राद्मखाभिरूपाय वराय श्विमिषिधी। दद्यात् प्रत्यक्ष्युः कन्यां चणे सचण-संयुतं। इति भवदेवभट्टीयसम्बन्धविवेके। प्रवराभिधान-माइ मस्यपुराणं 'तुलापुरुषदाने च तथाच हाटकाचले। कत्यादाने तथोक्षर्गे कीर्त्तयेत् प्रवराद्किम्' इति इरिश्रमं-धृताखलायनवचनं शिवदत्तप्रपौत्रौ विश्वादत्तपौत्रौ इरिदत्त-पुत्री यन्नदत्ता कन्या शिवमित्रप्रपौताय विश्वामित्रपौताय राममित्रपुत्राय रुद्रमित्राय तुभ्यं संप्रदत्तेति दृष्टार्थलात् पुंवचसां स्नप्रत्ययर्था विवचा तेन संप्रददे इत्येव प्रयोगः न संप्रदत्ति। तथाच व्यासः 'नामगोते ससुचार्य प्रदयात् श्रद्यान्वित:। परितुष्टेन भावेन तुभ्यं संप्रददे इति' नाम-प्रदेशमाइ विष्णुपुराणं 'ततस नाम कुर्वीत पितैव दशमे-

उन्हान । देवपूर्वे नराख्ये हि श्रमवर्मादिसंयुतम्। नर-माचष्टे इति नराखां नरनामस्त्राख्यवमूलविभुजादिभ्यसेति क इति जिनेम्द्रवृद्धिः चन्यतोऽपि चेति इति वरक्चिः। देव-पूर्वे देवात् पूर्वे तच 'विशिष्ट' शर्मगुत्त' शर्मा देवस विशस्य वर्भक्षाता च भूभुजः। भूतिर्दत्तस वैश्वस्य दासः शूद्रस्य कारयेत्' दति यमवचनेऽपि समुचयलब्धः 'शर्मान्तं ब्राह्मणस्य स्वात्' इति शातातपीयेन शर्मान्तता च। एवं 'षष्ठेऽन्नप्राश्चनं मासि यहेष्ट' मङ्गलं कुले' इति मनुवचनात् चूड़ा कार्या यथा कुलमिति याच्चवस्कावचनात् 'देशानुशिष्ट' कुलधर्ममग्रं खगोवधमें न हि संत्यजेच' दति वामनपुराणवचनाच । संस्कारमात्रेण कुलधर्मानुरोधेन कालान्तरिए मङ्गलविशेषा-चरणम्। श्रूद्राणां नामकरणे वसुघोषादिपद्यतियुक्तनाम-खञ्च बोध्यम्। देव्यन्तासु स्त्रियः स्नृता इति हिनातिस्त्री-परं 'शूद्रीदासान्तका: स्राता' इति वचनात् तत्पद्धशास षुंगोगाजातेस्ति ईप्रस्थयेन दास्यन्तता शूद्रे शिष्टव्यवद्वारी ऽपि तथा यत्त सर्ववर्णस्त्रीपरं देव्यन्ता इति तस प्रकरणात् दिजातिपु योगदाधास ग्रमणी वर्मणीप्रयोगस्त न व्यवसार्थः देवपूर्वे नराख्यं स्थादित्यस्य तत्परत्वानीचित्यात् एवमेव कुत्रुकभट्टः तेन वाक्येक्पि तथा कल्पना। पहं पदप्रयोगस्त 'मइमसी ददानीति एवमाभाष्य दीयते' दति छन्दोगपरि-शिष्टे तथादग्रेनात् ददानौति पर्गामिनि फले ददे इति आतागामिफले वाचम्। 'देवं गुरु' गुरुखानं चेत्रं चेत्राधि-देवता:। सिष्ठं सिष्ठाधिकारांच श्रीपूर्वं समुदीरयेत्'। इति राघउभद्दध्तप्रयोगसारदर्भनेन खर्गकाम्यत्वादिना सिष्ठोऽधि-कारो येषां तातित्यनेन जीवतां श्रीशब्दादित्वं नाम्नि सता-नामु न तथिति शिष्टाः। त्राद्यादी फलभागिनां गोवाः

खन्नेखदर्भनात् तदितरवापि तथोन्नेखाचारः एवं श्रान्ते 'बमुकामुकगोत्रे तत्तुभ्यमक' खधा नमः' इति ब्रह्मपुराणादि-दर्शनाइ यविश्रेषणत्वेन एतच्छच्दप्रयोग इति श्रव कम्यावरयो-रिति पाठक्रमात् ऋथयुक्षोक्तशाब्दक्रमस्य बलवस्वात् वर-कुलाभिधानानन्तरं कन्यीकुलाभिधानसमाचार:। इसाद्रिष्टतम् ऋषयपुर्वचनं 'वरगोव्न' समुचार्थः प्रिपतामन्त-पूर्वकम्। नाम संकीर्त्तयेद विद्वान् कन्यायाश्वेवमेव हि'। धनस्वयञ्जतसम्बन्धविवेवे 'नान्दीमुखे विवाहे च प्रपितामइ-पूर्वकम्। वाक्यमुचारयेहिहानन्युत्र पित्यपूर्वकम्। एतदेव विवचार्य कन्यां दद्याद् यथाविधि। विवाहे यो विधि: प्रोक्तो वरणे स विधि: स्मृत:। वाक्यं त्रैपुरुषिकं कार्यं त्रिराष्ट्रति-विवर्जिते'। इति वचनान्तरात् विराष्ट्रतिविवर्जिते प्रिपता-मसपूर्वकं वरणे। नान्दीसस्डिरिति कथाते इति ब्रह्म-पुराणात् नान्दीमुखे पुतादिसम्बीनामादिकारणक्षे विवाहे. विवाष्ट्य विशेषणन्तु विवाष्टादेव पुत्रादीनां लाभन्नापनाय चकारस्वर्धः प्रन्यव प्राप्तिपिवादिक्रमव्यवच्छेदाय नान्दीमुख-पदस्य याद्यपरत्वेऽनेकवचनप्राप्तिष्टपूर्वकाभिलापबाधापत्ते: वाकाभेदापत्तेस । एतदिति प्रियताम हपूर्वकं वाकां तम ऋषयुक्षवचनात् वाचानामान्तमिति न तु संप्रददे ददानि वेत्यन्त' 'सक्तदंशो निपतित सक्तत्वन्या प्रदीयते। सक्तदाञ्च ददानीति बीखोतानि सक्तत् सक्तत्' इति मनुवचनात् 'वेदार्थोपनिबन्धत्वात् प्राधान्यं हि मनोः स्नृतम्। मन्वर्थ-विपरीता या सा स्मृतिन प्रशस्यते'। इति हहस्यत्युक्तेय प्रव च पारस्करेण विष्ठः शालायामुपलिप्ते देशे उद्दुतावेचिते प्रक्ति-स्पसमाधायिति स्वात् प्रधानग्रहाङ्गनेऽितृनस्यापनानन्तरं कुमार्थाः पाणिं रुह्योयात् विषु विषु उत्तरादिषु इति सुवा-

सरिण पाणियष्टणविधानात्। यजुर्वेदिनां सामगदेयकाचा-यस्योऽपि दानात् पूर्वमिल्खापनम्। विषु विषु उत्तरादिषु नवसु नचत्रेषु। तत्रथ ज्योतिषानुत्रेषु प्रिताश्रवणा-धनिष्ठाश्चिमीनकाचेषु निर्पेक्षकर्मत्वे यजुर्वेदिनां विवाष्ट दति। तम्र पर्य क्रमः प्राक्ष् कार्य वराय प्रत्यक्षु कः संप्रदाता एकादशीतखोक्तप्रमाणं सर्वकर्मसाधारणं चीम् नमी नारा-यणाबेत्युचार्य्य नत्वा' भोम् तिहक्तीः परमं पदं सदा पर्यान्त स्रय:। दिवीव चचुराततम्' दत्यनेन विच्युं संस्रास चीम् तसदिखुचार्थ च तिलकुश्रवयसहितं जलं गरहीत्वा चय प्रमुवे सासि प्रमुवराशिखे भास्वर्ऽसुवपचेऽसुवतिथी त्रमुकागोलोऽसुकदेवग्रमा सर्गकामो विष्णुप्रौतिकामो वा द्रख्यमं सञ्जदुश्चार्थः प्रमुक्तगोवसः प्रमुक्तप्रवरसः प्रमुक्तदेव-शर्मणः प्रणीत्राय प्रमुकगोत्रस्य प्रमुकप्रवरस्य प्रमुकदेवशर्मणः मीवाय प्रमुक्तगोषस्य प्रमुक्तप्रवरस्य प्रमुक्तदेवप्रर्भेषः पुत्राय त्रमुकागोत्राय त्रमुकप्रवराय त्रमुकदेवधर्मणे वराय त्रमुकः गोवस्य अमुकप्रवरस्य अमुकदेवधर्मणः प्रपौव्रीम् अमुकः गोत्रस प्रमुकप्रवरस्य प्रमुकदेवग्रमणः पौत्रीम् प्रमुकगोत्रस्य प्रमुकप्रवरस्य प्रमुकदेवप्रमेणः पुत्रीम् प्रमुकगोत्राम् प्रमुक-प्रवराम् प्रमुकीदेवीभित्यन्तं विश्वचार्थ सासक्वारां वका-च्छादितां प्रजापतिदेवताकामेनां क्यां तुभ्यमचं सम्म-दरे। इति दद्यात् परार्थं चेहदानीति विश्वेषः प्रमुक्तगोव दुखादी बडाम्ततानिहें यस वीरेखरवामदत्तादयोऽप्रेवं विवाहे दानासरमधा हमाद्रिष्टतं व्यासवचनं 'ग्रहणो दाइसंक्रांकित याचार्तिप्रसबेषु च। दानं नैमिनकं प्रेयं रावाविष न दुष्कृति'। विवाहप्रवर्त्तने रजीयोगेऽपि होमा-दिकं कार्यं तथा च स्टब्स्यका करे हुदया श्रवस्ताः 'विवाई

वितते तन्त्रे होमवाले उपस्थित। कन्याया महतुराशमहेत् वार्थ श्ववित्त याश्विताः। श्वापयिता तु तां कव्यामचैयित्वा थवाविधि। दुलाव्यक्षेव साजांच ततस्तका प्रवर्तयेत्'। चुलाचाच्याचुतीसावेति यज्ञपार्थः सन्त्रानादेशे गायत्री इविषी नादेशे पार्चिमिति कात्वायनस्यान् बायत्र्याष्ट्रीम पति पश्यति:। श्रात्रुा खुषायै वस्त्राहिदेयसाह हरिवंधः 'खवां प्रयुक्तगरियो स्वां हृदा समध्यमाम्। भिरवपानेच पूजवामास सुन्दरीम्'। मनुः 'पर्धस संग्रहे चैनां व्यये चैव नियोजयत्। शौचे धर्मे प्रमाति च पारिणाव्यस्य रचले'। पारिणाव्यस्य ग्रष्टीपकरणस्य श्रव्या-समादेः। 'पानं दुर्जनसंसर्गः पत्था च विरष्ठोऽटनम्। खप्नो-अध्ययस्वासस नारीणां दूषचानि वद्'। इसस्रातः। ऋतु-कासाभिगमनं पुंसा कार्थ्यं प्रयक्षतः। सदैव वा पर्ववजं कीनामभिमतं पि तत्'। कूर्मपुराणे 'ऋतुकाखाभिगामी खात् यावत् पुत्रो न जायते'। विशाधमीत्तरे 'मन्डनं वर्जयेकारी तका प्रोधितभक्ति। देवताराधनपरा तिष्ठे-इर्ल्डिते रता। धारयेकाङ्गलार्थाय किचिदाभरणं तथा। न जातु विधवावेग्रं कदाचिद्धि धारयेत्'। तथा 'येनेच्छे-षिपुलां प्रीतिं तेन सार्धमिरिन्दमः न कुर्यादर्यसम्बन्धं दार-सन्दर्भनं तथा'। ऐमाद्रिष्टतानियुराचम् 'प्रप्रजायान्तु कच्चायां न भुजीत बदाचन। दीश्वित्व सुखं दृष्टा किमर्यमनुगी-पति। सहासत्त्रसमाकीणांकास्ति ते नरकाइयम्। तीर्णस्व' सर्वषु:खिभ्यः परं स्वर्गमवाप्तर्शि। प्रतएव पादिपर्विष गान्धारीवाक्यम् 'एकाग्रताधिका कच्या भविष्वति कनीयसी। ततो दीष्टिनजाक्षोकादवाक्षोऽसी पतिर्मस्'। कामधेनी षाहित्यपुराणं 'विषां' जामातरं मन्ये तस्य मन्युं न कारयेत्।

चप्रजायान्तु कन्यायां नाश्रीयात्तस्य वै ग्रहे। ब्राह्मदेया विशे वेण नैव भोज्यं सदैव तु'। मत्यसूत्रो 'भुता पिष्टग्रहे कान्या भुङ्क्ते खामिग्रहे यदि। दीर्भाग्यं जायते तस्ताः अपन्ति कुलनायिकाः'। दश्वः। 'धनाश्रमी न तिष्ठेसु दिनमेक-मपि दिज:। पात्रमेण विना तिष्ठम् प्रायश्वित्तीयते त्वसी। जपे होने तथा दाने स्वाध्याये वा रतः सदा। नासी फर्ल समाप्रोति कुर्वाणोऽप्यायमच्यतः'। विषापुराणच 'व्रतेषु लीपको यस पात्रमाहिच्यतस यः। संदंशयातना मध्ये पत-तस्तावमाविषे । श्रव शात्रमाविष्युतस्य य इति सामान्येन दोषाभिधानात् शूद्रसापि तथात्विमिति पूर्ववचने हिज इत्युप-लक्षणम्। शूद्रखाष्यात्रममाष्ट्र पराशरभाष्ये वामनपुराणम्। 'चलार पात्रमासैव ब्राष्ट्राणस्य प्रकीर्त्तिताः। मार्हस्यं ब्रह्म-चर्यञ्च वानप्रस्थञ्च भिज्ञुकम्। चित्रयस्यापि कथिता षाश्रमास्त्रय एव हि। ब्रह्मचर्थेष गाईस्यमाश्रमहितयं विश:। गाईस्यमुचितस्वेकं शूद्रस्य श्रणमाचरेत्'। श्रणः मुसावरूपम्। पत्र विशेषयति भविष्यपुराणं 'चत्वारिंशदु-वसराणां साष्टानाच परे यदि। स्त्रिया वियुच्यते कश्चित् स तु राष्ट्रात्रमी मतः। षष्टचलारिं घदव्हं वयो यावस पूर्विते। पुत्रभार्यावियुक्तस्य नास्ति यज्ञाधिकारिता'। एवञ्च प्रौढ़कन्याया दोषदृष्या विवाशार्थं यथा सशागुरी: सिपण्ड-नापकविधिकारस्तथाऽनाश्रमिणोऽपौति। एवच प्रत्यवायः श्रुते: कम्बासाभसस्वेऽपि स्वेच्छ्या विवाहाकर्त्तुजेष्टस्य कामतः कारिणस्तथिति प्रागुत्तक्रन्दोगपरिश्रिष्टेन परिवेदने पर्यादस्तत्वात् तथाविधच्येष्ठे कानिष्ठस्य विवाहे परिवेदन टोषो नास्तीति। पैठीनसिः। 'प्रलाभ चैव कन्यायाः स्रातनव्रतमाचरेत्'। एतच सन्नासानधिकारिणः तद्धिकारी

तु गीतासुबीधिन्यां विशिष्ठोतः 'प्राणे ग्रते यथा देशः सुख-इ:खे न विन्दति। तथा चेत् प्राचयुक्तोऽपि स केवस्थान्त्रमे वसत्'। चनाव विश्विद्धि 'ग्रहस्थो विनौतवेग्रोहकोषहर्षी गुक्षात्वातः बाला प्रमानाचे यीसस्ट्रेयुनासवरव्यस्कां सहयों आयां निन्देत' इति सहस्र इति भाविनि भूतवदुप-चारसदर्भप्राखर्यः तैवाकतदारोऽपि गाईस्यमक्रुवाना-अमानारतिहसी यहस्वधमें चु पिक्षित्रयते इति यश्चपार्भ दति कस्पत्यः 'न समानगीतां न समानप्रवद्धां विन्देत' दति विश्वस्ताही नवःपर्यदासपरता वैधविषयकत्वात् प्रसच्य प्रतिषेधपरता च निन्दाप्रायज्ञित्ताओं राग्प्राप्तिवयक्तात् पर्वेष स्टब्सिममनवत् सतएव भार्याश्रद्धो युपाइवनी-यादिवदलीकिकाइसङ्ग पलीकिकासंस्कारतुका स्कीवचन: सविक्समतिसमानाष्ट्रीदेशु परित्यानप्रायिक्त-श्वतरद्वष्टार्थनिषदाषु भार्कात्वमेव नोपपदाव तेन तथा-षिविद्रगदिदोषानिषात्तिः धर्मकर्मानुषयोगस 'नोइइक्क विसां क्रमां नाधिकाकीं न रोगिकीम्। नासोमिकां नातिस्रोमां न बाचासां न पिक्साम्। नर्ज्यसनदीनास्रीं नान्मपर्वतनामिकाम्' इस्वादिना निविद्वासु 'मनुष्यदेव-जालीमां श्रमाश्रभनिबेदकम्। सत्त्रणं इस्तपादादी विहितं वेधसा विव' इति मद्यपुराणा ख्नाश्मस्चकलेन दृष्टदोषासु भार्यात्वसुववयते। किन्तु दृष्टदोष एवेति मीमांसकभाष्य-कारेषावि सुत्यधिकार्थे छत्नं ये दृष्टार्थास्त्रे तत्वैव प्रमाणं येतु षहष्टार्था स्तेषु वैदिषाशस्य एव प्रसाणिसित । सतः न निष्क्रयविसर्गाभ्यां अस्भिक्ति विसुचते । निष्क्रयो विक्रयः विसर्गस्थागः। कात्वाग्रनः। 'दासो नोदात्वदासी या सापि दासीत्वमाप्रयात्। यसाहर्त्ता प्रमुख्यसाः स्वास्यधीनः प्रमु-

मैतः'। पदिन्यायात् सप्रतियोगिकदासपदात् यो यस्य दासः तेन तहासी परिणीता तस्य दासी भवतीत्यर्थः। तहासी च हिविधा कास्यापि न दासी प्रन्यस्य दासी वा। तत्र पूर्वा सर्वधैव दासीपरत्वे तत् प्रभोरनुमत्या दासी तदनुमत्या न दासी न वा तत्पति:। कन्यं खरस्य वड्वाक्ततोदासस्तयो-स्तत्त्रभुतखलात्। वड्वादासमाद्द नारदः। 'भक्तदासस्य विज्ञेयस्त्रयेव वडवाज्ञतः'। भन्नेनाचेन दासः वड्वादासी तया कतः तत्तक्षोभादक्षीक्षतदास्य द्रत्यर्थे दति रक्षाकरः। 'व्यक्तमा इ इ इ स्पतिः' यो भुङ्को परदासी नु स जेयो व इवा-क्ततः। कर्मतत् खामिनः कुर्याद् यथादेन सतो नरः'। तत्खामिनो दासौखरस्य ततस तयोरपत्य' हयोरेव स्वामिनो-विभाज्यं रताकरादयोऽप्येवम्। यत्तु 'कोघवाताऋतं वीजं यस्य चेत्रे प्ररोहति। चेत्रिकस्यैव तहीजं न वप्ता फलमईति। एव धर्मी गवाखस्य दास्युष्टाजाविकस्य च। विरुष्ट्रमिष्टिषाः णाश्च विश्वेयः प्रसवं प्रति' इति मनुवचनं तत्र दासीपदं परोढ़ापरम्। तस्यामन्येन जातो दासीभर्तुर्न वीजिभर्त्ः। द्वारीत: 'गर्भिणीमधोवर्णगां शिष्यसुतगामिनीं पापव्यसनाः सत्तां धनधान्यचयकरीं वर्जयेत्'। यमः 'खच्छन्दगा हि या नारी तस्यास्यागी विधीयते। न चैव स्तीबधः कार्यो न चैवाक्कवियोजनम्'। हन्द्रस्यतिः 'न्द्रीनवर्णीपभुक्ता या त्याच्या बध्यापि वा भवेत्' विशेषयति मिताचरायां स्मृतिः 'ब्राह्मणः चित्रयवियां भार्याः शूद्रेण सङ्गताः। श्रप्रजास्तां विश्वरानि प्रायश्चित्ते न नेतराः' एतत् बलात्वारविषयमिति ।

> द्रित वन्द्यघटीयश्रीरघुनन्दनभष्टाचार्थ्यविरिचते स्रुतितस्वे विवाहतस्व' समाप्तम्।

## व्रततस्वम्।

--

प्रणम्य सिंदानन्दं रामं कामदमी खरम्। व्रततत्त्वं सुदे विश्वावित्तं श्रीरघुनन्दनः। श्रव्र व्रतविधिः। तदारश्चप्रतिष्ठाकालमा इत्योतिषे। 'गुरोर्भृगोरस्तवाल्ये वार्षके सिंहके गुरी'। इति वृष्टे बाले दिनश्चयमित्यन्तं मठप्रतिष्ठातत्त्वे द्वसन्धेयम्। बुधाष्टमोव्रते विश्वेषो राजमार्त्तग्होत्तो यथा 'दिजेन्द्रसुतसंयुक्ता पूर्णा या च सिताष्टमी। तस्यां नियमकत्तारो न स्यः खिण्डतसम्पदः। पतङ्के मकरे याते देवे जाग्रति माधवे। बुधाष्टमीं प्रकुर्वीत वर्जियत्वा तु चैवकोम्। प्रसुप्ते च जगन्नाथे सन्ध्याकाले मधी तथा। बुधाष्टमीं न सुर्वीत कता हन्ति पुरा क्रतम्'।

श्राव चैव समाहितः। स्थादिदेवताभ्यस्य निवेद्य व्रतमाचरेत्। व्रतचर्यं तथा शौचं मस्याद्यामिषवर्जनम्।
व्रतेष्वेतानि चलारि वरिष्ठानौति निस्रयः'। श्रव प्रातरित्यस्य भुक्षोत्यव नान्ययः। किन्तु व्रतमित्यनेनांन्ययाय्यवहितलात्। 'प्रातः सङ्ख्ययेदिद्दानुपवासुव्रतादिषु। नापराह्वे
न मध्याङ्के पित्रकालौ हि तौ स्नृतौ'। इति वराहपुराणवाक्यलाः । ततस्याभुक्षा प्रातराहारमिति 'सुनिभिर्दिरयनं
प्रोक्तं विप्राणां मत्येवासिनां नित्यम्। श्रहनि च तमस्वन्यां
सार्द्वप्रहरयामान्तः' इति स्नृतौपरिश्रिष्टादेवाहारं पूर्वदिने
काला परदिने स्नाला शाचम्य स्र्यादिदेविभ्यो निवेद्य। श्रोम्
स्र्यः सोमो यम इत्यादि मन्त्रेण सात्रिष्टं प्रार्थं व्रतमाचरेत्। ततः सङ्क्षयेत् यदा स्र्यादिदेविभ्यो निवेद्य पूज-

नीयद्रव्यादि दस्वा व्रतमाचरेत्। व्रतं कुर्व्यात् तिहधानस् यान्तिपर्विष 'रहीत्वीषुखरं पात्रं वारिपूर्णसुदशुखः। उपवासन्तु रुष्कीयात् यद्या वाय्ये व धारयत्'। कर्मादी स्विवृत्तामा अक्षपुरायम्। यस्य दीयते भाष्य-मिलाहि नवग्रहपूनासाह मध्यपुराणम्। नवग्रहस्य ज्ञला रत्नादि आदिलादियुजामाच पद्मपुरायम्। 'पादिल् जनसम्बद्ध देशे रहे यदाक्रमम्। सारायगं विश्वकार्यम् भक्ते च जुलदेवताम्'। यस् 'देवताकी यदा जोसात् अणे-यस न पूजरोत्। तदा पूजाफलं इन्ति विश्वराको गुग्रा-भिपः'। इत्यनेन गणेशपूजनस्य नित्यत्वसुक्तम्। तत् स्यो -तरपरम्। जुलदेवतेत्यत्र जुलाख्याजसण्म्। 'त्रतयस्तिवा-हेषु श्राहे होमेऽर्चने अपे। पारको स्तकं न सादनारको तु स्तकम्'। तत्र विशेषयति सम्बद्धपुराणम्। 'गिभेणो स्तिका नक्षं कुमारी च रजखला। यदाश्वा तदाम्येन कारयेत् क्रियते सदा। उपवासायक्री तु भोजनं कुर्वीत 'उपवासेष्वयक्तानां नक्तं भोजनिम्बते'। इति वचनाकारात्। श्रश्वा पूजां कार्यत्। कायिकचोपवासादिकं सदा ग्रह्या-शहया च स्वयं क्रियते। गरुड्पुराणम्। भार्या भक्त्रतं कुथात् जायायास्तु पतिस्तम्रा। प्रसामर्थात् प्रयोस्ताभ्यां व्रतभक्को न जायते। पूर्वां वा विनयोपेतां भगिनीं भातरं तथा। एषासभाव एवान्यं ब्राह्मणं विनियोजयेत्'। पारथ-व्रतस्य प्रसमाप्ती सर्गेऽपि तरफलप्राप्तिमाष्ट्र प्रक्रियाः। 'यो मदर्षं चरेडमें न समाप्य सतो भवेत्। सतत् पुर्याप्रतं प्रेल प्राप्त्रयात्रात्रवात्र्यं प्रत्यात्रयात्र्यं भीभाक्योद्यात् प्रमादादा व्रतभक्ती यदा भवेत्। उपवास्त्रयं कुर्यात् कुर्यात् वा नेशसुग्रहनम्। वपनं नैव ,नारीमां नानुसन्धा जपादिः

कार्। न गीष्ठे ययनं तासां न च दध्याहवाजिनम्। सर्वान् किशान् समुद्रुत्य छैदयेदकुलिहयम्। एवमेव तु नारीणां सुष्टमुष्टनमादियेत्'। इति गोवधप्रकरणे विवेचितम्। 'प्रायिक्तमिदं कात्वा पुनरेव व्रती भवेत्। पूर्वं ग्रष्टीत्वा सङ्ख्यं प्रमादान्नाचरेद् यदि । जीवन् भवित चण्डालो स्तः खा चाभिजायते'। इति प्रायिक्तविवेकधृतवचनम्। 'प्रथ सप्भयं व्याधिःप्रमादो गुक्यासनम्। प्रवृतद्वानि कथ्यन्ते दैवतानि च प्रास्त्रतः'। प्रथ कथात्रवणमाह देवीपुराणम्। 'तद्यानं तस्त्रपः स्नानं तत्कथात्रवणादिकम्। उपवासक्ततो द्वेते गुणाः प्रोक्ता सनौषिभिः'।

ष्यय व्रतप्रतिष्ठाविधि:। श्रीभगवानुवाच। 'गोपया-रामसेतूनां मठसंक्रमवैश्मनाम्। नियमव्रतक्षच्छाणां प्रतिष्ठां शृणु सत्तम। ब्राह्मीयण विधिना विक्रिं समाधाय विचचणः। शिलां पूर्णेघटं कांस्यं समारं स्थापयेद्बुधः। ब्रह्मन् सर्वे समासाद्य अपयेद यवमयं चन्न्। चीरेण कपिलायास्त तिहणोरिति साधकः। प्रणवेनाभिघार्थ्याय दर्था संघष्टये-त्ततः। साधियत्वावघार्याय तिहिणोरिति होमयेत्। व्याष्ट्रत्या चैव गायत्रा तिष्प्रासिति होमयेत्। विश्वतसत्तु बाव-दाय होमयेत्रया' श्री भूरम्नये खाहा ,श्री प्रजापतये खाहा भी भन्तरीचाय खाहा श्रीं दी: खाहा श्रीं ब्रह्मणे खाहा श्रीं पृथियो खाडा भी महाराजाय खाडा भी सोमं राजानमिति जुड्यात्। घी लोकपालेभ्यः खखमन्त्रेर्ड्याद्ग्रहेभ्यस। 'एवं चुत्वा चरोभीगं दद्याद्य दियां बिल्स्। ततः पलाय-समिधा डुनेदष्टोत्तरं शतम्। श्राज्यन्तु जुडुयात् पश्चात् एभिर्मन्त्रीहिजोत्तमः। ततः पुरुषसूत्रस्य मन्तराज्यन्तु शोमयेत्। दरावतीति जुद्यात् तिलान् ष्टतपरिष्ठतान्।

षुला ब्रह्मविष्यीधदेवानामनुयाधिनम्। यंदाषामापुतिपुति स्रोक्षेयानामयो पुनः। पर्वतानां नदीनाच समुद्राणां तथैव ष। इत्वा व्याष्ट्रितिधर्ववात् सुचा पूर्णाइतिव्यम्। वी षड्-क्ति मन्त्रेण वैणाविन सरोक्तम । प्रचनवाच संप्राध्य द्यादाः चार्यदिचिषाम्। तिलपातं हैमैयुत्तं सर्वस्तं गामसङ्गताम्। प्रीयतां भगवाम् विशारित्युत्सजेद् व्रतं बुधः। पारामं कारयेद् यस्तु नम्दनेषु चिरं वसेत्। मठपदानात् संसीवां प्राप्नीति पुरुषः सदा। सेतुप्रदानात् प्रमुख्य सीक्रमाप्नीति मानवः। प्रपादानास् वाष्णं सोकामाष्ट्रीत्यसंग्रयम्। संका-माणान्तु यः कर्त्ता दुर्गतिं तरते नरः। खर्गसोने च निवसेत् रष्टकारामस्त्रा । गोमार्गस्य तथा कर्ता गोसीके क्रीड्से चिरम्। नियमव्रतन्त्रद्याति विश्वासोकं नरोत्तम। क्रेच्छ-स्तत् स्वर्गमाप्नोति सर्वपापविवर्जितः। सनेन विधिना मर्श्वः सम्पूर्ण पालमाप्र्यात्। इयं प्रतिष्ठा सामान्या सर्वसाधा-रणानचम्। कर्त्तव्या देशिकेन्द्रैस्तु प्रतिष्ठा यस विचते। द्रित संचेपतः प्रोत्तः समुदायविधिस्तव। सर्वेषामेव वर्णानां सर्वेकामफलप्रदः। सर्वेषुत्रोषु कर्त्तव्या प्रतिष्ठा विधिना वुधै:। पालाधिभिस्वप्रतिष्ठं यसामिष्णलस्थते'। प्रति ष्ट्रयापि समुदायप्रतिष्ठापटसः। ब्राह्माण वैदिकेन खग्रहो-निति यावत्। शिरोति छद्खलोपसत्त्वाम्। कांस्वम् प्रामिः प्रणयनार्धम्। कांस्वे प्रान्तिप्रणयनमाष्ठ् रष्ट्रश्रासंचर्रे। 'ग्रभं पाचना कांचां खालेगामि प्रचयेद बुधः। तस्वाभावे गरावेष नवेनाभिमुख्य बम्। सर्वतः पाणिपादान्तः सर्वतोऽचि मिरोमुख:। विम्नक्यो महानन्नि: प्रकीत: सर्वकर्मस्' एवः चान्त्रियचयनानुन्तरं सर्पत इत्यख पाठो युक्तः। प्रचीत इति मक्तिकात्। प्रका कापनानकरम् एति धानं व्यथ

सात्। यत च पाकाङ्गलात् साइसनामान मिलमाइ राष्ट्रासंयहः। 'प्रायिक्ते विश्वयेव पाक्यक्रो तु साइसः। पूर्णां खुलां खुलाम यान्तिके वरदस्तथा। बाइय चैव होतवां यत्र यो विश्वितोऽनलः'। प्रायश्वित्ते श्वीमकर्भवेगुष्य-बमाघानायं प्रायिक्तासमामायाष्ट्रतिशोमादी। तथा क्रन्दोबपरिधिष्टम् । 'यत ब्याष्ट्रतिभिद्यीमप्रायिक्साताको-भवेत्। चतसस्तव विज्ञेया स्त्रीपाणित्रष्टणे तथा। श्रीप वा द्वातमित्वेषां प्राजापत्वापि वा द्वितः। द्वीतव्या चिविंबाच्योऽयं प्राथित्रविधि: स्नृत:'। पत्र ब्रिविकत्य दत्यभिधानात् क्षामणां भवदेवभद्दोत्त्रयाव्यायमहोसी निष्प्रासाणिकः। ग्रमासुकारने द्रहागच्छागच्छ द्रस्यचार्थ यवाभावे ब्रीह्यादि-रिय। 'इविष्येषु यवा मुख्यास्तदनुत्री इयः स्नुताः। माषको-द्रवमीरादीम् सर्वाभावे विवर्जयेत्। यथोन्नवस्वसम्पत्ती प्राष्ट्रां तदनुकारि यत्। यवानामिव गोधुमाब्रीष्ठीणामिव गासयः'। इति छन्दोगपरिशिष्टात्। तत्र गोभिलेन प्रथ इविनिर्वपति ब्रीष्टीन् यवान् वा कांच्ये चक्खाच्यां वा प्रमुखें त्वाजुष्टं निर्वपामीति देवतानामोद्देशः। सञ्जद् यजुवां हुयात् हिस्तृष्गीमित्यनेन निर्वापन्नमाभिधानात्। सामगेन तमातं कर्तव्यम्। प्रत्न च विषावे त्वाज्ञष्टं निर्वेपामीत्वनेन वजुवा चक्षम् इत्यभिधानात् इवनीयनिर्वापनादिचत्निस्यतिः कर्त्तेचा। तत्र क्रन्दोगपरिशिष्टम्। 'देवतासंख्यया रहा-निर्वापांस प्रथक् प्रथक्। तृश्वी हिरेव रहतीयाहोससाचि प्रयक् प्रयक्'। यवादिनिर्वापः पनुनिर्वापस्तन्त्रेणैव शोमेऽपि पृथक पृथमिति। पासस्यादिपुरुषदोषेच ग्रष्टीततस्तुसेनापि मन्त्रेशापि निर्वापादिनं समाचरन्ति याज्ञिकाः। 'धाते म्बे तथा चित्र सामाच्ये मामिन तथा। यत्रे मन्दाः

प्रयोक्तव्या मन्त्रा यज्ञार्यसाधकाः'। इत्युक्ते मान्त्रिके मन्त्र-साध्ये पवचातादी तत्काले न्यूने मन्त्रं पाठाभावे मन्त्राः प्रयोक्तव्याः। कपिलाया सभावे सन्यधेनोरपि घृतेन सप्रणव-मिश्रणोरित्यनेन पृतेनाभिघार्थ दर्था दिचणावर्तेन संमित्र-वेत्। दवीं च प्रादेशप्रमाणां द्वाकृ लिक्तारा याश्चा। द्रभाजातीयमिषार्षप्रमाणं मेचणं भवेत्। 'हत्तं वार्चभ प्रथुप्रमवदानिक्रयाचमम्। एषैव दवी यस्त्रत्न विश्वेषस्तमसं सुवै। दवी दाङ्गलपृष्यगात्ररीयोनस्य मेस्रणम्'। इति क्रन्दोगपरिशिष्टात्। इभार्त्वप्रमाणं प्रादेशहयसिभास्य प्रमाणं परिकौत्तिंतम्'। इति छन्दोगपरिधिष्टोक्ते:। ष्रधेखनेन खग्रह्योक्तयोषकर्मसमापनानन्तरं प्रक्रतश्चोमः। यत्र बहु-देवताक्चक्होमादुपघातहोम:। 'चरौ तु बहुदैवत्यो होम: स्यादुपघातवत्'। इति इन्होगपरिशिष्टधतवचनात्। उप-घातलचणमार एश्वसंग्रहः। 'पाणिना मेत्रणेनाथ सुवेषैव तु यहिवः। इयते चानुपस्तीर्था उपचातः स उच्यते। यद्यप-घातं जुदुयाचरावाच्यं समावपेत्। मैचणेन तु होतव्यं नाज्यभागो न स्विष्टिक्षत्'। श्रनुपस्तीर्य्यत्यनेन सुचि यञ्चतुरा-वर्तः पश्चावत्तं ष्टतोपस्तरणादिकं तदव नास्ति तेन मेश्चणाः दिना सक्षद् ग्रहीत्वा, होतव्यं प्रक्ततहोसात् प्राक् विक्रपूजन-मास मार्क गड़ेयपुराणम्। 'पूजयेश्व ततो वक्कि' दद्याश्वाप्याः चुतौ: क्रमात्'। तत इति वक्केनीमकरणध्यानानकरम्। होमानुष्ठाने स्मृति:। 'मस्त्रेणोङ्कारपूर्तन स्वाहास्तेन विच-चणः। खाडावसाने जुडुयाद्यायन् वै मन्द्रदेवताम्'। ततस्त-हिश्गोरिखनेन चर्णा होमयेत्। एवं व्याष्ट्रस्या प्रस्थेकं भूरिखादिना गुयवपादिना साविवपा ति हपासीति ति हपासी विपख्यवोजाग्यवांस द्रत्यादिना विश्वत दति। विश्वतश्रद्धात

विश्वतीमुख इत्यादिना वेदाबै: श्रामिमीसे इत्यादिना द्वितोर्खेका दलादिना पम प्रायाहीलादिमा ग्रह्मोदेवीत्या-दिना भूरमये द्रवादाष्ट्रभिः ततः स्रोमं राजानमित्वादिना ततो सोवपासेख इत्यादिना सस्ममस्यादिक्-पासमन्तै:। तत्र सामगानाम् इन्द्रस्य वातारमिखादिना ध्यनेश प्रिन दूतं हणीम हे द्रत्यादिना यमस्य नाके सुपर्ण-मिलादिना निऋतिविष्यान्तिनिऋतीनामिलादिना र्या-नस्य प्रभित्वाशूरणोनुम इत्यादिना ब्रह्मणो ब्रह्मयन्नानां प्रथमित्यादिना। पनन्तस्य चर्षणौष्टतिमत्यादिना। तथाच गोभिनीयकर्मप्रदीपे। 'वातार मन्द्रमिक्सम्ब परिकारितः। अग्निं दूतं हणीमहे वक्कमेन्द्रो यसस्य वै। माने सुपर्णमित्यादिविष्याचि निऋतेस्तथा। ष्टतवतीति ार्णस्य वातु पावातु भेषजं वायोर्मन्तः समुहिष्टः सोमं ाजानमिल्यूचा सोमस्य मन्त्रः किंगतस्वभिलेतीश उच्चते'। श्ये र्यानस्य 'ब्रह्मयत्तानां प्रथमं ब्रह्मणः परिकीर्त्तिः'। विषोद्यतिमिति। च सर्पस्य समुदाष्ट्रतिमिति यहेभ्य नव-ाहेभ्यः। खमन्तैः सर्ववेदसाधारणैः। सूर्यसाक्षणेनित्या-दना। सोमस्याप्यायेत्यादिना। मङ्गलस्यान्निम्द्री दत्या-देना। नुष्याम्ने विवस्तेत्वादिना। तृष्ट्यतेः हृष्ट्यते रिदीयेत्स्हादिना। ग्रमस्य म्रमन्तेऽन्य द्रत्यादिना। ग्रनेस्टस्य बोदेदी रिखादिना। राष्ट्री: कयानसिबेत्यादिना। केती: ति अविव्यादिना। तथाच मक्यपुराणम्। भाक्तणोनित यिंग कार्यो विजानता। श्राप्यायस्रेति सोमाय कित जुड्यात् पुनः। चिनमू द्वीदिवो मक्सिति भौमाय ीस्येत्। पक्ने विवस्तदुष्य पति सोमसुताय च। इष्टस्त दिवीयारधेनेति गुरोर्भतः। यक्तन्तेऽन्यदिति यक्तप्यापि

निगचते शनैसरायेति पुनः शक्रोदेवीति होमयेत्। श्वित्र प्राभुवदूतीराष्ट्रोक्टाष्ट्रतः। केतुं क्रम्बनिति कुर्यात् केतू-नामुपशान्तये'। एवं चक्होमं समाप्य चक्शेषेण पाचादिः दिक्साः पायसबिलं दद्यात्। तद्यथा। एष यायसबिलः भोम् प्राची दियो नम इत्यादिना दिचायायै दिये खाद्या इति श्वति-दर्भनात् इति इरिइरक्तत्वप्रदीपाभ्यां दश्रदिभागे बिलं दखात्। वस्तुतस्तु बलिप्रकरण एव प्राच्यूष्ट्वीवाचीभ्योऽष्टरप्टर्नित्यं प्रयोग इति गोभिलसूत्रे स्नीलिक्न निर्देशात् दिशां देवतात्वं बसी प्रतीयते। सत्र तु स्रवाचीतिपाठात् सुत्यन्त होमीयदिचणायै इत्यनादृत्य योम् प्राच्ये दि हे नम इति बनी प्रयुक्यते। एभि-र्मन्द्रेशिहिणोः परमं पदम् द्रत्यादि कावनान्द्रैः पाचन्दिति-ग्रब्देन समिष्ठोमस्तेषां व्यावर्त्तनात् मन्त्राकाङ्घायां प्राथमिक-त्वेन तिहणोरित्यस्य परिग्रष्ठः। ततस्तिहणोरिति सस्बेण खाहान्तेन प्रतान्नायसमित्रिरप्टोत्तरयतं जुहुयात्। पूर्वीतः मन्त्रै: पूर्वीत्रदेवताभ्यः सुवेणाडुतीजेडुयात् पुरुषसूत्रतत्त हेदोत्तस्य तत्र सामगानाम्। श्रोम् इदं विश्वोरिति प्रेचकस्र विष्णोरिति प्रकाव्यमुषलेव इति सङ्ख्यीषेति चिपादृष्टं इति पुरुष एवेदमिति एतावानस्य इति ततो विराष्ट्रिति कयान द्रत्यादि पुरुषसूक्षम्। तथाच सामधेनी सुति:। 'ददं विष्ः प्रेचकस्य विणापकाच्यस्य स्वानः' इति 'वाराष्ट्रमन्यं पुरुषव्रते चैषा वैषावी नाम सङ्गितेनां प्रयुष्त्रन् विष् प्रीगाति' इति प्रकाष्यमुषलेव सुवान इति वाराष्ट्रमन्यमिल नेन एको मन्द्रः प्रकाशितः पुरुष इत्यनेन पुरुषपद्युन्नपष मन्ताः। व्रते इत्यनेन कग्रानियव इत्येको मन्तः सामगी जुडुयात्। यजुर्वेदी तु तत्र प्रसिद्याभिः सहस्रमीर्षेत्यारि महिमाः कोड्याचुनीर्जुड्यात् दरावतीति छताकान् सक्रजुड्ड

धात्। एवं ब्रह्मानुयाविकाः खाद्या विष्णुनुयायिकाः खाद्या देशानानुयाधिथः खाष्टा एवं पूर्वीतनवयसमन्त्रेदिक्षाल-मनीर्न्ह्यात्। एवं पर्वतेभ्यः खाद्या नदीभ्यः खाद्या नदेभ्यः समुद्रेश्वः खाष्टा भू:खाष्टा भुवः खाष्टा दति खुषुयात्। ततः यिमाषासिषं ख्याखोत्तपूर्णहोमः। ततः पच्चगव्यं चर्यावं प्राया द्वाला वा हमयुक्तं, संबद्धां तिलपात्रम् चलक्कृतां गाच दिविषामाचार्याय दयात् पाचार्थेष 'उटा हरति वेदार्थान् वज्जविषाः स्नृतीरिष । श्रुतिस्नृतिसमापन्नमाचार्यः तं विदु-र्बुधाः'। इति छन्दोगपरिधिष्टात् कमीपदेष्ट्राचार्थाखेन पाचार्क्यपदं खयं होत्यपे ब्रह्मपत्क् प्रमाहोत्वपत्ते ब्रह्महोत्व-इयपरम्। खयं ब्रह्मी हो त्यामकरणपचे पुस्तकधारणपरम्। 'ब्रह्मणे दिवाणे देया यत्र या परिकीर्त्तिता। कर्मान्तेऽनुच-मानायां पूर्णपातादिका भवेत्। विदश्याद्योत्रमन्यसेद्दान-चार्डहरो भवेत्। स्वयचेदुभयं कुर्खादन्यसे प्रतिपादयेत्'। पति इन्होगपरिधिष्ठैकवाकात्वात्। एवं ब्रह्म विधिना प्रमिन-खापनादिप्रीयतां भगवान् विश्वारिखन्त कर्मसंस्नतगो-पथादिदाननियमत्रतक्षच्छादिकरणान्यतरक्षपा समुदाय-प्रतिष्ठा कर्त्तव्या समुदायस्य प्रक्तनगोपयादेः प्रतिष्ठासमुदायः। तथाच कापिलपचरावं 'प्रतिष्ठाशब्दसंसिद्धः प्रतिपूर्वा च तिष्ठते। वश्चर्यता निपातानां संस्कारादी प्रति स्थितिः'। तथाच गोपथादेवत्रकर्मसंस्कृतस्य फलजनकत्वम्। पप्रतिष्ठन्तु निषालिसिख्नाः। एतद् व्रतकर्मणा प्रीयतां भगवान् विषाु-रिति संमाप्त्यात्।

यय व्रतप्रतिष्ठाप्रयोगः। तत्र व्रतनित्यक्रियः कथान्तः व्रतं समाप्य तत्त्रहे वताप्रौतिकामो यथायित दानादि क्रत्वा योम् तत्वदित्युचार्य योम् पद्यत्यादि प्रमुक्तगोत्रोऽसुकदेवः

गर्मा तेसद्वतफ्लकामः स्तितत् चसुक्रवरप्रतिष्ठामध करिये। जीचेद्वतकारियो तदा यस्वगोव्रास्कीदेवीत्या-व्याम् रेति सक्ष्यं कुर्यात् ततो घटं संखाय एक देवान् संपुष्य गीयादिषोड्यमास्याः संपुष्य पुरुषयेत्रदा मान्दी-याचं कुर्यात्। तत उत्तराभिमुखं ब्राह्मणमुपवेष्य तसमीप षासनमानीय प्राङ्मुखी यजमानः। षोम् साधु भवानासाम् इति सताश्विवदित श्रोम् साध्वष्टमासै इति वचनम् श्रोम् यर्चियामी भवलाम् इति पुनक्ते श्रीम् यर्चेयित प्रति-वचनम्। ततो वस्त्रालक्षारगन्धपुष्पादिभिरभ्यर्षे दिवाणं जानु ध्वा पोम् पद्येखं दे प्रमुक्तमात्रममुकदेवशर्माण-मर्चितं छतैतदमुकद्रतप्रतिष्ठाकर्माच "इॉमादिकर्मकरचाट भवन्तमर् हणे योम् हलीऽस्मीति प्रतिवचनम् योम् यवा-विश्तिं कर्म कुर पोम् यथाज्ञानं करवाणीति प्रतिवचनम्। तती वेदी प्रचगव्येनाभ्यस पूर्वे पश्च चटान् घटमेकं वा संस्वाध्य प्रथमिलिखितक्रमेण भूतश्रद्धादिमधेशादिपूजां विधाय तत्तर्-टेवतां क्रमेण पूजरीत्। तती होता खरुह्योक्षविधिमा प्राम्नं संस्थाप्य ब्रह्मस्थापनानन्तरं चरुत्रपणं कुर्यात्। प्रसत् सर्वे प्रतिष्ठापदती च्रेयम्।

यय व्रतप्रयोगः। स्वस्तिवाचनं क्या स्थः सोम रति
पिठित्वा सद्ध्यं कुर्यात्। प्रवेत्वादि प्रमुक्तकामोऽस्कव्रतः
महं करिष्ये। व्रताहसी पाहसिसंस्थासृक्षित् प्रवाः
गथिति प। उदस्तु को भूत्वा एतत् कुर्यात्। पोम् यूं सः
चित्ये नमः स्विष्ठलं मार्जयत्। पोम् सः रत्वभ्यं चयेत्।
वामस्रोन स्विष्ठलं रहित्वा कुर्येन प्रचयं प्रतेतः
वतदेवतानाम सिखेत् स्रतप्रमाचं स्विष्ठलं पत्रसं सितः
त्व्छुलेनापूर्यं मध्ये वितस्युष्टं कविनं सरिद्वाचर्येन सदिहः

वितसिप्रमाणाम्ययोग्यासकानि षष्टदलानि सिततण्डुलचूर्णेन प्रमुखे केयराणि कुसुभाचूर्णेन प्रमस्वीवित्वादिपत्रचूर्णेन पीठगापाणि दन्धपुलाकजेन कला घटं संस्थाप्य सामान्यार्थे कला तदुदकेनात्मानं पूजोपकरणचास्युच्य गणेशादीन् नव-प्रशासेव पूजयेत्। ततो व्रतदेवतां पूजयेत्।

द्ति श्रीहरिहरभट्टाचार्यासज श्रीरघुनन्दनभट्टाचार्यक्तत • व्रतत्त्वं समाप्तम् ।

## दायतत्त्वम्

प्रमय सिवदानन्दं वासुदेवं जगत्यतिम्। दायभागस्मृतेस्तस्वं विक्तं श्रीरष्ठनन्दनः। निरूप्यन्तेऽत्र संचेपाद्दायभामविनिर्णयः। पिद्रक्ततिवभागय भाद्यभागिकयास्त्रया।
सनिधिकारिणो भागेष्वविभाज्यविभाज्यता। विभक्तसंग्रयक्षेदो
विभागो निक्कृतस्य च। स्त्रीधनं तिद्दभागार्डोऽपुन्नधनाधिकारिषः।

प्रथ दायभागः। तत्र नारदः। 'विभागीऽर्धस्य पित्रस्य पुत्रेर्धेत प्रकल्पाते। दायभाग इति प्रोत्तं तिह्वादपदं बुधैः'। पर्धी धनम्। पित्राः पित्रस्यन्थान्नन्थः। यत्र विवादपदे। दीवते इति व्युत्पत्ता दायभन्दः। तत्र ददातिप्रयोगो गीणः। सत्प्रविक्तादिस्वत्विनृष्टिष्तपूर्वकपरस्वतोत्पत्तिपत्तमम्यात्। न तु सतादीनां स्वत्यन्धंसपत्वको न ममेदमिति संकल्पात्मकः स्वागस्त्वास्ति। एवं तद्दने दायपदप्रयोगात् पूर्वस्वामिनः स्वत्यापनमोऽवसीयते। तत्रान्येषास्य पूर्वस्वामिसस्वन्थाधीनं

खलं जायते। 'सत्खङ्गजेषु तहामी द्वार्थी भवति'। इति बौधायनवचनात्। पित्रखत्वोपरमे पुत्रं षु विद्यमानेषु पुत्र-गतं तत्स्रतासदं धनं भवतीत्वर्थः। यत् मितासरायाम् 'जत्परायेषायं स्वामित्वास्त्रभेत इत्याचार्याः' इति गीतमवचनं तदपि पिष्टख्लोपरमेऽङ्गंजलइतुलेनोत्पित्तमात्रसम्बन्धेनान्यः सम्बन्धाधिकेन जनकधने पुत्राचां स्वामिताइनं पुत्री सभेत नान्यसम्बन्धीत्याचार्थ्या सन्यन्ते । नच प्रवस्ते विद्यमाने ं ऽपि जन्मना तद्दने पुत्रखलमिति वाच्यम्। देवलवचनविरो-धात्। तद्ययां। 'पितर्य्यपरते पुत्राः विभजेयुर्धनं पितुः। श्रसाम्य हि भवेदेषां निर्देषि पितरि स्थितं । निर्देषिऽप-तिते। श्रतएव विभागं प्रक्रम्य नार्दः। 'विनष्टे वाष्य-श्ररणे पितर्य्यपरतस्प्रहें। विनष्टे पतिते। अश्ररणे ग्रहस्थाः अमरिकते। तेन मरणपातित्यगाईस्येतराश्रमगमनः खल-ध्वंसे उपरतस्मृष्टे सत्यपि खत्वे खगतधनेच्छारहिते च पुष्ताणां विभागाधिकार:। श्रव पतितानामपि स्वधन साध्यप्राय-स्वित्तत्रुते: पातित्येन खलनाय: प्रायस्वित्तवैमुख्ये बोध्य: खल-समान-कालीने च्छाप्रागभावाममानकालीने च्छाध्वं सत्वस्परतः स्पृत्तवम्। प्रवोपेचया स्वत्वे नामिते पुनिर्म्क्या न खलिमिति बोध्यम्। तस्मात् देवलवचने पितरि विद्यमाने तदने पुत्राणामखाम्यश्रतेः 'ठत्पस्यैवार्यं स्वामित्वाद्यभेत द्याचार्याः' दति गौतमवचनम्। पिष्टख्वोपरमानन्तरमेव जन्मना पुत्रस्वत्वसम्पादनात् स्वामित्वेन तद्दने पुत्रो लभेतेत्वे-तत्परम्। न तु पिष्टस्वत्वकाले जन्मानकारम्। प्रथमवचने पित्रपुत्रेति सम्बन्धिमात्रोपलक्षणम्। दायभागः मुपक्रस्य 'पद्यी दुडितरसैव पितरी भातरस्तथा। तस्तो गोवजो वन्धः शिषः सम्बाधारिणः। एषामभावे पूर्वस

धनभागुत्तरोत्तरः। खर्यातस्य द्यपुत्रस्य सर्ववर्णेष्वयं विधिः'। इति याज्ञवल्कारोत्तेः। उत्तरोत्तर इति वीपाश्वतेः पूर्वस्येत्य-व्यापि तथा तेन यव द्रव्ये यत् स्वामिन: पुत्रत्वादिसस्वन्धा-धीनं तत्ख्वोपरमे तत्स्बन्धिनः ख्वं तत्र तं प्रति निरुद्धो दायगब्दः। पुत्रवादिसम्बन्धाधीनं न तु क्रयाद्यधीनं खत्वो परमे न तु पतिस्वत्वसमकालीनपत्नीस्वत्वयुक्तेः। तत्र विभा-गस्त सम्बन्धमारमङ्गावेन भू हिरम्बादा वृत्यसस्य एकदेशगत-खलख विनिगमनाभावात् विशेषव्यवद्वारामर्हस्य गुटिका-पातादिना प्रमुकस्येदिमिति विश्वेषेण भजनं स्वतः ज्ञापनिमिति वदन्ति तम समीचीनम्। यव श्रूख खत्वं तवैव गुटिकापात .इति क्षयं वचनाभावा विश्वतिष्यः। यत्र वा पितुर्निधनानन्तरं तदीयाखयोरेकतरमादाय भावा यदर्जितं तचार्जकस्य द्वावंशावपरस्यैकः सर्वसमातः तत्रं यदि प्राचीनधनविभागे गुटिकापातादर्जनेन स एवाखः पश्चान्नसः तटा प्रादेशिक-खलवादिमते प्रागर्जकस्यैव सोऽख इति तेनार्जितधने कयं भावसरस्य भागः। यदि चाजेकेतरेण सोऽखो लब्धः तदा तेनार्जितधनस्य समभागो युक्तः। एकस्य स्वायासेन श्रप-रस्य प्रश्वायासेनार्जितलात्। वस्तुतस्तु पूर्वस्वामिस्नलोपरमे सखन्धाविश्रेषात् सखन्धिनां सर्वधनप्रसूतस्रवस्य गुटिका-पातादिना प्रादेशिकस्वत्वव्यवस्थापनं विभागः। एवं क्रतृस-धनगतस्वलोत्पादविनाभाविप कल्पेत्रते संस्ष्टतायां प्रादेशिक-खलनाश्रक्षत्रसधनगतस्रलोत्पादाविव। एतच 'विभक्तो यः पुनः पित्रा भाता चैकत्र संस्थितः। पित्रव्येणाथवा प्रीत्था स त संस्रष्ट उच्चते'। इति हहस्यतिवचने येषामेव हि पिष्ट-भारतीय है यादीनां पिरतियामहोपार्जितद्रव्येष प्रविभन्नत्वं-सुत्पत्तितः सभावति त एव विभक्ताः सन्तः परस्ररप्रीत्या पूर्व-

क्ततविभागध्वंसेन यश्चव धनं तत्त्रम धनं तश्चवापि द्रत्येकस्मिन् कार्ये एक रहिष्ठपतया स्थिताः संस्थाः। न तु प्रनेवंद्रपाणां धनसंसर्गमात्रेण सभ्यकारिणां विण्जामि संसर्गितं नापि विभक्तानां धनसंसर्गमात्रेण प्रौतिपूर्वकाभिसन्धानं विना द्रत्यभिद्धता दायभागक्ततापि खहस्तितम्। साधारणस्रता-देव हि। 'बस्यूनामविभक्तानां भोगं नैव प्रदापयेत्'। इति कात्यायनवचनं यथात्रुतं सङ्गच्छते द्रव्यमावे खलस्यापि सभावात् प्रतएव प्रत्न चीयां न भवतीति वस्तते। एवस् 'साचित्वं प्रातिभाष्यच दानप्रहणमेव च। विभन्ना भातरः कुर्य्यनिविभक्ताः परस्परम्'। इति नारदवचनेन पविभक्तपर-स्परदानादिनिषेधोऽपि सीयादेव संगुच्छते। दानात् पूर्व-मपि तदने प्रतियद्दीष्टस्रत्वस्थावात् दानप्रहणयोरस्थावः। एवं साचित्रपातिभाष्ययोत्त्रयम्। खत्वाविशेषादेवाविभन्न-द्रव्येष यत् क्रतं तत्र दृशदृष्टे कर्मणि सवे वां फलभागित्वम्। तथाच नारदः। 'भातृणामविभक्तानामेको धर्मः प्रवर्तते। विभागे सति धर्मीऽपि भवेत्तेषां प्रथक् प्रथक्'। व्यासः। 'खावरस्य समस्तस्य गोव्रसाधारणस्य च। नैकः कुर्यात् क्रयं दानं परस्परमतं विना'। प्रव समस्तस्येतिविशेषेण कत्स्रः धनविषयक्रमेव प्रत्येकस्वलं प्रतीयते। तस्मानुस्यस्बन्धः न्तरखले सम्बन्धिसकाभात् संक्रान्तभनं तस्यापि समापीति सम्बन्धिना प्रतीयते। तद्दिमती खार्थं दानादिकं प्रतिषिद्दम्। षतो न त्वेकदेशगतस्वत्विमिति सिष्टम्। भागं विशेषयति व्रस्मति:। 'पित्रिक्षिष्ठाः पुत्राः सर्वे एव समांत्रतः। विद्याः धर्मयुतस्बेषामधिवं सब्ध् मर्हति। विद्याविज्ञानशीर्थार्थ न्नानदानम्रयेषु च। यस्येषु प्रथिता कौर्त्तिः पितरस्तेन युन्निषः'। कालभेदेनापि विभागमाच वृच्यतिः। 'एकां इति

कारयेत् कर्भ यथायेन रहे रहे'। पत्र एकस्वापि एकस्वी धात्ती सामयिकनामस्विकाणकस्व किमाणकस्व क्षित्र स्विधि सामयिकनामस्व स्वाचि वा। देशादिमेदेनापि विभाग-माच कस्वत रखाकरयोः कात्यायमः। 'देशस्य जातेः संवस्य धर्मी प्रामस्य यो स्रगः। छदितः स्वात् स् तंनैव द्रायभागं । कस्ययेत्'। स्रग्राहिति श्रेषः।

भय पिष्टक्रतविभागः। हारीतः। 'जीवसेवं वा प्रवि-भच्च वनमाययेत् हदायमं वा गच्छेत् खल्पेन वा संविभच्य भूविष्ठमादाय वसेत् यद्यपदिश्येत् पुनस्तेभ्यो रहेशीयात्' ति। हवात्रमः प्रवच्या। भनेन सत्यस्य विभागो भूयिष्ठ-ख्यप्रचणच पितुरिभिक्तिम्। विष्युः। 'पिता चेत् पुक्तान् वभजीत् तस्य खेच्छा खयमुपानेऽघे पैताम हे तु पितापुर्श्वयो-तुखं स्नामित्वम्' इति। स्नार्जितेऽपि स्नेच्छ्या म्यूनाधिक-वंभागी भन्नत्वबद्धपोष्यताचमत्वादिसत्वासत्वकारणात् यथा गत्यायनः। 'जीवहिभागे तु पिता नैकं पुत्रं विशेषयैत्। नेभीजयेत चैवैकमकसात् कारणं विना'। उत्तकारण-ृत्ये तु नारदः। 'व्याधितः कुपितसैव विषयासक्तचितनः। ायया शास्त्रकारी च न विभागे पिता प्रमुः'। विषयासक्रात्वं भगापुचलादिना यत तु स्नातर एव विभागमर्थयन्ते तत वषमभागाभावमाह मनुः। 'स्नातृणामविभक्तानां यद्युखानं वित् सह। न तत्र भागं विषमं पिता दद्यात् कथस्न । तामसमग्रेष्ट्रतं पिस्नोष्ट्रतं तदकामतो न विभजनीयम्। था मनुविषा । 'पैलकन्तु पिता द्रव्यवनवास' यदाप्रवात् । ंतत् पुत्रैर्भजेत् सार्धमकामः खयमर्जितम्'। तत् खय-जितमिति सला न विभजेदित्यन्वयः। यन्योद्यारे तु व्यमाणगञ्जवचनाद्यवस्था सामान्यविशेषन्यायात्। एतत्त

खावरविषयम्। मखादावनुषृते तु पितुरेव खाच्छन्धम्। यथा याच्चवस्काः। 'मणिसृत्ताप्रवासानां सर्वस्थैव पिता प्रभुः। स्वावरस्य तु सर्वस्य न पिता न पितामदः । पिता-मस्युतेसायनविषयमिदम्। एवच 'पूर्वनष्टाच यो भूमि-मेकसेदुदरेष्ट्रमात्। यथाभागं भजनवन्ये दस्वांत्रन्तु तुरी-यकम्' इति शक्षवचनं स्रावाच्युकृतविष्यम्। शव खयं त्रीयां यहीता भाषादिभिः सहीहर्ता यश्रीयात् षण्या विषमसृष्टं स्वात्। वितुर्भागकरणे तु चपुत्रवित्र पुत्रतुस्यांग्र-टानमाइ व्यासः। 'चपुत्राच पितुः पद्धाः समानांशाः प्रकीर्त्तिताः। पितामश्चास निर्वास्ता माहतुः । प्रकीर्त्तिताः'। एतच पदत्ते स्तीधने। यथा याज्ञवर्षकाः । 'यदि कुर्थात् ससानंत्रान् पत्राः कार्याः समांत्रिकाः। न दत्तं स्त्रीधनं यासां भववा अध्यरेण वा'। एतदचनैनवास्थतया व्यास-बचने पित् पद्धा इति नान्धयः। न च वैपरीत्वं साष्ट्रस्य त विधेनीन्यैरपसंद्वार द्वाते दति न्यायात्। तेन पुत्रकत-विभागे विमातुनीं शिता स्त्रीधने दसे तु पर्धे प्रवाशस्य पत्था देयम्। 'मधिविवस्त्रियै देयमाधिवैदनिकं समम्। न दत्तं स्त्रीधनं यस्ये दत्ते त्वहं प्रकीत्तितम्' इति विवाहे याज्ञवस्काः दर्शनेन 'बद्धनामेकधर्माणामेकस्वापि यदुष्यते। सर्वेषामेव तत् कुर्यादेकरूपा हि ते खुताः'। इति बीधायनोक्षेन तथा प्रतीतेः पितामस्थनस्य पौत्रेविंक्षारी पितामस्य सात्ववद्वागी देय इति 'पैताम हे तु पितापुत्रयो सुत्य' स्नामित्वम्' इति विशासम्। भूयो पितामशोपात्ता निबन्धो द्रव्यमेव वा। तव खात् सहयं खाद्यं पितुः पुत्रस्य चोभयोः'। इति यात्रः वल्कारेत्रस्थ। निवस पाकरादी राजादिदसं नियतस्थ मिति कलतकतं द्रष्ट्यम्। द्रयं दिपदक्षं भूसाइचर्यात्।

तथाच 'स्वावरं दिपदचैव यद्यपि स्वयमर्जितम्। असभ्य सतान् सर्वाच दानं न च विक्रयः'। इत्येतेषु निवस्थभूमि-हिपदेषु क्षितामष्ठीपात्तेषु पितुर्यथा पार्वेणपिषहदास्तिन तत्पिद्धधने सत्वं तथा तन्मरणादिना तत्स्वतोपरमे तत्-पुत्राणां पिद्धयोग्वां में सत्यपि पिद्धक्येऽ'शिता। प्रतएव व्यक्त-माइ रताकरपुतकात्यायनः। 'पविभन्ने सते पुत्रे तत्सुतं रिक्थभागिनम्। कुर्वीत जीवनं येन लब्धं नैव पितामद्वात्। सभेतां यं सिवत्रच विख्यात्तस्य वा सुतात्'। सति तु पितरि पार्वेणानिधकारात् पुत्राणां नांशिता। एवं धनिनः पीत्रस्रावेपरमे तदंशमाते प्रपीत्रणामंश्रिता। सति पीते तु मांशिता इति येश युवेभ्यः स्वधनविभागदाने स्वाच्छन्यात् यथा न्यूनाधिकदानं तथाव नास्तीत्येतत्परं न तु पितापुवयो-सुखांशित्वम्। 'द्वावंशी प्रतिपद्येत विभननात्मनः पिता। समांग्रहारियो माता पुत्रायां स्थासृते पती'। इति नारद-वचने पितुद्देशिवात्। न चैतत् स्वार्जितपित्दद्रव्यपरम्। 'तस्य स्वेच्छा स्वयमुपानेऽर्थे' इति विण्नास्वेच्छाया उद्यार-रूपाया दंत्रयनिर्णयानर्ज्ञतात् भूयिष्ठमादाय वसेदित्यनेन विरोधात् किन्तु नारदवचनं द्वावंशाविति पितामद्वादिधनः षरम्। 'पितु: प्रसादाङ्गुज्यन्ते वस्त्राखाभरणानि च। सावरन्तु न भुज्येत प्रसादे सति पैष्टके'। इति मिताचरा-धृतवचनमपि पितामइधनपरम्। पित्रा च स्वीपार्जितं खावरं दत्तं भुज्येत एवेति पन्यया मूलभूतशुत्यन्तरकत्यना-पत्तेः निवृत्तरज्ञकायामेव मातरि पितामस्धनविभागमास् हण्यति:। 'पित्रोरभावे स्नातृणां विभागः सम्पदर्शितः। मातुर्निष्ठसे रजिस जीवतोरिप शस्तते'। प्रव माखपदं विमाद्यप्रमिष पुत्रान्तरीत्पत्तिसभावनातीत्वात्।

निव्न रजसीति युतेरेतद्वनं वितामस्थनपरं न तु पिखधन-परं तब विभन्नजस्य भागदर्भनात्। यथाष्ठ इष्टस्रतिः। 'पिता सन्न विभक्ता ये सापता वा सन्नोदराः। 🚁 विश्वजास् ये तेषां पित्यभागद्वरास्तु ते। पनीयः पूर्वजः पित्रे आतः भामे विभक्तजः'। विभक्तजो विभागानम्तरं गर्भाधानेन सात:। 'यथा धने तथर्णेऽपि दानाधानक्रयेषु च। पर-च्यरमनीयास्ते सुन्नायीचीदक्रियाः'। याज्ञवस्क्राः। 'विभागसेत् पिता क्यांदिच्छया विभजेत् सुतान्। ज्येष्ठं या श्रेष्ठभागीन सर्वे वा खु: समाधिनः'। प्रतेष्क्रयेति स्वोपात्तविषयं श्रेष्ठभागेन द्विंशोषारयुक्तभागेन श्रेष्ठसमभागी पैतासस्थनविषयी प्रागुन्नवसनसासस्त्रयाद्। एवं 'चोड्व' पितु: पुद्रा रिक्षं विभजेयुनिवने रजिस मातुर्जीवति चेच्छति' इति गौतमवचनस्य मात्ररामो निष्टत्यक्षे: पैता-मद्यनगोचरत्वं तत्रयोद्ये पितुरिति पितुर्भरणप्रतीतेर्जीवति चेच्छतीत्ववापि ; चित्रदेवेच्छा प्रतीयते। तेन पितामइधने पितृहिच्छ्या विभागो न प्रत्रस्थेति सिद्यम्। एवश्व 'श्रस्वास्यं ष्टि भवेदेषां निदेषि पितरि स्थिते'। इति देवलवचनं पितुः रनुमत्या विभागविषयकमिति बौधायनवचनच पित्रधनवत् पैताम इधनपरमप्यविश्रेषात्। यदि तु निष्ठत्तर जस्कायां मात-र्थिपि दैवात् पितामस्धनं विभक्तम्। तत्र विण्यः। 'पिष्ट-विभक्ताविभागानसरोत्पद्मध्य विभागं दद्यः' इति । नेदं पितः धनवरम्। प्रागुल्लहरुखतिवचनविरोधात् हाद्यविधात् पुत्रानु-हिम्ब देवल:। 'सर्वे द्वानौरसस्येते पुकादायहरा: स्राता:। चौरसे पुनकत्पने तेषु क्येष्ठं न विद्यते। तेषां सवर्णा ये पुत्रास्ते खतीयांत्रभाषिनः। द्वीनास्तसुपजीवेयुर्पासाच्छादनसंहताः'। दायहराः पूर्णाग्रहराः। वेदासीरसव्यतिरिक्तानां सध्ये ये

पितः सवर्णास्ते सत्यौरसे त्यतौयांश्रहराः। प्रवापि विश्रेष-माइ मनुः 'त्रीरसचेत्रजी पुत्री पित्रस्किष्यस्य भागिनी। दशापरे च क्रमयो गोव्ररिक्यांयभागिनः'। सन्तिकारक-लेन धनिदेयपिण्डदाहलेन च प्रथमं पुतिकापुत्रस्य तद-नन्तरं दत्तकस्य गोषरिक्ययोभागित्वम्। क्रमणः पूर्वपूर्वाभावे परः परः इत्यं क्रमेण गोत्रधनयोर्भागिनः। श्रूट्रस्य दासीपुत्र-विभागमाष्ठ याज्ञवल्काः। 'जातोऽपि दास्यां शूद्रेण कामतो-ऽ'ग्रहरो भवेत्। सते पितरि कुर्युस्तं भातरस्वर्द्धभागि-नम्। श्रभात्को हरेत् सर्वे दुहितृणां सुताहते'। कामतः पितुरिच्छात:। श्रंशहर: पुत्राकुरतुत्थांशहर:। सति तु दी हिले तस्येव स्वीयसम्तानत्वात्। दासी पुत्रस्य प्रपरिणीता-जातलात्। तयोस्त्यांशिलं युक्तमिति। श्रनियोगोत्पन्न-चेवजस्य भौरसेन सह विभागमाह मनुः। 'यद्येक ऋक्थिनी स्थातामीरसचेवजी सुतौ। यदास्य पैद्यकं रिक्षं स तद्-ग्रक्षीत नेतरः'। एक ऋक्धिनी एकस्यां जाती ऋक्थिनी। यस्य वीजाद् यो जातः स तस्य ऋक्यं गृह्हीयात्। इतरी-उन्यवीजजो न रुष्कीयादित्यर्थः। स्त्रीधने यत् पित्रदत्तं यद्वनं स्तीयै तदी जजस्तदनं ग्रह्मीयात् नान्य दत्या इ नारदः। 'दी सती विवदेयातां द्वाभ्यां जाती स्त्रिया धने। तयोर्यंद् यस्त्र पित्रंग्र स्वात् स तद्ग्यह्वीत नेतरः'।

पयोपरते पितरि स्नातृणां विभागः। तत्र देवनः। पितय्युंपरते पुत्रा विभज्ञेयुर्धनं पितः'। पितःसकायादागतवनिमत्यर्थः। नारदः। 'यच्छिष्टं पिलदायेभ्यो दक्त्वणे पैत्रकं ।
तः। स्नात्रभिस्तिह्मित्रव्यसणी न स्थाद् यथा पिता'। पित्रदायेभ्यः पित्रा दक्तपित्र्यतंभ्यः। ऋणी न स्थादित्यनेगित्रदायेभ्यः पित्रा दक्तपित्रश्वतंभ्यः। ऋणी न स्थादित्यनेगियत्री योधनौयभित्युक्तमर्णस्थाने स्थोकर्त्तस्यम्। सत्र

मातरि जीवन्यां सोदराणां विभागी न धर्मः। यथा ग्रञ्च लिखिती। 'ऋक्थमूलं हि कुटुम्बमस्नातन्ताः पिष्टमन्तो मातुरप्येवसविकतायाः' इति । घतएव व्यासः । 'भातृणां जीवतोः पित्रीः सञ्चासी विधीयते। तदभावे विभक्तानां धर्मस्तेषां विवर्षते'। विभन्नानां स्त्रमात्रधने वैदिसकार्म-करणात्तकात्रत्वेन तद्विधिरित्यर्थः। यदि तु विभन्यते तदा मातुर्भागमाइ कात्यायनः। 'मातापि पितरि प्रेते, पुत्र-तुल्यां श्रहारिणी'। समां श्रता तु मातुरप्राप्तस्त्रीधनायाः। प्राप्तस्तीधनायास्त भागार्षं प्रागुत्तवचनात्। सोबारानुबाराभ्यां हिप्रकारविभागमा इ हहस्यति:। हिप्रकारी विभागस्त दायाः दानां प्रकोत्तितः। वयोज्येष्ठक्रमेणैकः "सभापरांशकरणना'। वयोज्येष्ठक्रमेणेत्युद्वाराभिप्रायेण। शूद्रे तु उद्वाराभावो वस्थते। समभागस्य शास्तीयत्वेऽपि उद्यारपची भक्त्यतिः श्याद्विष्दः। विभागाविभागविकत्पवत्। यथा मनुः। 'ज्येष्ठ एव तु गरह्वीयात् पित्रंत्र धनमग्रीषतः। श्रेषास्तमुपः जीवेयुर्यथैव पितरं तथा'। नारदः। 'विश्व याद्वेच्छतः सर्वान् ज्येष्ठो भ्वाता यथा पिता। भ्वाताशक्तः कनिष्ठो वा शक्त्यपेचा कुले स्थितः'। सध्यमोऽत दण्डापूपन्यायात् सिषः। सच न्यायो यथा मूषिकस्य दण्डभक्तणं दुष्करं तिवयत्ती तत् महचरितापूपभचणमिति सुकरत्वात् यथा सभाव्यते तथाः व्रापि सञ्चरितैकसिञ्चावपरिवेदौचित्यात् तक्षभाव्यतः। भतएव भविभेषानारदः। 'कुट्रखार्थेषु चीद्युत्रस्तत् कार्यः कुरते तु यः। स स्नात्रभिद्वेषणीयो प्राप्ताच्छादनवाष्ट्रनैः'। एवश्वतं प्रशंसति व्यासः। 'जीविते यस्य जीवितः विप्राः मित्राणि दान्धवाः। सफलं जीवितं तस्य प्राक्षाणे को न जीवति'। इरिवंशी वैपरीत्याद्दीषमाद्द दुन्द्रं प्रति नारदः।

'अधीखभेदी भागूणां सुद्धदां वा वसाम्तक। भवत्यानन्द्र-क्षहें व हिषतां नात्र संशयः'। भन्न सर्वे च्छ्या नारदेन सङ्-वास उता:। विभागस्तु न तथा। यथा विभागं प्रक्रस्य कात्यायनः । 'भप्राप्तव्यवष्ठाराणां धनं व्ययविवर्जितम। न्धसियुर्वस्विमित्रेषु प्रोषितानां तथैव च'। श्रप्राप्तव्यवहाराणां बालानां यस्तु खयोग्यतया पित्रादिधने निष्पृष्ठः स तग्रुल-प्रसादि दस्वा तत्प्रवादेद्रस्ततानिरासाय विभजनीय:। यद्या मनुः। 'भातृणां यस्तु नेहेत धनं ग्रप्ताः खकर्मणा। स निर्भाज्यः सकादंशात् किश्विद्त्वोपजीवनम्'। कात्या-यनः। 'दृश्यमानं विभन्धेत अप्रहत्तेत्रचतुष्यदम्। द्रश्चादिशक्वायां प्रत्येयस्तव्र कीर्त्तिः'। प्रत्ययो दिव्यम्। एतदेव खष्टयति। 'ग्रहोपस्करवाह्यास्तु दोष्ट्याभरणकर्मिणः। दृश्यमाना विभन्यन्ते कोषं गूढ़ेऽब्रवीद् भृगुः'। ग्रहोपस्करः उद्रुखसादि कर्मिणो दासादयः कोषो दिव्यविश्रेषः। सतु दिव्यतस्वे (नुसन्धेय:। प्रसिद्यमन्यत्। नारदः। 'येषान्तु न क्तताः पित्रा संस्कारिवधयः क्रमात्। कर्त्तेच्या भारतिभस्तेषां पैस्वादेव तद्यनात्। प्रविद्यमाने पित्रवें खांशादुदृत्य वा पुन:। प्रवश्वकार्थाः संस्काराः भारहभिः पूर्वसंस्कृतैः'। कमाभ्यस्तु विवाहोचितद्रव्यदाममाइ देवसः। 'कन्याभ्यस पिष्टद्रयाइ यं वैवाहिकं वसु। ऋषु वकस्य कन्या स्वाधर्मजा पुत्रवहरेत्'। विष्णुः। 'अन्दानान्तु कन्यानां सहत्तानु-सारेष संस्कारं कुर्यात्'। एवं तुरीयां यदानप्रतिपादकमपि विवाहोचितद्रव्यदानपरम्। पिष्टव्यातिरिक्तानामपि संस्कर्त्तत्व-माइ इतिनिर्णयास्त्रभृतः 'षष्टी संस्कारकर्माण गर्भा-धानमिव खयम्। पिता कुर्खासदन्यो वा तस्याभावे तु तत्क्रमात्'।

विभागानधिकारिणः। प्रापस्तस्यः। 'सर्वे हि धर्मयुक्ता भागिनी द्रव्यमर्हन्ति। यस्वधर्मेण द्रव्याणि प्रति-पादयित ज्येष्ठोऽपि तमभागं कुर्वीत' इति ज्येष्ठोऽपि पुत्र द्रति ग्रेष:। तथाच हुइस्रति:। 'सवर्णाजोऽप्यगुणवान् नाई: खात् 'पैद्धके धने। तत्पण्डदा: चोचिया ये तेषां तद्भिधीयते'। तत्पिकदाः धनिपिकदाः स्रतएव स्रोतिया द्रत्युत्तम् प्रगुणवान् गुणविषद्वोषवान् प्रगुणवद्यासाच्छाटन-टातार इति रहाकरः एतस्रतेऽपि सुतरां धनिपिण्डदाटल प्रतीयते। 'यया जलं कुप्रवेन तरकाळाति मानवः। तथा पिता कुपुचेण तमस्यन्धे क्रिमकाति'। कात्यायनः। 'यन्नार्थं द्रव्यमुत्पद्म' तस्मात् द्रव्यं नियोजयेत्। स्वानेषु द्रव्ययोगेषु न स्त्रीमुर्खिवधर्मिषु'। स्त्रीति पत्नग्रादिविशेषविहितेतरः सिपक्कियरं तथा 'शास्त्रशीर्थादिरहितस्तपोदानविवर्जित:। त्राचारहीनः पुत्रस्तु सूत्रोशारसमस्त् सः'। श्रहः। 'सक्षत्वा प्रेतकार्याणि प्रेतस्य धनद्वारकः। वर्णानां यद्वधे प्रोत्तं तद्वतं नियतस्रित्। देवलः। 'सते पितरि न क्लीवः कुष्ठायमजङ्ग्यकाः। पतितः पतितापत्यं लिङ्गो दायां भ भागिनः। तेषां पतितवर्जिभ्यो भक्तवस्तं प्रदौयते। तस्तताः पिखदायांत्रां सभेरन् दोषवर्जिताः'। जड़ोधर्मकात्ये निकत् साइ: यसो जन्मास: जात्यसविधरी तयेति मनुवचनात् लिङ्गी कपटव्रतधारो। नारदः। 'पिछडिट प्रतितः पर्डा यस स्वादीपपातिकः। भीरसा भपि नैतेऽंशं लभेरन चेत्रजा: कुतः'। पित्रहिट् पितरि जीवति तत्ता जुनादिक्षा स्ते तु तत्त्रादादिविमुखः। भौपपातिकः उपपातकै संस्ष्टः कत्यमक्काना सु भीपपातिक इत्यवापपाचित मृशि पिठला राजवधादि दोषेणवात्सवैर्धस घटापवर्जनं सतिमि

विष्ठतम्। प्रकाशकारेण उपपातकीति पठित्वा उपपातके। र्युक्त दति विष्ठतम्।

षय विभाज्याविभाज्ये। तत्र व्यासः। 'त्रनात्रित्य विद्वद्रयं स्वधक्ताप्रांति यषनम्। दायादेभ्यो न तस्यात् विद्यालस्य यज्ञवेत्'। विद्याधनमाह कात्यायनः। 'उप-म्बस्ते तु यक्षमं विद्यया पणपूर्वकम्। विद्याधनन्तु तिष्ठ-चात् विभागे न नियोजयेत्। प्रिचादात्विच्यतः प्रश्नात् सन्दिश्वप्रश्निणयात्। खन्नानसंश्रनाहादास्यं प्राध्ययनात् यत्। विद्याधनन्तु तत् प्राद्धविभागे न प्रयोजयेत्। शिल्पं-व्विपि हि धर्मीऽयं मूल्याद् यच्छि धवां भवेत्। परं निरस्य यक्षकां विद्ययां भूतपूर्वकम्। विद्याधनन्तु तद्विद्यात् न विभाज्यं हहस्पतिः'। यदि भ्वान् भद्रमुपन्यस्वति तदा भवत एव मयेतह यमिति पणितं यत्रोपन्यासं निस्तीर्थ लभते तम विभाज्यं शिष्यादध्यापितात् त्रात्विज्यतः यजमानाद्या-णया सक्धधनं न प्रतिग्रहस्थं वेतनरूपत्वात्तस्य तथा यत्-किश्विद्याप्रश्ने निस्तीणेंऽपणितं यदि कश्वित् परितोषाहदाति तथा यो द्यास्मिन् शास्त्रार्थे अस्मानं संशयमपनयति तस्मै धन-मिदं ददानौत्यपिखतस्य संभयमपनीय यह्नव्यं वादिनोर्वा सन्दे हे न्यायुकरणार्थमागतयोः सम्यङ्निरूपणेन यस्य षष्ठां-शादिकं तथा शास्त्रादिप्रकष्टज्ञानं सभाव्य यत्रतियद्वादिना सक्षं तथा प्रास्त्रज्ञानविवादे श्रन्यतापि यत सुत्रिच्दन्योन्य-ज्ञानविवादे निर्जित्य यक्षधम्। तथैकिसान् देये बङ्गना-सुप्रमुवे येन प्रक्रशत् यक्षसम्। तथा शिल्पादिविद्यया चित्रवरसुवर्णकारादिभिर्यस्रव्यम्। तथा यूतेनापि परं निजित्य यस्यं तत् सर्वमविभाज्यमितरैः तस्राद्यया नयाचि-दिखया लब्धमर्जकस्यैव तन्नेतरेषामिति। प्रदर्भनार्थन्तु

कात्यायनेन विस्तारितमिति दायभागः। नारदः। 'कुट्रम्बं विभ्याद् भातुर्यो विद्यामधिगच्छतः। भागं विद्याधनातस्मात् स सभेताश्वतोऽपि सन्'। विभ्यादिखेकवचननिर्देशाक बह्रवः यदि विद्यामभ्यस्रतो भातः कुट्खमपरो भाता खधनव्ययग्ररीरायासाभ्यां संवर्षयति तदा तदियार्जितधने तस्याधिकारः। प्रश्रुतो सूर्यः। कस्पतरुमिताचरादीपकलि-कासु। कात्यायन:। 'परभन्नोपयोगेन विद्या प्राप्तान्यतस्तु या। तया लब्धं धनं यत्त् विद्यालब्धं तदुच्यते'। भन्यतः पित्रमात्रकुलव्यतिरिक्तात् यत विशेषयति स एव 'नाविद्या-नान्तु वैद्येन देयं विद्याधनश्चि साचित्। समविद्याधिकानान्तु देशं वैद्येन तक्षनम्'। तवोचरितविद्याध्दर्भभाभ्यां सम्बध्यते तेन समविद्याधिकविद्यानां भागो न तु न्यनविद्याविद्ययोः वैद्येन विदुषा पुनर्विश्रेषयति। 'कुले विनौतविद्यानां भातृणां पिलतोऽपि वा। ग्रीर्थ्यप्राप्तन्तु यहित्तं विभाज्यं तहृहस्पतिः' कुले सकुले पिताम इपित्र व्यादिभ्यः पित्रत एव वा शिक्षित-विद्यानां स्नातृणाम्। यदिद्याशीर्थ्यप्राप्तं धनं तहिभजनीयः मिति कत्पतरसाकरी पुनः कात्यायनः। 'इंग्रयहरोऽईहरो वा प्रव्यवित्ताजनात् पिता'। पुत्रवित्ताजनात्। स्रद्भिष्टितः भावो द्रव्यवत् प्रकाशत इति न्यायात् प्रवाजितक्षित्तात् पितु-द्वेरियत्वं पित्रधनानुपघातविषयं भात्रधनोपघातविषयश्व। यर्जनस्य तु दंरियत्वं स्नात्धनोपघाते तु तेषामस्येकांशितः वस्यमाणव्यासवचनात् पितुरश्चेत्ररत्वन्तु पितृद्वोपधातादः गुणवस्वाद्वेति दायभागः। चनुपवाते पिता दंत्रशहरः प्रजंकत्वात्। स्वयमपि संग्रयहरः इतरेषामनंशित्वं स्नादः द्रव्योपचाते तु तस्वाप्येकांग्र इति इंग्र्यार्डांग्र्योभेंदकथनम्। युनः कात्यायनः। 'गोपचारस रथ्या च वस्तं यञ्चाष्ट्रयोजितम्।

वायोच्यं न विभज्येत शिल्पायंन्तु हहस्पतिः'। प्रायोज्यं वद् यस प्रयोजनाईं पुस्तकादि न तक्ष्विदिभिः सप्त विकतादिभिविभजनीयम् एवमेव दायभागमदनपारि-जातादय:। याच्चवस्काः। 'पित्रभ्याचैव यद्तं तत्तस्यैव धनं भवेत्'। पुत्रदृष्टिकोर्यदलङ्गारादि दत्तं तत्तस्यैवेति शूल-पाख्याधायाः। नारदः 'शौर्धभार्ध्याभने चोभे यच विद्या-धनं भवेत्। बौख्येतान्यविभाज्यानि प्रसादो यस पैत्रकः'। प्राप्तच सन्द भार्थ्ययेति भरद्वाजवचनात् भार्थ्याप्राप्तिकाले ब्रम् धर्म भार्याधनमौदाहिकम् द्रत्यर्थः। चोमे द्रत्यत्र शिलेति पाठे एतिस्रकां शिलिशिहाइभजेदित्यन्वर्तते श्रत एताम्यविभाज्यानीति। प्रसाददत्तस्य पौर्वापर्यपूर्वसंप्रदानः स्वैव तम्रथ्यम्। 'सर्वेष्वेव विवादेषु बलवत्य्त्तरा क्रिया। पाधी प्रतिग्रहे क्रोते पूर्वा तु बलवत्तरा' इति याच्चवस्कार-वचनात्। अत्र या बलवती सैव सिवतीत्यर्थः। तत्रा-याधिक्रियास्वामिनो यथेष्टविनियोगविरोधिका न तु स्रवः वंसजनिकेति सा पूर्वी परा वा प्रतिग्रहरूपिक्रयाभ्यां पूर्व-बामिखलध्वं सोत्तरजाताभ्यां बलवतीभ्यां साध्यते अतएव रवाकरादिधृतस्मृति:। 'न्यासं काला परवाधिं काला वाधिं मरोति य:।. विक्रयं वा क्रिया तत्र पश्चिमा बलवत्तरा'। न्यासं क्वाबाधिं करोति श्राधिं क्वता वा विक्रयं करोति विक्रयपदं खलध्यं सकलात् दानं लचयति तत्र परा क्रिया सिद्देखर्थ:। एवच विक्रेष्टदाक्षीर्भरणादिना श्राध्यनुदारे विक्रयदानाभ्यां तत्कर्तृतुष्यख्वजननात्त्व तत्क्रेदप्रतिग्रहौरः भामाध्युषारः कार्थ पति तत्रैवागमविवादे ताभ्यां तयोभींग एव व्यवस्थापनीयो नागमादेशित। प्रकृतिखिती। 'न वासुविभागो नोदकपात्रालङ्कारोपयुक्तस्तीवाससामपां प्रचारः

रथानां विभागस' इति प्रजापतिरिति यस्मिन् वास्तुनि येन गरहोद्यानादिकं क्रतमपरेणापि स्थानान्तरे तथाक्रतसेन्तदा येन यत् क्रतं तत् तस्यैव भन्यवापि एवं साधारणधनाजितेऽपि विशेषमाच व्यासः। 'साधारणं समाश्रित्य यत्किचिडाच-नायुधम्। शौर्यादिनाप्नोति धनं स्नातरस्तत भागिनः। तस्य भागदयं देयं शेषास्तु समभागिनः'। श्रत्न स्नातर द्रत्युपलचणं पित्रव्यादयोऽपि बोद्ययाः तस्यार्जकस्य साधा-रणोपघाते यस्य यावतोऽ'शस्यांस्पस्य महता वोपघातस्तस्य तदनुसारेण भागकत्यना कार्य्येति दायभागः। न च स्थाव-रस्य समस्तस्य गोत्रसाधा स्थास्य च। नैकः कुर्यात् क्रयं दानं परस्परमतं विना। विभन्ना श्रविभन्न र्वा सपिण्डाः स्थावरे समा:। एको द्वानीयः सर्वत्र दानाधमनविक्रये'। इति व्यासवचनाभ्यामेकस्य दानबन्धकविक्रयाधिकार इति वाचं यधेष्टविनियोगाईलक्पस्य स्वत्यस्य द्रव्यान्तर इव प्रवाप्यविशे-षात् वचनञ्च स्वामित्वेन दुर्हत्तपुरुषगोचरविष्ठायादिना कुट्रस्वविरोधादधर्मन्नापनार्धनिषेधरूपं न तु विक्रयाद्य निष्यस्वर्धेमिति दायभागः विभक्तानामपि यत्नां यविष्केदो न जातस्तवाध्यगत एवावतिष्ठतं तेन तत्र साधारणत्वमंव तत्रैकोऽनौशः पृथगभूतेषु स्नतन्त्रक्ततस्य सिविदेवेति विवादः चिन्तामणि:। वस्तुतस्तु विभन्नेषु चनुत्राग्रहणं विभन्नाविभन्नः सीमादिसंययव्यदासाय यामसामन्ताचनुमतियश्चणवत्तदुर्त्तं मिताचरायाम्। 'ख्यामज्ञातिसामन्तदायादानुमतेन च। श्विरखोदकदानेन षड्भिगच्छित मेदिनी' दति दायादा दी चित्रादय:। जाते: पृथगुपादानात् चिर्ण्योदकदानेनेति। 'स्थावरे विक्रयो नास्ति कुर्यादाधिमनुजया' इति स्थावरस वेवलविक्रयप्रतिषेधात् एवं 'भूमिं यः प्रतिग्रह्माति यस भूमिं

प्रयच्छिति। तावुभी पुष्यकर्माणी नियतं स्वर्गगामिनी'। दति दानप्रयंसादर्यनाच विक्रयेऽपि कर्त्तव्ये सिहरण्यमुदकं दस्वा दानरूपेण खावरविक्रय इति विज्ञानेखर:। वस्त्-तस्त स्थावरविक्रयनिषेधोऽविभक्तस्थावरविषयः। तत्रापि यदि विक्रयं विनाऽवस्थितिन भवति तदा विक्रये कर्त्रे दाया-दानां दुरन्ततानिष्ठस्ययं क्रोत्रिस्क्या दानमप्युक्तम् चतएव ष्टारीतेन यश्चोपकारिणे टटाति इति यत् टानोपसर्गत्वम्नां तदामनीपकारिपरं तदितरीपकारिणे दाने फलमाइ दच:। 'मातापिचोर्गरौ मित्रे विनौते चोपकारिणे। दौनानाथ-विधिष्टेभ्यो दत्तन्तु सफलं भवेरी। श्रतएव नारदः। 'ख-भागान् यदि ते दैद्यविक्रीणीयुरथापि वा। कुर्य्यधिष्ट तत् सर्वभीयास्ते स्वधनस्य वै'। यत्एव याज्ञवस्काः। 'क्रमा-दभ्यागतं द्रव्यं हृतमभ्युष्ठरेत् यः। दायादेभ्यो न तह्यात् विद्या लम्भमेव च'। पित्यिपतामद्वागतं बलादन्येष्ट्वतं योऽं खक्तराणामनुष्तया उद्दरति तदं खन्तरेभ्यो न ददात्। भूमी तु विशेषयति। शङ्घः। 'पूर्वनष्टाच यो भूमिनेक एको-हरेच्छमात्। यथाभागं भजन्यन्ये दत्त्वांशन्तु तुरीयकम्'। एत-इचनं स्मृतिमद्वार्णवकामधेनुपारिजातप्रभृतिषु श्रलिखनाद-युक्तमेवेति रत्नाकरः। तव टायभागमिताचराप्रभृतिधृतत्वात् पूर्वपुरुषाजितनष्टोद्वारे विशेषयति मिताचरायाम्। 'स्थावरं द्विपद्चैव यद्यपि खयमर्जितम्। असभ्य सुतान् सर्वान् न दानं न च विक्रय:। ये जाता येऽप्यजाता वा ये च गर्भ व्यवस्थिता:। वृत्तिन्तेऽपि हि काङ्गन्ति वृत्तिनोपो विगर्हित:'। पस्वापि प्रववादमार 'एकोऽपि स्थावरे कुर्यादानाधमनविक्र-युम्। प्रापकासी कुटुम्बाघे धर्माघे च विशेषतः'। प्राधमनं बस्वतालेन खातम्। कुटुम्बाये दासकतस्यापि सिविमाइ

मनुः। 'कुटुम्बाये ऽध्यधीनोऽपि व्यवद्वारं यमाचरेत्। खदेशे वा विदेशे वा तं ज्यायाच विचालयेत्'। तद्देशस्य देशान्तरस्वे वा खामिनि कुट्मबयवहारनिमित्तकं दासोऽपि यहणादिकं कुर्यात् तत्स्वाम्यनुमन्येतिति शुक्रूवाभदः। यक्तमाच हच-स्रातः। 'पित्रव्यभात्रपुत्रस्त्रीदासिप्रधानुजीविभिः। यद्-सहीतं सुदुखाये तद्ग्रही दातुमईति'। मनुः। 'यहीता यदि नष्टः स्वात् कुट्ग्बार्थे क्षतव्ययः। दातव्यं बान्धवैस्तत् खात् प्रविभन्नेरिप खतः'। खतः खधनात्। कात्यायनः 'कुट्म्बार्धमण्रते तु ग्टहीतं व्याधितेऽयवा। उपप्रवनिमि-त्तन्तु विद्यादापत्कतन्तु अति। कान्यावैवाहिक चैव प्रेत-कार्ये च यत् क्षतम्। एतत् सर्वे प्रकातश्यं कुट्रखेन क्षतं प्रभोः'। कुट्म्बमवश्यं भरणीयम्। प्रभोरिति कर्त्तरि षष्ठी तेन प्रभुणा दातव्यमिति रक्षाकरः। टायभागे द्वारीतः 'जीवति पितरि प्रवाणामर्थाटानविसर्गाचेपेषु न स्वातन्वंत्र कामं दीने प्रीषिते प्रासिंगतं वा ज्येष्ठोऽर्थांश्विन्तयेत्'। सुव्यक्तमाइतुः यङ्गलिखितौ। 'पितथ्ययत्रे कुटुम्बव्यवद्वारान् च्येष्ठ: प्रति-कुर्यादन को वा कार्यश्च स्तदनुमतो नत्वकामे पितरि ऋक्य-विभागो हुई विपरीतचेतिस दीर्घरीगिणि वा ज्येष्ठ एव पिष्ट-वदर्थान् पालयेत् इतरेषाम्बन्यमूलं हि कुट्म्बमस्वतन्त्राः पिद्यमन्तो मात्रप्येवमवस्थितायाः'। एतद्वनद्यं कार्याचमे दौर्घरोगिणि च पितरि विभागं निषिद्वाव ज्येष्ठो ग्रष्टं चिन्त-येत् तदनुजो ;वा कार्यज्ञ इत्याच जनुमतिस्वप्रतिषेधादपि भवति। 'संदूष्यं दीयमानच्य यः स्वामी न निवारयेत्। ऋित्याभिर्वापरैर्वापि दत्तं तेनैव तद्भगः' इति प्रायिष्तः विवेकधृतकात्यायनवचनात् चतएव परमतमप्रतिसिष्ठमनुमतं भवतीति न्यायविदः एवं दत्तानिवारणंत्वात् सिहिरिति।

षय दत्तविभागसन्दे इनिर्णयः। श्रष्टः। 'गोत्रभागविभा-नार्धे सन्देष्ठे ससुपस्थिते। गोवजैयापरिज्ञाते कुलं साज्ञिल-मर्डति'। गोवभागविभागाधे सन्देष्ठ इति गोत्रलस्प्रविभज-मीय विभजनविषयने द्वत्तविभागवैपरौत्यसम्दे हे विभागकरण-सन्देहे च कुसं बन्धुः एषामभाव एव श्रन्यसाची तल्लेख्यमान्ह व्रष्टियति:। 'भातरः संविभक्ता ये स्वर्चा तु परस्परम्। विभागपतं कुवैन्ति भागलेखां तद्चते'। व्यवहारमा ढकायां वृष्टस्यति:। 'यद्येकशासने श्रामचेत्रारामाञ्च लेखिता:। एक-देयोपभोगेऽपि सवे भुक्ता भवन्ति ते'। यासनं पत्नादि तदेक-देशस्थानुपभोगे तु सर्वस्य क्रीतादेशिनिर्यथा स एव। 'संवि-भागक्रयप्राप्तं पित्री लेखच राजतः। खावरं सिंहिमाप्नीति भुत्या द्वानिसुपेचया'। प्राप्तमावं येन भुतां खीकत्या परि-पन्धितम्। 'तस्य तिसाद्यमाप्रोति द्वानिद्वोपेचया तथा'। संविभागक्रयादिलक्षस्यैव सति भोगे सिन्धिः तङ्गोगोपेचया हानिरिति। नारदः। 'दानग्रहणपश्वत्रग्रहचेत्रपरिग्रहाः। विभक्तानां पृथक् च्रेयाः पाकधर्मागमव्ययाः। साधितं प्राति-भाष्यच दानं ग्रहणमेव च। विभन्ना भावरः कुर्ख्नविभन्नाः परस्परम्। येषामेताः क्रिया लोके प्रवर्त्तन्ते स ऋक्षतः। विभन्नानवगच्छेयुले व्यमप्यन्तरेण तान्'। भतएव याच-वल्काः। 'भ्रातृणामय दम्पत्योः पितुः पुत्रस्य चैव हि। पातिभाष्यस्यं साच्यमविभन्नेन तत् स्मृतम्'। परस्परमिति शेष: यद्यपि जायापत्योविभागो न विद्यते तथा 'पुष्यापुष्य-पलेषु च इत्यापस्तस्वोन्नोविभागाभावः'। पत्रप्रधिवारणेऽपि जीवत् पतिधनमात्रे खत्वं युत्तच । दम्पत्योर्भध्यगं धनमित्युत्तम् इति श्राइविवेकः। मध्यगमुभयस्वामिकमित्यर्थः। तथापि 'यदि कुर्खात् समानां शान् पत्नाः कार्याः समां शिकाः' इति

याच्च क्कोन पुत्रविभागकरणे प्रष्टत्तस्याऽपुत्रपद्धाा पितृ विभागावगतेस्तद्दिभप्रायेण दम्पत्योरित्युक्तम्। यत्तु 'भार्य्या-पुत्रस्य दासस्य तय एवाधनाः सृताः'। इत्यत्र पधनत्यग्रतेराप-स्त्रस्वीयविभागाभिधानं वैदिककभैमात्रे सङ्कारित्वेनाधि-कारार्थमिति। तत्र तहचनोत्तरार्डे 'यत्ते समधिगच्छन्ति यस्येते तस्य तहनम्' इत्यनेन स्वार्जितस्यैव पद्धादीनां पत्था-स्वार्मतिमन्तरेण प्रस्वातन्त्वराप्रतिपादनात्। पापस्तस्ववचने तथा 'पुष्यापुष्यफलेषु च' इति प्रथगुपादानाञ्च तस्माहिभागो न विद्यत इति निषधस्य प्रवृत्तिपूर्वकत्वादेकस्मिन् धने छभयोः स्वत्वं चाप्यते। प्रन्यथोभद्धोः स्वत्वाभावेन विभागप्रसन्धन्तप्रपत्तिपित्विभिने स्थात्। 'एकत्वं स्सम्गता यस्माच्य-मस्त्राङ्गतिव्रतैः' इति लघुद्यारीतोत्तैकत्वस्येतदिप फलम्।

शय विरप्रोषितागतस्य वंशस्य विभागः। तत्र वृहस्पतिः।
गोत्रसाधारणं त्यक्का योऽन्यदेशं समास्तितः। तदंशस्यागतः
स्यांशः प्रदातन्यां न संश्यः। त्यतीयः पञ्चमसैव सप्तमो वापि
यो भवेत्। जन्मनामपरिज्ञानं लभेतांशं क्रमागतम्। यं
परम्पर्या मीलाः सामन्ताः स्वामिनं विदुः। तदन्वयस्याः
गतस्य दातव्या गोत्रजैर्भहो। भुक्तिस्त्रीपुरुषो सिष्ठेदपर्वा न
संश्यः। श्रनिवृत्ते सिष्णुद्धते सक्तुत्यानां न सिध्यति।
श्रस्तामिना तु यहुत्तं ग्रहचेत्रापणादिकम्। सुद्धस्युसकुत्यस्य
न तद्गोगे न चौयते। विवाद्य श्रोतियभुतं राष्ट्रामात्येस्तथेव
च। सदीर्घणापि कालेन तेषां सिष्ट्राति तत्तु नं। गोषसाधारणं द्रव्यगिति शेषः श्रापणः पण्यवीयिका। श्रपरेषां
गोत्रसादपरेषां विवाद्यो सामाता दति व्यवहार्यस्तामणः।
नास्यः। 'सन्यायेनापि यद्गतं पित्रा पूर्वतनेस्त्रिभः। न
तष्यव्यमपाकर्तुं क्रमािकपुरुषागतम्'। पित्रा पूर्वतनेरित्यत्र

पित्रा सह पितरमादाय विभिश्वतुर्थः समवाप्र्यादिति वच-नार्थः। भोगं विभिनष्टि व्यासः। 'पिता पितासद्दी यस्य जीवेश प्रितामहः। त्रयाणां जीवतां भोगो विश्वेयस्वे-क्षपुरुषः'। युगपद्गोगे षष्टिवर्षऽपि न नैपुरुषिकः प्रपिता-मइस्य तत्र स्वातन्त्रगत् तस्यैव भोगः तदा कोनाम श्रमावित्याप्त विज्ञेयस्वे कपुरुष इति। त्रिपुरुषं विश्रेषयति श्रासः। 'प्रिपितामहेन यज्ञतां तत् पुत्रेश विना च तम्। ती विना यस्य पिवा च तस्य भोगस्विपीरुषः'। कियन्तं कालमेकैकस्य भोग इत्यपेचायां व्यासः। 'वर्षाणि विंशतिं भुक्का स्वामिना व्याइता सती। भुक्तिः सा पौरुषौ भूमेर्हिगुणा व दिपीरुषी। विपीरुषी च विगुणा न तवाऽन्वेष श्रागमः'। प्रवाचा इतेति प्रतिवादिसमचं लच्चते षष्टिवषभोगस्याप्यने-नैकवाक्यत्वम्। श्रतः पुनक्पेचया खत्वनाशाहृ इस्पतिरपि श्राइला गोधयेत् भुतिमागमञ्चापि संमदि। तस्तो भुति-वैकां पौचादिषु न किश्वन'। याज्ञवल्काः। 'श्रागमसु जतो येन सोऽभियुत्रास्तमुद्धरेत्। न तत्त्रतस्तत्त्वतो वा भुक्ति-त्रव गरीयमी'। भुक्तिशोधनमाह कात्यायनः 'श्रागमो दीघ-तालय निश्किद्रोऽन्यरवोज्मितः। प्रत्यर्थिसनिधानस्य पश्चाक्रो रोग इच्चते'।

श्रथ विभागवाले निक्कृतस्य पश्चादवगतस्य विभागः।

त्रिकात्यायनः। 'प्रच्छादितन्तु यद् येन पुनरागत्य तत्रमम्।

गजेरन् भ्रात्वभिः सार्षमभावे तु पितुः सताः। श्रन्योन्यापः

तिं द्रव्यं दुर्विभक्तश्च यद्भवेत्। पश्चात् प्राप्तं विभच्येत समः

गिन तद्भृगः'। पश्चात्पाप्तमित्युपादानात् विभक्ते सति

गैिककप्रमाग्रीन यस्य कस्यचिकिक्कृतस्य प्रदर्भनं विनापि न

गिर्विभागो न वा तत्र दिव्यं विना क्रिच्द्रप्यनिस्तिद्रव्यत्वेन

सम्यन्त्रिभागो न स्नात्। दुविभक्तमिति प्रसम्यन्त्रिभागस्य युगविधागं दर्शयति। 'सक्टदंशो नियतति सकत् कन्धा प्रदीयते। सक्तदाइ ददानीति त्रीखंतानि सतां सक्तत्'। द्रित सनुनारदकात्वायमहस्यितिवचनेऽपि सेच्छापदोपादानं सम्यग्विभागविषयम्। येनांशो याद्यो सुक्तस्य विचालयेत्। खेच्छाञ्जतविभागो यः पुनरेव विसंवदेत्। स राश्चां स्वते स्थाप्यः ग्रासनीयोऽनुबन्धज्ञत्' इति रवाकरप्टत-हरस्यितवचनेऽपि स्वेच्हास्तरपदोपादानात् स्वारिसकस्त्रना-धिकपरं न तु भान्वादिक्षतदुर्विभागपरम्। पद्मात् प्राप्त-मिखनेन तन्सावस्थैव विभागो न पूर्वविभक्तं विभजनीयमिखन-मस्यते। समभागेनेति अपदर्तुरपद्दर्नतया भागो न देयोऽल्पो बा देय इति निरासार्थं भगुराइति शेषः वाकार्यकर्मता च श्रविभक्तवादेव विभागे प्राप्ते वचनारश्रशैर्धदोषाभावं श्रापय-तीति विषक्ष पद्मलायुधप्रभृतयः स्तेयधालर्थानिष्यत्तिरित्यभि-म्रायः। तथा हि 'यत् परद्रव्य हरणं स्तेयं तत् परिकी र्त्तितम्' द्रित कात्यायनवचने परभव्दादासीयत्वव्यवच्छेदेनैव परकीयः त्वस्थावगमात्। यथा मुद्रापचारे प्रतिनिधित्वेन माषप्राप्ता इव प्रयक्तिया वै माषा इति माषा निषिदाः। तत्र माषः मात्रारक्षकमित्रितानां निषेधो न तु माषसुन्नोभयारकानः मित्रितानां तथावापि परमावद्वयस्यापहार एव स्तेयं न तु सपरसाधारणस्याविभन्नदायस्य भोगादिनेति साधारणासाधाः रणयोस समाधारणस्येव शोमप्रतीतिरिति। सतएव परकौय खेन विशेषतो जानतस्तदपष्ठारे सौन्यं न तु खद्रव्यभ्रमेग परद्रव्यव्यवस्त्रिपीति जिनेन्द्रदायभागप्रायस्त्रितिवेकक्ष तम्। तत्र स्वीयबुद्ध्या परकीयापद्वारे यदस्तेसत्वसुत्तं ता समीचीनं भागवतीयतृगोपास्थानविरोधात् तथाप्ति 'कप

चिहिनमुख्यस्य अष्टा गीर्मम गोधने। संप्रताऽविद्वां सा च मया दत्ता दिजातये। तां नीयमानां तत्स्वामी दृष्टीवाच प्रमिति थ। समेयं प्रतिग्रह्या हुन्यों में दस्तवानिति। विप्री वेवदमानी मामूचतुः सार्यसाधकी। भगवान् दातापहर्ता व तच्छ् त्वा मेऽभवद्भमः। तत्पापात् क्रकलाश्रत्वं प्राप्तिश्व मे प्रथाभवत्। तावदद्राज्ञमात्मानं क्षकलाग्रतनुं प्रभी' इति। ास् अनेकेषामङ्गीयकसमुद्ये सष्ट्यतया पासीयाङ्गीयकः त्रमेण परकीयाक्रीयकविक्रये न स्तेयत्वं तदविशेषचिक्रित-व्याणां कपर्वादीनां नानास्वामिकानामेकत स्थापनद्याया-परस्परद्रव्यविनिमयादेव परस्परविनियोगे दोषाभाव खनगत्य एकत स्थापनात् घन्यथा दोषशङ्क्या न तथा व्योदिति एति इषये। मस्त्रपुराणम्। 'त्रज्ञानाद् यः पुमान् ार्यात् परद्रथस्य विक्रयम्। स निर्देषोऽचानपूर्वं चीर-इण्डमहित' प्रति एतद्ञानकतदण्डाभाव परिमिति। तेन रमात्रखलाविक्तम्रव्ये परमाणुमितमन्तरेष ममेदं यथेष्ट-वियोज्यमिति काला व्यवहारः स्तेयम्। म च कचित्रानसः पुल्पक्प: कचित् कायिको दानविक्रयादिलचण: तस्व अविभक्तभावादिधनेषु सक्षवः। इदं परकीयमेव इदं मैवेति विश्रेषानिस्यात्। प्रतएव कात्यायनः। 'बस्थुनाप-तं द्रष्यं बलानेव प्रदापयेत्। बस्यूनामविभन्नानां भोगं नैव रापरेत्'। प्रवापद्वतपदं भातं सामादिना प्रदापितच्यो तु बलात् प्रविभन्नेन यद्यधिकां भुन्नां तदसी न दाघाः। वश्व निधेर्नाभेऽपि न दोषो नष्टखामिकत्वात्। तथाध गः। 'राजा सन्धा निधिं दचाहिनेभ्योऽहें हिनः पुनः। दिनियवमादेखात् स सर्वस्य प्रभुर्यतः। दतरेण निधी लखे जा षष्ठांगमाहरेत्। चनिवेदितविज्ञाता दाप्यस्तं दच्छ-

भव च'। सभ्य वाणिजिकानान्तु नैतादृशं वचनाभावात्। प्रस्तुत 'जिश्वा' स्वज्ञेयुनिलाभम्' इति याज्ञवल्कीयेन वश्वकस्य लाभगून्य' कात्वा त्याग जक्षः दायद्रव्य इव वाणिजिकानाभकः धनेऽबेकेषां स्वत्वाभावाञ्च किन्तु भिलनात्तदनिस्यमात्रः भिति।

मिति। भय स्नोधनम्। तत्र कात्यायनः। 'प्राप्त' ग्रिस्सु यहित्तं प्रीत्या चैव यदन्यतः। भन्तेः खाम्यं भवेत्तव प्रीषम्तु स्तीधनं सातम्। श्रन्थतः पित्रमात्मभृक्षलव्यतिरिक्ताद यक्षसं शिख्येन वा यदर्जितं तत्र भर्तः स्वातन्त्रंगतेन स्त्रिया श्रिप धनं न स्त्रीधनं श्रस्तातस्त्रात् एतद्द्यातिरिक्तधने स्ततं स्त्रिया एव दानाद्यधिकारात्। मनुविषाः। 'पत्यौ जौवति यः कि सिदलकारी धृती भवेत्। न तं भजेरन् टायाटा भज-मानाः पतन्ति ते'। पत्युरदत्तेऽपि तदनुत्त्रया परिहितो श्रलङ्कारस्तावतैव भार्य्यायाः स्वीयो भवतीति मेधातिथिः। कात्यायनः। 'कढ्या कन्यया वाघि पत्यः पित्रग्रहेऽथवा। भर्तः सकाणात् पित्रोवं लब्धं मीटायिकं सृतम्। सीटायिकं धनं प्राप्य स्त्रीणां स्वातन्त्रामिष्यते। यस्मात्तदानृशंस्यार्थे तैर्दत्तं त्रवाजीवनम्। सीदायिकं सदा स्त्रीणां स्वातन्त्री परिकोत्तितम्। विक्रये चैव टाने च यथेष्टं स्थावरेष्विपं सुदायेभ्यः पिष्टमाष्टभत्तृं कुलसम्बन्धिभ्यो लम्धं सीटायिका प्रातृशंस्यमनैष्ठ्यम्। नारदः। 'भर्ता प्रीतेन यहत्तं स्त्रिः तिसम्तेऽपि तत्। सायधाकाममन्त्रीयाद्यादा स्थावरा हते'। भन्दिनविशेषणात् भन्दनस्थावराहतेऽन्यस्थाव देयमेव श्रन्थथा यथेष्ट' स्थावरेष्वपौति कात्यायनोत्तं विक्षार्त कल्पतक्रवाकरयोः कात्यायनः। 'श्रपकार्यक्रियाकुत्रा निर्लंड चार्यनाशिनी। व्यभिचाररता या च स्त्रीधनं न च सार्हति

योत्रविष्याः। 'दुभिचे धर्मकार्यं वा व्याधी संप्रतिरोधके। यहीतं स्त्रीधन भक्ती नाकामा दात्महितं। संप्रतिरोधके भीजनाद्यवरोधकारिष्यक्तमणिदिके। पत्यत्र तु। कात्या-यनः। 'न भक्ती नेव च सुनी न पिता स्वातरी न च। प्रादाने वा विसर्गे वा स्त्रीधने प्रभविष्यंवः'।

षंघ स्तीधनाधिकारिणः। देवलः। 'सामात्व' पुच-कचानां सतायां स्त्रीधनं विदः। श्रेप्रजायां इरेब्रक्ती माता स्नाता पितापि वा'। यत इन्होंनिर्देशात् पुत्रकन्ययोसुत्याधि-कारः चन्यतराभावेंऽन्यतरस्य तदनम् एतयोरभावे जढ़ाया दुष्टितुः पुत्रवत्थाः सभावितपुत्रायास तुर्वाधिकारः खपुत्र-द्वारेण पावणे 'सिपण्डीकरणादृष्ट्व' यत् पित्रभ्यः प्रदीयते। सर्वेष्वंश्रष्टरा माता इति धर्मेषु निस्यः'। इति शातातपीत्त-तद्वीग्यंपतिपिष्डंदानसभावात्। तथाच नारदः। मावे तु दुहिता तुल्यसन्तानदर्भनात्'। भतएव एताद्य-दुश्विभावे पौचाधिकारः तदभावे दौष्टिवाधिकारः 'दौहि-बोऽपि श्रीमुबैनं सन्तारयति पौन्नवत्' इति मनुवचने। दीं इब पीन्नधर्मातिदेशात् पुन्नेण परिणीतदु हितुर्वाधाद्वाधकः पुंची य बाध्यदुन्ति हपुच्चवाधस्य नाय्यत्वात् एवं तदभावे प्रपीत्तः तद्वीग्यपिष्डदाद्यलात् तदभावे बन्धाविधवयोमां त्रधनाधि-आरः तयोरपि तत्प्रजात्वात् तदभावे तु भर्ता। एवच न पित्रमात्रदत्तधनविषयं तत्र भातुरिधकारात्। तथाच व्रष्ठ-कात्यायनः 'पित्रभ्याचैव यद्दतं दुष्टितुः स्थावरं धनम्। अप्र-जायामतीतायां भाह्यामि तु सर्वदा। मातुः परिणयन-वासलयन्तु पुत्रखलेऽपि क्रमेण चन्द्रादृदृ हित्रोरेवाधिकारः मातुः पार्वरणाय्यं स्त्रियो विभजेरविति विश्वष्ठोत्तोः। स्त्रीधनं दुष्टितृणामप्रतानामप्रतिष्ठितानाष्ट्रित गोतमवचनेन प्रथमः

मप्रतानामवाग्दतानां तदभावे त्वप्रतिष्ठितानां वाग्दत्तानाम् ईषदर्थे नञ् तदभावे चकारसमुचितानाम् ऊढ़ानां स्तीधनं दुन्ति नृणामिति सामान्यतः प्रागुक्तत्वात् प्रप्रतानामित्यादेस् । क्रमार्थले नोपसंद्वारार्थलात्। व्यक्तमाद्द मनुः 'मातुष यौतुकं यत् स्यात् कुमारी भाग एव सः' इति यौतुकपदं युमित्रणे इत्यसात् मिष्ठं मित्रता च स्त्रीपुंसयोर्विवाचाद भवति। यदेतत् इदयन्तव तदस्तु इदयं मम यदिदं इदयं मम तदस्त हृदयं तविति मन्त्र लिङ्गात् यौतुनं तदिति वाच-स्प्रतिमिश्ररायमुकुटधृतात् यौतुकं यौतुकमपि साधु। परि-णयनकालः परिणयनपूर्वापरीभूतकालः स च व्रिष्ठित्राहाः रभपत्यभिवादनान्तो विवाहतत्त्वे विव्वतः। यत् मनुवचनं 'स्त्रियांस्त् यद्भवेद् वित्तं पित्रा दत्तं कथश्वन। आह्मणी तदरेत् कन्या तदपत्यस्य वा भवेत्' इति तत्पित्वा दत्त-मिति विशेषणाद्विवाहसमयादन्यदीप पिखदत्तं कन्यायाः एवेत्येतद्यं ब्राह्मणौपदन्तु कन्यामात्रपरम्। यदा चित्र-यादिस्त्रीणामनपत्यानां पिलटत्तं धनं सपत्नोदुश्चिता ब्राह्मणी-कन्या हरेत् न पुनरपजस्तोधनं भर्त्ति वचनावकाश इति वचनार्थः। तदभावे पुत्राधिकारः 'दुहितृणामभावे तु रिक्षं पुत्रेषु तद्भवेत्' इति मनुवचनात् एवं पुत्राधिकारात् प्राग्-दु चित्रिधिकार विधायक वचनान्तरा ख्यये तहिषयका खि पुत्रा-द्यभावे तु ब्राह्मग्रादिपश्चकविवाहकालोनं स्त्रोधनं भर्तः श्रासुरादिवयविवाहकालीनन्तु मातुस्तदभावे पितुः। यथा मनुः। ब्राह्मादैवार्षगान्धर्वप्राजापत्येषु यहमम्। श्रतीतायाः मप्रजायां भर्तुरेव तदिष्यते। यत्तस्याः स्वादनं दत्तं विवार्ष्टे ष्वासुरादिषु। भतौतायामप्रजायां मातापित्रोस्तद्भ्यते'। कत्याधनाधिकारे क्रममाह बीधायनः। 'रिक्थं सतायाः

कन्याया गरहायुः सोदराः स्वयम्। तदभावे भवेगातुस्तदः भावे भवेत् पितुः'। श्रव्न क्रमदर्शनात् पूर्ववचने मातापित्रो-रित्यव पाठक्रमेणाधिकारो न तु दन्दन्दियात् ममुचितेन। वृहस्पति:। 'मातु: खमा मातुलानो पित्वयस्ती पित्वस्तमा। ख्यः पूर्वजपत्नी च मालतुल्या प्रकीर्त्तिताः। यदासामीरसो न स्थात् सुतो दीन्नित एववा। तत्सुती वा धनं तासां खमीयाद्याः समाप्त्रयः'। श्रीरमपदं कन्यापृत्रोभयपरं सुत द्रित सपत्नौपुत्रपरम्। 'सर्वासामेकपत्नौनामेका चेत् पुत्रिणौ भवेत्। सर्वास्तास्तेन पुत्रेण प्राइ पुत्रवतीर्मनुः' इति मनु-स्राते:। एकपत्नीनामिति एक: पतिर्यामां ता: न तु सुत-पदमीरसविश्रेषणं वैयर्थात् सपत्नीपुत्रसद्भावे ससीयाद्यधि-कारापत्तेश्व तत्सुत इति पौत्रसप्त्वीपौत्रपरं न तु दी हित-पुत्रपरं तस्य स्वभोग्यभन् पिण्डटानानिधकारात् श्रत प्रागुः क्तानुसारात् दीहित्रपर्यन्तानन्तरमेव सपत्नीपृत्रतत्पृत्रयो-रधिकार: न तु प्रागुज्ञभव्यदिपित्वपर्थ्यन्ताभावेऽपोति वार्थ भवदीनां धनिभोग्यपार्वणपिण्डदानानधिकारात् तसादे-तेषां सपत्नौपौतान्तानां तत्सुतो वेति वा शब्दमस्चिता-नाम्। 'सामान्यं पुत्रकन्यानां स्तायां स्तीधनं विद्!। श्रप्रजायां इरेड्नर्ना माता भाता पितापि वा' इति देव-लोतानां भर्वादिपिष्टपर्यन्तानाच ग्रभाव एव सत्स्विप खग्रर-भात्यवश्रादिषु समीयाया दत्यनेन भगिनीस्तभन्भागि-नेय-भेत्तुं ज्येष्ठकनिष्ठोभयरूपभाद्रसुतस्वभाद्रपुत्र-जामाद्रदेव-राणां मात्रसमादिधनेऽधिकारः भनन्यगर्विषनात्। श्रव 'तयाणामुदकं कार्य्यं तिषु पिण्डः प्रवर्त्तते। चतुर्यः संप्रदा-तैषां पञ्चलो नोपपद्यते' इति दायभागप्रकरणीयमनुस्तृते: 'पिण्डदोऽ'शहरः' दति याच्चवल्कीयात् 'मात्तत्र्याः प्रकी-

क्तिताः' इत्यनेन संस्रीयादीनां पुत्रत्वज्ञापनेन पिण्डंदर्सस्यं नस्त दायभागप्रकरणे उपकारतारतस्येन धनाधिकारक्रमः श्रापनेनैकप्रयोजनकातात्। 'मातुको भागिनेयस्य स्वसीयो मातुलस्य च। स्वयुरस्यं गुरोसैव सस्यमीतामसस्य च। एतेषाचेव भार्याभ्यः खसुमीतुः पितुस्तथा। पिखदानसु कर्त्त्रधामिति वेदविदां स्थितिः' इति शातातपवचनात् पिण्ड दानविश्वेषेषे षसामिषामधिकारक्रमः प्रतिपत्तव्यः पाठ-क्रमादर्यक्रमस्य बलवक्कत् श्रन्थया सर्वग्रेषे देवराधिकारे महाजनविरोधः स्थात्। तत्र प्रथमं देवरस्तत्पण्डतङ्गन् पिण्ड तक्र नेदेयपुरुष वयपिण्डद स्वात् सपिण्ड त्वाच भारकी धनेः ऽधिकारी तदभावे भारखश्ररदेवरयोः सुती तत्पाष्ठतद्वन् -पिण्डतइन्देयपुरुषद्वपिण्डद्वात् सपिण्डवाच तयोरभावे तु अस्पिण्डोऽपि भगिनौपुत्रस्तत्पिण्डतत्प्त्रदेयतत्पुत्रादि-पिण्डवयदलात्तदभावे भर्त्तभागिनयः पुत्राद्वर्त्तत्वेन तत्-स्थानपातिनोरपि भगिनौपुत्रभन्तं भागिनेययोस्तथैव बलाः बलस्य न्यायत्वेन तङ्गन्देयपुरुषत्रयपिण्डदत्वात् तत्पिण्ड दलात् तद्रम् पिण्डदलाश्च मातुलानी धनेऽधिकारी तदभावे भारप्तः तित्यग्डतत्य्वदेयतित्यत्रादिपिग्डहयदत्वात् पिष्ट-समुर्धने ऽधिकारी तदभावे खग्ररयोः पिरष्डदाना ज्ञामाता अव्यूधनेऽधिकारीति क्रमः खसीयाद्या इति तु अधिकारि मावपरं न पाठिकक्रमपरम् एषां षसां प्रातिस्विकोक्तानामः भावे सिपण्डानमध्यंण खशुरादिवदिधिकारी न च सिपण्डा-भावे 'माहस्वसेति वचनं वाच्यम् श्वासिवधिकारिगणे देवर-तस्तभाद्यस्य रस्तानामधिकार द्वापनादासम्तरस्य प्रस्तादः श्वधरादेः परित्वागादिति।

भय भपुत्रधनाधिकारिषः। याज्ञवल्काः। 'पत्नी दुष्टि-

तरसैव पितरी भातरस्तथा। तत्सुतो गीवजी बसुः शिषः मन्नाचारिणः। एषामभावे पूर्वस्य धनभागुत्तरोत्तरः। खर्यातस्य द्वाप्तस्य सर्ववर्णेष्वयं विधिः'। तथा विश्वाः। 'अपुत्रस्य धनं पत्नत्रभिगामि तदभावे दुतिस्गामि तदभावे दीश्विगामि तदभावे पिल्लगामि तदभावे मालगामि तद-भावे भारगामि तदभावे भारण्यगामि तदभावे सकुख्य-गामि तदभावे बस्गामि तदभावे शिष्यगामि तदभावे सद्दाध्यायिगामि तदभावे ब्राह्मणधनवर्षे राजगामि' इति। मत मप्तपदं प्तपीतप्रपीताभावपरं तेषां पार्वणपिण्डदाल-त्वाविश्रेषात् श्रतएव बौधायनवचने पुत्रपौत्रपौत्रानुपक्रम्य 'सत्खङ्गजेषु तहामी हार्थो भवति' इत्य्तां तद्यया प्रिता-मइ: पितामइ: पिता खयं सोदर्था भातर: सवर्णाया: प्ताः पीतः प्रपीत एतानविभन्नदायादान् सपिण्डानाचचते विभन्नदायादान् सकुल्यानाचत्त्तं सत्खङ्गजेषु तद्रामी द्वार्थी भवतौति। श्रयार्थः पित्रादिपिण्डतयेषु सपिण्डनेन भोत्र-लात् पुतादिभिस्तिभस्तित्पण्डस्यैव दानात् यश्व जीवन् यत् पिण्डदाता स सृत: सन् सपिण्डनेन तत् पिण्डभोक्ता एवं मध्यस्थितः पुरुषः पूर्वेषां जीवन् पिग्डदाता सृतस्य तत् पिण्डभोत्ता परेषां जीवतां पिण्डमम्प्रदानभूत श्रासीत् सतैस तै: सह दोहिवादिदेयपिण्डभोक्ता अतो येषामयं पिण्डदाता ये वा तित्पण्डदातारस्ते श्रविभक्तं पिण्डरूपं दायमश्रन्तीति श्रविभक्तदायादाः सपिग्डाः पञ्चमस्य पूर्वस्य मध्यमः पश्चमो न पिण्डदाता न च तित्पण्डभोक्ता एवमध-स्तनोऽपि पश्चमो न मध्यमस्य पिण्डदाता नापि तत्पिण्डभोता तेन व्रद्धप्रितामचात् प्रश्वतित्रयः पूर्वपुरुषाः प्रतिनमृतः प्रस्ताचास्त्रयः पुरुषा एकपिण्डभोत्नृत्वाभावाद्विभन्नाः

टायादाः सकुत्था प्रत्याचलते। पूरं सपिकत्वं सकुत्यत्व दायग्रहणार्थमित्युत्रम् प्रशीचिववाहार्यार्थे पिराहलेपभुजा-मपौति विवृतं गुहितस्वे। पुत्रादिविभागन्नमं व्यक्तमाह रद्वाकरप्टतकात्यायनः। 'घविभन्नो सते प्रवे तत्स्तं रिक्य-भागिनम्। क्वर्वीत जीवनं येन सन्धं नैव पितामहात्। सभेतांशं स पिवन्तु पिष्टव्यात्तस्य वा सुतात्। स एवांश्रस् सर्वेषां स्नातृणां न्यायतो भवेत्। लभेत तस्तुतो वापि निव्नत्तिः परतो भवेत्'। जीवनं जीवनोचितद्रव्यं यदा भागृणां कि चिदेको न विद्यते तदा तस्त्रस्य पिवंशो दातव्यः यदा विपन्नस्याप्यनेकपुत्रास्तदा एकः पित्रंशस्तेषां विभन्ध दातवाः एवं तस्तोऽप्यंशं सभेत तस्त्र भागो निवर्तत दुत्यर्थः। एतच सहवासविषयम्। यथा देवलः। प्रवि-भन्नविभन्नानां कुल्यानां वसतां सद्द। भूयो दायविभागः स्यादाचतुर्यादिति स्थिति:'। अविभन्नानां सहवसतां संस्टः ष्टानां वा पुनर्विभागो भाष्टतत्मुततत्मुतपर्यासमिव तत्-सुताचतुर्थातिवर्त्तते इति प्रागुक्तसप्तमपुरुषपर्थान्तं विभाग-दानसु भिन्नदेशादागतानामिति न विरोध: तेन प्रपौत्र-पर्यम्तानामभावे पत्नी धनाधिकारिणी। यथा कात्यायनः। 'भर्भदायं सते पत्थी विन्यसेत् स्त्री यथेष्टतः। विद्यमाने तु संरचेत् चपयेत्रत्कुलेऽन्यथा। अपुत्रा ययनं भत्तुः पालयन्ती वते स्थिता। भुद्धीतामरणात् चान्ता दायादा जहु माप्र्यः'। यथेष्ट इति धर्मार्थम्। तथाच व्यासः। 'लोकान्तरस्यं भर्तारमात्मानच वरानने। तारयत्युभयं नारी नित्यं धर्म-परायणा' मदनपारिचातस्ता स्मृति:। 'यद् यदिष्टतमं स्रोके यद् यत् पर्युः समीहितम्। तत्तद्गुणवते देयं प्रतिप्रीणनः काम्यया'। भर्मुः शयमं पाखयन्ती नान्यगामिनी। चतप्र

इरिवंशीयपुष्यक्रतीपाच्याने 'दानीपवासपुष्यानि सुक्तता-स्ययम्यति। निष्मलाग्यसतीनां हि पृष्यकानि तथाश्रमें। तथा हस्यानुः। प्रपुद्धा भयनं भर्तः पालयन्ती व्रते स्थिता। पद्योत दयात् तित्यकः कत्समंशं समेत च'। तित्यकः मिखव तदिखनुषच्यते तच्छव्देन भर्तः परामर्था इर्तः कत्छ-संग्रं यावदंशं हरेत् न तु वर्त्तनजीवनीचितमातं पत्नी सवर्णा क्येष्ठापदीत्यभिधानात्। क्येष्ठत्वमाद्य मनुः। 'यदि स्वास परासैव विन्देरन् योषितो हिजा:। तासां वर्णक्रमेणैव च्छेष्ठं पूजा च वेश्म च'। तदम्बस्या भार्थ्यायाः पोषणमात्रमाइ 'भातृणामप्रजः प्रेयात् कि विचेत् प्रविज्ञेच वा। विभज़िरम् धनं तस्य श्रेषास्ते स्त्रीधनं विना। भरणशास्त्र कुर्वीरन् स्त्रीणामाजीवनचयात्। रचन्ति श्रयां भन्ते देश-क्टिन्ध्रितरासु च'। प्रेयात् िस्येत एवं पत्नीभार्थ्याभेदात्। 'ततो दायमपुत्रस्य विभजेरन् सहोदराः। तुस्या दुष्टितरो वावि चियमाणः वितावि वा। सवर्णा भातरो माता भार्या ,चैव यद्याक्रमम्। तेषामभावे यद्वीयुः कुल्यानां सहवासिनः' रुखादिवचनानि व्यवस्थेयानि भ्रियमाणो जीवन्। वस्तुतस्तु एतदुक्तक्रमः सर्वेव न ग्राष्ट्राः उपकारतारतस्यमूलकवस्यमाण-वचनविरोधात्। श्वतएव श्रव क्रमानास्थासूचकमपि वापी-ख्तां पद्माभावे दुहितर: अन बहुवचनात् कन्योदादी हिताणां परिषद्य: तव कन्योदयोस्तु 'षपुत्रस्य सृतस्य कुमारी ऋक्षं ग्रुत्तीयात् तदभावे चोढ़ा' इति पराश्यवचनात् क्रमः तद-भावे दीष्टियः 'पोवदीष्टिवयोलीके विश्वेषो नास्ति धर्मतः। तयोर्षि मातापितरी सभूती तस्य देहतः' इति मनुवचने पौक्रतुक्वत्वभ्रभधानेन यथा पुत्राभावे पौतः तथा दुष्टिक्रभावे दीष्ट्रतः भतएव गोविन्दराजध्तो विश्वः। 'अपुत्रपीते

संसार दौहिता धनमाप्रयुः। पूर्वेषां हि खधाकारे पीत दीश्विकाः समाः'। दीन्द्रिवाभावे पितरी तत्र प्रथमं पिता ततो माता पूर्वीताविशास्त्रते:। तदभावे स्नातरः श्रवारि बहुवचनं सोदरासोदरसंस्ष्टलभेदेनाधिकारिभेदार्थम् अतरा एकपित्वजातयोरपि सोदरविमात्वजयोस् तदेयषट्पुरुषपिण्ड दाष्टलेन सोदरस्यैव धनाधिकारो न तु पित्रादित्रयमात्र पिण्डदातुर्विमाद्धजस्य कचित्त् संस्ष्टलेन विमाद्धजस्याया संस्ष्टसोदरेण सह तुल्याधिकारिता सोदरस्य संस्ष्टलेन स एव ग्रह्मीयास संस्थापि विमात्ज इति। तथाच याच्चवल्काः। 'संसृष्टिनस्तु संसृष्टी सोदरस्य तु सोदरः। दयाचापहरेदंगं नातस्य च सृतस्य च। श्रन्योदर्थस्तु संसृष्टी नान्योदर्थी धनं हरेत्। षसंस्थापि चादयात् संस्थो नान्यसार्खाः'। संस्रष्टिनमाइ वृहस्पति:। 'विभन्नो य: पुन: पित्रा भाता चैकत संस्थित:। पित्रव्येणाथवा प्रौत्या स तु संस्ष्ट उच्चर्त'। तेन विभागानन्तरं मैत्रात् पित्भातिपत्व्यभात्यप्रवाणां यथा-यथमेकत्वावस्थानं संसर्गः तद्युत्तः संसर्गी एवस्रूतस्य संसर्गणो, स्तस्य धनं तन्जातस्यापत्यस्य तदपत्थाभावे संसर्गी स्वयं ग्रह्ली यात् एवं सोदरस्य तु सोदरः। श्रव विशेषयति यमः। 'श्रवि-भक्तां स्थावरं यत् सवे पामेव तद्भवेत्। विभक्तां स्थावरं प्राप्तं नान्योदर्थै: कदाचन'। सर्वेषां सोदरासोदराणां स्थावराति रिक्तन्तु विभक्ताविभक्तं सोदराणामेवेत्यर्थतः सिद्धं तेषां तत् पिण्डदाखलेन तमालभोग्यपार्वपपिण्डदाखलेन चाधि कारात्। व्यक्तमाच मनु:। 'येषां ज्येष्ठ: कनिष्ठो वा चीये तां श्रप्रदानतः। स्त्रियेतान्यतरो वापि तस्य भागो न लुप्यर्तः। यं प्रदानतो विभागात् पूर्वं हीयेत प्रवच्यादिनेति प्रेष:। विषामंत्रविभाग द्रत्यक्राष्ट्र स एव। 'सोदर्या विभन्नेरंस'

ामेला सहिता: समम्। स्नातरो येच संस्टा भगिन्यय ानाभयः'। इष्ट्यातः। 'विभक्ता भातरो ये च संप्रौत्यैकत क्षिताः। पुनर्विभागकरणे तेषां ज्येष्ठं न विद्यते। यदि कश्चित् मियित प्रव्रजेदा कथचन। न लुप्यते तस्य भागः सोदरस्य वधीयते। या तस्य भगिनी सातु ततोऽ'शं लब्ध् मर्इति। प्रमपत्यस्य समीऽयमभार्या पित्वकस्य च। संस्टानान्तु यः विश्विद्याभीर्यादिना धनम्। प्राप्नोति तस्य दातस्यो द्वाप्य: ोबाः समांश्रिनः'। पत्र संस्ट्रानां च्येष्ठांशाभावी वर्ष-ायाणां बोध्यः श्रद्रस्य तु सर्वदा ज्येष्ठांश्राभावात्। तथाच ानुः। 'समवर्णासु ये जाताः सर्वे पुत्रा दिजन्मनाम्। उदारं व्यायसे दत्त्वा भजेरिकतरे समम्। शूद्रस्य तु सवर्णेव नान्या गर्योपदियाते। तस्यां जाताः समागाः स्वर्यदि पुत्रगतं वित्'। समायाः समभागा एव भवेयुनीसारः कस्यचिद्य ति कुस्त्रक्रभष्टः युक्तश्चेतत् तथाहि 'च्येष्ठस्य विंश उदारः विद्वयाच यहरम्। ततोऽहं मध्यमस्य स्वात्तरीयन्तु यवी-ास:' इति मनुना सामान्यतो च्येष्ठादीनामुद्वाराभिधानात् हेजयानाम् द्रत्यस्य वर्णमात्रोपलचकत्वशङ्गानिरासायोत्तर-ाचनोत्तराष्ट्रं न च पुदामनरकचाल्लाविश्रेषाच द्रव्यस्याप्यि कार इति वाच्यं तदनिस्तारकमध्यमकनीयसोरईपादोद्वार-श्रीनेन तस्याप्रयोजकात्वात् न चोषारांत्रयोभेंदात् समांशिता-भिधानेन पूर्वीका सवर्णाजातविषमांश्रभाग एव शूद्रस्य निषि-। उते नोद्वार दति वाचां शूद्रस्य तु सवर्णविति पूर्वार्द्वनैव त्रिस्मिति दिजयानामपि उदारनिरासाय समायता मनुना विश्विता ससानं समवर्णास्त्रित वचनमभिधाय 'डिप्रकारो विभागसु द्वायादानां प्रदर्शितः। वयोज्येष्ठक्रमेणैकः परा हमांगन्यना'। इति प्रकोत्तित इस्रव प्रदर्शित इति

वृहस्रति:। यत भगिन्धधिकारी विवाहीचितद्रव्यसामाव मुनिभिः संग्रहक्रक्तिस्तथोत्तत्वात् प्रभार्थापिद्धक्रस्थेत्वत्व पिद्ध-पदमेक्योषात् पिलमालपरं मातुरभावे स्नामधिकारस विणादिभिनत्तातात् ततय संस्टिनस्त संस्टीलेतदचनं तुखक्पसम्बन्धिसमवाये संसर्गज्ञतविश्रेषप्रतिपखर्थं तेन सोद-राणां सापक्षानां आत्यप्रताणां पिष्टव्याणां तुल्यानां सद्भावे संसमी ग्राह्मीयात् वाक्यादविश्रोषश्वतः षूर्ववचने सर्वेषामेव प्रक्रतत्वात् सर्वेषु चाचेपासभवात् भतो न आहमाव्रविषय-मिदं वचनमिति जीमूतवाहनः। सोदरे त्वसंसृष्टिनि संस्-ष्टिन्यसोदरे च सित कतरस्तावद गृह्वीयात् एवं सोदरासोद-रयो: संस्ष्टयो: सद्वावे कतर इत्यत प्रथमत: पाष्ट प्रन्योदर्थः स्विति श्रम्योदयीः पुनः संस्ष्टी सन् रह्योयात् नाम्योदयी मातः किन्तु असंस्ट्छिपि पूर्व वचनस्वसोदरपदानुषङ्गात् पाप्तः सोद्रश्च ग्रह्मीयास् तेनैकत्र विषये पूर्ववचनोक्तसंस्रष्टत्वसोदरः त्वयोरेक्यः सम्बन्धेन तुत्वत्वादुभयोविभच्य ग्रहणं तदुभयसचे चासीदर्थस्यासंसृष्टिनाऽतुत्यरूपत्वास्ति हितीये पाइ संसृष्टी नात्यमात्ज इति सोदरे संसृष्टिनि सति प्रसायजःसंस्थापि न गृह्वीयात पर्यात्तव संस्ष्टी सोदर एव गृह्वीयात् संस् ष्टलाविश्रेषेऽपि सोदरलेन तस्यैव बसवस्वात्। दायभागः कारस्त प्रन्धोदर्थस्त संस्थी सन् सत्यपि सोदरेऽसंस्थिति धनं हरेत् नाचोदयः संस्टापि रुह्मीयादिति पूर्वाहसार्थः। तत किं सोदरस्तदानीं न राष्ट्रीयादेवेत्यपेकायासुक्तरार्धेनोक्तर ग्रमंस्छापि च पादचात् सोदर इत्यनुषज्यते न संस्थोऽनः माष्टजः केवलः किन्तु उभाभ्यामेव विभज्य ग्रहीतयः मित्याचुः। मिताचरादयोऽप्येवम्। याज्ञवह्कादीपकि कायां श्रूलपाणिमहामहोपाध्यायासु 'पन्चोदयसु संस्है

मान्धीदधींधनं "रेस्"। प्रसंस्ट्यपि सोदर एव रहतीयात् ज तु संमृष्टः चापन्नी भाता संमृष्ट इति गर्भसंमृष्टः सोदरं इति केचित् नाम्बोदखीधनं परिदिति पाठे प्रमोदखी: सन् धनं न खद्वीयात् इति खाखा यसंमृष्टिमीदरखाधिकारार्थमदं वचनमतो न पुनक्तिरिखाडु:। रताकरप्रभृतयस्तु यस्तु बस्कतरी नाम्बोदर्खधनं इरेडिति पाठोदृश्यते समूलभूत-धान्नवस्कामितात्तरापारिजातष्टलायुधय्येषु मान्धोदर्खोधमं इरेहिति पाठदर्शनात् तदनुसारच्याच्यादर्शनाच सिपिकर-प्रमाद रखाडु:। भ्रातृणामभावे तखुत: तत्र प्रथमं सोदर-पुत्र:। 'खेन भन्नी सङ्घ त्राहं माता भुङ्को ख्रधामयम्। वितामही च खेनैव खेनैव प्रवितामही' इति दृहस्पति वचनात्। सोदरस्राद्धपुत्रदत्तियामं चिष्णे धनिमातुर्भीग-नुतेसाहतधनत्वेन तथोपकारदर्शनात् तदभावे वैमाव्ययप्रवः तदभावे गोत्रजः तप 'त्रयाचामुदकं कार्य्यं त्रिषु पिष्कः प्रव-र्तते। चतुर्थः संप्रदातैषां पश्चमो नोपपद्यते। श्रनन्तरः अधिकाद यसास्र तस्र धमं हरेत्' इति मन्त्रात् तस्य सृतस्य धनिनः सपिकात् सपिकमध्यात् प्रनन्तरः सन्निहिततरस्तस्य धर्न इरेत् एवमेव कुक्क कभटः। 'वहवी जातयो यत्र सकुत्या बान्धवास्तवा । योच्चासचतरस्तेषां सोऽनपत्यधनं इरेत्'। रित हहसाख्तालाच। पिष्डदानसंखन्धतारतस्येन पासन-मननतारतस्येन च धनेचिधकारी तत्र यथा दीष्टित्रान्त-वसन्तानाभावेऽन्होऽधिकारी एवं स्नात्रपुत्राभावे तही हि-गानाः वितः सन्तानोऽधिकारी तदभावे पितामनः तदभावे वितासकी। 'कनपत्वस्व पुत्रस्व माता दायमवाप्रयात्। तिखेषि च हैसायां पितुर्माता धनं हरेत्, इति मनुवचनात् ग पित्रभावे माता तथा पितामहाभावे पितामही तद-

भावे पितामहदीहिवान्तसन्तानः पितरि तथा दर्शनात् एवं प्रियासन् प्रियासनी तक्ताना प्रिय क्तभीग्यपिकदाव-भावे बस्रिति मातामस्मातुसादिः तत्रापि पिवादिवत् सति सातामही स एव तदभावे यथाक्रमं मातुलादिः खत-देयमातामहादिपिष्डदलात् तदभावे सनुष्यो विभन्नपिष्डः प्रतिनम्तः प्रश्तिपुरुषचयमधस्तनं द्वप्रियतामद्वादिसन्तिष जतएव दायक्तता ननु सहोदरभारुपुत्रवत् पिरुष्यसापि धनिदेयपूर्वपुरुषद्वपिष्डदत्वात् धनिपित्व्यभात्रपुर्वयो-स्त्लोऽधिकार: खादुचते पित्रव्यो हि धनिपितामहप्रपिता-महयोः पिक्दः स्राहपुत्रस्त धनिपितरं प्रधानमादाय पुरुषः हयपिण्डद इति स एव बलवान् इति पिष्टव्यात् पूर्वमधि क्रियते इत्युत्रं एवं यव सतस्य पित्वचस्तिपित्वचपुत्रयोः सत्ते भ्रिनदेयिपतामचप्रिपतामचपिष्णदाहत्वाविशेषेऽपि 'भनेक पित्वाणान् पित्तो भागकत्पना' इत्यत्र जननसानिध्यता रतस्येन भागदर्भनात् प्रवापि जननसन्निकर्षाधिक्येन पिख्य-स्येवाधिकार: प्रतएव सिताचरायां पितामहपित्वस्यतस्पुत्रश्री क्रमेणाधिकारिण इत्युक्तम्। विवादिचिन्तामणाविष पपुर धनाधिकारे भ्रातुरभावे तत्पुत्रः तदभावे त्रास्त्रसपिर द्रख्नां वृष्ठसाख्नावास्वा द्रखनेन यथान्त्रसम् पास्त्रपित्रसाः बान्धवा धनाधिकारिणः ते च 'घात्मिपतः खसः पुता पात मातुः खसः सुताः। पालमातुलपुत्रास विज्ञेया पात बाश्वाः। पितुः पितुः खसुः पुताः पितुर्भातुः खसुः सुताः पितुर्मातुलपुदाय विश्वेयाः पितृकान्धवाः । सातुर्यातुः खर पुत्रा मातुः पितुः खसुः सुताः। मातुर्मातुलपुत्राच विश्वेष माखबासवाः'। चापसाखः। 'चलोवासी 'वार्थासादर्धे धर्म सारोषु योजयेषु हिता वा'। इति। तद्ये मास्य

दिना तक्कोगार्थं धमंक्रत्येष्वित यहष्टार्थमिति एवस यस्य स्तस्य धनं देयान्तरस्थतदनाधिकारिमस्ये तद्दनविनाय-सम्भावनायां तदीद्वं देष्टिककर्मार्थं तत्पुण्यार्थस्य येन केनापि दातुं युक्तम्। 'यहस्क्र्यापि यः कुर्य्यादार्त्वं ज्यं प्रीतिपूर्व-कम्'। इति नारदवचने तस्यापि प्रतिनिधित्वात् एतत् प्रपश्चितं यक्षितस्ये। दायभागक्ततापि सर्वेत्रोक्तरीत्या स्त-धनस्य स्तार्थत्वमनुसन्धेयमिति वदताप्येतत् स्वहस्तित-मिति।

सहामहोपाध्याय श्रीहरिहरभद्दाचार्यात्मन श्रीरधनन्दन-सद्दाचार्यविरचितं स्मृतितस्वे दायतस्वं समाप्तम् ।

## व्यवहारतत्त्वम्।

प्रणम्य सिच्चदानन्दं वागीशं विदुषां सुदे। व्यवहारदृशेस्तत्त्वं वित्त श्रीरघुनन्दनः।

त्रथ व्यवहारदर्भनम्। तत्र याज्ञवल्काः। सृत्याचारव्यपेतेन मार्गेणाधिकतः परेः। पावेदयित चेद्राज्ञ व्यवहारपदं हि तत्। सृतिसदाचारविहिभूतेन वर्मना परेरर्थतः
गरीरतो वा पीड़ितसेद्राजिन निवेदयेत् तद्यावहारदर्भनस्थानं
चेदित्यत्र यदिति मैथिलाः। पावेदयित चेदित्यनेन स्वयं
विवादोत्थापनं राज्ञा न कर्त्तव्यमिति शूलपाणिमहामहोपाध्यायाः। राज्ञीति व्यवहारप्रदर्भकपरम्। तथाच इहस्रतः। 'अजा कार्य्योणि संपन्नेत् प्राङ्विवाकोऽथवा दिजः'।
प्राङ्विवाकलञ्चणमाह स एव 'विवादे प्रच्छित पन्न' प्रतिपन्न

तथैव च। श्रियपूर्वे प्राग्वदित प्राङ्विवाकस्ततः स्नृतः । कात्यायनः। 'व्यवसारात्रितं प्रश्नं प्रच्छति प्राङ्तिस्थितिः। विवेचयति यत्तस्मिन् प्राङ्विवाकस्ततः स्नृतः'। अधिनं प्रति भाषा ते कोहगी प्रत्यर्थिनं प्रति च तवापि कोहग-मुत्तरम् इति पृच्छतीति प्राट् शुलाच युक्तायुक्तलेन जयं पराजयं वा विविनित्ति इति विवाकः प्राट्च स विवाकस्विति प्राड्विवाकः। कात्यायनः। 'स प्राड्विवाकः सामात्यः सब्राह्मणपुरीहित:। खयं स राजा चिनुयात्तेषां जयपरा-जयौ। यदा कार्यवभाद्राजा न प्रयत् कार्यमिणयम्। तदा नियुक्तगाहिहांसं ब्राह्मणं वेदपारगम्। यदि विप्रो न विद्वान् स्थात् चित्रयं तत्र योजयेत्। वैश्यं वा धर्मशास्त्रप्तं शुद्रं यक्षेन वर्जयेत्'। स विनीतवैशः। मनुः। जातिमात्रोप-जीवी वा कामं स्याद ब्राह्मणब्रवः। धर्मप्रवत्ता नृपतेर्ने तु शूद्र: कदाचन। नाध्यापयति नाधीते सब्राह्मणझुवः स्नृतः'। व्यासः। 'सिजान् विद्याय यः पश्येत् कार्य्याणि वषलैः सरः। तस्य प्रज्ञस्यते राज्यं बलं कोषस नभ्यति। यः शूद्रो वैदिकं धमें सात्तें वा भाषते यदि। तस्य दण्डं दे सहस्रे सक्षणी चैव भेदयेत्। दुःशीलोऽपि हिजः पूज्यो न शूद्रो विजिते-न्द्रिय:। दृष्टां गांकः परित्यच्यार्चयेत् श्रीलवतीं खरीम्'। व्यवद्वारमाद्व कात्यायमः। 'विनानार्थेऽव सन्देहे हरणं हार उचाते। नानासन्देष्ठपरणाद्यवष्ठार इति स्थितिः'। नानाः विवादविषय: संशयो क्रियतेऽनेन इति व्यवहार:। भाषो-त्तरिक्रयानिणीयकलं व्यवद्वारलम्। तथाच हद्यातिः। 'मज्ञानतिमिरोपेतान् सम्देष्ठपटलार्दितान्। निरामयान् यः कुर्त प्रास्त्रास्त्रनथलाकया। इह की सिं राजपूजां लभते सहतिश्व सः। तसात् संगयमुद्धानां कर्त्तव्यस विनिर्णयः'।

म्रतएव नारदः। भिनियुक्तो नियुक्तो वा शास्त्रज्ञो वक्तमर्छति। दैवीं वाचं स वदित यः शास्त्रमुपजीवित'। दैवीं देवानु-प्रताम्। धर्मयास्त्रयोस्तु विरोधे लोकव्यवहार एवादरणीय स्याद स एव। 'धर्मशास्त्रविरोधे तु युक्तियुक्तो विधि: म्नतः। व्यवद्वारो हि बलवान् धर्मस्तेनावहीयते'। श्रव-हीयते चवगम्यते हिगतावित्यासाद्वातोः। चतएव व्रह्न-प्रति:। 'केवलं शास्त्रमात्रित्य न कर्त्तव्यो विनिर्णय:। युक्ति-हीनविचारे तु धर्मश्वानिः प्रजायते'। युक्तिन्यीयः स च नोक्षयवद्वार दति व्यवद्वारमाष्ट्रका। श्रतएव कात्यायनः। क्षुलभीलवयोद्वत्तवित्तवद्भिरिधिष्ठतम्। विणिग्भिः स्यात् कति-ययै: बुलहद्वेरधिष्ठितम्'। सद दति श्रेष:। कात्यायन:। सभ्येनावश्यवक्तव्यं धर्मार्थसिहतं वचः। सृणोति यदि नी राजा स्थानु सभ्यस्तदानृणः'। सभ्यः सभायां साधुः। तथा-विधानाइ याज्ञवल्काः। 'श्रुताध्ययनसम्पन्नाः कुलीनाः सत्य-शदिन:। राजा सभासद: कार्या: यतौ मित्रे च ये समा:'। श्वताध्ययनसम्पन्नाः धर्मणास्त्रज्ञाः कुलौनाः सङ्गरादिदोष-गुन्यमातापित्वपरम्पराकाः। एवभूताः सभासदः सभायां यथा सीदन्ति उपविशन्ति तथा दानमानसकारैराचा मित्रयाः। तथाविधावस्यानेन भूमेः सभात्वमाह मनुः। यस्मिन् देशे निषीदन्ति विप्रा वैद्विदस्त्रयः। राष्त्रः प्रति-जतो विद्वान् ब्रह्मणस्तां सभां विदुः। विद्वसं हताविष सभा-गर्यायपरिषक्कसमाह स एव। 'बैविद्यो हैतुकस्तर्को निक्तो। अमेपाठकः। चयसास्रमिणः पूर्वे परिषत् स्याद्दशावराः'। ब्रैविद्यः त्रिवेदपारगः हैतुकः सद्युक्तिव्यवहारौ। श्रतएव प्रमरसिंहः । 'सभासदसि सभ्ये च' त्रत्र भा दौतिः प्रकाशो वानमिति यावत् तया सद्द साचात् परम्परया वा वर्त्तते इति

सभा। कात्यायनः। 'दिवसस्वाष्टमं भागं सुक्का भागवयं तु यत्। सकालो व्यवचाराणां शास्त्रदृष्टः परः स्रृतः'। षष्टम यमाखाईप्रइरं भागवयं प्रहरदयपर्यम्सम्। मनुः। 'धर्मासनमधिष्ठाय सम्बीताष्ट्रः समाहितः। प्रणस्य लोक-पालेभ्यः कार्य्यदर्भनमारभेत्'। मनुनारदबीधायनद्वारीताः। 'वादोऽधर्मस्य कर्तारं पादः साचिणस्कति। पादः सभा-सदः सर्वान् पादो राजानसच्छिति। राजा भवत्यनेनास्तु सुचानो च सभासद:। एनो गच्छति कत्तीरं निन्दाही यव निन्धते'। कर्तारं वादिनं राजपदं विवेचकपरम् भनेनाः निष्पापः। यर्थित्वमाद्यतुर्थासनारदी। 'यस्य चाभ्यधिका पीड़ा कार्यं वाप्यधिकं भवेत्। तस्यार्थिभावो दातव्यो न यः पूर्वं निवेदयेत्'। प्रतेव 'पूर्वपचो भवेत्तस्य' इति कात्यायनीये त्वतीयपादः। नयः पूर्वं निवेदयेदिति तस्योत्तरः पच इति श्रेष: स यः पूर्विमिति पाठे यः प्रथमं निवेदयति स पूर्ववादी-त्यर्थः। वृत्तस्पतिः। 'श्रहं पूर्विकया यातावर्षिपत्यर्थिनौ यदा। वादो वर्णानुपूर्वे ण प्राष्ट्राः पौड़ामवेष्य वा'। यव हावेव वदतः प्रभो महाक्यं शृणु इति तत्र ब्राह्मणादिक्रमेणाः धिकपीडादर्भनेन वा वादी याद्यः। खयं विवादाभाती प्रतिनिधिमाइ नारदः। 'प्रधिना सिवयुक्तो वा प्रत्यर्थि-प्रहितोऽय वा। यो यस्याये विवदते तयोर्जयपराजयो'। तयोवीदिप्रतिवादिनोः। दृष्टस्यतिरपि। 'ऋत्विग्वादे नियुः क्तय समी सम्परिकी तिती। यज्ञे खाम्याप्रयात् पुर्खं हानि वादेऽथवा जयम्'। कात्यायनः। 'मनुष्यमार्षे स्तेये यरदाराभिमर्षणे। प्रभक्षभच्चणे चैव कन्या इरणदूषणे। पार्थ कूटकरणेऽनुपद्रोष्ठे तथैव च। प्रतिवादी न दातवाः कर्ता तु विवदेत् खयम्'। कुलकी प्रभृतीनां प्रतिनिधिः

माइ व्यासः। 'कुलस्तीबालकोगात्तजड़ार्श्वाचा बास्वाः। पूर्वपचौत्तरे ब्रुयुर्नियुक्तो सतकस्तथा'। स्नावादीतरस्य पत्त-खितक दण्डनीयत्यमाइ नारदः। 'यो न भ्राता पिता वापि म पत्नी म नियोजितः। परार्थवादी दग्डाः स्थाद्वावष्टारेषु विश्वष्य विश्व सुवन्। नारदः 'निर्वेष्ट्रकामो रोगाली यियसुर्वसनै स्थित:। मभियुत्रस्तथान्धेन राजकमीद्यत-स्तथा। नवां प्रचारे गोपालाः प्रस्यवन्धे क्रषीवलाः। शिलिक्निके तत्नाले श्रायुधीयास विग्रहे। श्रप्राप्तव्यव-शारस दूतो दानोनाखो व्रती। विषमस्यास नासेध्या न चैताबाद्वयेषुपः'। निर्वष्ट्वामी विवादप्रवृत्तः श्रम्धेन वादा-करिषः प्राप्तव्यवद्वारः षोड्यवर्षावरवयस्तः। तत्काली विवाहादि समाप्तिपर्थान्तकाले। एते विषमस्यास उपप्रव-देशसास उत्तमणीदिना नासिधानावधावनीयाः। एतान् प्रागुक्तान् वादिना निवेदितानिति ग्रेष:। याञ्चवस्कारः। 'प्रियोगमनिस्तीर्थ नैनं प्रत्यभियोजयेत्'। प्रभियुत्तः सन् उत्तरमद्खा भाषावादिनमेतं खाभियोगानुपमद्केन विवादा-सरिष न बोजयेत् युगपदनेकव्यवद्वारासभावात्। नारदो-ऽपि। 'पूर्ववादं परित्यच्य योऽन्यमालस्वते पुनः। वाद-संक्रमणाज्यो होनवादौ स व नरः'। होनवादौर्यनेन द्क्यतीता न तु प्रक्रतार्थादीनता चन्यया कलापत्ते:। पार्षे प्रतिप्रसवमाइ स एव। 'कुर्यात् प्रत्यभियोगच कलक्षे साइसेंबु च'। वाक्पाक्ष्ये प्रस्तादिप्रहारेषु च यथापूर्व-महमप्यम्बेनाक्ष्षष्टः शस्त्रेण इत इत्यपराधाभावाय प्रत्यभि-योगं कुर्वात्। तथाच हस्स्रातः। 'बाक्र्ष्टस्तु यदाक्रोशं साडितः प्रतिताड्यन्। इत्वाततायिनश्वेव नापराधी भवे-बरः'। एतेन वाक्पात्चदण्डपात्चयोः प्रक्रताभियोगे

खखनाभियोगिऽपि न दोषः यनु 'पूर्वमाचारयेद् यसु नियतं स्थात् स दोषभाक्। पसाद् यः सोऽप्यसस्तारी पूर्वे तु विनयो गुरः' इति नारदक्षनं तत्पूर्वापेचया परस्याधिकवाक्-पार्थोत्पादकस्वापि स्वत्पदण्डविभायकम्। युगपत्संप्रवृक्ति-ऽधिकदण्डाभावमाष्ट्र स एव। 'पाक्ष्ये साष्ट्रसे चैव गुगुपूत्-संप्रवृत्तयोः। विशेषसेत्र लभ्येत विनयः स्थात् समस्तयोः'। विनयो दण्डः। एवश्व दण्डोऽयमनपरार्थ मयि ज्ञतः 'पौड्रित-त्वादिति भाषायां प्रत्यभियोगः कार्य्य एव। प्रत्यक्रिक्नी-त्तरत्वेन युगपदनेकव्यवद्वारापित्तदोषस्याभावात्। सभापतैः कर्तव्यमाष्ट्र कात्यायनः। 'त्रय चेत् प्रतिभूनीसि वाद-योग्यस्त वादिनोः। स रिचतो दिनस्यासे दधाद्रुखाय वैतनम्'। प्रतिभवति तत्वार्यो तद्वद्वतीति प्रतिभूर्तम्बाः। वादयोग्यः विवादफलस्य साधितधनादिदानस्य दण्डदानस्य याज्ञवल्काः। 'डभयोः प्रतिभूग्रीष्टाः समर्थः कार्य्यनिर्पेषे। प्रतिभुवस्वभावे च राज्ञा संज्ञपनं तयोः'। राज्ञा संज्ञपनं टण्डतुष्याधिकरणं निर्णयस्य कार्यो धनादिदाने राजदन्तादि-खात् कार्थयण्डस्य पूर्वनिपातः भृत्यः तद्रचको राजनियुक्तः। प्रत्यर्थी यदि किंखिकालं प्रार्थयते स सभते पर्धी तु कालं प्रार्थयम् पर्धित्वमेव व्याष्ट्रन्यादिति तेन कालो न प्रार्थनीय:। तटाइ 'प्रत्यर्थी लभते कालं त्राष्ट्रं सप्ताइमेव च। पर्धी तु प्रार्थयन् कालं तत्वणादेव ष्ठीयते'। क्वचित् प्रत्यर्थीकालं न सभते। याज्ञवस्काः। 'साइसस्तेयपाक्षगोऽभिशापा-त्यये कियाम्। विवादयेत् सद्य एव कालोऽन्यत्रेच्छया कृतः'। साइसं मनुष्यमारणं गौरत्र दोच्चा पश्चिमपो महा-पातकादिना पत्यये द्रष्यनात्री स्त्रियां कुलस्त्रियां चारित्र-

विवादिवययप्राप्तायां दास्यां स्वलविवादे वा एवु सद्य एव उत्तरं दापयेदिति श्लापणिः। विशेषयित कालायनः। 'यस्मात् कार्य्यसमारकास्वरात्तेन विनिस्तिः। तस्मान्न लभते कास्तमभियुक्तस्तु कासभाक्'। भपवादमाष्ट ष्टष्टस्पतिः। 'भभियोक्ताऽप्रगत्स्यलाहक्षुं' नोत्सप्तते यदि। तदा कासः प्रदातव्यः कार्य्यश्रक्तयनुष्ट्यतः'। भन्नापि विशेषयित व्यासः। 'राजदेवकतो दोषस्तस्मिन् काले यदा भवेत्। भवध्ययोग-मान्नेषं न भवेत् स पराजितः'। स्वक्ततसमयवस्थोऽभियुक्तः। 'राजदेवकतं दोषं साचिभिः प्रतियादयेत्। जेन्नेन वर्त्त-मानस्तु दण्डगो दाप्यस्तु तहनम्'। भवध्यतिक्रमष्टितो राज-दैविकदोषस्य प्रमितो न तदिक्तामकोऽपराध्यति जेन्नाः । दैविकदोषस्य प्रमितो न तदिक्तामकोऽपराध्यति जेन्नाः । देविकदोषस्य प्रमितो न तदिक्तामकोऽपराध्यति जेन्नाः । देविकदोषस्य प्रमितो न तदिक्तामकोऽपराध्यति जेन्नाः । देविकतोषस्य प्रमितो न तदिक्तामकोऽपराध्यति जेन्नाः । देविकतोषस्य प्रमितो न तदिक्तामकोऽपराध्यति जेन्नाः । देविकतोषस्य प्रमितो न तदिक्तामकोऽपराध्यति जेन्नाः । देविकतिः। कोटिस्वकाठिन्यशाव्यवेरस्य सङ्गावयुक्तं जेन्नाः । मिति'। युक्तं योगः।

स्रथ व्यवहारपादनिर्णयः। तत्र वृहस्पतिः। 'पूर्वपचः स्रुतः पादो हिपादसोत्तरः स्रुतः। क्रियापादस्तथा चान्ध-स्रुवी निर्णयः स्रुतः। सिय्योक्ती च चतुष्पात् स्थात् प्रत्यव-स्कन्दने तथा। प्राङ्न्याये च स विश्वयो हिपात् संप्रति-पत्तिषु'। यद्यपि संप्रतिपत्तावपि निर्णयोऽस्ति तथापि उत्तर-वादिनेव भाषार्थस्याङ्गीक्षतत्वेन क्रियासाध्ये न भवति इति हिपादतीक्ता।

श्रधती। 'प्रतिश्वा दोषनिर्मुतं साध्यं सत्तारणान्वितम्। निश्चतं जोषासिष्य पश्चं पश्च विदो विदुः। सत्याश्चरः प्रभूताश्ची नि:सन्दिको निराक्षकः। विरोधिकारकेर्मुत्तो

विरोधिप्रतिरोधकः। यदा त्वेवंविधः पत्तः कित्यतः पूर्वः ं वादिना। दद्यात्तत्पचसब्बसं प्रतिवादी तदीत्तरम्'। प्रतिज्ञा साध्याभिधायिका वाक्। तस्यादोषैः परस्परविष्णार्थ-पदादिभिस्यतं साध्यं साधनाङ्गीभिमतं पद्यं विदुः। श्रन्यया प्रतिज्ञादोषेण साध्यदोषः स्थात्। भतएवोक्तम्। 'वचनस्य प्रतिशा लं तदर्थस्य च पचता। ससङ्ख्या वक्तस्ये व्यवहारेषु वादिभिः'। वक्तव्ये पचप्रतिन्ने पूर्वीको नारदेनापि 'सारस्त व्यवसाराणां प्रतिज्ञा समुदाद्वता। तदानी सीयते -वादी तरंस्तामुत्तरो भवेत्'। उत्तरो विजयौ। यद्यपि घन्यच साध्यं तिशिष्टधर्माधर्मीपच इति भेदः तथापि चन्न वाक्प्रत्यायाः णीदिधर्मविश्रेषविशिष्टतया धर्मिणोऽधमर्णपदैरेव साध्यत्वात् साध्यपचयोरभेदाभिधानम् उपसंद्वारे च एवंविधः पच इति। मिताचरायान्तु भाषाप्रतिज्ञापच इति नार्थान्तरमित्युक्तम्। भाषार्थमुक्का भाषास्वरूपप्रपचमा इस्लपाचर द्रति। निरा-कुलः पौर्वापर्थाविपर्यासादिशून्यः। तत्र 'दाते च व्यवहारे च प्रवते यक्तकर्भणि। यानि पश्यन्यदासीनाः कर्ता तानि न पश्वति' इति राष्ट्रासंग्रहवचनादुदासीनेभ्यो जात्वा श्रोधयेत्। तच्छोधनमाइ द्वरस्पति:। 'ग्रानाधिकं पूर्वपसं तावहादी विश्रीधयेत्। न द्यादुत्तरं यावत् प्रत्यर्थी सभ्यसिक्षी। तिविखनप्रकारमाष्ट्र व्यासः। 'पाण्ड्लेखेन फलके भूमी वा प्रथमं लिखेत्। न्यूनाधिकन्तु संग्रोध्य पश्चात् पत्ने निवे ययेत्'। फलकं काष्ठादिपष्टकम्। कात्यायनः। 'पूर्वपसं खभावोत्तं प्राष्ट्रविवाकोऽथ लेखयेत्। पान्ष्ड्लेखेन फलके ततः अमेडिभिषेखयेत्। शोधयेत् पूर्वपचन्तु यावकोत्तरः दर्भनम्। उत्तरेणावन्त्रस्य निवृत्तं ग्रोधनं भवेतु। प्रत्यदुत्तं सिखेद यो ज्यद विप्रत्य विना वनः। चीरवाका स्वीतन्त्र धार्मिकः

दृथियीपतिः'। सभावोत्तमक्रियम्। एतस सर्विश्रेषा-दिना सुज्ञेयम्। भारापव याज्ञवस्काः। 'इसं निरस्य भूतेन व्यवसाराक्येक्पः। भूतमप्यनुपन्यसां सीयते व्यवसारतः'। भूतं तत्त्वार्धसम्बन्धम्। नारदः। 'भूतं तत्त्वार्धसम्बन्धं प्रमादाभिहितं छलम्'। किन्तु राजा विश्वेष स्वधममिभि-स्वता। मनुष्यचित्रवेषित्रात् परीचासाध्यसाधु वा। 'सवै'-वर्षविवादेषु वाक्छले नावसीदति। पश्चाभूम्युणादाने गास्त्रोऽप्यर्थान होयते'। सर्वेषु प्रर्थविवादेषु प्रमादाभिधाने-ऽपि नावसीदति। चत्रोदाहरणं पश्चलीत्यादि चर्यविवाद-प्रचणाच्यन्युक्ततिवादेषु प्रमादाभिधाने प्रक्ततार्थादप्यर्था-स्वीयत इति गम्यते। यथा इमनेन श्रिरसि पादेन ताङ्गितः इत्यभिधाय नेवलं इस्तेन ताडित इति वदन नेवलं दख्यः रराजीयते च। ततस त्वं मद्यस्यां धारयसि मत्तरावन एहीतताबस्वनकलादिति भाषाश्ररीरम् एतच संस्कृतदेश-भाषान्यतरेण यथाबोधं वक्तव्यं लेख्यं वा। मुर्खाणामपि गादिप्रतिवादिता दर्भनात् श्रतएवाध्यापनेऽपि तथोतं विश्व-बर्मोत्तरे। 'संस्कृतै: प्राक्षतैर्वाक्यैय: शिष्यमनुरूपत:। देश-भाषाद्यपायस बोधयेत् स गुरु: स्मृत:'।

अयोत्तरपादः। तत्र कालमाइ कात्यायनः। 'सदाः

क्रितेषु कार्य्येषु सद्य एव विवादयेत्। कालातीतेषु वा कार्यः
द्यात् प्रत्यर्थिने प्रभुः'। वा दिनीक्तस्य साध्यस्य प्रतीपमर्थः
यते दति प्रत्यर्थी। नारदः। 'गइनत्वाद्विवादानामसामस्योत्
स्वतरिप। ऋणादिषु इरेत् कालं कामं तस्त्रवृश्वया'।
इस्प्रतिः। 'यदा त्वेषंविधः पद्यः कस्पितः पूर्ववादिना।
द्यात् तत्पन्नसम्बन्धं प्रतिवादी तदोत्तरम्'। सम्बन्धसुपः
किन्। अन्यया प्रत्यवादित्वेन भक्तप्रसङ्गात्। 'प्रस्ववादी

क्रियाहेषी नोपस्थायी निरुत्तर:। श्राइत: प्रपलायी च ष्टीनः पश्चविधः स्रातः। प्रपत्तायी विपत्रेण मौनकसप्तिभ दिनै:। क्रियादेषी तु मासेन साचिभिन्नस्तु तत्चचात् दति नारदोक्तेः क्रिया लेखादिका साधिभनः साधिभः पराजित:। वादिनोक्तस्य साध्यस्य प्रतीतं वदतौति प्रतिवादी उत्तीर्थते निस्तीर्थते प्रक्रताभियोगोऽनेनेति उत्तरम्। यात्र वल्काः। 'श्रुतार्थस्योत्तरं सेख्यं पूर्वावेदकसन्निधी'। सेख्य मिति वाक्यस्याप्यपलचकम्। उत्तरस्वरूपं तद्भेदांशाइ मारदः। 'पस्य व्यापकं सारमसन्दिष्धमनाकुलम्। प्रवा ख्यागम्यमित्येवमुत्तरं तिहदो विदुः। मिष्यासंप्रतिपत्तिल प्रत्यवस्कन्दनन्तथा। प्राङ्ग्यायास्रोत्तराः प्रोक्तास्वतारः यास्त्रः वेदिभि:। श्रभियुत्तोऽभियोगस्य यदि कुर्यादपञ्चवम्। मिथा तत्त् विजानीयादुत्तरं व्यवद्वारतः'। पचस्य भाषार्थस व्यापकः पाच्छादकम् प्रभियोगप्रतिकूलमिति यावत्। पतः एव पूर्वपचार्धमस्बन्धं प्रतिपचं निवेदयेदित्युत्राम्। न च विप्रतिपत्था न्यायोऽर्थमागतस्य धारयसीत्यभियुत्तस्य धारया मीति संप्रतिपत्तेः कथमुत्तरत्वम् श्रभियोगा प्रतिकृत्वादिति वाच्यम्। भाषावादिनो सूर्वत्वेनापटुकरणतया वा कदा विज्ञाषाभिवादादेवायं सीयते इति भाषाविमष्पर्यन्तं विप्रति पद्मधाया त्तरवादिनो भाषाधं सम्यगवगम्य तिविषेधार्थं सम्य गुत्तरासकावात् विद्वत्सभायां च चसत्यवचनमत्यकाधर्मकारः कम्। परोक्षिपराजये च दण्डातं वादिना च वैरमित्यादि प्रतिसन्द्धतः सम्प्रतिपत्ते नत्त्वं सम्भवत्येव। एवम् एते भ एवानिसारात् साध्यत्नेगेपदिष्टस्य पचस्य सिष्ठत्वेनोपन्यासेन साध्यत्वे निवारणात् सिषसाधनेनापि वादिनः प्रत्यवस्थानाः बोत्तरत्वं सम्प्रतिपत्तेः सिष्टमिति सारं प्रक्रतोपयोगि चनाक्ष

र्वापरविरोधशुन्धम् प्रव्याख्यागस्यमध्याद्वारादिकं विनैव रतीतम् प्रभियोगस्य प्रभियुज्यते इत्यभियोगः सहत्वं साध्यं रखापक्रवमित्वर्षः। उत्तराभाषामाच् कात्यायनः। 'प्रक्र-नि त्यसम्बन्धम् चत्यत्यमितभूरि च। पत्तैकदेशं व्याप्यैवं गच नैवोत्तरं भवेत्। श्रस्तव्यस्तपदव्यापि निगूढ़ायं तथा-बुलम्। व्याच्यागम्यमसारच नीत्तरं शस्तते वृधैः'। श्रस्त-धस्तपद्यापि प्रनन्वितार्थपद्याप्तमिति व्यवद्वारतिलको भवदेवभष्टः। भिष्योत्तरभेदमात्र पुनर्व्यासनारदी। 'मिष्यै-खाभिजानामि सम तव न सन्निधि:। प्रजातवासि तत्-हाले इति मिष्या चतुर्विधम्' मिष्येतदितिश्रव्हतो नाभिजाना-गैत्वादिकमर्घतोऽपक्रवः। तथाच कात्यायनः। 'श्रुत्वा राषार्थमन्यस्त् यदि तं प्रतिषेधति। प्रर्थतः प्रव्हतो वाधि मेथा तज्ज्ञेयमुत्तरम्'। त्वं मद्यं धारयसीति प्रतिज्ञायां ा ग्रहीतिमिति प्रव्दतः। कालविशेषगर्भायां तस्यां सत्यां ादा नार्च जात इति षर्यतः। देशकानविशेषगभीयां तदा **म नाहमासम् इत्यप्यर्थतः।** देशादिमत्यां तच्छ्न्यायां वा ा जानामौत्यर्थत एव योग्यासारणे नार्थतस्तदग्रहणप्रतिपा-नात् चत्र चरमत्रयं यहणावस्कन्दनमुखेन यहणाभाव-।तिपादकं सापदेशमियोत्तरमात्रम् श्राद्यं मियोत्तरमात्रम्। हस्रति:। 'शुलाभियोगं प्रत्यर्थी यदि तं प्रतिपाद्यते। सा संप्रतिपत्तिः स्थाक्कास्त्रविद्विद्वदाञ्चता। प्रथिनाभिहितो-। प्रथः प्रत्यर्थी यदि तं तथा। प्रपद्म कारणं ब्रूयात् प्रत्यव-ंन्दनं दि तत्। पाचारेपावसदोऽपि पुनर्लेखयते यदि। ाधिभेषो जितः पूर्वे प्राङ्चायस्तु स उच्चते'। प्रभिषुच्चत बिमयोगः अतिपद्यतेऽङ्गीकरोति तं साध्यार्थं तथा प्रपद्य यत्वेनाङ्गीक्तत्व कारणं तत्प्रतिक् नरूपं कारणं ब्रुयात्तदा

तदुसरं प्रसावस्कान्दनं वाचुन्नसा प्रतिकूललेन प्रसावस्कान्दनः मिखर्षः। प्रतिपद्मावस्कन्दनात् प्रत्यवस्कन्दनमिति जीसूत-वाष्ट्रनः। तष बारकोत्तरं चिविधं बलवसुत्वबलं दुर्वलष् तव बसवदुत्तरं यद्या त्वतः यतं ग्रहीतमिति सत्यं विन्तु परिगोधितमिति चनोत्तरवादिन एव क्रियानिर्देशः। तथाच नारदः। 'बाधयां पूर्वपत्तस्य यस्मिन्धवयाद्भवेत्। विवादे माचिणस्तव प्रष्टथाः प्रतिवादिनः'। श्राधयः दुर्बलत्वं पूर्वपचस्य। ततस स्वापकसाध्यस्य धार्थमाणत्वस्य ध्वंस-कारणं निर्धातनादि तदूपमुत्तरं कारणोत्तरम्। मियोत्तरादस्य भेदः ति धार्यमाणत्यसारात्ताभावप्रयोजकः मयहणक्षं न तु ध्वंसक्षं तुख्यब्रलकारणोत्तरं यथा मदी येयं भूमि:। क्रमागतलादिति वाद्युत्ते मदीयेयं भूमिः क्रमागतलादिति प्रतिवादिना तथोत्तरमिति तत्र पूर्ववादिनः साच्चपन्यासः। तदसामर्थे प्रतिवादिनः। तथाच याज वस्काः। 'साचिष्भयतः सत्सु साचिणः पूर्ववादिनः। पूर्व पद्येश्वरीभूते भवन्ख्यसरवादिनः'। दुर्वलकारणोत्तरं यश्री ममेयं भू: क्रमागतत्वादिति वाद्युक्ते समेयं भूद्रशवर्षभुज्यमान त्वादिति प्रत्युत्तरं तत्तु धनमात्रप्रयुक्तम्। पश्यतोऽब्रुवती शानिर्धनस्य दशवार्षिकी' इति। याज्ञवल्कीयं वीजं किन् नैतद्युक्तम्। 'परेण भुज्यमानाया भूमंविंगतिवार्षिकी' र्ति भूमिमाव्यविषयकं तत्परार्धेनापादितत्वादिति भवदेवभदः। 'पश्वतीऽब्रुवती हानिभू मेविंगतिवार्षिकौ। परेष भुज्यमा नाया धनस्य दशवार्षिकी' इति शूलपाषिध्तपाठोऽपि तवार्षे प्रमाचं तत्रवात्र क्रमागतले पूर्ववादिनः प्रमाणीपन्यासः। तथाचीक्रम्। 'गुरावभिष्टिते हेती प्रतिवादिक्रिया भवेत दुर्बले वादिन: प्रोक्ता क्रिया तुल्येऽपि वादिन:' पाचारेष

व्यवद्वारेष प्रवसनी भक्ती लेखयते भाषामिति येष:। स वादी प्रसिष्ध मया पूर्व पराजितः वाचः प्राङ्खायो हि धार्खमाणत्वसामान्वाभावज्ञापकः। एतेषां सङ्हरे विश्रेष-माइतुर्व्यासहारोती। 'मिथ्योत्तरं कारणञ्च स्थातामेकत्र चेदुमे। सत्यश्वापि सङ्दानेन तत्र प्राष्ट्रां किमुत्तरम्। मिथ्या-कारणयोगीप याद्यं कारणसुत्तरम्। यत् प्रभूतार्थविषयं यस वा स्मात् कियाफलम्। उत्तरं तत्त् विद्ययमसंकीर्ण-मतोऽन्यथा'। श्रताभियोगे श्रतयहणं मिथ्यायसाग्रदेव गरहौतास्तास परिश्वस इति सिम्याकारणांश्रयोसुत्रस्पत्वे कारणोत्तरं याष्ट्रम् पादी विचारणीयं परिशोधनस्यार्वाचीन-त्वेन सारणाईत्वात् पयान्त्रियोत्तरं तत्र ऋणस्य चिरातौ-तस्य कष्टप्रतिपाद्यत्वात् एवस्य नवत्यभियोगे मिध्यैतत् षष्टि-युराणा एव मया ग्रहीतास्तवापि विंशत् परिश्रहा स्विंश-दारयामि इति मिष्याकारणसत्यैः सङ्गीर्णोत्तरेऽपि पूर्ववत्-कारणोत्तरमेव ग्राष्ट्रां मिष्याकारणयोवरंपीति वापिशब्दाभ्यां तथा दर्शितवात् सत्योत्तरस्य स्वयं स्वीक्षतत्वेन निर्णयानई-त्वादिति भावः। प्राङ्न्यायेन सह सर्वधैव सङ्करानुपपत्ति-रिति तस्रोत्तं यदि यतं मिथ्या पञ्चविंयतिपुराणा यहौतास्ते च परिश्वहास्तथा मिथ्यांश्रस्य प्रचुरार्थविषयस्य विचार उप-क्रमणीयः। भूयोऽनुरोधस्याभ्यहितलात् पद्मात् स्वल्पार्थस्य विचार इति। तुल्यार्थविषगत्वे तु यत्र क्रियायाः साच्यादेः फलं निर्णय: शीम्रं भवति तदंशस्यैव प्रमाणं याद्यां तथा यदि श्रतग्रहणे पत्रमस्ति शतापद्भवे च पश्चाशत्परिशोधने साज्ञिणस्तदा मिथ्योत्तर एवादौ तत्खण्डनाय यहण्पत्रं ग्राष्ट्रं लिखितस्य साचिभ्यो बलवत्त्वेन सम्यङ्निर्णयकारित्वात् पयात् परिशोधनसाचिणः प्रष्टयाः। सङ्गरोत्तरमप्यसङ्गोर्ष-

मदुष्टम् भतो भिन्नमन्यथा सङ्गीर्ण दुष्टमित्यर्थः। भत्न च भव-च्छेदभेदेन मिय्योत्तरसङ्गरे सदुत्तरत्वमेकावच्छेदेन। सङ्गरे तु भसदुत्तरत्वमाङ कात्यायनः। 'पन्नैकदेशे यत् सत्यमेक-देशे च कारणम्। मिय्या चैवैकदेशे स्थात् सङ्गरात्तदनुत्तरम्'। एकदेशे इत्यत्न एकस्मिनेव देशे न भिन्नदेशे यथा यतं धार-यास्येव परिशोधितं न रहहोतं वा इति।

पय क्रियापाद:। उत्तराभिधानानन्तरं याज्ञवस्काः। 'ततीऽधीं लेखयेत् सद्यः प्रतिज्ञातार्थसाधकम्'। अर्थी वादी प्रतिवादी न खपचार्थित्वात्। तयोरिधकारे नियसमाष्ट व्यासः। 'प्राङ्न्याये कारणोक्ती च प्रत्यर्थी साधयेत् क्रियाम्। मिथ्योत्तरे पूर्ववादी प्रतिपत्ती न सा भवेत्'। मिथ्योत्तरे न गरहीतं मयेत्यादिक्पे पूर्ववादी भाषावादी साच्यादिकं निर्दि श्रेवीत्तरवादी तव तस्य मानुष्याः क्रियाया श्रमभावादिति न्यायो मूलम् अवापि साच्याद्यभावे उत्तरवादिन एव दिव्यम्। 'न कश्चिदभियोत्तारं दिव्येषु विनियोजयेत्। श्रभियुक्ताय दातव्यं दिव्यं दिव्यविशारदे.'। इति कात्यायनोक्षे:। श्रव, पूर्वाहे नार्थिनो दिव्यनिषेधेऽर्थात् प्रत्यर्थिनस्तत्प्राप्ती पराद्धाः भिधानं सिंहे सत्यारको नियमाय इति न्याया वियमार्थं न च व्यासवचने क्रियापदं कारणोत्तरमानुषीदैवौपरमिखे-तावदर्थकं मिथ्योत्तर्ध्यनुयुज्यते इति तत्रापि श्रिष्टिन एव दिव्यमिति वाचं श्रूयमाण्पदस्य हि पुनरन्वयार्थमेवानुषद्धः। ननु मध्वैषस्यसहितस्य गौरवात् पूर्वीत्रन्यायसूलकविषय-लबी कात्यायनोत्तदिव्यविषयनियमभक्तानर्हताञ्च विवादिवये प्रत्यर्थी सन्दिन्नानस्तत्र तस्योत्तरानन्त्रया प्रधिन एव दृष्टक्रिया तदसकावे तस्यैव दिव्यं न तु प्रत्यश्चिनः प्रिध-कारनिसंयाभावात् अधिनस्तत् सस्वात् न च न कसिद्भिः

योक्तारमित्यादिना विरोधसास्योत्तराईप्रतियोगिविषयत्वात् एंतिह्वय एव धनस्वामिनो दिव्यमिति लोकप्रवादः। लिखि-ताखभावेनापि दिव्यमास याज्ञवल्काः। 'प्रमाणं लिखितं भुक्तिः साचिणसेति कौर्त्तितम्। एषामन्यतमाभावे दिव्याः न्धतमसुच्चते'। प्रथ दिव्यम्। दिव्यान्याह स एव। 'तुला-म्यापो विषं कोषो दिव्यानी ह विश्व हो। महाभियोगेष्वे-तानि गौषंकस्थेऽभियोन्नरि। क्चा वान्यतरः कुर्यादितरो वर्सये च्छिर:। विनापि शोर्षकं कुर्यात् नृपद्रोहेऽय पातके'। महाभियोगेषु महापातकादिगुरुतराभियोगेषु। श्रीर्षक्यः शीर्षकं प्रधानं व्यवद्वारस्य चतुर्थपापो जयपराजयलचणः तेन दण्डो लच्चते। तत्र तिष्ठति वर्त्तते तदङ्गीकरोतीत्यर्थः। श्रवाभियोत्तः शरोवर्त्तित्वोत्तेरभियोज्यस्य दिव्यकर्त्तवं प्रती-यते। प्रत्यर्थीच्छ्या श्रर्थिनो दिव्यमाह क्चेति इतरोऽभि-युक्तः एतत् सर्वे दिव्यतस्वे विष्टतम्। प्रतिज्ञातार्थसाधकामिति साधकं साच्यादिकम्। तदाइ दृइस्पति:। 'द्विप्रकारा क्रिया प्रोक्ता मानुषी दैविकी तथा। साचिले खानुमानञ्च मानुषी विविधा साता। धटाद्याधर्मजान्ता च दैविकी नवधा स्राता'। ततानुमानन्तु भुत्र्यादि। तत साच्यमा इमनुः। 'सम-चदर्भनात् साच्यं अवणाचैव सिध्यति'। एतत् प्रमाणमात्रोप-लक्षणम्। 'त्रनुभावी च यः कांस्वत् कुर्य्यात् साच्यं विवादि-नाम्' दति तहचनान्तरात्। श्रतएव श्रक्षतमपि साचिणमाच मनुः। 'यत्रानिर्धो वौच्येत शृण्याद्यापि किञ्चन। पृष्टस्त्रप्रापि तदृष्ट्यात् यथादृष्टं यथाश्रुतम्'। श्रनिरुद्धस्वमत्र सािच-लेगानियुत्तः। परम्परयापि अवणमाह विष्णुः। 'उद्दिष्ट-साचिषा अते देशान्तरगतेऽपि वा। तदभि हितत्रोतारः प्रमाणं नात्र संगयः'। प्रस्थोत्तरसंज्ञामाञ्च नारदः। साचिणाः

मपि यत् साष्यं खपचं परिभाषताम्। अवणात् आवणाः षापि स सास्युत्तरसंज्ञकः'। स्वपन्नसम्बन्धिसाच्यां परिभाषता साचिणां यः स्वयं युगोति यर्थिना याव्यते वा स यवणात् आवणादुत्तरसाचीत्यर्थः। एवं योऽर्थिना गूढ़तया प्रत्यर्थिः वचनं श्रावितः स गूढ़साचीत्या इस एव। 'श्रिधना सार्थ-सिद्यार्थं प्रत्यर्थिवचनं स्क्टम्। यः खास्त्रते तदा गूढ़ो गूढ़-साची स उच्यते'। तेनान्यतरवाद्यभिद्धितार्थविषयकदृष्ट-कारणजं विज्ञापनं साम्बामिति स्थितम्। तत्र नारदः। 'तेषामपि न बालः स्वासैको न स्त्री न दुष्टक्तत्। न बान्धवो न चारातिब्र्युम्ते कार्यमन्यथा'। कार्यं सदपि भन्यथा सहिर्देशका एवच यदि प्रमधार्मिकलेन बान्धवादी-नामपि सत्यवादिलं निषीयते तदा तेऽपि साचिणो भवितुः सहन्तीति। तेषां सास्वविधायकं वस्वमाणमनुवचनमपि एताद्दग्विषयम्। याज्ञवल्काः 'त्रावराः साचिणो ज्ञेयाः श्रीतस्मार्त्तिया रताः। यथाजाति यथावर्णं मर्वे सर्वेषु वा स्मृताः'। वयोऽवरा निक्षष्टा येषां ते व्यवराः विभ्योऽन्यूना भवन्तीत्यर्थः। यथिति यो यज्जातीयस्तस्य तज्जातीयः साची स्त्रीणां स्त्रियोऽन्यजानामन्यजाः यथावर्णं ब्राह्मणाना ब्राह्मणाः चित्रियादीनां चित्रियादयः श्रभावे तु तत्तक्केदं विना सर्व एव। व्यावरा इत्यस्यापवादमाइ स एव। 'डभयानुः मतः साची भवेदेकोऽपि धर्मवित्'। उभयानुमतत्वं धर्म विस्वच नियतं तन्त्रम्। तदाच विष्णुः। 'घभिमतगुषः सम्पन्नस्त्रभयानुमतस्वे कोऽपि' इति। घतएव योत्रियमः योकं निषेधयति हस्स्रातः। 'नव सप्त पश्च वा स्युस्तवारः स्तय एव वा। उभौ तु श्रोतियौ याश्री नैकं पुच्छेत् करा चन'। एको मिलितगुणसम्पनः प्रधानकत्पः तदभावे उभः

यानुमतमातोऽपि याद्यस्तदाह नारदः। 'लभयानुमतो यः खाइयोविंवदमानयोः। भवत्वेकोऽपि सान्नित्वे प्रष्टव्यः खात् स संसदि'। उभयानुमत एकोऽलुखलादिना सर्वे-जनप्रसिष्ठश्वेत्रदा माजित्वे मंमदि बहुजनम्बिधी प्रष्ट्यः तथात्वे संइवैरादिसच्चेऽप्यकौत्तिभयात् सत्याभिधानसम्भ-वादिखाययः। विचारस्य तत्त्वनिर्णयार्थत्वात्तदाद मनुः। 'एकीऽप्यलुक्यः साची स्वात् बद्धाः ग्रुक्योऽपि न स्त्रियः। कौबुदेरिक्षरत्वास दोषैयान्येऽपि ये हताः'। एको-उलुक्षस्तु साची स्वादिति कुन्नुनभद्दधतपाठः। एको लुक्-स्वमाची स्वादिति जीमूतवाइनधृतपाठस्त न युक्तः सुन्ध-संबद्धवोऽप्यसाचिणो भवितुमईन्तीति एकपदव्यर्थतापत्तेः। भवत् वा तत्याठः तथापि एक इत्यनुरोधात् तिविषेधः मुखेनालुधस्यैवस्यानुमतिसस्वे धर्मवित्वमन्तरेण साचित्वं बोध्यं इत्यर्थतो न विरोधः अतएव विश्वरूपप्रस्तीनाम् एभ-यानुमत एक एव साचौति व्याख्याने धर्मविदिति नोतं ) दोषैस्तेयादिभि:। तथाच नारदः। 'स्तेना: साइसिका धर्माः कितवा योधकाश्च ये। त्रसान्तिणस्त ते दृष्टास्तेषु सत्यं न विद्यते'। कितवा द्यूतकराः। प्रपवादमाष्ठ दशनाः। 'दासोऽस्थो विधरः कुष्ठो स्त्रोबालस्थिवरादयः। एतेऽप्यनिभ-सब्बन्धाः साइसे साक्षिणो मताः'। ख्विरो ग्लानेन्द्रिय-यामः। पादिशब्दात् कितवादयः उभयानुमताभावे ग्रचि-क्रियत्वादिगुणयुक्तयैको ग्राह्यः। तथाच व्यापः। श्रिच-क्रियाच धर्मचो योऽन्यत्राप्यनुभूतवाक्। प्रमाणमेकोऽपि भवेत् साइसेषु विश्रेषतः'। श्रनुभूतवाक् स्थानान्तरं सत्यत्वे-नेति। अवदेवभद्दीऽप्येवम्। साइसमाइ नारदः। भनुष्य-मारणं स्तेयं परदाराभिमर्षणम्। पारुषमतृतश्चेव साइसं

पद्मधा सातम्'। कात्यायनः। 'प्रभ्यन्तरस्तु निःचेपे साच्ध-मेकोऽपि दापयेत्। प्रधिना प्रश्वितः साची भवेदेकोऽपि याचिते। संस्कृतं येन यत् पर्यां तत्तेनैव विभावयत्। एका एव प्रमाणं स विवादे परिकोत्तितः। संस्कृतं गठितं पर्धाः कुण्डलादि। विश्वाः। 'स्तियसाइसवाग्दण्डपार्थसंग्रहणेषु साचिणो न परीचा' इति स्तेयपरदारगमनादिकार्थाणां निक्रवेनैव क्रियमाणत्वात् दैवादेव परम्। साचिणो भवन्तौति न परीचा इत्युक्तं तेषां वाक्यन्तु मित्रारिभावादिनिरूपणे-नैबोपपस्थनुपपित्रभ्यामालोचनौयं न तु वाक्यमात्रादिति व्यवद्वारमात्वका। प्रतएव कात्यायनः। 'ऋणादिषु परी-चेत माचिण: स्थिरकर्मसु। साहमात्ययिकेनैव परीचा कुन-चित् साता' इति। श्रोतियादीनामसास्त्रमाष्ट नारदः। 'श्रोवियास्तापमा व्रद्धा ये प्रव्रजिता नराः। वचनात्तेष्व-साचित्वं नात्र हेतुक्दाइतः'। दानरबाकरे श्रीवियमाइ देवलः। एकां प्राखां सकल्यां वा षड्भिरङ्गेरधीत्य वा। षट्-कमनिरतो विप्रः श्रोतियो नामधर्मवित्'। सकल्पां कल्प-मावाष्ट्रमहितां षड्भिरिति सद्दार्थे खतीया वचनादिति श्रीतियत्वादिरूपाभिधानात् न च तवान्यो हेतुरित्यर्थः। तथाच स्वीयवैदिककर्मकरणव्ययतया परकीयकार्य्य विसारण-सभावात् साज्ञिलक्ष्वलघुकार्थ्वानयोगे तच्छापभयेन व्यव-सारद्रशरोऽपि तास एच्छन्तीति तसाच्यकरणानयंकाच न ते साचिषः कर्त्तव्याः किन्तु प्रक्रताः खयं साचिषो भवन्येव। उभी तु त्रोवियौ स्थातामिति स्रते:। दृषस्य प्रसाचित्वं दृष-त्वादेव म्हानिन्द्रियत्वादित्वर्थः। मनुः। 'स्त्रीपां साच्यं स्त्रियः कुर्यार्डनानां सद्या हिनाः। शूद्राय सन्तः शूद्राचामन्या-नामन्वयोनयः। 'चन्तर्वेश्मन्वरस्थे वा शरीरस्वात्वयेऽपि

च। स्त्रियाप्यसभावे कार्यं बालेन स्थविरेण वा। शिखेण बसुना वापि दासेन सतकेन वा। देवब्राह्मणसामिध्ये साच्यं पृच्छेद्दतं हिजान्। उदङ्मुखान् प्राङ्मुखान् वा पूर्वाह्रे वै श्चि: श्चीन्। ब्रुहीति ब्राह्मणं एच्छेत् सत्यं ब्रुहीति पार्थिवम्। गोवीजकाश्वनैर्वेश्यं शूद्रं सर्वेस्तु पातकैः'। गोवीजकाश्वनापद्वारे यत् पापं तत्तवामृताभिधाने स्वादिति वैश्वम्। एतत् साध्यानृताभिधाने भवान् सर्वैः पातकैः सम्बध्यत रत्युक्वा शूद्रश्च एच्छे त् 'ब्रह्मन्ना ये स्नृता लोके ये च स्त्रीबालघातिन:। मित्रद्वर: क्षतन्नास ते ते स्युर्वदतो स्रघा'। इति मन्त्रां दूषगं सत्फलच। 'त्राखमेधसहस्रत् सत्यच तुलया धृतम्। अखमेधसहस्राद्धि सत्यमेवातिरिच्यते'। इति मनुनारदोत्तं यावयेत्। याज्ञवल्काः। न ददाति हि यः साच्यं जानविष नराधमः। स कूटसाचिणां पापैस्तुस्यो दग्छेन चैव हि'। कात्यायन:। 'श्रवीचिनरके वर्षे वसेयु: कूटसाचिणः'। याज्ञवल्काः। 'सत्यां प्रतिज्ञां यस्योचुः साचिणः स जयौ भवेत्। श्रन्यथा वादिनो यस्य ध्रवस्तस्य पराजय:। वर्णानां हि बधो यत्र तत्र साच्यनृतं वदेत्। तत्पावनाय निर्वाध्यश्वः सारस्वतो दिजै:'। गौतमः। 'नामृतवचने दोषो जीवनश्चेत्तदधीनं न तु पापीयसो जीवनं' द्रति। 'हैं धे बच्चनां वचनं समेषु गुणिनां तथा। गुणिहैं धे तु वचनं ग्राष्ट्रां ये गुणवत्तराः'। तेषामिति श्रेषः। यत्तु 'साचिषां लिखितानाच निर्दिष्टानाच वादिनाम्। तेषा-मेकोऽन्यथावादी भेदात् सवे प्रयसासिणः'। इति कात्यायन-वचनं तस्रयाणां तुल्यरूपाणां सास्त्रिणां मध्ये एकस्याप्यन्यथा-बादे पपरुस्य तत्त्रस्यस्य संप्रतिपचतया खतीयस्य किचित् वादिले तत्र मेदात् परस्परविष्णार्थाभिधाने मेदात् साचिन्यो

न निर्णय इति परम्। वृष्टस्रतिः साचिद्वेधे कर्मनिष्ठानां विषया गुणिषेषे क्रियावतामित्यनेन। तथा 'साविणी-र्श्विससुद्दिष्टान् सत्सु दोषेषु दोषयेत्। षट्ट' दूषयन् वादी तक्समं दक्कमर्रुति' दति। तक्समं विवादसमम्। सभा-सदादिविदितसाचिद्ववर्णमेव ग्राष्ट्रां न तु त्रावरादिसाचिभिः प्रतिपाद्यम्। चनवस्थापातादित्याष्ठ नारदः। 'सभासदां प्रसिष' यज्ञीकसिषमयापि वा। साचिणां दूषणं पाद्यमसाध्यं दोषवर्जनात्। षत्यैय सान्तिभः साध्ये दूषणे पूर्वसाचि-चाम्। चनवस्था भवेदोषस्तेषामप्यन्यसभावात्। पसार्थ साधनान हैं सिद्य लाहोषवर्जनात्'। अनवस्थाविर हात्तसात् प्रसिष्टत्वयमेव प्राष्ट्राम्। दूषणमाष्ट्र कात्यायनः। 'बालीः श्चानादसत्वात् स्त्री पापाभ्यासाच मूटकत्। विभ्रयात् बास्ववस्थात वैरनिर्यातनादि । यः साधी नैव निर्दिष्टो नाभूतो नैव दर्शित:। ब्रुयान्मिय्येति तथ्यं वा दण्डा सोऽपि नराधमः'। यदुत्तरे येन क्रिया प्रदृष्यते तत्राष्ट्र। 'मिथ्या-क्रिया पूर्ववादे कारणे प्रतिवादिन:। प्राङ्न्याये विधिसिषी तु जयपत्रं विनिद्धित्'। मिथ्योत्तरे सति पूर्ववादे पूर्व-वादिनि क्रिया प्रष्टच्या इति ग्रेष:। तदानीं सन्धिमाइ व्रस्थति:। पूर्वीत्तरेऽभिलिखिते प्रकान्ते कार्थ्यनिर्णये। इयोक्समयोः सन्धः स्यादयःपिग्डयोरिव'। उत्तापकारणः माइ स एव। साचिसभ्यविकत्पस्तु भवेद् यत्रोभयोरि। दोसायमानौ यौ सन्धं कुर्यातां तो विचचणौ'। कात्याः यन:। 'क्रिया न दैविकी प्रोक्ता विद्यमानेषु साचिषु। सेस्थे च सित वादेषु न दिव्यं न च साचिणः। समत्वं साचिणां यच दिव्येस्तत विश्रोधयेत्'। एतत् संश्रयानुच्छे दे बोध्यम्। याच्चवकारः। 'निक्कृते सिखितानेकामेकदेशे विभावितः।

दायः सर्वाद्रपेणार्थात्र याद्यस्वनिवेदितः'। यो लिखिता-नेकं सुवर्णादिकम् अपलपति स एकद्रव्ये साच्यादिभिविभा-वितः सन् सर्वान् दद्यात्। यद्येकदेशविभावनेन वादिनो-ऽवसादमवगम्य ददमपरं मया लेखियतुं विस्नृतिमिति ब्रूते स तसी भाषाकाले श्रनुपन्यस्तं न दद्यादतच न केवलं वाच-निषां किन्तु एकदेशविभावनाहिजानत एवास्य तदपलापे दुःगौललावधारणादपरांग्रेऽपि तथालमेव समाव्यते सत्य-विभावकस्यापि प्रक्रान्तविषये यथा वस्तुवादावधारणाद-विभावितां शेऽपि सत्यं वादित्वसमावनिमत्ये वं रूपतर्कं परम्परा-समावनाप्रत्ययानुग्रहीतासादेव योगीखरवचनात् सर्वे दाप-नीयमिति निर्णय:। एवच्च तर्कवाक्यानुसारेण निर्णये क्रिय-माणे वस्तुनोऽन्ययात्वेऽपि व्यवहारदर्श्यिनां न दोषः। तथाच गौतमेनापि न्यायाधिगमे तर्काऽभ्यपायः तेनापि संग्रह्य यथा-खानं नमयेदित्युक्का तस्राद्राजाचार्य्यावनिन्यावित्यपसंद्वतम्। एवश्वास्य न्यायस्य वादिष्ट्रयसाधारणत्वादुभयविषयत्व' वचना-श्रतएव कात्यायन:। 'यद्येकदेशप्राप्तापि क्रिया विषेते मानुषी। सा याह्यान तु पूर्णापि दैविकी बदतां नुषाम्'। वदतां विवदतामित्यविशेषेण दर्शयति पूर्णापि दैविको समयविषयिकापि न याच्या तेनैकदेशप्रतिपादिकया मानुष्या क्रियया समस्त्रसाध्यसिहिरिति। न च यद्येषां मध्ये एकमपि मया ग्रहीतं विभावयसि तदा सर्वमेव दातव्यम इति प्रतिचाविषयकत्वमेकदेशविभावितत्वं वचनस्येति जोम्बोकसतानुसारिमैथिलमतं युक्तमिति वाचं प्रतिन्ता-विषयत्वे पनेकार्याभियुक्तेन सर्वार्थव्यपनापिना विभावितेक-देशेन देयं युद्भियुज्यते इत्यनर्थकं प्रीढ़िवादेनाभियुज्यमाना-दिधिवासारिप प्रतिज्ञातस्य दानावश्यकलात् न याद्यस्य-

निवेदित प्रयापि व्यर्थम् प्रनिवेदितस्यापि प्रागन्तातलेन चप्रतिचातस्य सर्वधैव देयत्वात् न च विभावितैकदेशवचन व्याप्यभूतैकदेशविषयं तस्मिंस्त प्रतिपादिते व्यापकैकदेशः प्रतीतिरनुमानात् सभावतीति वाच्यं विभावितैकदेशानुमितः व्यापकस्यापि न्यायतायाश्चात्वे सिडे न याश्चास्वनिषेदित दत्यभिधानानुपपत्ते:। एवच 'साध्यार्थांग्रे निगदिते साचिभि सकलं भवेत्। स्त्रीसक्ने साइसे चीर्ये यसाध्यं परिकल्पितम् इति कात्यायन्वचनं ति इषयप्रदर्शकम् ऋणनिचेपाद्यप्रक्रवे ऽपि योज्यमिति। यन् 'यनेकार्याभियोगे तु यावत् संशोध येषनी। साचिभिस्तावदेवासी सभते साधितं धनम्' तदृणाचानभिन्नपुतादिविषयकं तथाहि मानाविधिषतणी द्यभियुत्तेन श्रजानता नाई जानामौति उत्तरवादिन साच्यादिभियविद्यनं प्रतिपादयति तावदेवत पुत्रेण दातव्यम एकमेव विश्वरूपजीमूतवाइनप्रभृतयः। कात्यायमः। 'श्रनु मानाइर: साची साचिभ्यो लिखितं गुरु। श्रनिरुष्ट विषुक्षी भुक्तिस्तेभ्यो गरीयमी'। अनुमानं प्रखासङ्गलित तदाच मनुः 'वाद्येविभावये सिक्नैभीवमन्तर्गतं नृणाम्। स्वर वर्णेक्रिताकारैयचुंघा चेष्टितन च'। खरोगद्गदादिः वर्णो ऽस्वाभाविकः। पङ्गितं स्वेदवैपयु रोमाञ्चादि प्राकारो विक्रतः चत्रुषा कातरेण चेष्टितेन स्थानत्थागादिना। एषाच यम्ययासिष्ठेदुं निरूप्यत्वादेभ्यः साचौ बलवान् इत्ययः। सुख निरूपले तु याज्ञवल्काः। 'देशाइ शाम्तरं याति स्कर्ण परिलेटि च। ललाटं सिद्यते चास्य मुखं वैवर्षभिति च परिश्रचत् स्वलद्राक्यो विरुद्धं बहुभाषते। बाक्चह्यः पूज्यति नो तथीष्ठी निभ्जत्यपि। स्वभावादिक्षतिं गच्छेयुनो वाकाय कर्मभः। प्रभियोगे च साच्ये च स दुष्टः परिकीत्तिंतः'

न परीक्तां वाचां प्रतिवचनेन पूजयति तथीष्ठच सुस परकीय-बौच्चणेन निर्भुजिति कुटिलीकरोति यदा मनोवाकाय-कर्मिः सभावात् पूर्वीतां यथायोग्यां विक्रतिं गच्छेत्तदा स दुष्ट इत्खर्थः। भतएव श्रीरामायणे। 'श्राकारण्ढाद्यमानी-ऽपि न श्रक्योऽसी निगूष्टितुम्। बलाहि विद्यात्येव भाव-सन्तर्गतं तृणाम्'। भाकारो देइधर्मः सुखाप्रसादवैवर्ष्यरुपः। नारदः। 'सुदीर्घेणापि कालेन लिखितं सिद्यमाप्र्यात्। संजानवासनो सेख्यमजानंस्तन् लेखयेत्'। सुदौर्घेषित संस्कारोद्योधकः लिखनसत्त्वादयं चिरेणापि साच्यं दातुं ग्रक्तोतीत्यर्थः। लिपित्रं खहस्तेन लेखयेत् तदत्रं परहस्ते-नेत्याह व्यास:। 'पलिपिन्नो ऋणी यः स्थात् लेखयेत् स्वमतन्तु सः। साची वा साचिणान्येन सर्वसाचिसमीपगः'। हृष्ट्यतिः। 'सुषितं घातितं यच सीमायाच समन्ततः। चनतोऽपि भवेत् साचौ ग्रामस्तव न संग्रयः'। चनता चपि साधिणो भवन्तीत्याइतुर्मनुकात्यायनी। प्रन्ये पुनर-निर्दिष्टाः साचिषः समुदाह्नताः। ग्रामश्च प्राङ्विवाकश्च शाजा च व्यवहारिणाम्। कार्योष्वभ्यन्तरो यः स्यादिर्यना प्रहितस्य:। कुल्याकुलविवादेषु भवेयुस्तेऽपि साचिषः'। स्रति:। 'दत्तादत्तेश्य सृत्यानां खामिनां निर्गमे सित। विक्रायादानसम्बन्धे क्रौला धनमनिच्छति। चूर्ते समाद्वये वैव विवादे ससुपिखते। साचिणः साधनं प्रोक्तं न दिव्यं न च लेख्यकम्। प्रक्रान्ते साइसे वापि पारुष्ये दण्डवाचिके। बलोइबेबु कार्योषु साचिणो दिव्यमेव च'। हहस्रति:। 'लेखं वा साचिणो वापि विवादे यस्य दूषिताः। तस्व कार्यं न सिक्षित यावलन विशोधयेत्'। तल्लेख्यसाचिरूपः माचम्। खेळागोधनमाष्ठ कात्यायनः। 'खष्टसालेखा-

सन्देहे जीवती वा सतस्य च। तत्सहस्तकतैरन्यै: पर्ते-स्तक्षेत्य निर्णयः'। तथा 'समवेतैस यह्रष्टं वक्तव्यं तत्त्रयैव च। विभिन्नेनेव कार्ये तु तहत्त्रचं पृथक् पृथक्। नापृष्टेरिनयुत्तेर्वा समं सत्यं प्रयव्वतः। वक्तव्यं साचिभः साच्यं विवादस्थान-मागतै:। अनुहिम्नेन चित्तेन दुष्टं सम्यग्विटा तु यत्। प्रत्यचं तत्स्रतं कार्थः साच्यं साची तु तहदेत्'। नारदः। 'यः परार्थेऽपहरति स्वां वाचं पुरुषाधमः। श्रात्मार्थे किंन क्षयात् स पापी नरकनिर्भयः। अर्था वै वाचि नियता वाङ् मूला वाग्विनि:सृता:। यस्तु तां स्तेनवेदाचं स सर्वस्तेयः क्षत्ररः' बीधायनः। 'पञ्च पश्चनृते इन्ति दश हन्ति गवा-नृते। शतमखानृते हिन्त महस् पुरुषानृते। हिन्त जातान जातांश हिरणाधे अनृतं वदन्। सर्वं भूम्यनृते हन्ति सार्च सासी मुषा वदन्'। वृहस्पति:। 'यस्य शेषं प्रतिज्ञात साचिभिः प्रतिपादितम्। स जयो स्यादन्यथा तु साध्यायं न समाप्रयात्'। याच्चवस्काः। 'उत्तेऽपि साचिभिः साच्ये यद्यन्ये गुणवत्तराः। हिगुणावान्यया ब्रूयुः कूटाः स्युः पूर्व साचिणः'। श्रन्थया पूर्वविपरीतार्थप्रकारेण सूटा श्रनादेय वचनाः। तथा। 'यः साच्यं त्रावितोऽन्येभ्यो निष्कृते तमसावृत:। स दाप्योऽष्टगुणं दण्डं ब्राह्मण्य विवासयेत्'। त्वमन्येभ्यः मास्यं त्रावयेति वादिना प्रयुक्तो यः त्रावितः कारितद्यात् पदसिष्ठिः एवभूतोऽपि सभायां निगदकाले साच्यं निक्नुते यस्तस्याष्ट्रगुणो दण्डः।

श्रथ लिखितम्। तम्न हहस्यति:। 'वास्याविकेऽिय समर्थे भ्रान्तिः संजायते यतः। धावाचराणि स्ट्टानि पवाक्ताः स्वतः पुरा'। नारदः। 'लेखंतु दिविधं प्रोक्ते स्वहस्तान्यः कृतं तथा। श्रमाचिकं साचिमच सिद्धिर ग्रस्थितस्योः।

श्वतास्त साचिणो यत धनिकणिकलेखकाः। तदप्यपार्थः षारगस्तेत्वाधे स्थिराश्रयात्। द्शितं प्रतिकालञ्च पाठितं स्मारितस्य यत्। लेख्यं सिध्यति सर्वत्र सृतंष्विप च साचिषु। लेख्ये देशान्तरस्थे च दग्धे दुर्लिखिते द्वते। सतस्तकाल-इरणमसतो द्रष्ट्रदर्शनम्। किन्नभिन्नकतानगृष्टनष्टदु लिखितेषु च। कर्त्रव्यमन्य लिखितं होष लेख्य विधिः स्मृतः। लेख्यं यश्चान्यनामाङ्कं हेलन्तरक्षतं भवेत्। विप्रतिपत्तौ परौच्यं तसम्बन्धागमहेतुभिः'। खलेख्यममाचिकमपि प्रन्यद्वारा लेखां साचिमदिति यथासंख्येनान्वयः। देशस्थित-र्यस्मिन् देशे याद्दशलेख्यस्थितिः प्रवन्तते तत्र तादृश्याः तयोः खइस्तान्यहस्तकतलेख्ययोः सता इति साच्यादौ सते पुतादिसंस्थं लेख्यपत्रं न सिध्यति। यद्याधिभोगोऽस्ति तदा सदिप प्रमाणिमत्यर्थः। व्यक्तमात्र कात्यायनः। 'यत्र पञ्चल-मापद्यो लेखकः मह सान्तिभिः। ऋणिको धनिकश्चेव नैनं पत्नं प्रमापयेत्'। दशितमिति तथाविधमपि पूर्वसणिकादि-सिवाधी खयमन्येन वा दिश्वितं स्मारितं वा तदिपि मिध्यती-त्यर्थः। सतो देशान्तरस्थपत्रस्थ तत्काल इरणं पत्नानयन काल-प्रतीच्यम् प्रमतो दग्धादेः तदवलोककोपन्यामः। लेख्यमिति यत् पत्नं केनापि हेतुना श्रन्थनामचिक्कितं तत्न विप्रतिपत्तौ यक्राम्बा पत्रं तेन सहास्य विखासहेतुभूतमस्बन्धावगमरूप-कारगैनिपे तव्यमिति। वृहस्पतिः 'सुमृष्टिशिश्रभौतार्त्तः स्त्रीमत्तव्यसनातुरै:। निशापस् बलात्कारै: क्रतं लेखं न सिध्यति'। व्यासः। 'दासाखतन्त्रवालैश्व खीक्षतच्चैव यद्भवेत्। प्रमाणं नैव तन्ने ख्यमिति शास्त्रविदो विदः'। मितासरायां स्मृति:। वैपूगश्रेणीगणादीनां या स्थिति: परिकौर्त्तिता। तसास्त साधनं लेखां न दियां न व साचिणः'। पूगसा

'समू हो विणिगादीनां पृगः स पिनकी त्तितः' इति कात्यायन-वचनोक्तः श्रादिशब्दात् विजातीय लाभः तेन ग्रामनगरादि श्रेणी तु सजातीय ममू हः तास्त्र्वृत्ति क्षुविन्द कर्म कारकादिः गण एक क्रियार्थी द्यातः लेख्यस्य च श्रामाख्य ग्रङ्कायां लेख्य-ग्राहिणां प्रागुक्तशोधनप्रकारेण तिक्तरमनीयं तत्पृत्तेण तु लेख्याधीनो भोग एव उपन्यामो न तु लेख्य मृडरणीयम्। तदाह कात्यायनः। 'शाहर्त्ता मृक्तियुक्तोऽपि लेख्य दोषान् विशोधयेत्। तस्त्रतो मृक्तियोषां स्तु लेख्य दोषां सु नाष्ट्रयात्। वहस्यतिः। उद्धरक्ते ख्यमाहर्त्ता तत्त्रतो भृक्तिमेव हि। श्रमियुक्तः प्रमीतस्त्रत्ते तत् स्तु श्रमियुक्ते हिल्लास्त्र कात्य साधुत्वज्ञापनार्थम् श्रमियुक्ते लेख्य ग्रहीतिर तदः विज्ञाप्येव स्तृ तत् पृत्रेण माधुत्व माध्यमित्यर्थः। तत् साध-नश्च स्तृहस्तिलक्षनादिनिति प्रागुक्तम्।

यय भुक्तिः। तत्व याज्ञवल्काः। 'पण्यतो ब्रुवतो हानिभूमिविंगतिवापिकौ। परेण भुज्यमानाया धनस्य दमः
वाधिकौ'। विवादमञ्जवेतः ममन्नं भूस्वामिनः परेणाः
मिपण्डादिना भुज्यमानाया भूमिविंगतिवर्धनिर्वेत्ता स्वलः
हानिः स्रत लोक्त्र्यवहारकर्मत्वादर्षगणना मावनेन। तथाच
विष्णुधमीत्तरम्। 'मत्रान्युपास्यान्यथ मावनेन लीक्यञ्च यत्
स्थात् व्यवहारकमे'। तत्रेव। 'मा वने च तथा मामि
विंगत्स्र्योदयाः स्मृताः' इति। विशेषयित व्यामः। 'वर्षाणि
विंगतिर्यस्य भूभृका तृ परेरिह। मित राज्ञि समर्थस्य तस्य
मेह न सिध्यति'। ममर्थस्य बालत्वादिदोषरिहतस्य। धनस्य
दग्रवर्षनिर्वेत्ता स्वत्वहानिः। तथाच मनुनारदी। 'यतः
विश्वह्यवर्षाण मिन्धी प्रेन्तते धनी। भुज्यमानं परेस्तूणीं
न स तक्षस्य महित'। यिक्विश्वत् धनजातं समन्दमिन

प्रौत्यादिव्यतिरेकेण परेर्द्यवर्षाण भुज्यमानं खामी तूण्णो प्रेचते माभुज्यतामिति न प्रतिमिध्यति नासौ तल्लक्षुं योग्यो भवति तत्र तस्य स्वास्यं नश्यतीत्यर्थः। गोतमः। 'श्रजडा-पौगण्डधनं दयवष्भुत्तां परै: मित्रधी भोतः' इति। जड़ो विवालेन्द्रियः पौगण्डः पूतोऽनुत्पन्नश्मश्र्गण्डः कपोलो यस्य सः। तदाच्च नारदः। 'बाल श्राषोड्शादर्घात् पौगर्डश्वापि शब्दातं'। श्रव पौगण्डः प्रकीत्तित इति कुल्कभट्टेन लिखितम्। तत्पाठिऽपि श्रपीगण्डम्तु पीगण्ड इति हिरूपः कोषाद्विरुष्टः। तसाद् याज्ञवल्क्याद्विचनर्भिद्यतिवर्षः दग्रवर्षादिकालैभींग एव खत्वं जनयति तथाकालप्राप्तिबलेन वीजमङ्गरं जनयति तरवश्व कुसुमिभिति खामिना च अपरि-त्यतोऽपि शास्त्रोत्तकालीनभोगात् स्वाम्यमन्यस्य भवति। यथा जयेन राज्ञ: परराष्ट्रधन इति। एवमव श्रीकरबाल-कजोग्लोकभवदेवभदृशूलपाणिकुलूकभदृचग्छेश्वरमान्त्रिनव्यवर्षः मानोपाध्यायप्रभृतयः व्यवहारोऽपि तादृगेव एतिहर्षवच-नान्यन्यया व्याख्ययानि। तत्रोपेचया खलहानि भुत्या च खलमाह नारदः। 'भुज्यमानान् परेरर्थान् यस्तान्मोहादुपे-चते। समचं तिष्ठतोऽप्यस्य तान् भुत्तिः कुक्ते वशे । व्यता-माइ हुइस्पति:। 'स्थावरं सिडिमाप्नोति भुत्त्या हानिमुपे-चया'। उपेचया चमया तलारणच स्वामिनः सुशीलल-महेच्छलदयालुलादि। एवञ्च विंग्रतिवर्षात् पूर्वं स्वक्ति-साध्यकर्षणपालनाद्यैरुत्पन्नद्रव्य एव स्वत्वम्। एवं दशवर्षात् पूर्वं खक्ततिसाध्यदोत्तनपालनाचैकत्पनदुग्धादावेव तत्तकालपर्तस्त भूमौ गवादिधर्नऽपि स्वत्वमिति। पूर्वे तत्त्रवाश्वकभोगे तु चौर्थदोषो भवत्येवाभोगे तु खलहानिराध्या-दौनां व्यावर्त्तयति। पश्यतो स्रुवत इत्यभिधाय याच्चवस्त्रः।

'श्राधिसीमोपनिचेपजड्बालधनैर्विना। तथोपनिधिराजस्ती-योतियाणां धनैरिह'। याधिबैन्धकद्रव्यम् उपनिचेपसु वासनस्यमनाख्याय समुद्रं यद्विधीयते' दति। नारदोत्तः। 'वासनं निचेपाधारभूतं सम्प्टादिकं ससुद्रं ग्रन्यादियुतं जड़ोब्दिविकलः बालोऽपाप्तषोड्यवर्षः उपनिधिः प्रौत्या भोगार्थमपित:। ततस त्राध्यादिभिजेड़ादिधनैस विनाऽन्यानि धनानि उन्नभोगकाले खामिनो नग्यन्ति एतानि तु खामि-नो न नश्यन्ति न वा भोतुर्भवन्ति'। मिताचरायां स्मृतिः। 'दारमार्गिक्रयाभोगजलवाहादिषु क्रिया। भुतिरेव तु गुवी स्याच दिव्यं न च साचिणः'। याज्ञवल्काः। 'श्रागमो श्चिषिको भोगादिना पूर्वक्रमागतात्। नागमः कारणं तत भुति: स्तोकापि यत न। श्रागमस्त क्षतो येन सोऽभियुत्त-स्तमुद्वरेत्। न तस्ततस्तस्तां वा भुजिस्तव गरोयसौ।योऽभिः युक्तः परेतः स्थात्तस्य रिक्थौ तमु इरित्। न तत्र कारणं भुक्ति-रागमेन विना क्तता'। भूम्यादावागमः पूर्वपुरुषक्रमानाः गतभोगाद बलवान् अतः क्रमागतभोग आगमाद बलवान्। तथाच वहस्पति:। 'त्रनुमानात् गुरु: साचौ साचिभ्यो लिखितं गुरु। अव्याइता विपुरुषी भुक्तिस्तेभ्यो गरीयसी'। विपुर्वभोगमाह व्यासः। 'प्रियतामहेन यद्गतां तत्पुर्वण विना च तम्। तौ विना यस्य पित्रा च तस्य भोगस्तिपुरुषः। पिता पितामहो यस्य जीवेच प्रपितामहः। व्रयाणां जीवतां भोगो विज्ञेयस्वेकपुरुषः' श्रागमोऽपि बलवान भवति यव स्तोकापि भुतिनीस्ति। तथाच नारदः। 'विद्यमानेऽपि लिखिते जीवत्स्विप च साचिषु। विशेषतः स्थावराणां यद भुक्तं न तत् स्थिरम्' इति दीपकलिका। यत्र वादिनी खखागमबलप्रहत्ती श्रगमयोख पूर्वापरभावी नास्ति तत यस

भुति स्तर्यागमी बलीयान् न तु श्रन्यस्येत्यर्थे इति मिताचरा। श्रयाचानागमपौर्वापर्यानस्य स्तव 'सर्वेष्वेव विवादेषु बल-वत्युत्तरा क्रिया। प्राधी प्रतिग्रहे क्रोते पूर्वा तु बलवचरा'। द्रति याज्ञवल्कावचनानिर्णयः। भागमस्विति भासम्यक् मस्यते प्राप्यते खौक्रियते येन स श्रागमः क्रयादिशित व्यव-हारमात्वा। श्रागमः माचिपतादिकमिति दौपकलिका। आगमो धनोपार्जनोपायः क्रयादिरित मैथिलाः। तक्रान्ये-नाभियुत्तस्तत्कूटतामुडरत्तत्पृत्रपौत्री नागममुडरेतां किन्तु भुतिरेव। तत्र प्रमाणं विशेषयति हस्सति:। 'श्राइत्री श्रोधयेत् भुतिमागमञ्जापि संसदि। तत्सुतो भुतिमेवैकां पौवादिषु न किञ्चन'। इदं शूलपाणिधृतं तत् पुवादिने किञ्चनिति मैथिलप्टतम । श्राहर्ता श्रजनकर्ता श्रव पुत्रस्य भुक्तिश्रोधनमात्रम्। भुक्तिश्रोधनमात्तृव्यासकात्यायनी। सागमो दौर्घकालय निच्छिद्रोऽन्यरवोज्यितः। प्रत्ययिस्ति-धानञ्च भोगः पञ्चाङ्ग द्रष्यते । द्रष्यतं प्रमाण्वेन सागमः ● क्रायादियुक्त:। एष च भूमिविषयकविंश्रातिवर्षधनविषयक-दशवर्षान्यनकालभोगपर:। योऽभियुत्त द्रत्यादि यो भोगे क्रियमाणे परेणाभियुक्तः सन् परतोऽस्तः स्थान्नागममुष्टृतः वान् तदा तत्पुत्रादिरागममुद्दरत्। तथाच नारदः। 'श्रथा-रूट्विवादस्य प्रेतस्याव्यवद्वारिणः। पुत्रेण सोऽर्थः संग्रोध्यो न तु भोगो निवर्त्तयेत्' विवादे सति श्रेषः। भोगः केवल-भोग:। तथाच स एव। 'पादौ तु कारणं दानमध्ये भुक्तिस्तु सागमा' इति एष स विवादभोगः षष्ठाब्देतरपरः। तथाः विधभोगस्याममं विनापि प्रामास्यात्। तथा व्यासः। 'वर्षासि विंग्रतिं भुका खामिना व्याह्रता सती। भुक्तिः सा पौरुषौ ्भूमेहिंगुणा तु हिपौरुषी। विपीरुषी तु निगुणः न तवान्वेष

षागमः'। एतद्वनमसमक्तभोगविषयकमिति समक्षविष्रति-वर्षाभोगविषयक्ववनेनाविरोधः। एताहक् स्रात्युत्रकाल एव। कात्यायनः। 'सार्भकालि क्रिया भूमेः सागमा भुतिरिष्यते। षसार्ते लागमाभावात् क्रमास्त्रिपुरुषागता'। षष्टिवर्षेक-पुरुषभुक्ती विपुरुषभुक्तिव्यपदेशस्य फलमाइ न तहेत्यादि। षतएव नारदः। 'पन्यायेन तु यद्भुत्तं पित्रा पूर्वतनैस्त्रिभिः। न तत् श्रक्यमपाकर्त्ं क्रमास्त्रिपुरुषागतम्'। श्रन्थायेनेत्यत्राः नागमिमिति शूलपाणिधतपाठः। तुरप्यर्थः पित्रा सह पितर-मादाय विभिरित्यर्थः। यत्तं भनागमस्त यो भुङ्तो बद्धः न्यब्द्रगतानि च। चीरदग्डेन तं पापं दग्डयेत् पृथिवी-पति:'। इति तस्य वचनं दग्डविधायकं न तन्मस्यार्थपरं धर्मशास्त्रविरोधात् तदा इस एव। 'यत्र विप्रतिपत्तिः स्थात् धर्मशास्त्रार्थशास्त्रयोः। अर्थशास्त्रार्थमृत्स्ज्य धर्मशास्त्रार्थः माचरेत्'। एवमेव शूलपाख्याध्यायाः। वस्ततस्तु भनाः गममिति दण्डविधायकवचनं स्तीधननृपधनपरम्। 'स्तीधनश्व नृपेन्द्राणां न कदाचन जीर्थात। यनागमं भुज्यमानमपि वर्षश्रतेरिप' इति ख्वनिषेधकवचनाम्तरैकवाक्यवात्। यव विप्रतिपत्तिः स्यादिति वचनस्याप्येतद्दाहरणम्। यत्नेकस्य जवेऽवधार्थमाणे मिवलिखरपरस्य जयेऽवधार्थमाणे धर्म लिखस्तव। 'हिरण्यभूमिलाभेस्यो मिवलिखवरायतः। पतो यतेत तत्पाप्ताविति वेदविदां सतम्' इति । याज्ञवस्कारोक्तार्थः शास्त्रार्थमुत्रुच्य क्रोधलोभविवर्जित इति। धर्मशास्त्रार्थ मवलस्वा व्यवहारं पश्चेत् चतएव 'सभ्येनावश्यवक्षव्यं धर्मार्थ सहितं वचः'। इति कात्यायनोत्तां भवदेवभद्दास्तु व्यासवचन प्रतिवादिनोऽसिक्षधाने पुरुषेकद्वयभोगाभिप्रायम् । त्रेपुरुष भोगस्य तत्रेव प्रमाणलादिला इः।

भय भुतिस्तेवापवादः। वृहस्यतिः। 'भृतिस्तेपुरुषी सिहेदपरेषां न संभयः। श्रानिव्यते सिपण्डले सकुस्यानां न सिहाति। श्रस्तामिना च यहुतां ग्रहचेत्रापणादिकम्। सुद्रहस्युसकुस्यस्य न तह्रोगेन हीयते। विवाह्यश्रोत्रियेभुतां राश्वामात्येस्तयेव च। सदीर्घणापि कालेन तेषां तन्तु न सिहाति'। श्रापणो विक्रयस्थानं विवाह्यो जामाता।

षय युक्तिः। नारदः। 'उल्काइस्तोऽग्निदो न्नेयः प्रस्तपाणिष घातकः। केयाकेयि ग्रष्टीतस्य युगपत्पारदारिकः।
सुद्दालपाणिविन्नेयः सेतुभेत्ता समीपगः'। तथा। 'कुठारप्रस्तस्य
वनच्छेत्ता प्रकीर्त्तितः। प्रत्यचिन्नेविन्नेयो दण्डपाद्यस्तदः। प्रसाचिप्रत्यया द्येते पार्व्ये तु परीचणम्'। प्रत्यः
चिन्नेः रुधिराक्तखङ्गादिभिः। पार्व्ये वाक्पार्व्ये। युद्धः
'लीप्तप्रस्तस्य चौरः' इति नारदः। 'स्रभोच्यां देव्यमानोऽपि
प्रतिष्ठन्यात्र तद्दः। विचतुःपञ्चकत्वो वा परतोऽयं तमाः
वष्टित्'। यदा धनिकेनाधमर्थिकस्तिचतुःपञ्चकत्वो वा त्वं
दिन्ते प्रदाधित पुनः पुनर्देग्यमानोऽपि न तद्दाक्यं प्रति
प्रतिष्ठात्र तदोत्तरकालमनेनाभ्यपगतोऽयमर्थं दत्यवधार्यः तमर्थस्विकाय दापयेदित्यर्थः।

भय प्रपथः। नारदः। 'युतिष्वध्यवसवासु प्रपर्थेरेनमदेयेत्। प्रयंकालवलापेक्षमग्न्यस्वसुक्षतादिभिः'। एनं
विचार्ध्यमाणमर्थम् प्रदेयेत् पौड़येक्षिणयेदित्वर्थः। पर्थेषा
विवादास्यदस्य वलं वक्षस्यभावः कालस्य च वलं पुष्यापुष्यत्वं
तदपेक्षं यथा स्यादित्यर्थः। दुर्वाकरत्वस्य पुक्षादिस्पर्यस्य
चाग्रे दर्भनीयत्वात्। प्रत्न मयेतत् कृतं नविति प्रतिक्षासुक्षार्थेव
पन्नी जले का इस्तं प्रक्षिपेत्। एतिक्षस्यात्वे सम सुक्षातं
निस्नेदिति वा ब्रुयात्। नतु पन्निपरीक्षां जलपरीकां वा

कुर्यात् इत्यभिप्रायवर्णनं युक्तं तस्यामद्वाभियोगविषयकालेन अपयसमित्याहारानर्हतात्। सुक्ततादिभिरित्यादिना दुर्वा-सत्याभ्यपग्रहः। तथाच विषाः। 'सर्वेष्वेवार्थजातेषु मूर्यं कनकं प्रकल्पयेत्। तत्र क्षणालोने शूद्रं दुर्वाकरं शापयेत्। दिक्षणालीने तिलकरं विक्षणालीने जलकरं चतुःकणालीने खर्णकरं पञ्चक्तपालोंने सीतोष्ट्रतमहीकरं सुवर्णाद्वीने कोशो देय: शूद्रस्य यथासमये विह्निता क्रिया तथा हिगुणेऽर्थे राज-न्यस्य विगुणेऽर्थे वैश्वस्य चतुर्गणेऽर्थे ब्राह्मणस्येति'। क्रण्णलः काञ्चनरत्तिका तन्त्रत्यादूने क्षणालोने एवमन्यन। मनुः। 'सत्येन शापयेदिप' चित्रयं वाष्ट्रनायुधैः। गोवीजकाश्चनै-वैंश्यं शूद्र' सर्वेंस्तु पातकै:। पुच्चदारस्य वाप्येवं शिरांसि सर्शयेत् पृथक्'। ब्राह्मणेन मयैतत् क्षतं न क्षतं वेति प्रतिचामुचार्थ सत्यमिति वक्तव्यम्। तथैव चित्रयेण वाहनायुधं स्प्रष्टव्यं तथैव वैश्येन गोवीनकाञ्चनानामन्यतमं स्पष्टव्यं शुद्रेष तु पूर्वेतिं सर्वः मेव स्प्रष्टव्यं तेषां व्याक्षतस्पर्शानां पातक हेत्तवात् पातक-श्रव्देन निर्देश:। इलायुधोऽप्येवम्। दैविक्रियाविषयमाद् नारदः। 'ग्ररखो निर्जने रात्रावन्तर्वेश्मनि साइसे। न्यासापः इर्णे चैव दिव्या समावति क्रिया'। इइस्पति:। 'देवब्राह्मण-पादांस पुन्नदारशिरांसि च। एते तु श्रपथाः प्रोक्ता मनुना ख्लाकारगे। साइसेष्वभिशापे च दिव्यानि तु विश्रोधनम्'। प्रव श्रपष्टिव्ययोः पृथक्त्यप्रतीतः। श्रपष्टेन दिव्यधर्माः किन्तु वैधे कर्मण तत्र शीचार्थं सानाचमनादिमात्रं कार्थम। दियानि तु दियतत्त्वे कथितानि नात्र सिधि तानि। प्रवाभियुक्तेन ग्रापथः कर्त्तव्य द्रत्युसर्गः। उभयेच्छः याभियोक्तापीत्याच नारदः। 'श्रभियोक्ता शिरोशक्तीं सर्वत्रैव प्रकार्शितः। इच्छयान्यतरः कुर्यादितरो वर्शयेच्छिरः'। इतरः

गपथकार्त्तितः। तथा कात्यायनः। 'षाचतुर्दशकादक्रो यसा नो राजदैविकम्। व्यसनं जायते घोरं स न्नेयः प्रपथे ग्रचः'। व्यसनमापत् घोरमतिपौड़ाकरं तथाच कोशाधि-कारे यस्य पर्श्वदित्यनृष्ट्रती विश्वः। 'रोगोऽग्निर्ज्ञातिमरणं राजातद्वमधापि वा। तमग्रसं विजानीयात् तथाग्रसं विपर्ययात्'। कात्यायनः। 'तस्यैकस्य न सर्वस्य जनस्य पदि सभावेत्। रोगोऽग्निज्ञीतिमरणमृणं दद्यात् दमञ्च षः। च्वरातिसारविस्फोटगूढ़ास्थिपरिपौड़नम्। नेव्रक्गाल-शिगस तथानादः प्रजायते। शिरोक्णदभङ्गस दैविका त्राधयो नृणाम्'। तस्यैकस्येति न तु देशव्यापकमरणादिः। मनु:। 'न व्रधा श्रपधं कुर्यात् खल्पेऽप्यर्थे नरो बुध:। व्रधा हि शपयं कुर्वन् प्रेत्य चेह च नश्यति । कामिनीषु विवाहेषु गवां भच्ये तथे सने। ब्राह्मणाभ्यपपत्ती च शपथे नास्ति गतकम्'। कामिनौष्विति रहसि कामिनौसन्तोषार्थं दृथा गपथ एवं विवाह सिद्यायं गोग्रासार्थम् त्रावश्यक हो मेन्धनार्थं शाह्मणरचार्यमङ्गीकतधनादी। यमः। 'व्या तु गपयं क्रत्वा कौटस्य बधसंयुतम्। श्रनृतेन च युज्येत बधेन च ाथा नर:। तसात्र शपयं कुर्यात्ररो मिथ्यावधेषितम्'। कौटस्येति प्राणिमात्रोपलचणं तद्वधपापेन हथा यपथकर्ता गुज्यत इत्यर्थः।

श्रधिनिर्णयः। तत्र नारदः। 'यस्योत्तः साविणः सत्यां
।तिज्ञां स जयौ भवेत्। श्रन्यथा वादिनो यस्य ध्रवस्तस्य
।राजयः। स्वयमभ्यपपन्नोऽपि स्वचर्यावसितोऽपि सन्।
क्रियावसन्नोऽप्यर्हेत परं सभ्यावधारणम्। सभ्यैरवधृतः पन्नात्
। श्रास्यः श्रश्त्वमार्गतः'। यस्य वादिनः प्रतिवादिनो वा
। विष दृत्युपल्चणम्। साज्ञिलिखित्भुत्तिश्रपथानां सध्ये-

उन्यतमप्रभाषं यस्य प्रतिज्ञायाः सस्यत्वप्रतिपादकं स एव जयी प्रस्था पराजित इति प्रत्येतव्यम्। स्वयमभ्युपपनः श्राक्षनैवाष्ट्रीकृतस्वपराजयः स्वचर्याविश्वतः कम्पस्वेदवैवर्धाः दिना पराजितत्वेनावध्वः क्रियावसकः साच्यादिना प्राप्तपराः जयः परमनन्तरं सभ्यावधारणमर्हेत सभासदां मिथिसानामयं पराजित रति। निर्णयमहैत पाकाक्षेत स प्रास्त्रविधिना शास्यः। निणयस्य फलमांच द्रचस्यतिः। प्रतिचाभावनाद्यादौ प्राड्विवाकादिपूजनात्। जयपत्रस्य चादानात् जयौ लोके निगद्यते'। जयपत्रस्य लिखनप्रकारमा इस एव। 'सद्वत्तं व्यवष्टारेषु पूर्वपच्चोत्तरादिकम्। क्रियावधारणोपेतं जयपत्रे-उचिनं निषेत्। पूर्वेणोक्तकियायुक्तं निर्णयानां यदा नृप:। प्रदद्याज्ययिने पत्रं जयपत्रं तदुच्यते'। कात्यायनः। 'ऋर्थि-प्रत्यर्थिवाक्यानि प्रतिसाचिवचस्तथा। निर्णयय तथा तस्य यथाचार भृतं स्वयम्। एतद् यथा सर्वं लेख्यं यथा पूर्वं निबे शयेत्। सभासदस ये तत्र धर्मशास्त्रविदस्तथा'। ततस भाषोत्तरे क्रिया च यच साच्छादिकं निर्णयो जयपराजयाव धारणं निर्णयकालावस्थितमध्यस्थायेत्यादिकं सवें लेखनीयं निरूपणस्य सम्यक्त्वप्रदर्भनाधे तथा हि भाषोत्तरिलखनं इेलमरेण पुनर्चायप्रत्यवस्थाननिषेधार्थं न हि न ग्रहीतिमिति मियोत्तरेण पराजितस्य पुनः परिश्रोधितं मयेति प्रत्यवस्थानं सभावति। प्रमाणिखनन्तु पुनः प्रमाणान्तरेण न्वायनिषे भार्यम्। तदाइ कात्यायनः। 'क्रियां बलवती त्यक्का दुर्वे लात् योऽवलस्वते। न जयेऽवधृते सभ्यैः पुनस्तां नाप्र्यात् क्रियाम्। निर्णीते व्यवसारे तु प्रमाणमफलं भवेत्। लिखितं साधियो वापि पूर्वमावेदितं न चेत्। यथा रक्षेषु धान्येषु निष्यसाः प्राष्ट्रणी गुणाः। निर्णीतव्यवशाराणां प्रमाण्य

फलल्या'। निर्णयोत्तरक्रत्यमा इ मनुः। 'प्रथ प्रव्ययमानन्तु कारपेन विभावितम्। दापयेषनिकस्यायं दण्डलेशस् शक्तितः'। भपव्ययमानम् भपलपन्तं कारणेन साच्यादि-प्रमाणिन। याच्चवस्काः। 'ज्ञात्वापराधं देशच कालं बलम-द्यापि वा। वयः कर्मच वित्तश्व दण्डं दण्डेषु दापयेत्' सनुः। 'तौरितं चानुशिष्टच यत्र क्षचन सभावेत्। क्रतं सद्यमेतो विद्यात् न तत् भूयो निवर्त्तयेत्'। श्रनुशिष्टमाद्यादि-निर्णीतम् प्रतएव तीरितं प्राङ्विवाकादिभिः समापितम्। तिबवादपदं पुनर्ने निवर्त्तयेदित्यर्थः। यत्र तीरितानुशिष्टयो-रप्यधर्मकतत्वं मत्वा पराजयी पुनर्हिगुणं दण्डमङ्गीकत्य प्रत्यवतिष्ठते। तत्र पुनन्धीयदर्भनमाच्च नारदः। 'तीरितं चानुश्रिष्टच यो मन्येत विधर्मतः। 'हिगुणं दण्डमादाय तत् कार्यं पुनक्दरेत्'। असिद्यारे तु विचारां सरमाद्य स एव। 'प्रसाचिकन्तु यद् दृष्टं विमागे प च तीरितम्। प्रसमात सतैर्ष्टं पुनर्दर्भनमहित'। यसाचिकमित्यप्रमाणकोपलच-अम्। याच्चवल्काः 'दुर्दृष्टांस्तु पुनर्दृष्टा व्यवद्वारामुपेण तु। सभाः स जयिनोदण्ड्याविवादाद्विगुणं दसम्। साचिसभ्याव-समानां दूषचे दर्भनं पुनः। सुचर्यावसितानान्तु नास्ति पौनर्भवो विधि:'। साचिवचनेन सभ्यावधारणेन च प्राप्ताव-सादानां पुनन्धायदर्भनं खब्यापारेष विश्वसाषादिना प्राप्तावसादानान्तु नास्ति पुनन्धीय:। वृष्टस्पतिरपि। 'पला-यगानुत्तरत्वादन्यपत्तात्रयेष च। होनस्य राष्ट्राते वादो न खवाष्यजितसा घ'। मनुः। 'बलाइत्तं बलाइक्षं बलाहा बिखितच यत्। सर्वान् बलकतानर्थानकतान् मनुरव्रवीत्'। यात्रवस्त्राः। 'बलोपाधिविनिईत्तान् व्यवहाराविवर्त्तरेत्। क्षीनव्यमन्तरागारविष्ट्यां मकतां स्वयम् । स्थानियम्

बालभीतादियोजित:। श्रमखन्धक्ततस्वव व्यवहारी न सिहति'। उपाधिक्छलमिति शूलपाणिः। उपाधिभैयादिरिति विज्ञाने-श्वर:। तकाते भौतादियोजित इत्युत्तवचनेन पौनक्त्रम्। विश्विम: विश्विय:। मनो मद्यादिना उसनो वातादिनां व्यसनी वाताचासतः। श्रमखन्धो वादिनियुत्तव्यतिरिक उदासीनः। ग्रादिपटादस्वतम्बदामपृत्वादेर्ग्रहणम्। तथाच नारदः। 'खतन्त्रोऽपि हि यत् कार्यं कुर्याचाप्रकृतिं गतः। तदप्यक्ततमेवा हुर खातन्त्रस्य हेतृतः। कामक्रोधाभिभूता वा भयव्यसनपीडिताः। रागदेषपरीताश्च ज्ञेयास्वप्रक्रतिं गताः। तथा दासक्षतं कार्थ्यमक्षतं परिचचते। श्रन्थत्र स्वामिसन्दे-हाब दास: प्रभुरात्मन:। पुत्रेण च क्वतं कार्यं यत् स्थाद-च्छन्दतः पितुः। तदप्यक्रतमेवाहुर्दासपुत्री च तौ समौ'। एतच कुट्म्बभरणातिरिक्तविषयं 'कुट्म्बार्थेऽभ्यधीनोऽपि व्यवहारं यमाचरत्। खटेशे वा विदेशे वा तं ज्यायात्र विचालयेत्' इति मनुवचनात् कुटुम्बमवश्यभरणीयम्। अभ्यः धीनः परतन्त्रपुत्रदासादिः। व्यवद्वारमणादिकं च्यायान्। खतन्त्रः न विचालयेत् अनुमन्येत। तथाच नारदः। 'खातन्त्रान्तु स्मृतं ज्येष्ठे ज्येष्ठं गुण वयः क्षतम्। श्रस्वतन्त्राः प्रजा: सर्वा: खतन्त्रः पृथिवौपति:। अखतन्त्रः स्मृतः शिष त्राचार्यस्य स्वतन्त्रता। त्रस्वतन्त्राः स्त्रियः सर्वाः प्रवादासाः परिप्रहा:। खतन्त्रस्तव तु गरही यस्य तत् स्थात् क्रमाः गतम्। गर्भस्यैः सद्यो ज्ञेयः ऋष्टमादसरात् शिग्रः। बाल भाषोड्यादवीत् पौगण्डोऽपि निगदाते। परतो व्यवः शारतः स्वतन्तः पितरावृते। जीवतोर्ने स्वतन्तः स्वाकारयापि समन्वितः। तयोरपि पिता श्रेयान् वीजप्राधाद्यदर्शनात्। यभावे वीजिनो माता तदभावे च पूर्वजः"। परिप्रका अनुः

जीविप्रस्तयः। तथाच हहस्यतिः। 'पित्रच्यभात्यप्रस्तीदासिष्णानुजीविभिः। यद ग्रहीतं ,कुरुम्बार्धे तद ग्रही
दातुमर्हति' कात्यायनः। कुरुम्बार्थमयक्तेन ग्रहीतं व्याधितन वा। छपप्रवनिमित्तच विद्यादापत् कतन्तु तत्।
कन्यावैवाहिकचीत्र प्रेतकार्यः च यत् क्तम्। एतत् सवं
प्रदातव्य कुरुम्बेन कतं प्रभोः'। प्रभोदिति कर्त्तरि षष्ठी तेन
प्रभुषा दातव्यमिति रत्नाकरः। हहस्पतिः। 'यः खामिना
वियुक्तोऽपि धनायव्ययपालने। कुसीद क्रविवाणिच्ये निस्टशर्थस्तु स स्मृतः। प्रमाणं तत् क्रतं सवं लाभालाभव्ययोदयम्।
स्वदेश्यंवा विदेशे वा स्वामी तन्न विसंवदेत्'।

इति श्रोरष्ठनन्दनभद्दाचार्थ्यविरचितं स्मृतितस्वे व्यवहारतस्वं समाप्तम्।

## श्रुं बितत्त्वम् ।

प्रयास्य सिद्धानन्दं जगतासीखरं हरिम्। युद्धितस्वानि
तयीत्यै विक्तं स्रोरघुनन्दनः। सद्दानुगमनं नार्य्या योगसिद्धिन्यस्तया। नानाफलं तथैकस्माद्दाधादेकफलं क्वित्। स्रामेचस्त्ररो हृद्धः स्वस्यस्य गुरुसङ्गरात्। दिनद्दयत्रयाभ्यास्त्र
पूर्वाभौचसमापनम्। सभौचान्तदिने क्वत्यं जननेऽपि च
सुण्डनम्। सन्याभौचस्य मध्ये तु जातकम्रिद्काः क्रियाः।
गर्भसावे तथा भौचं स्त्रियां बालेऽध सद्गुणं। कलौ तयातिषेधस पिचणीलचलन्त्रथा। विदेशस्त्रस्य चाभौचं सिपण्डादेरभौचकम्। त्यागस्तत् च सन्यादेरश्रचित्राद्धानिर्णयः।

षयीचं सत्युभेदेन सद्यः यीचमनन्तरम्। यवानुगमनायीच मक्रास्य्यत्वनिर्णयः। द्रव्यय्वविविचारस स्तिकास्यर्थने पितुः भर्तुः सपत्नायायविदेवाष्ट्रसरणद्ये। सुमूर्षुस्तकत्याति तथापर्णनरिक्तया। उदकादिक्रिया तच प्रेतस्वाने प् वाससः। एकत्वं दित्वमन्यत्नादेयः सम्बन्धवाचकः। प्रेतिक्रियाः सम्बुद्धिज्ञवां तर्पणे सदा। गोतोक्तिने सगोतोक्तिः योका पनोदनादिकम्। पिण्डोदकादिदानस्व रात्नाविप च स क्रिया। प्रयोचान्तदितीयादः कत्यं दानं हषत्यिजः। प्रेत क्रियास् संचेपादिधकारिविनिर्णयः। सिपण्डादिभिदाशीः संचेपोऽन्त्येष्टिपदितः। निरूप्यन्तेऽत्व संचेपात् सतां सुद मभीपता।

भय सहानुगमनम्। अक्तिराः। 'सृतं भर्तति या नारी
समारोहिद्युतायनम्। सारुन्यतो समाचारा स्वर्गनोके मही
यते। तिस्रःकोद्योऽर्द्वकोटी च यानि लोमानि मानवे
तावन्त्यन्दानि सा स्वर्गे भर्तारं यानुगच्छति। व्यालयाही
यथा व्यालं बलादुवरते विलात्। तद्दभर्तारमादाय तेनैव
सह मोदते। माद्यकं पेद्यकचेव यत्र कन्या प्रदीयते।
पुनाति तिकुलं नारी भर्तारं यानुगच्छति। तत्र सा भर्तः
परमा परा परमलालसा। क्रीड़ते पतिना सार्धं याक्
रिन्द्रायतुर्द्यां। भर्त्तृपरमा भर्त्ता परमो यस्याः सा तथा
परा परमलालसेत्यत्र स्तूयमानापरोगणेरिति व्यासेन घिटतम्। 'ब्रह्माच्चो वा क्रतचो वा मित्रचो वािष यो नरः। तं वै
पुनाति सा नारी इत्याक्तिरसभाषितम्। साध्वीनामेव
नारीणामस्मित्रपतनाद्वते। नान्योधर्मो हि विद्येयो सृते भर्त्तिर
क्रिचित्'। या नारीत्युपादानात् सहमरणाभूवयन्तोऽपि
स्वितः नान्योधर्मे इति तु सहमरणस्तुत्यर्थम्। तथाव

विषा:। 'सते भर्त्तरि ब्रह्मचर्यं तदन्वारोष्ट्रणं वा' इति। ब्रह्मचर्यो मैथ्नवर्जनं ताम्बूलादिवर्जनच यथा प्रचेताः। 'ताख्याभ्यञ्चनञ्चेव कांस्यपाते च भोजनम्। यतिस ब्रह्मचारी च विधवा च विवर्जयेत्'। अभ्यञ्जनमायुर्वेदोक्त-पारिभाभिकम्। यथा 'मूड्डिं दत्तं यदा तैलं भवेत् सर्वाङ्ग-सङ्गतम्। स्रोतोभिस्तपयेदाह्य श्रभ्यङ्गः स उदाह्नतः। तैल-मल्प' यदङ्गेषु न च स्थाह्याहुतर्पणम्। सामाष्टिः पृथगभ्यङ्गो मस्तकादी प्रकीर्त्तिः'। स्मृतिः। 'एका हारः सदा कार्य्यो न दितीय: कदाचन। पर्यक्षशायिनी नारी विधवा पातयेत् पतिम्। गन्धद्रव्यस्य सम्भोगो नैव कार्यस्तया पुनः। तर्पणं प्रत्यत्वं कार्यं भर्त्स्तलकुशोदकैः'। एतत्तु तर्पणं पुत्त-पौचाद्यभावविषयमिति मदनपारिजातः। 'वैशाखे कार्त्तिके माघे विशेषनियमञ्चरित्। स्नानं दानं तौर्ययात्रां विश्णो-र्नामग्रहं मुहु:'। त्रव साध्वीमाह हारीत:। 'त्राक्तीर्ते सुदिता च्रष्टे प्रोषिते सलिना क्षणा। सते स्वियेत या पत्थौ साध्वी ज्ञेया पतिव्रता'। इति छन्दोगपरिशिष्टीयमिति कल्प-तकः'। साध्वीप्रसादेन लोकधारणमध्याच मत्यपुराणम्। 'तस्मात् साध्वाः स्तियः पूज्याः सततं देववज्जनैः। तासां राज्ञा प्रसादेन धार्थिते च जगस्रयम्'। महाभारते। 'श्रव-मत्य च याः गूर्वं पतिं दुष्टेन चेतसा। वर्त्तन्ते यास सततं भन्गां प्रतिकूलतः। भर्तनुमरणं काले याः कुर्वन्ति तथाः विधा:। वामात् क्रोधात् भयान्यो हात् सर्वी: पूता भवन्तु ताः'। श्रत्न च ऐहिकब्रह्मन्नपतेदीइनिषेधात् जन्मान्तरीयं-तत्पापवत एव सहमरणेनोडार:। ब्रह्मपुराणे। 'देशान्तर-सति पत्थी साध्वी तत्पादुकाह्यम्। निधायोरिस संग्रहा प्रविशेक्षातवेदसम्। ऋग्वेदवादात् साध्वी स्त्री न भवेदाला-

घातिनी। स्राहाशीचे निष्टत्ते तु आहं प्राप्नोति शास्त्रवत्' ऋग्वेदवादात् 'इमानावीरविधवा' इत्यादिमन्त्रात्। एवइ षाक्रिरो ब्रह्मपुराणवचनपर्यालोचनया। ब्राह्मस्यादिसकल भाष्याणां खगतभन्तगतफलविश्रेषार्थिनीनां गर्भवती बाला पत्यादिव्यतिरिक्तानां सद्दमरणानुमरणयोरिधकार दति विवादकस्कतक्रवाकरी। तब ब्राह्मस्याद्यनुमरणाधिकारी उसङ्गतस्तस्यास्तविषेधात्। तथाच मिताचरायां देवबोध क्षतयाच्चवरकारटीकायाच्च गोतमः। 'पृथक्चितिं समार्ह्य न विप्रा गन्तुमर्रुति'। तस्राद् ब्राह्माखाः सहमरणमेव इतराः सान्त्रभयमिति वस्पतक्रवाकरश्चितिन्तामणिषु पादुकाद्यः मिति दर्शनात् पादुकादिकमित्यपपाठः किन्तु पादुकाइयः मित्यपलचणम् उशनसा विप्रेतरासां द्रव्यविशेषमनुपादाय पृथक्चित्यारोष्टणमात्रोत्ते:। यथोशनाः 'पृथक्चितिं समा-वश्च न विप्रा गम्तुमहित। अन्यासामेव नारीणां स्त्रीधर्मीऽयं परः स्नृतः'। मदनपारिजातोऽप्येवम्। शिष्टाचारोऽपि तथा। स्रत्यतस्वार्णवे वहनारदीयम्। 'बालापत्यास गर्भिण्यां श्चरष्ट ऋतवस्तथा। रजस्वला राजसूते नारोहन्ति चिता श्रभे'। राजसूते द्रति सगरमातुः सखोधनम्। द्वष्टस्पतिः। 'बालसम्बर्धनं त्यक्वा बालापत्या न गच्छति। रजखला स्तिका च रचेद्रभंच गर्भिणी'। एवमन्यतसद् बालसम्बर्धनं स्थात्तदा तस्या ग्रप्यधिकारः। श्वासः। 'दिनैकगम्यदेशस्या साध्वी चेत् क्षर्तानर्णया। न दहेत् खामिनं तस्या यावदाः गमनं भवेत्'। भविष्यपुराषे। द्वतीयेऽक्कि उदकाया मृते भर्तरि वै दिजा:। तस्यानुमरणार्थाय स्थापयेदेकरावकम्'। तस्य भर्तुः तथा 'एकां चितां समासाय भर्तारं यानुगच्छति। तद्भर्तुर्यः क्रिया कर्ता स तस्यास क्रियास्तरेत्'। एतस

पिण्डदानपर्थान्तम्। 'यस्याग्निदाता प्रेतस्य पिण्डान् दद्यात् स एव हि' इति वायुप्राणैकवाक्यत्वात्। ब्रह्मपुराणे 'त्राव-येद् भर्नजायान्तु स्वभर्त्रकुलपामिमाम्। चितामारोपयन् प्राज्ञः प्रसृते धर्ममुत्तमम्। इमाः पतिव्रताः पुखाः स्त्रियो यायाः सुश्रोभनाः। सह भर्तृशरीरेण संविशन्तु विभावसुम्। एवं शुला ततो नारी श्रवाभित्तासमिन्वता। पित्रमिधेन यज्ञेन इष्टा खर्गमवाप्रयात्' प्रमृते भत्तरि इति शेषः पित्रमेधेन यज्ञेन चितारोहणक्षेग्। पाद्काहयग्रहणपूर्वकानुमरणे-ऽपि सह भर्न्यरौरेणेत्यन्हः प्रयोज्यः। देशान्तरस्ते पत्याः वित्यादिना श्ररीरप्रतिनिधित्वेन तदीयद्रव्यविधानात् प्रति-निधी च यथाश्वतमन्त्रपाठमाइ कात्यायनः। 'शब्दे विप्रति-पत्तिः' दत्येति द्वितमेकादशीतस्वे। न च 'श्राग्निजलप्रवि-ष्टानां भगुसंग्रामदेशान्तरमृतानां गर्भाणां जातदन्तानां मरणे विरावेण शुद्धिः' दति काश्यपवचनात् सह सताया श्रप्यग्नि-प्रवेशेन विरावाशीचं तवैव तस्याः पिग्डदानमिति वाच्यम्। मागुत्राब्रह्मपुराणे पृथक्चितिसमारोहणमावे नाहाशीच-विधानात् अन्यत्र भन् तृत्याशीचप्रतीतेः सहमरणे कार्यपोत्त-विरावाशीचाङ्गीकारेऽपि तस्याशीचस्य वृद्ध्या पत्यशीचकाला-विधिखायित्वम्। 'श्रन्तदेशाहे स्थाताञ्चेत् पुनर्भरणजमानौ। तावत् स्यादश्चिविष्रो यावत्तत् स्यादनिद्यम्' इति मन्ताः गौचसङ्करे पराशीचस्य पूर्वाशीचकालावधिस्थायित्वप्रतीते:। ततस ययागीचकालसङ्गोचे तनाध्य एव सङ्गलय्य पिराइटानं तथाशीचकालद्वहाविप यावदशीचं यथाक्रमं दश पिण्डा देया इति। श्रतएव जिननीयान्येष्टिविध्यनुमरणविवेकयो-र्थासः। 'संस्थितं पतिमालिश्च प्रविशेद् या इताशनम्। तस्याः पिण्डादिकां देयं क्रमणः पतिपिण्डवत्'। विणाः।

'यन्विता पिण्डदानन्तु यथा भर्नुदिने दिने। तदन्वारी दिणे यस्रात् तस्रात् सा नात्मधातिनी'। प्रवातः सद्दार्थः पति मालिक्योत्यनेनैकवाक्यत्वात् स्वास्यशौचाभ्यन्तरे पृथक्चिता स्तायास्य हेण पिण्डदानं स्वास्यशौचापगमे तु श्राहम्। 'मन्वितायाः प्रदातव्या दश पिण्डास्य हेण तु। स्वास्यशीच व्यतीते तु तस्याः श्राष्टं विधीयते' इति जिनमध्तपैठीनसि वचनात्। श्रीमपूराणस्थेदिमिति शूलपाणिः। श्रवानु पश्चादर्थः। अतीते तु भवंशीचे पाद्काइयमुपादाय ज्वल दिगिप्रेवेशे त्राष्ट्राशीचव्यवस्थया पिण्डदानं चतुर्थदिने त्राष पूर्वीत्रब्रह्मपुराणवचनात्। यस्र सुभर्नः संग्रामहतत्वादिन मदाः शीचं तस्र पृथ्क चितामृताशीचस्य पूर्वी त्रव्रद्वापुराणवच नात तिराचलेन बच्चालव्यापिलेनाघष्ट्रिमचात् तेमैव पूर्वा शीचस्य व्यपगमात् तत्र भन्रिप त्राहेण पिण्डदानं तचारि एकचितारोष्ठणे भर्तशीचव्यपगमात् श्रुष्ठिः। संस्थितं पति मालिक्यों ति ऋन्विता पिण्डदानिमिति पूर्वीक्षवचनाभ्याम् श्रीक प्रवेशे सुमन्तुना सदा:शीचविधानाच । यथा 'स्विनजल संग्रामदेशास्त्रस्थसंन्यास्यनशनाश्रानमञ्चानिकानाम् उदक क्रिया कार्था सद्यः गीचं भवति' इति । स्गुरुचदेशः महा ध्वनिकः पुर्खार्थं हिमालयावधिकमहाप्रथमनेन संपादित मरणः। न चैतत् सद्यः शीचं नित्यं वेदाध्यापकेरिनहोत भिस एका हा शी चिभिस कर्त्रे व्यमिति हारसतादत्तविषयत्वेन नैति इषयक मिति वाचां तका व्रविषयक ले प्रमाणाभावात सामान्यसुखप्रवृत्ततया वचनान्तरसंवादितया 'चैति इषयक' मिति पत्थवा वाख्यपोत्तविरावाधीचमपि प्रिन्जलसंपाम प्रविष्टानां प्रमादादेव मरण इति हारसतादर्मनादनुमरण विषयकं न स्वात् तस्रात् काम्यपवचनं ब्रह्मपुराणसमान

विषयकमिति समन्त्रवचनच संग्रामचतभन्ते सहग्रमनविषय-कमपौति। न च भव योगसिष्ठाधिकरणविरोधास समुश्चित-फलसिंबिरिति वाच्यम्। योगसिंब्राधिकरणे चि यः पुत्रकामो यः पश्वमाम इत्यादिना यज्ञक्रतूनुपक्रस्य एकस्रो वा कामा-यांची यज्ञन्नतव श्राक्रियन्ते सर्वेभ्यो दर्शपौर्णमासावित्युत्तं तव तत्ति हिधिवाक्येषु निरपेचफल युते: कामनाभेदान कर्त्रेक्यं ततस सर्वयष्ट्रेन प्रकातवाचिना निरपेचाणामेव पुचादिफलानां दर्भपौर्णमाससम्बन्धेऽवगते प्रयोगभेदादेव भवतु तत्र तत्तत्-फलसिंहिः तथाच तद्धिकरणसिंहान्ससूतं योगसिंहिर्वा पर्थ-स्योत्पत्त्वयोगित्वादिति। प्रस्थायः। वाग्रव्दः सिद्वान्तद्योत-नार्थः सर्वेभ्यो दर्भपौर्णमासावित्यत्रार्थस्य-तत्तत्त्वस्य योगन प्रयोगभेदेन सिन्धिः उत्पच्चयोगित्वात् सर्वप्रब्दानुकर्षणीयानां यः पुत्रकामो यः पश्रकाम इत्यादावृत्यत्तिवाक्ये फलानां युग-पदसम्बन्धात्। न चार्यस्य नानाविधस्य उत्पन्धयोगित्वात महे-म्हादितसम्भोकवासादीनाम् एकदोत्पस्यसभवादिति व्याख्यानं युक्तमिति वाच्यं तड़ागोक्सर्गादी एकस्मात् कर्मणः क्रिका-नानाफलोक्ते:। तथाच मत्यपुराणम्। 'एतामाहाराज-विशेषधर्मान् करोति योर्ब्यामतिश्रु बब्दिः। स याति रुट्टा-लयमाश्र पृतः कल्पाननेकान् दिवि मोदते च। श्रनेकलो-कान् समन्दरापादीन् भुक्ता परार्षदयमङ्गनाभिः। सहैव विश्वोः परमं पदं यत् प्राप्नोति तद्यागबलेन भूयः'। तथे-श्रापि सर्वनाम पदाभावादार्थवादिकफलानि समुश्चितान्येव कामनाविषयी लाघवात् पार्धवादिकसमुच्चितनानाफलविषय-नविधिराये क एव कल्पाते लाघवात् न हि निमित्तसाधाराखे गिधकं विना नैमित्तिकानां पर्धायता सकावति विक्रिसामीप्रो राष्ट्रप्रकाशयोः पर्यायताया चदर्शनात् तस्मात् सञ्चदनुष्ठितेन

कर्मणा यथैकं फलं निष्पाद्यते तथा बाधकं विना फलानार मपि विनिगमकाभावात्। ज्योतिष्टोमादेस्त् यष्टिवर्षाव-च्छिनपलश्रुतेः प्रथगनुष्ठानादेव प्रथक्षकसिन्धिः भन्यथा षष्टिसंख्याद्यभिधानं व्ययं स्थात्। यत्र तु कर्मफले काल-विश्रेषो नोक्तस्त्रवापि तत् कर्मसंपादकानुरूपेण कालविश्रेषो बोध्यः फलस्य कर्मनिष्यत्तेस्तेषां लोकवत् परिमाणतः फल-विश्रेष: स्वादिति न्यायात्। तेषां कर्मणां लोकवत् क्रष्यादि-कवत्। तथाच मत्यपुराणे। 'पौरुषं दैवसम्पत्था;काले फलित पार्थिव। त्रयमेतकानुष्याणां पिण्डितं स्थात् फला-वहम्। क्षषेष्टिसमायोगाद् दृश्यन्ते फलसिहयः। तास्तु काले प्रदृश्यन्ते नैवाक्काले कथश्वन' पौक्षं पुक्षसाध्य ऐहिक-क्रियाष्ट्रन्दं दैवं सुखाद्यत्पादनो सुखी भूता इष्टं पूर्व जसाना क्षतं तथाच याज्ञवल्काः। 'तत्र दैवमभिव्यक्तं पौर्षं पूर्व-दैश्विम्'। श्रभिव्यतां फलोगाखीभूतं काले तत्तत् काले तत्कार्थजननोन्मुखौभूते अतएव सर्वैनिबन्ध्रभिबधिकं विना एकसात् प्रायिसत्तात् नानापापध्वंस दत्युत्तम्। तथा हषोत्-सर्गजलाभयोत्सगंदुर्गापूजा तन्माहात्मापाठनन्दागङ्गासाना-दिषु एक शास्त्रोक्तिमिलितफलवाचक पद्युक्तानि सङ्कल्पवाक्या-न्युक्तानि तथाच भवदेवभद्याः। 'एकस्रौ वा कामायान्ये यज्ञकतव पान्नियन्ते' इति संकी स्व सर्वेभ्यो दर्भपी ग्रीमासा-विति प्रयोगभेदविधानाद् भवतु तत्र पृथगनुष्ठानसाध्यत्वं ब्रह्मबधप्रायिक्ते तथाभूतं पृथगनुष्ठानसाध्यत्वप्रतिपादक-वचनाभावात् प्रनेकफलानाच तन्त्रेण दशहरान्यायेन एक-वामनाविषयत्वसभावात् तत्वत्वमित्वादुः हरिनाथोपाध्याः यास्तु इषोक्षर्गफलान्युहिश्य एतानि च प्रर्थवाधिकफलानि ससुचितान्येव वामनाविषयः पुरुषविश्रेषणत्वस्य वास्पात्वात्

तदाच मिलितानामेककामनाविषयत्वकत्यना प्रानीषोमयो-रिव देवताले साघवन्यायस्य विशिष्टलादिलाइ:। यह तारा चौरधौयौत तस्य पितरो घृतकुस्याः मधुकुस्याः वा श्चरतो दृष्टातापि वैकाल्पिकान्वयोपगमे जातेष्टिनयभक्तप्रस-क्रात् लाघवाहिक खोडियो चाच एक स्य कार्यस्य नियोच्या-काष्ट्रायां सकलार्यवादोपस्थितफलकाम एक एव नियोज्यः सीक्षतस्तथात्रापीति। प्रधानुत्पत्रब्रह्मद्रत्यादिपतिकायाः सत्पूतत्वरूपपलबाधात् तत्तत्वामनाविरहेण अनिधिकारः स्वादिति चेत् उन्नयुक्त्या समुचितफलिष्ठरनन्यथासिषार्थ-वादबलेन सन्दिग्धपापध्वं सकामनाया एवाधिकारो सङ्गल-वत्। सति जन्मान्तरीये तादृशपातके, संसर्गादिक्षते वा तहं सोऽपि जायते असति तु न तथाप्रतियोगिरूपसङ्कारि-विस्हात् निर्विघ्य क्षतमङ्गलवत्। महादाननिर्णयोऽप्ये-वम्। एवं दशहरादाविष श्रतएव विश्वामित्रेण पापसन्दे-हेऽपि प्रायसित्तमुत्रं यथा 'कुक्क् चान्द्रायणादीनि ग्रस्त्रभ्यद्य-कारचम्। प्रकाशे वा रहस्ये वा संशयेऽनुक्तकेऽस्फृटे'। यनुत्राकेऽतियातकाद्यष्टान्यतमलेन विशेषतोऽनुत्राके प्रकीर्णक दति यावत् श्रस्पटे श्रज्ञाते। वस्तुतस्तु मिलितफलदान-वोकामामपि याद्वादिकर्मणां प्रत्येकफलसम्पादकालं तथाहि ष्रधैतकातुः 'श्राहणस्यं कर्म प्रोवाच प्रजानिःश्रेयसार्थम्' द्ति पापसाखोक्तादिविशिष्टफसार्थिनः केवलरागिषः केवल-मुखोरपि प्रत्येकफलसिन्धिः साङ्गानि वैदिककमण इष्ट-त्रमादकत्वनियमात्। तथाच मार्कण्डेयपुराणं 'पितृवमस्रे दिवि ये च सूर्ताः स्वधाभुजः काम्यफसाभिसस्यौ। प्रदानं-गक्ताः सक्तिपतानां विस्तितः येऽनिभसंदितंषु'। यनिभं-विश्तिषु काम्यफलेषु इति श्रेषः। यतएव महयन्ने हक्यांबुः-

पुष्टिकामो वेति समस्तपदोपात्तानामपि प्रत्येकपस्ताम् ना-सम्बन्ध पति भूपानः। एवच 'ऋग्भ्यां दाभ्यां तिलब्रीचि-नोध्मयवका स्पतम्। इवि: प्रजुड्याक्षयं वासरेष्वेकविंगती' द्वति बौधायनवचने तिलादीनां सति सक्षवे समुचयः असति विकल्प इति कर्मविपाके विश्वेष्वरभट्टाः। एवश्व समाधिना त्वत्रदेषस्य मुत्रस्य धूतराष्ट्रस्य पर्णोटजान्निना देषदाष्ट्रवाले तत्वता गामार्था प्राम्नप्रवेशदर्भनादिदानी काम्यादिस्तस मुक्तस्यापि पत्युस्तत्पवराः सहमर्गं सङ्कच्छते। यौभागवते तद्त्रम्। 'दश्चमानोऽग्निभिद्दे हे पत्युः पत्नी सङ्गोटजे। विश्विता पति साध्वी तमाममनुवैद्यति'। पनुवैद्यति चित्रपवेशनं करिचतीति युधिष्ठिराय नारदस्त्रे भविचत् कथनम्। 'दयितं यान्यदेशस्यं सतं श्रुत्वा पतिव्रता। समा-रोइति श्रीष्ठाम्मी तथाः सिद्धिं निवीधतं दति व्यासवचनाः दिना सहसर्वानुसर्वयोतिरवकाश्रनैमिनिकास्यत्वेन सल-सामादाविप कर्त्तव्यता 'नैमित्तिकानि कास्यानि विपतिनि ययायया। तयातयेव कार्याणि न काबस्त विधीयते' इति दचवचनात्।

तदयं प्रयोगः । पुत्रादिना खग्रश्चोक्षविधिना प्रमी दमे व्यक्तितायां भर्म्भवितायां सद्दगन्ती साध्नी स्नाता परिस्तिधीतवासीयुगा क्रमहत्ता प्राङ्मुखी उदङ्मुखी वः देवतीर्थं नाचान्ता तिस्वजसक्त्रयवयमादाय पोम् तस्ति द्वाप्रपेवश्चारिते नारायणं संस्नृत्य नमोऽद्य पमुके मासि पमुके पर्वेऽमुकतियी पमुक्रगोवा श्रीमती पमुको देवी परसतीसमाचारत्वपूर्वसद्धगंनोक्षमश्चीयमानत्वमानवाधिकरचक्सतीसमास्त्रसंख्याव्याविक्षसद्धगंवासभन्तृ सन्तिनोद्धमानत्वमादः
पिक्षस्वप्रकृत्ववयपूतत्ववतुर्वमेद्धाविक्षस्वासाधिकरचक्-

रीगेषस्यमानलपतिसरितजी इमानल ज्ञान कतन्न-मिजन-पतिपूतलामा अम् व्यवस्थितारोष्ट्यमष्टं करिये पति पतु-मर्षे तु भम् ज्वलितारी इचिमाखत ज्वलिताप्रविशेन भर्तनुमर्यमिति सङ्ख्या पष्टी सोषपासा पादिखचन्द्रा-मिलाम्याकाशभूमिजलष्ट्रद्याविष्वतान्तर्यामि-पुरुषयमिष्ट्रन-राविसम्बाधमी ध्रयं साधियो भवत खनिवितारोष्ट्येन भण्-श्रीरानुगमनमन् करोमीति श्रनुमरणे तु अन् श्ररीरानुगमन-भित्वत भर्तनुमरणमित्वुचार्थ उचलचितामि वि:प्रदचिची-क्रत्व भोम् इमा नारी रविधवाः सपत्नीरञ्चनेन सर्पिषा संविधन्तु घनस्ररोऽनमौरा भुरक्षा भारोष्टन्तु जलयोनिमन्बे दति ऋग्वेदोक्तमन्त्रे 'घोम् दमाः पतिव्रताः प्रखाः स्थियो यावाः सुम्रोभनाः। सङ्ग भन्न मरीरेच संविधन्तु विभावसुम्' इति पौराषिके मन्त्रे च ब्राह्मणेन पितते नमो नम इखुद्यार्थ ज्वसचितां समारोहेत्। पापस्तवः। 'चितिश्वष्टा तुया नारी मोद्यादिचलिता भवेत्। प्राजापत्येन यदेशसु तस्मादि भ्रवनर्भषः'। पायात्रामिषयास्ते स्नृतिः। एकचित्रां ्रमारुदो दम्पती निधनक्रती। प्रवक्षा तयोः क्रुर्वाः दौरमन्तु प्रवक् एयक्'। विद्याकरभृता स्नृति:। एका हैन स्तानान्तु बद्धनामबवा हयोः। तन्त्रेण त्रपर्व क्षत्वा एवक् आष' प्रवर्शवत्'। यस 'वदा नारी विग्रेदिनं खेच्छ्या पतिना सर। षशीचमुदकं तसाः सर भन्ने ति निसितम्। तिष्णतरकताधास्तु एवक् त्राष्ट्रं न विद्यते । पति चतुर्भुजः महाचार्कप्रतवसवचनाद्विवतिवस्ताया चिप पत्वस्तिवी वीर्षमिति एरिट्रासतकी वार्याः तय प्रस्य वचनस्वामुसत्वात् संबुशले शिक्या वर्ष विषयप्रम्। एको हिष्टं मृताष्ट्रनीति यसंबंधनविदीधात्।

षयायीचसद्भरः। मनुः 'प्रसद्धाहे स्वाताचेत् पुन-र्भरणजयानी। तावत् स्वादश्चिविष्रो यावत्तत् स्वादनिर्दे-यम्' द्रायनेन परजातस्य पूर्वजातायोचसमानकासीनायोचस्य सङ्गोचं विना गुडरजन्यतात् पूर्वाभीचनाखेन पराशीच-कालस्य सङ्घोचे।ऽस्त स्वल्पकालीनाशीचस्य तु हिसं विनापि पूर्वाभी विस्थितरम् विभिविष्यतीति तत्र वायं सहमरणे इषि-क्ता इति चैत्र शक्षेन तथीक्तत्वात् यथा 'समानाशीचं प्रथमे प्रथमेन समाप्रयेत्। असमानं द्वितौयेन धर्मराजवचा यथा'। प्रथमार्डपतितं सजातीयाशीचं प्रथमेन समापयेत् अत प्रथ-मार्डपिततत्वेन विशेषोऽघर्राष्ट्रमदाशौचविषयः। श्रवहिमः दाशीचमुद्ध चेत्तेन श्वारति। श्रव चेत् पचमी राचिमतीत्व परतो भवेत्। प्रघष्टिमदाशीचं तदा पूर्वेण श्रुषाति' इति क्रुर्भपुराणवचनात् एकसादशीचलकान ऊर्षु परतः हज्ञ-वच्छास्त्रे व्यवहार इति न्यायात् तेनाशीचकालमध्ये वद्यघः विषयार्थीचं तदा तेनाघव्यक्रिमता दितीयेन ग्रुडि:। प्रस्थाप-वादमाइ। भव चेदिति परतोऽशीचकालावधेः प्रातिलोग्येन पश्वमी राविमतिकस्य यदि भवति पूर्वाशीचप्रथमाई इति यावसदा प्रथमेन श्रुहिनिति श्रङ्गवचनैकवाक्यत्वात् श्रम्यथा क्रिमिक्यरत्वस्थातीत्वेत्वनेन लक्षत्वात् परत इत्वस्थानर्थकाः पत्तेः षघद्वविमस्वन्तु सिपण्डजननाशीचापस्या स्वपुत्र-जननाशीचस्य सपिग्डमरणापेचया पित्रमात्रभन्मरणा-शीचस्य च यतः स्वपुत्रजनने स्नानात् पूर्वमङ्गास्यस्यसम्बन न तथा। सारुपिरुभनृषां महागुक्तानेषां सर्षे द्वादमः रावमचारसवचायायमं सिपक्रमरणे विरावं यथा कूर्म-पुराणं 'स्तको सु सिप्छानां संसाधी नैव दुष्णि। स्तकं स्तिकाषेत्र वर्जियत्वा कृषां पुनः'। सूत्रक्रं पितरं कृषां

संस्प्रमंक पृणाम्। संवर्तः। 'जाते पुत्ने पितुः स्नानं सचे-स्तम् विधीयते। माता श्रहे । द्यारीन सानान् स्पर्धनं पितु:'। ग्रहेरत् स्पर्यमात्रे उत्तरवाक्ये तथा दर्भनात्। सिपख्डमरणं प्रक्रत्याखलायनः। 'तिरात्रमचारलवणादा-श्यिन: खुद्दीद्यराचं महागुरुष्विति'। महागुरूनाह विष्णुः। 'त्रय: पुरुषस्व महागुरवी भवन्ति पितामाताचार्थक्षेति' चाचार्थस 'उपनीय ददहेदमाचार्थः स उदाह्रतः' इति याज्ञवल्कारोत्ते:। तमारणे विरावागीचिलेन नैताद्दर्नियमः। यत्युर्महागुरुत्वमाह रामायणे सीतां प्रति श्रनस्यावाकाम्। 'मातो विश्विष्टं पश्चामि बान्धवं वै कुलस्त्रियाः। पतिर्बन्धु-गैतिभेक्तर दैवतं गुक्रेव च'। भातातपः। 'गुक्रामिडि-जातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुनः। पतिरको गुनःस्त्रीणां सर्वचाभ्यागतो गुरु:' इति भवैकपदेन दत्तस्त्रीणां पित्रमात्र-व्यावृत्ति:। प्रताशीचस्याघवृद्धिमदिशेषणेन तदृ हितेऽपि श्रभौचमात्रे पूर्वापराईपिततलेन व्यवस्था मैथिलोक्ता हेया। अपतएव नवसदिनाभ्यन्वरपातिनि तुत्वाशीचे तु प्रथमेन समा-यनं बौधायनोक्षम्। यथा 'अथ चेइय रावाः सन्विपतेयुराद्यं द्यराव्यमानवमाहिवसात्'। दशरावा दति 'श्रदेशिको दशाहेन दादशाहेन भूमिए:। वैश्वः पश्चादशाहेन शूद्रो-मासेन ग्रह्मति' इति मन्त्रस्वकात्युत्ताशीचपरम्। श्रान-बमादिति च तत्तद्पान्यदिनपरम् एवं पश्चभीं राविमित्यपि खखजात्यकाशीचाईपरं 'समानाभीचं प्रथमे प्रथमेन समा-परीत्' इत्ये कवाकात्। अवादां दशराव्रमित्याद्यपदमेक-धरं तथाच पूर्णाभीचपूर्वाचे समानाभीचणाते पूर्वेग जपान्ध-दिनाभ्यत्तरे चेत् तदा परेष प्रत्यदिने महागुर्गिपातेऽपि दिनद्यादिष्ठदिति मित्राःतव पाद्यपदस्रीकार्यते खक्षा-

यते: 'प्रक्तर्याहे खाताचेत् पुनर्भरणजयानी' इति जनमा-शीचमध्य इति 'अथ चेहशरावाः सन्निपर्तयुः' इति समानं सञ्चाशीचमित्यादिमन् विषाुबीधायनसञ्चारीतवचनानामेक-वाकातया उपान्यदिनमध्ये श्रशीचान्तरपाते पूर्वेशैव श्रिष्टः। अन्यया भवविद्यमदागीचमित्यादिवचने भवविद्यान्धे-काञ्च। श्रममानमिति श्रममानं पूर्वजातं जननाशीचं दितीयेन मरगाशीचकालेन समापयेत्। 'सूतके स्तकं चित् स्थानातके स्तकं तथा। मृतन स्तकं गच्छे नेतरत् स्तकेन तु' इति लघु हारीतव चनैकवा कात्वात्। एव च यदि जननस्य परभाविनापि मर्गेन समापनं तदा स्वल्पकालौन-स्थापि पूर्वभाविना दौर्ण सुतरां समापनम्। शङ्खवचनस्य समानं लघुचाशौद्धमिति पारिजातपाठे सुतरां तथैवार्थः। विष्णु:। 'जननाशीचमध्ये तु यदापरं जननं स्थात्तदा पूर्वाः शीचव्यपगमे शिंडः। रातिशेषे दिनहयेन प्रभाते दिनत्रयेण मरणाशीचमध्ये जातिमरण्डियेविमिति'। रात्रिशेष इति पुंनपुंसकयोः ग्रेष इत्यमरोत्तेः शेषशब्दस्यास्त्रीलिङ्गलात् स्त्री लिङ्ग विश्रेषण लेऽपि न स्त्री लिङ्ग लग्। तेन राविःशेषो न **ऽविशिष्टो** यत तताशौचान्खिदिन इत्यर्थः। श्रहःशेषे दिरात्रकः मित्यनेनानवमाह्विसादित्यनेन चैक्षवाक्यलात्। प्रभाते तिद्वसौयोत्तरप्रभातेऽक्णोदयात्प्रसृति स्योदय प्राक्काले। प्रभातायाञ्च शर्वर्थां भास्करेऽनुदिते तथा' इति विष्णुधर्मोः सरवचनात्। छदयमाह रहासंत्रहे। 'रेखामात्रञ्च हथ्येत रिसिभिष समन्वितम्। उदयं तं विजानौयाद्योमं कुर्यादिच चराः अत्र सर्वे निवस्य भिद्यमदिनादि धिक्षेन दिन इयेनेति व्यास्थानाहिनद्वयेन पूर्वाभीचस्थापि समापनम् । जन्यथा बरायौषसामवासले सनिमित्रावध्येव दिनहयं स्मान प

विध्वनुवादवैषम्यभिया नान्यदिनपरिग्रह इति वाचां दिन-ष्ट्रयस्य पराशीचमात्रकाललेन प्रागप्राप्तलेन दशमदिनस्यानु-वादानुपपत्ते:। किन्तु पूर्वाभी चस्यान्यदिनमादाय दिनह्या-शौचाभिधाने अन्यदिनस्य पूर्वाशौचकाललेन प्राप्तलात् तदंशेऽनुवादकत्वम् अपर्रादनस्य च अप्राप्तत्वात्तदंशे विधित्व-मिति विध्यनुवादवैषम्यादिधिकेन व्याख्यानं सङ्ग च्छते। न च पूर्वाशीचव्यपगमे दिनहयेनंति व्याख्यानात तथात्विमिति वाचां तथा मरणाशौचदशमदिनं सृतस्य तिह्ने पिण्डोदक-दानं न स्थात्तस्य स्वाभीचिवधानात्। विशाः 'यावदशीचं तावत् प्रेतोदकं पिग्डमकञ्च ददाः' इति पूर्वाशीचव्यपगमे दृत्यस्यानुषङ्गकल्पने प्रमाणाभावाञ्चः। 'मर्णादेव कर्त्रव्यं संयोगो यस्य नाग्निना। टाहाटूह्मभशीचं स्याद यस्य वैतानिको विधिः'। इति शक्तोत्तस्य निमित्तीभूतमर्णसस्वे मरणादिनिश्वयात् नैमित्तिकागौदस्यावश्यं भावस्य बाधा-पत्तेस। वैतानिक: श्रीतोहोम: श्राग्नपदं तदग्निपरं तेन ●निरग्ने: सार्ताग्नेश्व मरणादेवाशीचम्। तस्राइशमदिन-जातं परनिमित्त खाउध्येवाशीचजनकं दिनहयेनेति पूर्वाशीचं वर्षयेत् पराशीचस्य ज्ञामकं वाच्यं 'अन्तर्रशाहे स्थाताञ्चेत् पुनमरणजन्मनो। तावत् स्यादश्चिविष्री यावत्तस्यादिनई-यम्' इति मनुना पराशो अस्य पूर्वाशौ चका लाव धिस्था विलेन नियमितत्वात्। राचिशेषे दिनद्वयेनत्यनेन पूर्वाशीचस्था-धिकदिनद्वयावस्थानं वाच्यम् ग्रन्थया यावत्तस्यादिनद्श-मित्यनेन विरोधः स्थात्। अथवा यावत्तत्यादनिर्धामिति समानं लघुचागौचं पूर्वेणैव विग्रह्मति इति राविशेषे दिन-षयेनेति वर्षनानामेकवाक्यतया पूर्वाशीचस्याधिकदिनद्याध-लानं वाचम् प्रयथा कल्पनागीरवं स्वात् प्रथमोत्पन-

निमित्तजनितपापाभित्याप्तकालास्यलारे हितीयनिमित्तोत्वती प्रथमपापमेवाभिवर्षते प्राच्यपापदितीयपापनिमित्ताभ्याम-घालरजननं वा उभयशापि इयोरिधकारिणोस्तदत्यय-काल एव प्रशीचान्तकाल इति मिश्राः। प्रतएव पूर्वाः शीचान्तदिनक्रत्यमपि दादशदिने क्रियते। तत्करणादेव च शुद्धिः तथाच भादिपुराणे 'यस्य यस्य तु वर्णस्य यद्यत् स्थात् पश्चिमं त्वदः। स तत्र वस्त्रशृष्टिश्व ग्रहशृष्टिं करोत्यपि। समाप्य दशमं पिग्डं यथाशास्त्रमुदाह्रतम्। श्रामाहहिस्ततो गला प्रेतस्पृष्टे च वाससी। श्रन्धानामात्रितानाञ्च त्यञ्चा स्रानं करोत्यपि। समञ्जलोमनखानाञ्च यत्याच्यं तज्जहाः त्यपि। गीरमर्पपकल्केन तिलतैसीन संयुतः। शिरःसानं ततः क्षत्वा तोयेनाचम्य वाग्यतः। वासो युगं नवं शुभ्रः मत्रणं शुद्रमेव च। ग्रहोत्वा गां सुवर्णं च मङ्गलानि शुभानि च। सृष्टा संकीर्त्रायला तु पश्चाच्छ्डो भवेत्ररः'। पश्चिमं खरः श्रमीचान्तिमदिनं ग्रहश्हिं प्राप्तनपाकभाग्डत्याग उपलेपनादिना त्याज्यं त्यागाईं यत् सदा त्याज्यं तत् इत्यर्थः। यथा मिताचरायां 'मुग्डयेत् सर्वगात्राणि कचः वचः शिखाविहः'। क्रममाइ वराहपुराणम्। 'शमञ्जकर्भ कारयित्वा नखच्छेदमनन्तरम्'। गोभिलः 'केययमश्रुलोम-नखानि वापयौत ग्रिखावर्जम्'। प्रशीचाधिकारे प्राप-स्तस्य:। 'यनुभाविनाच परिवापनम्' इति भनुपसाद भनः न्तीति भनुभाविनः कनिष्ठास्तेषामेव पुरुषाणां वापनिमिति रवाकरादयः। तत्र श्रीपतिरव्वमालायां जननाशीचे मुख्डन-विधानात्। तथा 'पाचया नरपति हिजमानां दारकर्मस्त-स्तकेषु च। वसमोध्यमखदीचणेष्विप चौरिकष्टमखिलेषु चोडुषु'। तसादनुभाविनां सामीचमनुभवतां 'कृपकेमनखः

सामुद्दीना:गुलाखर: गुचि:' इति मन्त्राप्राप्तमुण्डनानां समा-हत्तानामपि सर्वाधीचे मुख्डनम्। यत् पुनरापस्तस्वः। 'न समाहत्तावपेयुरन्यत्र वीष्ठारादित्येके। प्रथापि ब्राह्मणम् एष रिक्रो वारमपिहितस्तस्यैव तदेव पिधानं यच्छि बिति'। केचि-दाचार्या मन्यन्ते वीद्वारात् दर्भपौर्णमासाङ्गयागविश्रेषाद-न्धव समाहत्ता गरहस्था न वपेयु:। अव प्रमाणं तथापौति ब्राह्मणं मन्द्रेतरवेदभाग इति माधवाचार्याः एष ग्रहस्यः श्रन-पिष्टित पावरणशून्यः सन् रिक्रस्तुच्छो भवतौत्ययः यस्व याच्छिषा तदेव पिधानं तेन वी हारादिनं विना न ग्रह्सः शिरो मुण्डयेदित्येकेषां मतिमिति तत् काम्यपरम्। दानधर्मे 'केशश्मश्रधारयतामग्रा भवति सन्ततिः'। एवं केशस्मश्रुधारिणामशौचे पित्रमात्रमरण एव मुण्डनम्। तथा विशा:। 'प्रयागे तीर्थयात्रायां पित्रमात्रवियोगतः। कचानां वपनं कार्यं ह्या न विकचो भवेत्' इति। श्रतएव श्रादिपुराचे यखाच्यमुत्तम्। मङ्गलान्यादर्भष्टतप्रदीपप्रस्तौनि शुभानि दोषरिहतानि। पिण्डदानमस्यज्ञेभ्यो वासो दानचादा-क्रियाधिकारिणः। श्रन्यत् सर्वमशौचिमात्रस्य परदिनेऽपि स्नाविगवादिसार्यब्राह्मणस्विस्तवाचनैर्विनाप्यभीचस्थिति:। तथाच देवलः। 'श्रघाष्ठःसु निष्ठत्तेषु सुस्नाताः कृतसङ्गलाः। षाश्रुचाहिप्रमुचन्ते ब्राह्मणान् खांस्त वाच च'। पख वश्यमाण्यात्यानात् सर्वे स्फ्टीभविष्यति। मङ्गलान्याङ्ग देवसः। 'लोकेऽसिन् मङ्गलान्यष्टी ब्राह्मणो गौर्ह्तायनः। शिरखां सर्पिरादित्य भाषो राजा तथाष्टमः। एतानि सततं पर्यवस्थेदर्चयेत् यः। प्रदिचणन्तु कुर्वीत तस्य चायुर्न शैयते'। अभिप्रेतार्थं सिंहिर्मेक्स तहेतुतया ब्राह्मणायपि। गोप्रणामे ब्रह्मपुराणम्। 'सदा गावः प्रणम्यास्तु सन्वेणानेक

पार्धिव। नभी गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सीरमयीभ्य एव य। नमी अञ्चासताश्रेष पविद्राभ्यो नमी नमः। अध्यक्ष सारचा-देव गीदानफलमाप्र्यात्'। भविष्ये। गामालभ्य नमस्त्रत क्रता चैव प्रदक्षिणम्। प्रदक्षिणी क्रांता तेन समदीपा वस्-अशा। भवामिष्य न सक्ति सति गर्भ न वर्जवेत्। याव-दाम्राति तम्सं तावमस्थेन युज्यते'। विश्वः। 'गोमूम' जोमयं चीरं सर्पिर्दधि च रोचना। वड्क्रमेतचाक्रलं पवित्रं सर्वदा गवाम्'। षष्ट्रप्तं घट्पकारकम्। भव वैदिकानर्भानर्ष-त्वप्रधोजकसंस्कारविशेषरूपमशीचं वैदिककर्माईत्वप्रयोजक-संस्कारकृषं शीचम्। म च शशीचाभाव एव श्रांबर्न संस्कार-विशेष इति वाच्यम् भवानां यौगपद्ये स्विति न वर्षयेदवाः द्यानि द्रखेताभ्यामगीचे पापपर्यायाघपदप्रदर्भनात् भगीच-घट्स यद्याभावरूपत्वं तथा। 'देवास पितरसैव पुत्रे जाते दिजयानाम्। पायान्ति तसात्तद इ: पुष्यं षष्ठ सर्वदा'। प्रसादिसापुराणीयेन योचे पुष्यपददर्भनात् यौचसापि भावक्षता प्रतीयते। तदश्रस्थिविक्टिननाष्ट्रीपर्धन्तपरम्। व तबाच दानदर्पचे वराइपुराणं 'यावत् कालं सुते जाते न नाड़ी कियते पुन:। चम्द्रसूर्योपरागेण तमाडुः समयं समम्'। क्रताचित्रामची देवल: 'जाते पुत्ने पिता श्रुता सचैसं खान-माबरेत्। ब्राह्मफेथ्यो यथायति दस्वा बासं विसोक्येत्'। हतेन 'सूतके तु सुसं दृष्टा जातस्त जनकस्ततः। स्रवा सचेशं सानमु मुद्दो भवति तत्त्ववात्। यन्याच मातरस्तदत्तर्-गेष्ठं न प्रश्नान्त चेत्'। इति चादिपुराचवचने सुसं हद्देति विश्ववात् प्रवजवानि पितुर्यत् बानमुत्तं तचुखदर्यनाननारः मेबेति शारसतीतं श्रेयम्। एवं विदेशसम्ब पितुः पुष्णकाः यवचे तमुबदर्भगवधि चन्नासम्बद्धं सात् विना चारि-

पुराचं सुखादर्भनानसरं पुनः सानार्थम्। चनान्याचेति चकारेच गुचा दति प्राप्ती तददिति पिळतुस्पतार्थं तेन यथा ग्रितुः सानादकास्यथानिवृत्तेः स्तिकास्यग्रें तसमानकासा-सुख्यत्वच । 'मातुरेव सुतर्का तां सुध्यतः पितुर्वेतरेवाम्' इति सुमनुवचनादम स्तकमस्र्थलं तथा स्तिकासपन्नीनां श्रेष्टम् यतस्तद्रष्टहगमनं तत् सार्योपलचणम्। तासु मास-पद्मयोगोऽप्येतदर्थक इति घत्र मात्रवेत्येवकारेणान्येषां बालकादीनां सुर्यता यदा प्रतीयते। ततस चत जहुं मस-मास्यानमाद्यारावादिति गोभिलसूबेण नाडोष्टेदात् परतो मातुरक्रस्पर्याभावो दशरावावधि प्रतीयत रति तेन 'माता श्रुदेशह्याहेन सानानु सर्थनं पितुः' इत्यनेन प्राप्तस्य सातु-रक्रास्ट्रश्चलस्य नाडोच्छे द्वोत्तरत्वमप्राप्तं विधीयते साघवा-दम्या प्रमुतकत्पनापत्तिः स्थादेवच नाड़ीच्छे दात् प्राचातुः स्तर्में दोषाभावः। एवमेव सप्टनारायणचरणाः। गर्गः। 'युत्वा प्रमुख वे जया क्रवा वेदोदिताः क्रियाः। प्रिक्शिनासं , पखोसं दस्वा क्यां फलान्वित' रागप्राप्तदर्शनेऽपि 'पुत्रास्त्रो नर-काद् यस्मात् बायते पितरं सुतः । सुखसन्दर्भनेनापि तदुत्पत्तौ यतेत सः'। इति वृष्टसायात्रानरकानिस्ताराय 'ऋषमस्मिन् समुचयति चस्तत्वच विन्दति पिता पुचक जातस्य प्रसंच जीवतो सुखम्' इति विधिष्ठोत्त ऋणापनयनाय च यत् पञ्चे-दिति विग्रमविधानं तदकतपुत्रकार्थपुत्रपरं सत्प्रस्तु सुच-दर्शनं विनापि नरकनिसारकः। तथाच विषापुराचन्। 'सत्युचेन तु जातेन चेचोऽपि विदिवं ययौ । पुचाच्चो नरकात् वातः स तेव समहाव्यना'। तेन सुप्रवेष सतवेषद् विषष्य-मजनजाते इथ्ना। अद्यप्राचेऽपि 'समुत्पनेन भी विप्राः बसुकेय महाकाना। ज्ञातः स पुरुषयात्रः प्रशासी नरका-

सदा'। पिष्डदाहलमात्रेण पितुरामृख्यमाषुः शक्काखित-घैठौनसय:। 'यत्र कचन जातेन पिता पुत्रेण नन्दति। तेन च चनुषतां याति पितृषां पिष्डदेन वै'। विषाधमीत्तरेऽपि 'देवानाच पितृणाच ऋषोणाच तथा नरः। ऋणवान् जायते यसालसात् मोचे यतेत् सदा। देवानामनृणो जन्तुर्यन्नेभैवति नारदः। प्रत्यवित्तय पूजाभिर्पवासव्रतै-स्तथा। याचेन प्रजया चैव पितृषामनृषो भवेत्। ऋषीषां ब्रह्मचर्येण श्रुतेन तपसा तथा'। पुदान्नो नरकाद् यसाः दिखादिकम् पुत्रोत्पत्तिस्तावकम्। न च तद्वपस्य पुत्रखा-भावपरम्। दशास्यां प्रवानाधेशीत श्रुवी वसवः सुर्यदा पुचा दत्यादि स्रृती च भीरसमात्रे पुत्रपदप्रयोगविधानात्। ष्रव्यथा 'स्रुतिस्मृतिविरोधे तु स्रुतिरेव गरीयसी। ष्रविरोधे सदा कार्यं सात्रं वैदिकवत् सदा' इति जावालोक्षं स्वतेर्बल-वस्तं बाध्येत। चेत्रजातादी तु पुत्रपदं गीणमेव। 'चेत्र-जादीन् सुतानेतानकाद्य यद्योदितान्। पुत्रप्रतिनिधीनाष्ट्रः क्रियालोपात्मनीविषः' इति मनुत्रोः कनकं बालकेनापि धार-षीयं सर्वरव्यविव्यदेवात्मकत्वात्तयाच रामायणे महाभारते च परश्रामं प्रति वशिष्ठवाकां 'सर्वरद्वानि निर्मेष्य तेजोराशि-समुस्थितम्। सुवर्णमेभ्यो विप्रेन्द्र रक्षं परमसुत्तमम्। एतः सात् कारणारं वगन्धवीरगराचसाः। मनुष्यास पिशाचास प्रयता श्वारयन्ति तत्'। तथा 'तस्रात् सर्वपविश्वेभ्यः पवित्रं परमं स्मृतम्'। तथा 'प्रिनिर्वे सकला देवा: सुवर्षच तदा-सक्तम्। तसात् सुवर्षे ददमा दलाः खः सर्वदेवताः'। ससासत् पादादी न घार्यं देवतात्मकत्वादिति प्रसङ्गादुसम्। विश्वधर्मिति। 'स्तिकावासनिस्या जवादानासा देवताः। सामां यामनिमित्तार्थे ग्रांचर्णमान कीर्सिता। षष्ठेऽप्रि

रावियागन्तु जमादानाञ्च कारयेत्'। प्रव्न यागनिमित्तार्थं-मिल्यपादानात् तलामेखेव ग्रिंडनीन्यसिन्। श्रत कारये-दिख्यम्यगोत्रजाभिप्रायेण तात्कालिक ग्रंडी प्रवज्यति श्रुते:। तथान्याशीचमध्येऽपि जातकर्मषष्ठीपूजे कर्त्रव्ये तथाच मिता-स्वरायां परिश्रेषखण्डे प्रजापतिः। 'श्रशीचे तु समुत्पन्ने पुत्र-जया यदा भवेत्। कर्तुस्तात्नालिकी शुद्धिः पूर्वाशीचाहि-शुष्ठाति'। श्रव पुत्रक्योति श्रुतेः शूद्रस्थाप्यधिकारः। एवं षष्ठदिनकार्येऽपि पुत्ररचायाः कर्त्त्रव्यत्वादतः प्रागुत्तादित्य-पुराणे हिजन्मनामित्युपलचणम्। ततस ग्रह्मग्रह्मोः संस्कार-रूपत्वेनैकप्रषस्वैकदोभयस्थितिघटते। श्रश्रहेर्भावरूपत्वे श्रुष्ठेस्तदभावरूपत्वेनैवं विरोधात्। श्रतएव श्रङ्घः 'ततः त्राष्ट्रमग्रही तु कुर्यादेकादग्रे तथा। कत्तुस्तात्कालिकी शुह्रिरशृहः पुनरेव सः' श्रशुष्ठी चतुर्थाहादी कथमशुष्ठी आहें कालाशीचस्याधिकारिविशेषणत्वादत श्राइ कर्तुस्तात्कालि-कीति श्राडविधानाचेपात्तन्याविनष्ठा शुडिः कस्पाते। स पुनरशुद्ध एव कर्मान्तर इति याद्वविवेक:। एवं शुहेर्भाव-रूपले श्रशीचस्य तदभावरूपलेऽपि विरोधः। तथाले त्रशीचसङ्करोऽपि न स्थात् एकाधान् शुडाभावरूपे त्रशीचे सित भपरस्य तद्रूपस्य तदानीं तत्पुक्षीयश्रिष्ठिपप्रतियोग्यन्तरा-भावादनुत्पत्तेः तस्मात् गुडाग्र्ड्योभीवरूपत्वम्। यदा तु सिप्डिमरणाशीचदशमदिने श्रपर सिप्डिमरणे पूर्वाशीचस्य दिनहयष्ट्रहार एकादशहादशदिने वा पित्रादिमरणं तदा पूर्वाभीचहादभाष्ट्रेन बहुकालव्यापिना गुरुणा लघुकाल-व्यापिनः परतराशीचस्य श्रुडिः। 'श्रघानां यौगपद्ये तु ज्ञेया श्विगरीयसा' इति देवलवचनाद्व च प्रथमस्तिपित्वकेष सामध्येकादगाष्ठ एव कात्यं दितीयस्तिपद्यकेण परार्द्धपतित-

स्बेन पित्यमरसावध्येकादशास एव कत्यं हसीभूतदिनस्यास्य-न्तरे खतीयस्तिपिखनेण पूर्वस्तत्वयोदशाह एव क्रत्यं सपिण्ड-मावेण तु पूर्वस्तवयोदमाइ एव क्वत्यं कर्त्तव्यमिति प्रथमस्त-पित्वेग तु एकाद्याच्चाद्याचान्यतरमृत्य तदवधि द्या-शाशीचमेव कर्त्तव्यमिति। ततस अशीचित्रतयाम्तिहितीस-दिनक्षत्यं शय्यादानादि श्रत्नाधि संगच्छते। यूर्वाशीचपरार्षः पराशीचपूर्वार्डस्तिपित्वकस्य दृतीयाशीचनिव्वत्तिकाल एक ग्राष्टः। पूर्वपरार्वमृतिपत्वकयोद्धितीयाशीचनिव्वत्तिकाल एक श्रुद्धिः 'परतः परतः श्रुद्धिरचद्वद्वी विधीयते। स्वाचेत्पञ्च-तमादक्कः पूर्वेणाप्यनुशिष्यतं इत्यत परतः परतः इत्यव-धारणार्थत्वात् श्रन्यथा वैयर्थत्वात्। एवं पूर्वार्डे निमित्ता-म्तरपाते परार्धे उभयोक्ताने गुरुणः परनिमित्तस्यापि पूर्व-निमित्ताशीचकालेनेव शिष्ठः विगतन्तु विदेशस्यमिति वस्यः माणवचनात्। श्रय सर्वसृतिप्रवलमनुस्राती श्रन्तदेशाह द्रित अवणाद् यदि निमित्तस्य मरणादेः कालमध्ये निमित्ता-न्तरमुत्पदाते तदा पूर्वनिमित्तकालमात्रमशीचम्। ततस् कालद्वारा निमित्तयौगपद्यमेव ग्रुडिप्रयोजकं न तु नैमित्तका-भौचद्वारा यौगपद्यमपि इति। इत्यञ्च पूर्वनिमिन्ते जाते-उन्नाते वा परनिमित्तं पूर्वनिमित्तकालाट्परि खावधिद्याष्टा-भ्यन्तरे युतमपि न प्रशीचं जनयति तस्य तत्कालीनाशीचं प्रति चनिमित्तत्वात् दृखचा चुतपूर्वनिमित्तस्य तत्कालमध्यपातिः दितीयनिमित्तत्रवर्षे यत्तदवध्यशीचाचरणं तद् भास्यैवेखाडुः तिश्वन्यम्। मरणादिसम्बन्धित्वेन सर्ववर्णसाधारणकालस्य बोधकाभावादगौचान्तर्भावेनैव तद्योधनम्। श्रतएव मनुनैव 'न वर्षयेदघाषानि' दल्युतां ततय मरणादिसम्बन्धि ख्या-मीचाइ परं द्याइपदमवम्यं वाचां ततस साववात्

ख्यापारताचा शौचहारैव निमित्तानां साङ्गर्यं फलोपधायकं वाचाम् श्रगीचरूपव्यापारानुबन्धेन प्रथमस्य मरणाटेस्तदास-तथाच ग्रङ्गः। 'समानाशीचं प्रथमे प्रथमेन समा-परीत्'। एतच भगौचमाङ्गय्यं वच्चमाणोशनोवचने स्फ्टौ-भविष्यति। अतएव सर्वेनिबन्धभिरयाशीचमङ्गर इति प्रति-न्नया निर्दिश्यत इति श्रन्तदेशा इ इति का लोपादानन्तु तत्-कालाभ्यन्तर एव प्रशीचमाङ्गर्यार्थं न तु तदनन्तरं स्नानाटेः प्रागिप प्रशीचसाङ्क्यिमिति प्रतिपादनार्थम् एतदपि पञ्चात् स्फटौभविष्यति। यत्र तु पूर्वजातं निमित्तं पञ्चाज्-न्नातं पशाजातच पूर्वे न्नातं तत्र निमिनन्नानजन्या-शौचपौर्वापर्यमगणयित्वैवाशौचखरूपयोग्यनिमित्तकालपौर्वा-पर्याटेवाशीचव्यवहारार्घश्चिति। तत्य जननं मरण्च दशाः हादाशीचं प्रति खरूपमित्रिमित्तं फलोपधायकञ्च तदवधारणे श्रिप दाल्यही नोस स्तके सति चान्तरा 'श्रिवज्ञाते न दोषः स्याच्छा बादिषु कथ चन। विज्ञाते भो क्रारेव स्थात् प्रायश्विताः दिकं क्रमात्' इति ब्रह्मप्राणात् यदा तु स्वीयमधीचं दाता न जानाति भोक्ता च जानाति तदा लोभात् भुज्ञानस्य भोक्तः प्रायिसतम् श्रशीचन्तु दाहतुत्यं तच क्रमादशीचोत्तरकालं वर्त्तव्यमित्यर्थः। एवच्च 'श्रुत्वा देशान्तरस्थे जननमरस् अयोचयेषेण शहेरत्' इति विश्रावचने अयोचयेषेण दत्यस्या-शौचयोग्याहः शेषेणेत्यर्थाहिदेशस्याशौचस्य जातनिमित्तत्वात् सक्पयोग्यत्वम् अन्यथाशीचशेषेणत्यपपनं स्थात् अत्वेत्यपा-दानेन च तत्कालमध्ये अवणात् फलोपधानं ततस पूर्व-निमित्तकाले निमित्तान्तरपाते खक्पसत्साङ्गयाँ इतं पूर्व-निमिस्तकालाभ्यन्तरे उभयश्रवणे माङ्गर्थस्य कार्यं न तु भूवं निभित्तकालोत्तरश्रवणेऽपि किन्तु प्रश्रुतपूर्वनिमित्तकास्त

समानं लघु वा निमित्तं जातं पूर्वनिमित्तकालाद्परि स्वकासी श्वतमग्रीचं जनयत्येव श्वत एवभूतविषये यत्तदबध्यशीचा-चरणं तद्भान्यैवेति यहिमष्टं तन्न शोभनं तथाले तु पूर्वा-शीचकालोत्तरं यत्तिष्टिन पिग्डदानव्योत्सर्गादिसतं परकाले पूर्वजातसङ्करज्ञानेन तस्य श्रयथाकालक्षतत्वात् कस्यचित् पुन:करणप्रसङ्गः। कस्यचिद्येफस्यं तत्कालीनसम्याद्यकरण-निमित्तप्रायश्वित्तप्रसङ्ख स्वात्। देशान्तरीयाशौचनिमि-त्तान्तरप्रक्षया बहुवित्तव्ययायाममाध्यव्यवेत्रमर्गाद्यनुष्ठानञ्ज न स्थात् तस्मादविज्ञाते न दोष: स्थादित्यविश्रेषात् सङ्करेऽपि प्रसञ्जतीति। श्रतएव 'श्रवानां यौगपद्ये तु ज्ञेया ग्राह्व-गरीयसा' दत्यव लच्चणां विनापि सङ्गतिरिति। एवं भवानु-गमनप्रयुक्ताशौचयोः शूट्रदह्नादिब्राह्मणपित्सरणयुक्ताशौच-योरग्रचनभोजनजाशीचयोदशाहाद्यपरि संवक्षराभ्यन्तरे मरणत्रवणप्रयुक्ताशीचयोरपि साङ्गय्यं मङ्गच्छते। श्रन्धथाः तवानध्यवसायः स्यात् अतएव वाचस्यतिमिश्रेण प्रथमजनिता-घसखे परं निमित्तं जातमपि येन तदा न ज्ञातं तस्य न सङ्घर: हितौयस्य तं प्रति तदा घण्डत्वात्। तस्य क्रिमिक-प्रक्ततमग्रीचहयमित्रक्रम्। जननमरणनिमित्तावधारणन्तु भ्रमप्रमासाधारणं छन्दोगपरिधिष्टे सृतभ्रान्या पर्णनरदा है पश्चादागतस्य शान्यभिधानाद् यथा 'एवं क्वते मृतभ्रान्या यद्यागच्छेत् पुमान् क्वचित्। कुर्यादायुषातीमिष्टं पुनः राधाय पावकम्'। एतच साग्नेर्निरग्नेस्तु सामान्यस्वस्थयनं इरिपूजादिकम्। भतएव विषाुपुराषौयस्य स्थमन्तकोपा-ख्याने गद्मम्। तस्य जीवतः कथमतावन्ति दिनानि प्रवृत्त्ये व्याचेपो भवतौति क्रताध्यवसाया दारकामागत्य इतः क्रणः द्रित कथयामासुः तद्वान्धवास तत्कालोचितमखिलसुपरतः

क्रियाक्तरापस्रमः। तत्र च श्रस्य युध्यमानस्यातित्रस्या दत्त- " विशिष्टपात्रोपयुक्ताबादिना क्षण्य बनप्राणपुष्टिरभूदिति। एवं खरूपयोग्यतामादायैव अथ चेइशराह्याः सन्निपर्तयुराद्यं दशराचम् श्रानवमाहिवसादिति बौधायनौयेऽपि दशरात्त-सविपाताभिधानं सङ्गच्छते। यन्यया प्रथमदिनातिरिक्तो फलोपहितदगरावान्तरानुपपत्तः। न च प्रथमदिन एव तथेति वाच्यम् प्रानवमादित्यनुपपत्तेः प्राद्यं दशराविमत्यभि-धानस वैयर्थं स्वादिति। एवं परजातसा दशरावलवत् यूर्वजातस्य तमाध्ये मर्गेऽपि तदशीचस्य फलानुपह्तिदश-रावलेऽपि खरूपयोग्यतया दशरावलं तेन सहसङ्गरं पर-शीचस्य पूर्वाशीचकालाविधस्थायित्वाद् यथा तत पूर्णपूर्व-शौचान्तदिने पूर्णाशौचनिमित्तान्तरपाते दिनह्यादिरूप-लहुद्यां मध्यजाताशीचस्यापि स्थितिः तथा यत सपिग्डजन-नाशीचकालमध्ये सापग्डान्तरजननं भूतं तत्र पूर्वजातस्यान्त-रामरणे पूर्वाभौचिनहत्त्वापराभौचस्य निहत्तिः न तु पर-जातस्य तनाध्ये मरणेऽपि पूर्वागौनस्य निहत्तिः तस्य स्वाधीन-स्थायित्वात् एवमेव श्राह्वतत्त्वाणेवे। यत दशमदिने सपिग्ह-जननान्तरं भूतं तत्र ति इने पूर्वजातमरणे सिपण्डानां सदाः श्रीचं 'बालस्वन्तर्शाहे तु प्रेतत्वं यदि गच्छति। सद्य एव विश्व डि: स्वानाशीचं नैव स्तकम्' इति शङ्कोत्ते: पूर्व-मातापिकास्त खजात्यससपुत्रजननाशीचकासेन शृिष्टि:। जातमात्रस्य बालस्य यदि स्थान्धरणं पितुः। मातुष स्तकं तत् स्यात् पितात्वस्थ्रय एव च' इति कूमेपुराणात्। परजातस्य पितु:स्वपुत्रजननावधि पूर्णाशीचकालेन श्राह्यः परार्षपातित्वात् परजातपुत्रकन्यामातुष विंशत्यसमाभ्यां शुहि:। सुतिकां पुत्रवतीं विंशतिरावेण स्नातां सर्वकर्माण

कारयेत् मासेन स्त्रीजननौमिति पैठीनस्यत बच्चकासीनाः शौचत्वात् पूर्वजातकचामरणे तु मारुपित्रसपिग्छानां सद्यः शीचम्। 'श्राजनानस्तु चूड़ान्तं यत्र कन्या विषदाते। सद्यः शीचं भवेत्तत सर्ववर्णेषु नित्यशः' इति ब्रह्मपुराणोन्नोः पर-जातकन्यामरणे तु पित्सपिग्डयोर्वर्डितदिनद्वयसिहतपूर्वाः शौचान्तादेव शुद्धिः तन्मातुस्तु मासाशौचभागितया पूर्वाशौचा-विधिखायित्वाभावेन सिपण्डसाधारण्याभावात् सद्यः शीचम् श्राजयानस्तु इति प्रागुत्ते:। एवञ्च श्रममान हितीयेनेति प्रागुक्तगङ्खननं यन्मरणस्य श्रांबहेतुत्वम्कां तज्जननाशीन-कालापेचया समानदीघकालव्यापकाशीचजनकलेन बोध्यम्। यन्यया दौर्घकालौनाशीचस्य स्वकालशृद्धिं प्रति दौर्घकाली-नलक्पं गुरुलं बाधिला समानलघुकालीनाशीचयोस्तु दीर्घकालौनलरूपगुरुलासभावेन तदबाधिला सरणसाम्रस्य गुरुत्वे प्राप्ते बाधकापेचानपेचतया विधिवैरूप्यापत्तेवीक्यभेदः स्यात्। तथाच दौर्घकालाशौचकालाच्छ् हिमाइ मिताचरायाम् उपना:। 'खलाभी चस्य मध्ये तु दोर्घाभी चं भवेद् यदि। न तु पूर्वेण शुडि: स्थात् स्वकालेनैव श्हाति' इति 'दशा-हाभ्यक्तरे बाले प्रमीते तस्य बान्धवै:। शावाशीचं न कर्त्तव्यं सुत्याशीचं विधीयते' इति मिताचराष्ट्रतष्ट्रहम्मनुवचनात 'मातुश सूतकं तत् स्थात् पिता त्वस्प्रश्च एव च' इति क्रमं-पुराणवचनाच 'मरणोत्पत्तियोगे तु गरौयो मरणं भवेत्" इत्यस्य 'मृतेन स्तवं गच्छे द्वेतरत् स्तवेन तु' इत्यस्य च सामाक्यविषयत्वे व्यभिचार:। तथाच जननाशौचमध्ये मरणा-शीचपाते श्रधिकालाव्यापकेन जननाशीचेन श्रुष्ठि:। कुवेर-भ्रतहत्रमनुरपि 'शावस्थोपरि शावे तु स्तकोपरि स्तके। श्रेषाश्वीभविश्विष: स्थात् उदक्यां स्तिकां विना' अत

शावमात्रस्तवमात्राभिधानात् तिरात्रग्रादिसङ्गरेऽपि पूर्वा-शीचश्रेषाष्ट्रेण श्रुडि:। तथा एकदिनपातितुस्थमरणाशीच-ह्ये यावदशौचं सर्वगोचास्प्रश्यत्वं यथा 'सर्वं गोत्रमसंस्पृश्यं तच खात् स्तके सति। मध्येऽपि स्तके दद्यात्पिण्डान् प्रेतस्य तृप्ति । मरणं यदि तुल्यं स्थान्मरणेन कथञ्चन । श्रस्थ्यन्तु भवेद्गोत्रं सर्वमेव हि बान्धवम्' इत्यादिपुराणवचनात्। एवञ्च तदन्तिमदिने जात्यन्तरमर्णे न दिनद्यादिष्ठिः किन्तु महाग्रानिपाते द्रति ध्येयम् श्रतएव 'समानं लघु चाशीचं पूर्विणैव विश्व इति' इति हारलता। एतेन सजातीयत्राहाशीच-सङ्करमात्रे 'श्रवष्ट्रडावशीचन्तु पश्चिमन समापयेत्' इति यमः वचनेनोत्तरव्यपगमात् शुडिरिति भित्रोत्तं निरस्तम् अघष्टडा-वित्यस्य प्रागुक्ता घष्ट्रांडिमदाशौच विषयत्वात् सानमावापने-याङ्गास्य त्यवयुक्ति विद्वावस्य एकरावाङ्गास्य श्यवयुक्तविरावेण गुक्षैव शृहि:। 'श्रघानां यौगपद्ये तु ज्ञेया शृहिर्गरीयसा' द्रित देवलवचनैकवाक्यत्वात् एवं जननमरणितरात्रयोः साङ्कर्ये मरणितरात्राच्छ्डिः 'मरणोत्पत्तियोगं तु गरीयो मरणं भवेत्' इति देवलवचनान्तरात्। उदक्यां स्तिकां विनेत्यव्रेदं वीजम्। उदकाशौचस्य मरणजननाशौचभिन्नत्वं स्तिकाशीचस्य बहुकालव्यापित्वम् भतएव कूर्मपुराणे तुल्य-कालाशीचमुपक्रम्य मरणाच्छ डिक्ता यथा। 'यदि स्यात् सूतको स्तिमृतको च मृतिभवेत्। शेषेगौव भवेच्छु डिरइ:शेषे हिरात्रकम्। मरणोत्पत्तियोगे तु मरणाच्छ् डिरिष्यते'। श्रेषेण पूर्वाशीवश्रेषाहेण श्रहःश्रेषे संपूर्णाशीचान्तदिने षानवमाहिवसादित्येकवाक्यत्वात्। श्रव जननस्य तुस्य-कालीनमर्णेन श्रुष्टाभिधानामानुवचनेन पुनर्भरणजमानीत्यव प्नः शब्दो मरणमाचेणान्वितो न तु जन्मनाप्यव्यावर्तकत्वात्।

जननाशीचतुख्यकालीनमरणाशीचस्य गुक्तलाभिधानमङ्गान्स्य स्थायत्वादिना नैयायिकं न तु वाचिनिकं गौरवात्। एतेन मरणसम्बन्धि मद्यः शौचादिना दशाङ्गननाशीचिनिष्ठित्तिः वीचिनिकमिति मैथिलमतमपास्तम् एवमेव श्वारलतादयः। ततस्तु प्रवत्या विंश्रतिरावाशीचान्तदिने पत्यमरणे बहुः कालीनाशीचकालेन यथा शृहिस्तथा सिपण्डदथजननजातः त्वाइशाहान्तदिने पितुमीतुर्भर्तुवी मरणे तेनैव शृहिः एवम्यव एवं मृतजाते तु श्रजातदन्तत्वेन मरणस्य स्वत्यः कालीनाशीचस्य निमित्तत्वात् जननाशीचमेव दशाहं तथा मिताचरायां पारस्करः। 'गर्भे यदि विपत्तिः स्थाह्याहं स्तत्वं भवेत्'। दशाहमिति स्वस्वजात्युक्ताशीचपरम् एतच्च नवमादिमाममृतजात विषयम्।

यथ गर्भस्नावाशीचम्। तत्र क्र्मेपुराणम्। 'मर्वाक्
षणमासतः स्तीणां यदि स्थात् गर्भमंस्रवः। तदा माससमैस्तासां दिवसैः शुद्धिरिष्यते। यत जड्डन्सु पतनं स्त्रीणां
स्थाद्द्यरात्रकम्। सदाः शीचं सिपण्डानां गर्भस्नावाश्च वा
ततः। गर्भच्यतावद्योगात्रं सिपण्डे त्यम्तिनिर्मृणे। यथिष्टाचरणे ज्ञाते तिरात्रमिति निषयः'। दशरात्रकमिति स्वस्जात्युक्ताशीचकालपरम्। तथा च मादित्यपुराणम्। 'पण्मासाम्यन्तरं यावत् गर्भस्नावो भवेद् यदि। तदा माससमैस्तामां
दिवसैः शुद्धिरिष्यते। यत जड्डे स्वजात्युक्तमशीचं तास्
विद्यते'। गर्भस्नावाश्च वा तत इति तच्छव्देन सिवधानादत
जड्डीमत्युक्तष्यसासोत्तरकालः परामृष्यते। षण्मासोपरि
सगुणानां सदाः निर्मुणानामेकादः श्रत्यन्तिनिर्मुण यथेष्टाचरणचातीनां तिरात्रम्। एवश्च 'जातमृते मृतजाते वा
सक्तस्यस्य तिरात्रम्' इति सारीतवचनं यथेष्टाचरणविषयम्।

जातसृत इति जातदिन एव मर्णे विरावम्। 'स्त्रीपान्तु पतितो गर्भः मद्योजातोस्तोऽथवा। अजातदन्तो मासैवी सतः षड्भिगतैर्विहः। वस्त्राद्येभूषितं क्रत्वा निःचि-पेत्तन्तु काष्ठवत्। खनित्वा शनकैभूमी सद्यः शीचं विधी-यते' इति ब्रह्मप्राणे जनदिवर्षपर्थन्तमृतग्ररीरप्रतिपत्तीः विशेषाभावेऽपि यहिशेषकालोपादानं तत्तत्वालेऽशौचविशेष-न्नापनाय। एवच यथा 'त्रजातदन्तो मामैवी मृतः षड्भि-र्गतैर्वे हिः' इत्यत्तेन दन्तजमाकालस्य पर्गामानन्तरत्वस्चना-दादन्तजननात् सदा इति कूर्मपुराणेन षण्मासाभ्यन्तरे सदाः शीच ष्रामामोत्तरन्तु अन्यदशीच तथा मद्योजातोमृत इत्यव सद्य एव जातो जीवस्त्यतः सद्योम्तः जन्मसमार्गऽइनि मृत द्रखये न जातस्य सप्तमाष्ट्रममामीयस्य जन्मदिनमर्णादेव त्राहाशीचं तद्नार्दिनादी तु नवममामादिजातमृतवदु वैदितव्यम्। एतन जन्माविधि तिरात्राभ्यन्तरमरण एव विराविभिति निरस्तं प्रमाणाभावात्। अव विशेषमान्त मरीचि:। 'गर्भसुत्यां यथामासमचिरे तूत्तमे त्राहः। राजन्ये तु चतूरातं वैश्ये पद्माहमेव च। भष्टाहेन तु शूद्रस्य शुद्धि श प्रकोत्तिता'। यथामाममिति माममममंख्यदिवमानैतिका-मेण यावनामीयो गर्भस्तावनाममममंख्यानि दिनानौत्यर्थः। एष च प्रथममामादिषग्मामपर्थ्यन्तं श्रचिरं दितौये मासि। तथाच यमः 'गर्भमामा ऋहोरातं चाहं वा गर्भमंस्रवे' इत्यत गर्भमासागर्भमाससममंख्यदिवसा बहुवचननिदे पात् हतीय-मासात् प्रभृति षर्मासपर्यन्तम् अहोरात्रं प्रथममासीय-गर्भस्रावे त्राहं वेति परिश्रेषात् हितीयमासीयगर्भस्राव इति मासद्यो तु यद्वर्णस्य दिनद्याद् याविध्नमधिकं मरी खुक्तं तइ विपन्न वर्षानिधिकारार्थं तथा इ 'रानिभिमी सतुस्थाभि-

गर्भसावे विश्वति। रजस्यपरते माध्वी सानेन स्ती रज्ञ-स्वला' इति मनुवचने गर्भसावाशीचमध्ये रजस्वलाशीचाभि-धानं गर्भसावाशीचस्य रजस्वलाशीचतुः समिश्या-इतयो गर्भसावाशीचरजस्वलाशीचयोः रजस्वलायां तथा दर्श-बात्। यथा गङ्घः 'गुडा भर्त्तुवर्धः इत्र प्रशुडा देवपैत्वयोः। देवे कर्मणि पेत्रे च पञ्चमेऽहिन गुडाति'। एवञ्च स्तीय-चतुर्धपञ्चवष्ठमासेषु श्रिण 'त्राह्मणो चित्रया वैश्या ग्रुदाणाञ्च यथाक्रमं' माममममंख्यदिनातिरिक्तमेकराचं दिरातं विरातं षड्गतञ्च देवपैते कर्मणि श्रनधिकारो बोडव्यः। लीकिक-कर्मणि तु माममममंख्यदिनानन्तरमेव ग्रुडिः। श्रन्यथा दितीयमासमात्रपरत्वे तत्परं लघुशीचेन वैषम्यं स्थात् हार-खताय्येवं मिताचरायां गर्भधारणञ्च श्रमादिभिलिङ्करैव-गन्तव्यम्। तथाच श्रुतिः 'सद्याग्यहीतगर्भायाः श्रमोग्लानिः पिपामा श्रमत्या निषदनं ग्रक्तग्रोणितयोरनुबन्धः स्मुरणञ्च योग्याः' इति।

श्रव स्यागीवम्। श्रादिप्राणं 'दत्ता नारी पितृगंहे स्यते स्वियतंऽयवा। स्वमगीवं चरेत् सस्यक् पृथक् स्थान-व्यवस्थिता। तह्व-सुवर्गस्वेकेन श्रहोत्तृ जनकस्विभिः। श्राज-न्मनस्तु चूड़ात्तं यत्र कन्या विषयतं। सद्यः ग्रीचं भवेत्तत्र सर्ववर्णेषु नित्यश्रः। ततो वाग्दानपर्यम्तं यावदेकाष्टमेव हि। स्ताः परं प्रवृद्धानां तिराविभिति निश्चयः। वाक्ष्रदाने क्रते तत्र क्रेयश्वोभयतस्त्रग्रहम्। पितृवरस्य च ततो दत्तानां भर्तः रेव हि। स्वजात्यृक्तमग्रीचं स्थात् स्तके स्वतकेऽपि वां। पितृगंहे या स्थतं स्वियते वा दत्ता नारी सा प्रसवे तदा स्वमग्रीचं जननीप्रयुक्तमग्रीचं पैठीनस्थकं चरेत् व्यवहरेत् न स्विपिष्डमायजननाग्रीचम्। यथा पैठीनसः। 'स्विकां

पुत्रवतीं विंशतिरावेण स्नातां सर्वकर्माणि कारयेत् सासेन स्नीजननीम्' इति श्रस्य खजात्यन्नाशीचकालाधिककालबोधक-त्वात् शूद्रेतरपरत्वम् भव पुववतीमिति मतुपनिर्देशो विद्य-मानपुत्रार्धः स्त्रौजननौमित्यत्रापि साइचर्यात्त्रया कल्पाते। ततस जातानन्तरसृतयोरिव सृतजातयोरिप न विंशत्य इ-मासामग्रीचं विद्यमानलाभावईतोरविश्रेषादिति। पृथक्-स्थानव्यवस्थिता पृथक्साने पित्रादिसंसर्गशून्ये पित्रगेष्ठे स्थिता चेत्तदा तह्यभुवर्गी भावादिरकाहेन जनकस्त्राहेण श्वाति शुक्रशोणितसम्बन्धरूपजननकत्तृत्वाविश्रेषाच्चनन्यपि भग्यथा तस्याः संसर्गे पित्रादेस्तत्त्त्वाप्रायत्याप्रसङ्गः। यथा-ऽशीचिधिकारे कूर्मपुराणम्। 'यस्तैः सहासनं कुर्य्याच्छयना-दौनि चैव हि। बान्धवो वा परो वापि स दशाहिन शुद्धाति'। श्रादिशब्दादालिङ्गनाङ्गमंवाचनादिग्रहणम्। श्रत्नेव पूर्वाद्वे वृत्तस्यतिः। 'यस्तैः सहामिषण्डोऽपि प्रकुर्याच्छयनासने'। श्रव प्रशब्देन कामतोऽनुवृत्तश्च द्योत्यति। पराश्यरः 'सम्पर्का-न्दुष्यते विप्रो जनने मरणेऽपि वा। सम्पर्क विनिव्नतानां न प्रेतं नैव सूतकम्'। केचित्त यदि पितुः प्रधानगे इ सूयते स्वियते वा तदा बस्ववर्गी स्वादादिरेकरावेण श्रुह्मत जनक-स्त्रिभि: शुद्धाति पृथक्षाने शयनभोजनदेवाचनगरहिभन्नगरहि स्यते स्वियते वा तदा नारी चातिर्वच्यमाणं स्वमशीचं चरेत्। न पित्रादिशित परिसंख्याविधिः। तथाच कल्पतकः। 'दत्ता नारौ पितुमें हे प्रधाने सूयते यदा। स्त्रियते वा तदा तस्याः पिता श्रुहेरिचिभिदिनै:'। दुखेतदसत् न पिवादिरिति प्रसत्त्वभावेन तिविधानुपपत्तेः दत्तानां भर्त्रव हि इत्यनेन पौनक्त्यापत्तेस। भ्रपरेतु चरेदित्यस्य कर्तातत् बस्रुवर्गः पिता च प्रधाने गरहे प्रसर्व सर्वे ख्ख्जात्युक्ताशीचं प्रथमाङ्के

च एका हा चारी चं यथायथं चरेदित्यर्थः। गेहे प्रधाने स्यत द्रख्याप्रधान द्रयाकारप्रश्लेष द्रयाद्वस्ति चिन्यम्। संस्कारे भन्रेव ही खुक्का खजा खजा यो चिमित वच्चमा णैर्विरोधात् िम्बयत इत्यनेन तु पितुरो है सरणमाते मातापिको स्तिरातं भाक्षदेरेकराविमिति। चूड़ान्तिमिति चूड़ापदं 'व्रतचूड़-दिजानाम्तु प्रतीतिषु यथाक्रमम्' इति वच्यमाणात् प्रतीतिपरं दितीयवर्षसमाप्तिपर्यम्तकालोपसचगच । 'श्रष्टस्वदत्तकचाः नांमगीचं मरणे सातम्। जनहिवर्षामरणे सद्यः गीचः मुदाह्रतम्'। इति कूर्मपुरागैकवाक्यत्वात्। श्रतःपरं प्रष्ट-चानाम् श्रक्ततवाग्दानावस्थातः परं प्राप्ताधिकरूपाणाम् श्रिधिकरूपं व्यनिक्ति वाक्प्रदाने क्षत इति उभयत इति व्याख्यां करोति पितुर्वरस्य चेति हारलताप्रसतयः। केचित्तु श्रतःपर-मिलादिना वाग्दानोपलचित कालानन्तरं विरावं विधीयते। तलालय कन्याविवाहकालः कन्याविवाहकालय उपनयनः कालः प्रतिमेवा गुरौवास इति मनुवचनेन उपनयनतुल्यकाल-त्वाभिधानात्। मोऽपि गर्भाष्टमाब्दे द्रत्याचुस्ति चन्यम्। न खलु शूद्राणासुपनयनमस्ति नवा सर्वेषां दिजनानां गर्भाष्टम एव उपनयनकालः। न वा विवाहकालस्य वाग्दानकालत्वे प्रमाणमस्ति। न च श्रत:परं प्रवृद्धानामित्यस्य. वैयर्थ्यमव प्रमाणिमिति चेदाचार्य्याणामियं ग्रेली यत् सामान्येनाभिधाय तरेव विद्याति यथा तत्रैव उभयत इत्युक्ता पितुर्वरस्य चेति न वैयर्थे सामान्यविधिरसाष्टं संस्क्रियेत विशेषत इति न्यायात् पितुर्वरस्य चेति उभयपचोपलचणं तथाच मनुः। 'स्त्रीणामसंस्त्रतानान्तु व्राच्छ द्वान्ति बान्धवाः। नैव कालेन शुद्रान्ति हि सनाभयः'। असंस्कृतानामकृत-पाणियचणकपसंस्काराणां बान्धवा भत्ते सापिण्डास्य हेण

श्वान्ति एतच वाग्दानात् प्रभृति वाग्दानव्यतिरिक्तोन भन्तपचे सम्बन्धाभावात्। सनाभयः पित्रपचीयसपिण्डाः। पुरुष-वयपर्यक्ता इति यावत्। सापिण्डामधिकात्य अप्रतानां विपौर्षमिति विशिष्ठवचनात्। न च 'श्रप्रत्तानां तथा स्त्रीयां सापिण्डंग साप्तपौर्षम्' इति रक्षाकरप्टतकूर्मापुराणवचनात् कान्यानां विपौर्षसापिण्डंग्र प्रतिपादकवचनं वाग्दानोत्तर-विषयमिति बद्रधरोतां युतां तस्य वचनस्योदाइपरत्वेनैवोप-पत्ते स्विपी क्षवचनस्य वाग्दानोत्तरकत्यने प्रमाणाभावात् गौरवाच। यथोक्तेन पूर्वार्डीक्तेन विरावेण शुराति। रक्षाकरादी शक्वः विष्णुधर्मोत्तरच। 'पित्ववैश्मनि या नारी रजः पथ्यत्यसंस्कृता। तस्यां सृतायां नाशीचं कदाचिदपि श्रास्यति'। पितुर्यावज्जीवमशीचिमिति वाचस्रितिमित्राः। सोदरे विश्रेषयति कूर्मापुराणम्। 'श्रादन्तात् सोदरे सद्यः चाचुड़ादेकरावकम् ? त्राप्रदानाित्वरात्वं स्थाइश्ररात्रमतः परं' पति। न चात्र सोदरपदं कैसुतिकन्यायात् पित्राद्यपः सचापिति वाचाम्। पादिपुराणे जनकस्त्रिभिरित्यभिधाया-जयमसु चूड़ाक्तमित्यभिधानेन पितुरपि जयाप्रसिच्ड़ा-पर्यक्तं सदाः श्रीचाभिधानाद्वाचिनिकेऽर्थे न्यायानवताराच । दगराचमिति भर्वादिसिपण्डपरं 'दत्तानां भत्ति हि' इति स्राते:। केचित्त विषमिश्रष्टभयात् समानसुदरं यस्मादिति बहुब्रीहिणा सोदरपदं पित्यपरिमत्याहः तस पितुर्वरस्य चेत्य-नेन विरोधात्।

पश्च बालादाशीचम्। 'नवमे दशमे मासि प्रवलैः स्ति-माहतैः। निःसार्थिते बाण दव जन्तु श्क्टिष्टेण सञ्चरः'। दति याश्च ब्लागोत्तप्रक्षतप्रसवकालनवममासादिजातस्तते कूर्मपुरा-पम्। 'जातमात्रस्य बालस्य यदि स्थान्यरणं पितः। मात्वस्य

स्तकं तत् स्थात् पिता त्वस्थस्य एव च। सद्यः भौचं सपि-गडानां कर्त्रव्यं सोदरस्य च। जड्वं द्याहादेकाहं सोदरो यदि निर्गुणः'। स्तकं तस्यादित्यनेन पूर्वजातं जननाशीच-मेव पितुर्मातुषाचिते न तु मरणाशीचं मातुरसृश्यत्वं पूर्वमेव सिद्धमिदानीं पितुरप्युक्तं बालस्वन्तदेशाच द्रत्यादिवचनात् सदाः पदं साचात्रगुहिविधायकं न तु मर्ग्येन स्नानापनिया-शौचम् उत्पाद्य जननाशौचनिवर्त्तकिसित्यभिधायकं कल्पना-गौरवात् 'मरणोत्पत्तियोगे तु मरणात् मुडिरिष्यते' इत्यादि बचनाच। तथाच मिताचरायां हहनानुः। 'दभाहाभ्य-न्तरे वाले प्रमीते तस्य बान्धवै:। प्रावाशीचं न कर्त्रव्यं स्त्याशीच' विधीयते'। बान्धवै: पित्रमात्सिः वचनान्तरैकः वाकात्वात् बहुत्वन्तु व्यक्तिभेदात् दशाहपदं तत्तदणीका-शीचाइपरं सामान्यतः कूर्मप्राणे तत्स्तकमित्रकत्तात् पारस्करेणान्तः सूतकमित्यभिधानाच । 'यथा श्रहिवर्षे प्रेते मातापित्रोरशीचमेकरात्रं तिरातं वेति शरीरमदम्बा भूमी निखनन्ति। श्रन्तःस्तवे चेदोत्यानादाशौचं स्तकवदिति। नवममासादिसतजाते तु सिपण्डादीनां दशाहादिजनना-शीचं गभे यदि विपत्तिः स्थादिति भिताचरोक्तप्रागुक्तेः। एकरातं तिराचं वेत्यजातदन्तजातदन्तस्तविषयं यथा कीमें। 'मजातदन्तमरणे पित्रोरेकाइमिष्यते। दन्तजाते विराव' स्याद यदि स्याताच निर्गुणी'। यजातदन्तमरणे यदेकाइमुक्तं तच्छ्द्रेतरपरं तस्य विरावविधानात्। यथा व्याहाच्छ्द्राती-त्यनुवृत्ती श्रष्टः। 'श्रनूढ़ानान्तु कन्यानां तथा वै श्रूद्रज्ञानाम्' इति। न चैतत् सगुणश्रद्रस्य जातदन्तविषयमिति रता-कराद्युतं युत्रं यङ्गवचनस्य बालानामजातदन्तानां विरावेण श्रुष्टिरिति मिताचराष्ट्रतकाग्यपवचनेन बाले च घनातद नो

च विरामं शावाशीचमिति गोतमरवाकरधृतवैवस्वतवचनेन चैकमूलवात्। यक्तमाह मत्यस्त्रं 'विराचन्तु भवेच्छू दे षणासोनशिशौ मृते'। एवश्व जातदत्सशूद्र एव परिशेषात् पश्चाहमाहाङ्गिराः। 'शुद्रे तिवर्षात्र्यूने सते ग्रुहिस्तु पश्चिभिः। श्वत जड्वं मृते शूद्रे द्वादशाहो विधीयते। यड्वर्षान्तमतीतो यः शूद्रः संस्रियते यदि। मासिकन्तु भवेच्छीचमित्याङ्गि-रसभाषितम्'। विवर्षाद्वर्तमान हतीय वर्षा सूर्यने असमाप्त-दितीयवर्षे दत्यर्थः। 'वर्गासाभ्यन्तरे शूद्रे मृते बाले व्राहं विदु:। भनतीते हिवषे वै मृते भ्रह्येन् पश्चिभः' इति यम-वचनैकवाकातात्। यतु 'श्रनूढ्भार्थः शूद्रस्तु षोड्शादत्-सरात्परम्। सत्यं समधिगच्छे तु मासं तस्यापि बान्धवाः। गु हिं समिधगच्छिन्ति नाव कार्या विचारणा'। दति गङ्ख-वचनम्। तदिङ्गरोक्वचनविरोधात् सगुणशूद्रविषयमिति गौड़ा:। मैथिलास्तु षड्वर्षीपर्य्युद्भार्थित्वे मासः। श्रनूद्र-भार्थ्यत्वे हादगाहः। षोड्गोपर्थ्यन्द्रभार्थ्यत्वेऽपि मास दलाहु-स्तव षड्वर्षाभ्यन्तरे क्षतिववाइस्य मरणे मासाशीचस्य वस्यमाणलेन षड्वर्षीपर्यूढ्भार्यत्वे मास इत्यत्न षड्वर्षी-परोत्यस्य वैयर्थापत्ते:। एवच षड्वर्षोपर्थन्द्रभार्थमर्षे निर्गुषानां सम्पूर्णाशीचम्। षोड्श्योवर्षीपरि सगुणाना-मिति। शूद्रस्य प्रधानसस्कारत्वेन दैवात् षड्वर्षाभ्यन्तरेऽपि कतोद्वाहे मासागीचं व्यविद्धयते। प्रत्यथा दिवर्षीयायाः श्द्रपद्धा मरणे दशराचमतः परमित्युक्तवचनात् भासाशीचम्। तदोदुः पञ्चवर्षीयस्य मरणे दादशाह दति महदैषस्यं स्वात्। पतएव दिवर्षीत्तरषोड्यवर्षाभ्यन्तरमनूढ्भाय्ये मृते दाद-पाइमेवाशीचम् एवं बदता वाचस्पतिमिश्रेणापि दिवर्षीपरि कद्भार्थमर्थे मामायीचमङ्गीक्षतम्। वेचित् अन्द्रभार्थः

लोढ़भार्यालस्हपयोग्यतारहितः शूद्रो नपुंसक इति यावत् पुं सिक्सस् कान्दस इति वदन्ति। न च बोड्यादर्वात् पर-मित्यवान्द्रभायात्वविशेषणमपि व्यर्धमिति वाचा तद्विशेषणेन न्यायवर्त्तिनां शुद्राणां षोड्शवषीपरि विवाष्ट्रकालः कल्पाते। तथा हि 'शूद्राणां मासिकां कार्यां वपनं न्यायवर्त्तिनाम्। वैश्व-वच्छीचकत्पञ्च हिजीच्छिष्टच भोजनम्' इति मनुवचना-त्र्यायवित्तिशृद्राणां वैश्ववच्छीचकत्पश्चेत्यत्र चकाराहेश्वधर्मात-देशेनोपनयनप्रसन्ती तत्स्थाने ब्रह्मपुराणेन विवासी विधी-यते। यथा विवाहमात्रं संस्कारं शूद्रोऽपि लभते सदा' इति तत्रोपनयनकालय 'गर्भाष्टमेऽष्टमे वाब्दे ब्राह्मणस्रोपनाय-नम्। राज्ञामेकादमे सैके विभामेके यथा कुलम्' इति याज्ञवल्कारोत्तेः। सैके एकादशाच इत्यनुषङ्गात् द्वादश्ववर्ष द्रत्यर्थः त्रत्र चोत्तरोत्तरकालदर्भनात् शद्भयाय्यपनयनस्थानाः भिषित्तविवाइस्य तथैव युत्तत्वात् श्रतएव यथा कुल-मित्यतिदेशेन षोड्शाहसरात् प्रागपि विवाही दृश्यते स तुन प्रक्रष्ट इति विशेष:। प्रतिलोमजातानान्तु 'शौचाशौच' प्रकु वीरन् शूद्रवहर्णमङ्गराः'। इति भादिपुराणाद् व्यवस्था इदा-नौत्तन चित्रयाणामपि शूद्रत्वमाह मनुः। शनकैस्त क्रियाः लोपादिमाः चिचयजातयः। द्वषलत्वं गता सोवे ब्राह्मणाः दर्शनेन च'। भतएव विष्णुपुराणं 'मझानन्दिस्तः श्रूदा गर्भोः अवोऽतिलुक्यो महापद्मो नन्द:। परश्रराम दव चपरोऽखिल· चित्रयान्तवारी भविता ततः प्रभृति शूद्रा भूपाला भविचन्ति' द्रित तेन महानन्दिपर्यन्तं चित्रय पासीत्। एवस क्रिया-लोपाहेग्यानामपि तथा। एवमखडादीनामपि आतिप्रसङ्गा-दुत्तम्। पाउत्यानादिति उत्यानपर्यन्तम्। उत्यानप्रस्यः जात्यताशीचान्तदिन एव दशस्यास्त्याच्य ब्राह्मणान् भोज

थिला पिता नाम करोति' इति पारस्करवचनात्। न च दशस्यामित्यस्योपलचणपरत्वे प्रमाणाभाव इति वाचं ब्राह्म-णानित्यादिना तदुत्तरदिने दृष्टित्राष्ट्रसम्बन्धिब्राह्मणभोजन-पूर्वननामकरणविधानात्। न च प्रशीवाभ्यन्तर एव नाम-करणं 'नामधेयं दशस्यान्तु द्वादश्यां वाय कारयेत्' द्रति मनु-वचनात् इरिश्रमीतां युत्तमिति वाच्यम् श्रशीचव्यपगमे नाम-धेयमिति विश्वाविरोधात्। श्रतएव दशस्यामिति निवृत्ता-शीचपरमिति ब्रह्मचारिकाण्डम्। एतच सङ्गरेणाशीचन्नासे तदानीं नामकरणे बोध्यम् एतत् परमेव दिगविश्विश्वश्रताह द्रित दीपिकोत्तां सङ्गच्छते। श्रविद्वादशाहः श्रवयः शैलमे-षाका दत्यमरकोषात् पारस्करीयदशम्यामित्यस्यानुपलच्णत्वे स्तकं तत् स्थात् स्त्याभीचमित्येतयोः सङ्गोचापत्तेः यत ब्राह्मणस्य संपूर्णाभीचं तत्र चित्रयादीनामपि तथैव युक्त-लाच। एतेन चात्रियादीनामवि दशाहमध्य एव वालक-मरणे श्रङ्कास्प्रथ्यवयुत्तमशीचमुत्यानावधि तदूर्द्वन्तु सद्यः शौचम्। 'बालस्वन्तर्याहे तु प्रेतत्व' यदि गच्छति। सद्य एव विश्विः स्वादाशीचं नैव सूतकम्'। द्रति शङ्घोक्तनचेनो-त्थानच दशमदिन इति निरस्तं तस्मादेतच्छङ्कवचनं माता-पित्रव्यतिरिक्तानां सिपण्डानां सद्यः शौचविधायकम् श्रन्तर्दे-शाहपदस खखजात्यकाशीचाहपरम्। एवस स्तकं तत्-स्थादित्यभिधानात् तत्र बालस्य शृगालादि इतलेऽपि मरण-निमित्तको विशेष:। यचान्त:स्तक इत्युभयोरिप कन्यापुत्रयो: स्तकमध्ये मरणे मातापिचोर्दशाइपर्थन्तमेवाशीचमिति तिश्विन्यम् श्रहिवर्षे प्रेते दलानेन पुंसः प्रक्षतत्वात्। न च निमित्तविश्रेषणलात् पुंस्वमिववित्तिमिति वाचं तथाले पिक्विषीयकन्यामरणेऽप्येकरातं तिरातं वेति स्वात्। न प

श्ररीरमद्भा निखनकीति श्ररीरप्रतिपत्तेः स्त्रीपुंसाधारण-लेन स्त्रिया प्रणि प्रक्ततत्वमस्तीति वाच्यं पारस्करेण पुरुषस्य श्ररीरप्रतिपत्थादिकमभिधाय स्त्रीणाञ्चेत्युक्तम्। तदनन्तरः मप्रतानामिति सुवान्तरेण कन्यानां यथायोग्यमतिदिश्वते श्रतः शरीरप्रतिपत्ति पिण्डोदकादौनामनन्यप्रकारत्वात् पुंव-देव प्रशीचस्य तु वचनान्तरेण कन्यानां पृथक्विधानात् न तथात्विमिति श्रतएव सर्वेनिबस्यभिः प्रकरणभेदेन स्व्यगौच-मिति निर्दिश्वते त्रतएव त्रादिपुराणे। जनकस्त्रिभिरित्यन-न्तरमेव श्राजनानस्तु चूड़ान्तमित्यभिधानेन पितुरपि सदाः शीचमुत्तां तस्मादन्तः स्तक इत्यादि पुंमात्रविषयकं न कन्याः विषयकम्। कूर्मपुराणम् 'श्रादन्तजननात् मद्य श्राचूड़ाः देकरावकम्। विरावचोपनयनात् सपिग्डानामुदाह्रतम्'। सिवण्डानां निगुणानाम्। 'श्रयोद्ध' दन्तजननात् सिवण्डा-नामशीचकम्। एकाइं निगुंगानान्तु चरेड़ादूद्वं विराचकम् द्रित तचैवोत्ते:। श्रादन्तजनगदिति तु विप्रविषयं शूद्रस्य विरावविधानात्। दन्तजननादिकञ्च दन्तजनमञ्डोपनयन-कालोपलचणम्। श्रन्थया दैवादजातदन्तस्य प्रथमेऽब्दे चूड़ावरणमिति वचनात् कुलाचाराच नवमे मासि क्षतचूड़स्य मरणेऽनध्यवसायापत्तेः किमजातद्नत्वेन सद्यः किंवा सतः चड़लेन विराविमिति श्रतएव ब्रह्मप्राणीयपङ्भिर्मासैगतै-वैहिरित्यत तथा व्याच्यातम्। गर्भावनिषदि दन्तजनासप्तमे सामीत्यृतां तेन षर्मामाविध सद्यः शीचं चूड़ायामपि 'विप्रे-न्यूने त्रिभिवंपेंस्ते श्रुष्टिस्तु नैशिको। निष्ठत्तचूड़के विप्रे विरावाच्छ्डिरिष्यते' इत्यक्तिरोवचनैकवाकात्वात्। विभि-वैषैरिति विभिवेषैरपलिचताइर्रमान त्रतीयवर्षात्र्यने जन-दिवार्षिक दत्यर्थः एवं शुद्रे विवर्षात्र्यूने दत्यपि बोध्यम् एक

भुपनयनकालोऽपि गर्भाष्टमाष्ट् एव। श्रादिपुराणे श्रनुप-नीतो विप्रस्वित्यभिधाय 'सियते यत तत्र स्वादगीच' त्राइ-मेव दि। दिजनानामयं कालस्त्रयाणान्तु षड़ाब्दिकम्' दत्युत्त-त्वात्। षड्व्यद्य मासत्याधिकषड्व्यरं 'गर्भाष्टमेऽष्टमे वाष्ट्रे ब्राह्मणस्योपनायनम्' दति याज्ञवल्क्यादिति हारलता। यत् 'व्रतचूड़ दिजानान्तु प्रतीतिषु यथाक्रमम्। दशाच त्राच एकाई: शुद्रान्यिप हि निगुणा:'। इति जावालिवचनं तत् प्रतीतिष्वत्यभिधानात् पञ्चमाच्दोपनीतस्य प्रथमाच्दकत-चूड्स प्रणासाभ्यत्तरजातदत्तस्य मर्णे दशाहादिभिः शुंबि-परम् एतत् ब्राह्मणविषयं चित्रयादीनामपि तथाशीचहिडः कल्पाते। श्रन्यया ब्राह्मण्य दन्तादिप्रतीतावगौचाधिका-मन्यस्य न तथेति वैषम्यं स्थात् तेन शुद्रस्य पर्णासाभ्यन्तरे दन्तोत्पत्ती मरणे पञ्चाहः दिवपीभ्यन्तरे क्षतचूड्स्य दाद्याहः उपनयनवत् प्रधानमुंस्कारत्वेन दैवात् क्षतोद्दाहेऽपि मासो व्यविद्यति। श्रन्यया यत दिवषीयायाः शूद्रपत्रा मर्णे मासाशीचं तदोढुः पञ्चाञ्चोयस्य मरणे दादशाहाशीचे वैषयापत्ते:। श्रतएव दिवर्षत्तिरं षोड्यवर्षाभ्यन्तर्रजृद्भार्थ-शुद्रे सृते द्वादशाहमेवाशीचमिति वदता वाचस्पतिमिश्रे-णापि दिवर्षीपरि जढ़भार्थ्यमरणे मासाशीचमङ्गीकतमिति। एवस प्रथमाब्दकतच्र इमरणविषये मनुः। 'जनिहवार्षिकं प्रेतं निदध्यवान्धवा वहिः। श्रलंकत्य श्रची भूमावस्थिषञ्चयः नादृते। नास्य कार्योऽग्निसंस्कारो नापि कार्योदकिष्रया। परण्ये काष्ठवत् चिष्ठा चिपेयुस्तहमेव हि'। श्रक्षतच्र इंऽपि स एव 'तृणामक्षतच इानामगु डिनेंशिकी स्मृता। निवृत्त-चूड़कानान्तु विरावाच्छुडिरिष्यते'। एतत् परार्डेनोनिदिवा-षिकमिति वचनस्य विषयो दिर्शितः। यतु पैठीनसिवचनः मक्तमचूड़ानां विराविभिति तत्दिवर्षायुपर्यक्षतम् इति। मन्तयं भिताचराप्येवम्। एतेन जनदिवार्षिकस्यादा हैऽपि विराविधानात् से हाहा हादा हक्तति राविकरावस्य व्यवस्या मैथिलोक्ता हेया। हारलताप्रभृतिभित्तु निगु णात्यन्तनिगु -णाभ्यां व्यवस्था क्षतित।

षय सगुणाद्यभीचम्। ननु बालादीनां सद्यः प्रस्त्य-शीचश्रवणात्। 'सदाः शीचः तथैका हसत्रहस्तथा। षड्-स्मदादमाद्वाय पद्योमासस्त्रथैव च। सरणान्तं तथाचान्य-इग्रपचास्त स्तके' दति दचवचनमपि यथायोग्यं तत्परमस्तु न तु प्रत्यन्तसगुणादिपरं चतुरहश्च चतुर्मासगर्भसावविषयः। षड्इः द्विषाद्त्तरकालीनोपनयनप्राक्कालीनचिवियदालक-विषय:। 'यत्र तिरातं विप्राणामशीच' संप्रदृश्यते। तत्र श्रूद्रे द्वादशाहः पस्ववत्तव वैश्ययोः'। दति हारलताष्ट्रत-वचनादिति चेन्न 'उपन्यासक्रमेणेव वच्याद्भ्यहमग्रेषतः। ग्रन्थाः र्थतो विजानाति वेदमङ्गेः समन्वितम्। सकलां सरहस्यश्च क्रियावांस्रेत्र स्तकम्' दत्यादिवचनैर्दे चेणैव सगुणिनगु णभेदेन दत्तविषयत्वात्। श्रतएव वाचस्पतिमिश्रेण गुणहान्या षड्-ष्टादिखवस्थोता प्रन्यज्ञननमर्गाद्भिनं सर्गान्तं दशममिति रवाकरः। तथाच कूर्मपुराणम्। 'क्रियाचीनस्य सूर्षस्य महारोगिण एव च। यधेष्टाचरणस्याहुर्भरणान्तमशीचकम्'। मुखंस्य गायत्रीरहितस्य सार्थगायत्रीरहितस्येति रुद्रधरः। मरणान्तं यावज्ञीवम्। केचित्तं दत्तवचने सगुणानां दशाः ष्टादिसमभिव्याहारात् सद्यः प्रमृतिभिः सर्वाशीचनिव्यत्तिः न तु होमाध्यापनमात्रार्थेत्याहुस्ति चन्यं जावालादिवचनविरो-धात्। तथाच जावालः 'उभयत्र दथाद्वानि सपिण्डाना-मगौचकम्। सानोपस्पर्धनाभ्यासादग्निहोतार्धमईति'। उभः

यत ख्रायुजवानी: प्रत साम्नीनामेव दशाहाशीचं प्रतीयते। सानाचमनाभ्यासादेकाष्ट्राच्युत्तरमग्निष्टोत्रार्द्धता च। प्रम्थया निर्क्तिसाक्तिविषयत्वेन वाक्यभेदाद्गीरवं स्थात्। संवर्त्तः 'होमस तत कर्त्रव्यः गुष्काकेनैव वा फलैः। पञ्चयज्ञविधानश्व न कुथामृत्युजमानोः। दभाषात् तु परं सम्यग्विप्रोऽधीयौत धर्मवित्'। धतएव येषामगौचाभ्यन्तरे होमस्तेषामेव दगाः होत्तरं पञ्चयञ्चादि प्रतीयते। गोतमः। 'शुला चोह्नं दयग्याः पश्चिणीम्' इति श्रस्य चतुरहपञ्चाहाशीचिसगुणविषयकतया तैरेव व्यवस्थापितत्वेन दशस्या जड्डिमत्यनुपपत्ते:। 'श्राभुचं दशरात्रम्तु सर्वताप्यपरे विदुः' इति देवलवचनन सगुणविष-यकत्वान चित्रयादीनां सर्वाभीचनिव्यक्तिः। 'चक्रे दादिभिकां त्राषं व्योदिशिकमेव च'। इति वस्यमाणवचनेन रामादि-विवाहप्रस्तावे। क्रीनग्नींस्ते परिक्रम्य ता उदुहुर्बधू: पृथगि-त्यादिकाण्डोन्नसाग्नित्वेन सगुणस्य भरतस्य दादशाहिकादि श्राद्यकर्त्तृत्वप्रतीते:। शूद्रस्यापि सेवकान्तराभावे ब्राह्मणः सेवार्थमेव दशाहोत्तरं शुडि:। 'मासेनैव तु शुडि: स्थात् सूतके स्तकेऽथवा' द्रत्यिङ्गरो वचने एवकारश्रुते: सर्वाधीचनिष्ठित्तस्तु मासेनैव तस्मात् सगुणानां तत्तत्कर्मण्येवाशीचसङ्घोचसर्वा-शीचनिव्यक्तिस्तु दशाहायृङ्क भिति हारलतामिताचरारताकरा-युक्तं साधीय:। वस्तुतस्तु इमाद्रिपराभरष्टतादित्यपुराचेन हत्तादिनिमित्तयौचसङ्गोचय कलौ निरसः। 'कन्यानाम-सवर्णानां विवाहस दिजातिभिः'। तथा 'इत्तसाध्याय-सापेश्वमघसङ्घोचनं तथा। प्रायसित्तविधानञ्च विप्राणां मरणान्तिकाम्। ससर्गदोषः पापे मधुपर्के पश्चोबधः। दत्ती-रसेतरेवास्तु पुत्रत्वेन परिग्रहः। शूद्रेषु दासगोपालकुल-मित्राईसीरिणाम्। भोज्यानता ग्रहस्यस्य तीर्घसेवाति-

स्वतः'। तथा 'ब्राह्मणादिषु शूद्रस्य पक्ततादिक्रियापि च।
स्वित्तमरणश्चेत ष्ट्रहादिमरणस्तथा' हत्यादीन्यभिषाय
'एतानि लोकगुर्यथें कलेरादी महास्वभिः। निवर्त्तितानि
कर्माणि व्यवस्थापूर्वकं बुधेः'। एवश्वात्र कलावसवर्णाविवाहः
निषेधात् सर्ववर्णसिक्तपाताशीचं नाभिष्टितम्। पित्रणी
तु श्रह्र्डियमष्टिता रात्रिरेष। 'द्वावक्राविकरात्रिस पित्रणीव्यभिधीयते'। इति भट्टनारायणभृतवचनात्। पत्रतुत्थी
तु दिवसी पार्श्वयोस्तु इति पित्रणीरात्रिरित सरलापि यत्र
रात्री श्रुतं तत्र पूर्वदिनमादाय पित्रणीव्यवहारः। 'रात्राविव
समुत्यन्ने स्तते रजिस स्तके। पूर्वमेव दिनं श्राष्ट्रां यावन्नवोदित्रो रितः' इति वाचस्यतिमित्रभृतपराश्रयवचनात्। एतेन
दिनद्वयसहिता रात्रिः रात्रिद्वयमहितश्च दिनमिवश्रेषात्
पत्रिणीति निरस्तं दिनविश्विष्यत्वे स्त्रीलृङ्गानुपपत्तिः स्थात्।

षय विदेशस्थाशौचम्। गोतमः। 'युता चोहुं दशस्याय पचिणीम्' इति। 'प्रतिक्रान्ते दशा हे तु विराचसग्रचिमंवित्'। इत्यादी स्वस्रजात्म्य पूर्णाशौचानन्तर मेवातिक्रान्ताशौचं प्रतीयते न तु बालादिखण्डाशौचानन्तरं 'बाले
देशान्तरस्ये तु पृथक्षिण्डे च संस्थिते। सवासा जलमामुत्य
सद्य एव विश्वश्चाति' इति मनुवचनात् श्वतएव शक्वेन 'मरणादेव कर्त्तव्य संयोगी यस्य नाग्निमा। दाहादूर्ष्व मशौचं स्थाद
यस्य वैतानिको विधिः' इत्यतो विश्वेषवचनाभावे मरणकालाबध्यश्चीचं सामान्यत उत्तम् प्रन्यथा पूर्णाशौचशेषदिने तन्यरणश्चवणे जातौनामेकाहः दौहित्रादौनां त्याहादितित
वैषस्यं स्वात्। तथाच मिताचरायां व्याव्रपादः 'तुलां
वयसि सर्वेषामतिक्रान्ते तथैव च। छपनीते तु विषमं तस्यवेदातिकालकम्'। वयसि छपनयनकालात् पूर्वसिन् काली

सर्वेषां वर्णानां विरावागौचं तुल्यमिति दाचिणात्यदेशव्यव-स्थितम्। प्रन्यदेशे तु कूर्मपुराणादिना तत्तकाले तत्तद्वर्णाः नामगीचिवशेष उता:। तथाच मरोचि: 'येषु खानेषु यच्छीचं धर्माचारस याद्यः। तत्र तन्नावमन्येत धर्मस्तत्नेव ताद्यः'। विदेशगतानान्तु पित्राद्याचार एव 'येनास्य पितरी याता येन याता पितामद्याः। तेन यायात् सतां प्रागंतिन गच्छन दुष्यति'। इति मनुवचनात्। श्रतिक्रान्ते गत् विरावं तदपि तुल्यम्। तथाच शङ्कः। 'श्रतौते स्तको बे स्वे तिरातं स्थादशीचकम्। संवत्सरव्यतीते तु सद्यः गौचं विधीयते'। कीर्म 'तथैव मरणे स्नानमूह्यं संवत्सराद् प्रदि'। जननाशीचेऽपि देवलः। 'नाशीच' प्रसवस्थास्ति यतौतेषु दिनेष्वपि'। पुत्रजन्मन्यतीताशीचकाले पितुः सान-नाइ मनु: 'निर्दर्श जातिमरणं शुला पुतस्य जना च। उवासा जलमाम्नुत्य श्रंडा भवति मानव.'। मरणे सानादि-राङ्गस्य व्यवनिष्ठतिरूपा श्रुडि: न तु सर्वाशीचनिष्ठतिः वरादेविधानात् पुत्रजनने तु सर्वाशीचनिव्वत्तिः सङ्घोचा-रावात्। उपनौते विति उपनयनकालानन्तरन्तु दशाहः शदशाहादिरूपेण विषमं खखजात्वताशीचमित्यर्थः। तिसा-वेवोपनौतोपरम एव श्रतिकालजमिति श्रतिकान्तकाला-धीचं न तु बालाद्यशीचातिक्रमेऽपि। शुला चोड्डं दशस्याः ाचिणीमित्यत्र दशस्या ऊर्द्धामिति श्रुतेः प्राचां मैथिलानां गतुमी सोपरि अर्वाचा ख षणमा सोपरि यत् प चिष्यशीचा सि-गनं तद्वेयम्। किन्तु हारलतोत्तं सगुणविषयमेवेति युत्तम्। ात विशारदचरणाः 'श्रतीताशीच एकाइं खण्डाशीचि सती प्रती। संपूर्णाशीचि मरणे शुती क्रेयं विराचनम्? इति गयुपुराणवचनं यदि समूलं तदा खण्डाशीचि पितरि सते

श्रेयमिति। यसु 'मासत्रये तिरात्रं स्थात् वर्णासे पिष्यो तथा। यहस्तु नवसादवीगृष्ठं सानेन यहरित' हित मिता-सरायां हृहसानुविध्ववचनाहरवस्थितित तहाचिणात्यानाम्। देवसः 'स्रमीचाहः व्यतीतंषु बन्धुसेत् त्रूयते स्तः। तत्र तिरात्रमायुष्यं भवेत् संवत्सरास्तरे। जहुं संवत्सरा-दासाहन्थुसेत् त्रूयते स्तः। तावदेकाहमेवात्र तश्च सत्र्यासिनां न तु'। बन्धुरत्र माता पिता भक्ती च। यसु मिताचरायां 'पितरी चेसृती स्थातां दूरस्थोऽपि हि पुत्रकः। श्रुत्वा तहिनमारस्य दमाहं स्तकी भवेत्' हित पैठीनस्युत्तं तत्का-तिहिनमारस्य दमाहं स्तकी भवेत्' हित पैठीनस्युत्तं तत्का-विद्वादिदेशस्यवस्थितम्। तेषां तथाचरणात्। तथाच वामनपुराषं 'देमानुभिष्टं कुलधममयंत्र स्वगोत्रधमें न हि संस्वजिश्च'। एवमन्यानि तहृतवचनानि देमविभेषविषय-तथा स्ववस्थेयानि।

षय सिपण्डाध्योचम्। हहस्पतिः। 'दयाहेन सिपण्डास्तु ग्रद्धान्ति प्रेतस्तके। तिरात्रेण सक्तृत्यास्तु स्नात्वा
यद्भान्ति गीत्रजाः'। प्रेतस्तके सरणजननयोः सिपण्डाः
सप्तसपुरुषावधयः कन्यायास्तु हतीयपुरुषावधयः सक्तृत्या
दयसपुरुषावधयः एष विश्रेषः सिपण्डादिविचारे स्मुटीभिविश्रितः। गोत्रजाः निहत्तसमानोदकभावाः दयाहेनिति विप्रयरं तथाच सतुः। 'ग्रद्धोद्दिप्रो दथाहेन द्वादयाहेन भूमिपः।
वैश्वः पष्ट्याहेन श्रूदो मासेन ग्रद्धाति'। श्रद्धाः 'दयमेऽहिन श्रूद्ध कार्यः संस्पर्यनं वृषः। मासेनेव तु ग्रुषः स्थात्
स्तति ग्रत्वेश्वरिष्ठां स्थार्यनं वृषः। मासेनेव तु ग्रुषः स्थात्
स्तति ग्रत्वेशिषां । यत्र वर्ण्यावच्ये जावालिः। 'सन्त्या
पश्चमहायद्वान् नैत्यिकं स्नृतिकर्भवेषस्थानादि। सत्र च सुद्धर्तः
स्वीत्। वैश्वरं स्नृतिकर्भवेषस्थानादि। सत्र च सुद्धर्तः

मध्यप्रयमी न खादिति प्रापस्तस्ववचनादस्रश्रस्पर्भनादी शीचख खक्तिसाध्यतात् तद्यं नैमित्तिकं स्नानादिकर्त्रथं मूत्रपुरीषोत्मर्गादिनिमित्ताशीचे प्रचालनादिवत् एवं भोजनात्रितत्वात् प्राणाचुत्यादि च। एवच्च कर्माभ्यन्तरे चाप्रायत्ये शीचसम्पादकत्वेन स्नानादिकं नैमित्तिकाङ्गलाब व्यवधायकम् अतएव पूर्वक्षतानां न पुनः करणम्। अतएवा-चार रताकरे जावालः। 'कर्ममध्ये तु यः किषद्यदि,स्यादगुचि-र्नरः। स्नात्वा कर्म पुनः कुर्यादन्यया विफलं भवेत्' दति। यन्नपार्खेऽपि 'सार्त्तकर्मपरित्यागो राहोरन्यत्र स्तके'। यहः टानं प्रतिग्रहो होम: खाध्याय: पित्वकर्म च। प्रेतपिण्डिक्रिया-वर्जं सूतके विनिवर्त्ते। नाग्रचिर्देविग्रित ऋषिनामानि च न कीर्रायेत्' इति वचनं विष्णुनामातिरिक्तपरम्। 'न देश-नियमस्तव न कालनियमस्तथा। नोच्छिष्टादी निषेधोऽस्ति विश्णोनीमनि लुधक' इति वचनात्। श्रभिवाद्धोदित्यनु-वृत्ती ग्रञ्जलिखिती। 'नाग्रचिन जपन् दैविपित्वकार्या कुर्विति' भाषम्तम्बः अप्रयतस न प्रत्यभिवादयेदिति। नमस्कारमाच्च स्मृतिः 'सर्वे चापि नमस्कुर्यः सर्वावस्थास सर्वदा'। इति राघवभदृष्टतनारदवचनम्। श्रथ स्तिकिनः पूजां वच्चाम्यागमचोदिताम्। स्नाला नित्यच निर्वत्य मानस्याक्रियया तु वै। वाष्ट्रापूजाक्रमेणैव ध्यानयोगेन पूज-येत्। यदा कामी न चेत् कामी नित्यं पूर्ववदाचरेत्'। नित्यश्वाग्रचिकर्त्रव्यं प्रेततर्पणादि। मन्त्रमुक्तावत्यां 'जपो-देवार्चनविधिः कार्यो दीचान्वितर्नरैः। नास्ति पापं यतस्तेषां स्तकं वा यतात्मनाम्' भतएव मन्त्रप्रचणदिने तथाविधा प्रतिज्ञा राष्ट्रवसट्टेन लिखिता। यथा वरं प्राणपरित्याग-ऋदेनं भिरसोऽपि वा। न त्वनश्चर्य भुद्धीत भगवनां

विलोचनम्' इति 'श्रपूजिते शिवे भुक्का प्रासादाष्ट्रश्रतं जपेत्। भज्ञानादीष्ट्रयं ज्ञानं ज्ञानात् विद्याञ्चतुर्ग्णम्' श्रन्यत्राधोज्जन-मिखाद्यूहित। मत्स्ये भगवन्तिमत्यव केशव कीशिकौमिति यत्त् नृसिंहकत्ये सदा मन्त्रं जपेदित्युक्का 'यदि स्वादश्चिस्तव सारेनान्तं न तूचरेत्। मनो हि सर्वजन्त्रनां सर्वदैव शुचि स्मृतम्' इति तस्मृतपुरीषोत्सर्गाद्यशीचपरं तत्र रामार्चन-चन्द्रिकाष्ट्रतमहार्णवतन्त्रान्तरेऽपि। 'अशुचिर्वा शुचिर्वाप गच्छं स्तिष्ठन् स्वपन्नपि। मन्त्रैक शरणोविद्वान् मनमैव सदा-भ्यसेत्' मरौचि:। 'लवणे मधुमांसे च पुष्पमूलफलेषु च। शाकाकाष्टरोष्यम् दिधसिपः पयः सुच। तैलीषध्यजिने चैव पकापको स्वयं ग्रहे। पखेषु चैव सर्वषु नाशौचं स्तस्तके'। पक शष्कानं शक्ता लाजादि अपकां तराष्ट्रलादि तत् स्वयं गरहा-माणं न दोषाय। पखेषु चेति पृथगिभधानात्तेषु श्रशौचिना दत्तेष्वपिः न दोषः। बौधायनः मानसमप्यश्चितिमानः सेऽपि जननमरणयारनध्यायः। मिताचरायामङ्किराः 'श्राति-कान्ते दशाई तुपयाज्ञानाति चेद् ग्रहो। विरावं सूतकं तस्य न च द्रव्येषु कर्हिचित्'। कूर्मपूराणे 'मातामहानां सरणे विरावं स्थादशीचकम्। एकोदकानां सरणे सूतकं चैतदेव हि। पिचणीयोनिसम्बन्धे बान्धवेषु तथैव च। एकरावं समुद्दिष्टं गुरौ सब्रह्मचारिण। प्रेते राजनि स च्यातियंस्य स्यादिषये स्थितिः'। तथा 'परपूर्वासु भार्यासु पुत्रं पु कतकेषु च। विरावं स्थात्तथाचार्ये स्वभार्थाः खन्यगासु च। भाचार्य्यपुत्रे पत्राश्च भन्नोरात्रसृदाष्ट्रतम्। णकाई खादुपाध्याये खग्रामे श्रावियेषु च। विरावमस पिण्डेषु खराहे संस्थितेषु च। एकाहचाप्यग्रुषं स्थादेकरात्रच शिषकं एकाइश्वेकरात्रश्चेखहोरात्रिसखर्थः। 'बिरातं खत्रु

मर्गे खशुरे चैतदेव हि। सदाः शीचं समुद्दिष्टं सगोत्रे संखित सति'। एकोदकानां समानोदकानां योनिसखन्धे साल्खसीयभागिनेयेषु बान्धवेषु पिल्बान्धवेषु तथैव चेति प्रागुन्नपत्तिणीत्यर्थः प्रन्यथा तदुपादानं व्यर्थं स्थात् प्रतएव 'दम्तजातेऽनुजाते च क्वतच्डे च संस्थिते। अशुदा बान्धवाः सवे स्तकेषु तथोच्यते इति मनुवचने बान्धवाः सवे इत्यत सर्वश्रद्धाः सिपण्डानामेवाशीचं किन्तु समानोदकसगोत्र-मालबसुपिलबसुप्रभृतीनां ग्रहणमिति हार्नताचा खानेऽपि पित्वस्थानामप्यशौचमुक्तम्। सस्वस्थविवेवे पित्वस्थानामप्य-शीचमुक्तच सङ्गच्छते। पित्रबान्धवाः पितः पितः खसःपुत्ताः पितुमीतुः खसुः सुताः पितुमीतुलपुत्ताञ्च विज्ञेयाः पित-बास्ववाः'। श्रनुजात इति दन्तजातस्य प्राङ्निर्देशादृच-वच्छास्त्रव्यवद्वार इति न्यायेन जातदन्तादनु पश्चाज्ञातो जात-दन्त इत्यर्थः। क्रतचूड़ित चकारात् क्रतोपनयने चे बि संस्थिते सते। श्रव सतस्य तत्तत् कर्मभेदोपादानमशीचभेदाय स च प्रागीव विद्वतः। मात्रबान्धवेषु तु एकरात्रं तथाच जावालिः समानोदकानां त्राहं गोवजानामहः स्मृतम्। मात्वन्धौ गुरौ मित्रे मण्डलाधिपती तथा'। मात्वास्वास्व 'मातुर्मातुः खसुः पुचा मातुः पितुः खमुः सुताः। मातुर्मातुलपुचास विज्ञेया मात्ववान्धवाः' मोचजा एकग्रामवासित्वेन विश्वेष-णीयाः तनारणेऽत्यन्तिन्गुणानामेका इः श्रन्येषान्तु सद्यः प्रागुक्तक्रूमेपुराणात्। मण्डलाधिपतिस यस्य मण्डले निवास-रूपेण स्थिति: क्रियते। क्रतकेषु च दति चकारात् चेव-जादिषु तथाच विरावानुहत्ती विष्णुः। अनीरसेसु पुत्तेषु जातेषु च सृतेषु च। परपूर्वासु भार्थासु प्रस्तासु स्तासु च' इति। पिद्यमर्गेऽपि तेषां विरावमाच्च ब्रह्मपुराणं दत्तकास

ख्यं दत्तः क्रविमः क्रीत एव च। प्रपविद्यास्य ये पुत्रा भर-चीयाः सदैव ते। भिन्नगोताः पृथग्पिण्डाः पृथग्वंशकराः स्मृताः। स्तके सतके चैव त्राष्ट्राशीचस्य भागिनः'। एतच कलौ दत्तकमात्रविषयम् ग्रन्येषां प्रागुत्तादित्यपुराणिन करण-निषेधात्। स्वभार्थास्वन्यगासु च सजातीयोत्कष्टजातीय-युक्षान्तरसंग्रहौतासु। भपक्षष्टजातिगमने पतितत्वेनाशौचाः भावात्। श्रमपिण्डेषु भिन्नकुलजेषु श्रोतियरूपेषु मातः स्वसादिषु च स्वग्रहस्तेषु विरावम्। तथाच प्रचेताः 'मारहः खस्मातुलयोः खश्रुखग्ररयोग्रौ। ऋत्विजि चोपरते च विराव्यमिति शिष्यके। एकाइस एकरावश्चेति श्रहोरावः मित्यर्थः। खत्रुखग्ररयोस्तु खग्टहभिनेऽपि मनिधिमरणमात्रेण तिरातं। 'त्रोतियेतूपसम्पन्ने तिरात्रमश्चिभवेत्' इति मनु-वचने उपसम्पन्न दत्यत्र मिन्निहितत्वेनाशीचिवशेषदर्शनाद-वापि तथः कल्पाते अन्यया खग्रहमावपरले विरावसमपि-ग्डेषु खग्टहे संस्थितेषु चेत्यनेन सम्बन्धिमात्रपरत्वेन कूर्मपुरा-णीयेन विरातं खत्रमरणे खग्ररचैतदेव ही त्यस्य पुनक्तात्वा-पत्ते:। श्रीवियमाइ देवनः। 'एकां शाखां मकल्पां वा षड्भि-रक्षेरधोत्य वा। षट्कर्मानरतो विप्रः श्रोत्रियो नामधर्मवित। यत्यम वचनं 'खग्रग्योर्भगिन्याञ्च मातुलान्याञ्च मातुले। पित्रोः खमरि तहच पचिणों चपये विशाम' इति मिताचरारता-करयोई हकानुवचन च। भातुले खग्ररे मित्रे गुरी गुर्व क्रनासु च। श्रभीचं पचिणीं रात्रिं सता माताम ही यदि' इति खशु-व्यश्रयोरेकग्रामस्थितयोरसिन्धिमरणे पिचणीविधायकम्। खयामे श्रोतियेषु च इत्यत खयामलेनापि विशेषदर्शनादः व्यापि वचनानां विरोधे 'बद्दनामेक्षधर्माणामेकस्थापि यदुचते। सर्वेषामेव तत् कुर्यादेकरूपा हि ते स्मृता'। इति बीधायन

धचनखरसात्तया कल्पाते। एवश्व खत्र्यश्वश्वरयोविषाृत्तमेक-नातं भिन्नग्राममरणविषयकम्। यथा श्राचार्थयतौपुन्नोपा-ध्वायमातुलखग्रखग्र्यमहाध्वायिशिष्येषु एकरावेणेति श्राचार्यपत्नीपुत्रयोमीतुः सापत्नभातर्यन्तोरातं सोदरेतु भिन्न-स्थानस्तेऽपि पिचणो एवं हारलताप्रस्तयः। 'खग्रर्थ्य स्थालके सहाध्यायिनि सतीर्थे शिष्ये वेदैकदेशवेद्वाङ्गाध्याप्ये'। मनुः 'मातुले पिचणीं रातिं शिष्यर्त्विग्बात्धवेषु च'। श्रत पिचणी-विधानाद्वास्ववपदं खबास्ववपरम्। खबास्ववास्व मिता-चरायाम् 'त्रात्ममातुः खसुः पुत्रा त्रात्ममातुः खसुः सुताः। त्रात्ममातुलपुत्राय विज्ञेया त्रात्मवास्थवाः'। मात्वस्थी जावालिना हर्विधाना दासाबान्धवे तद्धिकं युत्तं रायमुकुट-प्रभृतयोऽप्येवम्। एकराव्यमित्यनुष्ट्रती विष्णुः। 'श्रमपिण्डे स्रवेश्मनि सृते' इति श्रमिपाडे श्रश्नोतियक्पे 'श्रश्नोविये लहः क्षत्सम्' इति मनुवचनैकवाक्यलात् ब्रह्मपुराणम् 'श्रादावेकस्य दत्तायां कुत्रचित् पुत्रयोद्देयोः। पितुर्यत्र विरावं स्थादेकं तब सिपिण्डनाम्। एका माता इयोर्यव पितरी ही च कुत्रचित्। तयोः स्थात् स्तकादैकां सतकाच परस्परम्'। प्रथममन्धेनोढ़ा तेनैव जनितपुत्रापुत्रसन्दितै-वान्यमित्रिता पञ्चात्तेनापि जनितपुत्रा तयोः पुत्रयोर्यथा-सभावं प्रसवमरणयोद्धितौयपुत्रपितुस्तिरातम्। एवंविधे च विषये यत परस्ती पुत्रजनकस्य तिरातं तत्र तसिपिण्डाना-मेकरास्त्रम्। तथाविधपुत्रयोः परस्परं प्रस्वमरणयोमीतः-जात्यक्ताशीचम्। श्रव विशेषयति नारदः। 'जाता ये त्वनियुक्तायामेकीन बहुभिस्तया। श्ररिक्यभाजास्ते सर्वे वीजिनामेव ते सुता:। ददास्ते वीजिने पिग्छं माता चेत् यत्कतो इता। प्रयत्कोपहतायान्तु पिरण्डदा वोदुरेव ते'।

ष्परिक्यभाजः चेनिणामित्यर्थः एवकारेण दिपिष्टकालं निर-स्तम्। तदेतच्क्लातः स्त्रीसंग्रहे बोषयं शस्काभावे चेत्रिण एव पिण्डदा इति श्राह्मविवेकः। वस्तुतस्तु प्रागुन्नादित्य-पुराणवचनात् कलौ चेत्रजपुत्रकरणनिषेधात् स च पुत्रो वौजिनामेव इदानीं व्यवहारोऽपि तथा। 'जातापि दास्यां श्रूद्रेण कामतोऽ शहरो भवेत्। सते पितरि कुर्युस्त स्वातर-स्वर्द्धभागिनम्'। दति याज्ञवल्कार्द्यानाच्छ्द्राणामेव तथा-विधाचारो नान्येषां वर्णानामिति ऋतएव प्रागुत्तब्रह्मपुराण वचनमधोतत्परम्। यत् 'श्रन्थपूर्वा ग्रहे यस्य भार्या स्थातस्य नित्यतः। अगौचं सर्वकार्याषु टेर्ड भवति सर्वदा। दानं प्रतिग्रहं स्नानं मर्वं तस्य वृथा भवेत्' इति ब्रह्मपुराणवचनाः नन्तरं तद्ग्रह दल्यादानात् ममस्तग्रह्कार्थकारिणी यस्येत्यर्थः। इति हार्नतादत्तविषयम्। अत्र प्रतियह अवणाद्वाह्मणमात्वपरं यस्यति विप्रविश्रेषण्वेऽप्यूपपद्यते । तथाच शङ्घः 'होनवणीतु या नारी प्रमादात् प्रमवं व्रजेत्। प्रसवे सर्ग तज्ज सशीचं नापशास्यति। होनवर्गात शूद्रा प्रमादात् पिरणयं विना क्षतमग्रहात्। तेन यदापरिणौतः ुद्रोत्तमवर्णादयसम्बादयति तदा तस्याः प्रमवमरणजमशीचं तद्वभंजनकस्य यावज्जीव भवनौत्यर्थ इति शुहिचिन्तामणिः। यत्त्र शक्क लिखिती 'अन्यपूर्वामु भार्यामु कतनेषु सतेषु च ! नानध्यायो भवेत्रव नागौचं नाटकाक्रिया' इति तदपक्षष्ट-जातिविषयम्। मिताचरायां वृषयाज्ञवल्काः। संस्थितं पिचणीं राविं दीहिवे भगिनीसुते। संस्कृते तु विरावं स्यादिति धर्मी व्यवस्थितः। पित्रोत्तपरमे स्त्रीणामूढानान्त व्यथं भवेत्। विरावेशैव मुन्धिः स्थादित्या ह भगवानानः'। संस्कृते खयं दाश्वादिना संस्कृते। तथाच पैठीनसिः श्रसः

खिनो डिजान् दहिला वहिला सदाः शौचं सखके तु विराविमिति जढ़कियानान्तु दाहादिकं विनापि प्रम्थथा तहोदुरशीचं न तस्या इति महहैषम्यं स्थात्। तवायं 'विशेष: दानध्यायने वर्जयेरन् दशाहं सिप खेषु गुरी वा सपिण्डे चिराव्यमितराचार्येषु' इति श्राखलायनवचने दशाहाः शीचम्पक्रम्य विरावविधानाद् याद्यवयसि याद्यारणे सिप्रानां दशाहं तादृग्वयसि तादृश्वरणे श्राचार्यादीनां विरावादि श्रन्थथा मातुले पचिगीं राविमिति मनुवचने नाजातदन्तमातुलमरणेऽपि भागिनेयस्य पिचणी स्थात तसपिण्डानां सद्यःशौचमादन्तजननात् सद्य द्रत्यादि नैति महद्वैषम्यं स्थात् श्रवानृद्कन्यायाः फिवादिमरणे संपूर्णाशीचं कार्थिमिति रायमुक्टप्रस्तयः तन 'त्रपुत्रस्य च या पुत्री मैव पिग्डप्रदा भवेत्। तस्य पिग्डान् दशैतान् वै एका हेनैव निवंपेत्। इति वचनेन यावदशीचं पिण्डान् ध्वादिति वचनयोरेकवाक्यतया एकाहो युक्तं एकाहे दशपिग्डदान-विचारेण एका हाशीचा भ्यूपगमात्। वृष्णातातपः। 'यदा भोजनकाले तु श्रश्चिभवति हिजः। भूमौ निः चिप्य तं ग्रामं स्रात्वा विप्रो विश्व द्वाति। भच्च यित्वा तु सं ग्रासं श्रहो-राचेण शुद्धाति। अशिला सर्वमेवानं तिराचेण विशुद्धाति'। श्रव भोजनगततारतस्येन स्नानिपायश्वित्तभेदात्रावाश्वीच-पदं सानार्हाशौचमात्रपरम् श्रन्यथा सानविधानं व्यथं स्थात् मरणपुत्रजनाज्ञानादेव तलाप्तः किन्तु सिप्ण्डसमानोदक-जननाचार्थादिमरणाशौचिपरमप्यविशेषात् अतएव अश्चि: स्तकादिनेत्यर्थः इति प्रायश्चित्तविवेकः। श्रहोरावेणोपोषि-तेन एवं विरावेण प्रायश्चित्तप्रकरणात्।

श्रय सत्युविश्रेषाश्रीचम्। कूर्मपुराणे 'व्याप्यादयेदयाः

सानं खयं योऽग्युदकादिभि:। विहितं तस्य नाशीधं नामिनीप्युदकादिकम्। श्रथ कश्वित् प्रमादेन स्त्रियते-ऽग्निविषादिभिः। तस्याशीचं विधातव्यं कार्यश्वाप्युदका-दिकम्'। श्रात्मानं खटेचं खयमित्युपादानात् एवश्वाबैध-बुिषपूर्वकात्मघातिनोऽग्रोचे पर्य्दस्ते तदितरस्याग्रीचप्राप्ती यत् पुनरभि हितसथ कि श्वत् प्रमादेनेत्यादिना तदग्चादिभि: प्रमादमर्णे सत्यगौचिविशेषृज्ञापनार्थं तच काम्यपोत्तं विरा-त्रम्। श्राग्निविषादिभिरित्यादिपदं रोगव्यतिरिक्षा हेतुपरम्। काश्यपः 'श्रनशनस्तानामशनिह्तानामग्निजलप्रविष्टानां भगुसंग्रामदेशान्तरसतानां जातदन्तानां गर्भाणां विराव-मिति'। श्रनशनस्तानां शास्त्रानुमत्यापि तत्र फल्या-न्यास दानरताकरे नरसिंहपुराणम्। 'जलप्रवेशी चानन्दं प्रमोदं विक्रमाहसी। भगुप्रपाती सीख्यन्तु रणे चैवाति-निर्मलम्। श्वनशनस्तो यः स्यात् स गच्छेत् विपष्टपम्'। श्रानन्दादयस्त स्वर्गविशेषाः। 'एकविंशत्यमी स्वर्गानिर्मिताः मेनमूड्व नि' इत्य पक्रम्याभिधानात् तीर्यकाण्डकत्पतरी श्रादि-त्यप्राणच 'को हमेस्तु तपो दानै: पुरीं पर्यान्त मानवा:'। भानुरुवाच। 'राज्यार्थं निह्ता ये च राजानी धर्मतत्पराः। श्रामिविद्युद्धता ये च सिंहच्याघ्रहतास्य ये। प्राप्नवन्ति च ते सर्वे पुरीमैरावतीं श्रभाम्। साचान्ति भगवानिगनिर्गास्य वसती मुखे। सिच्याव्रगजेन्द्राणां विष्णुरेव व्यवस्थितः। विद्य-दिग्निहता ये च सिंहव्याच्रहतास ये। नागैसैव हता ये च ते नरा: पुण्यकर्मिणः'। एतच प्रमादवैधान्यतरक्षतः मरणविषयम्। कौर्मे 'यः सर्वपापयुक्तोऽपि पुख्यतीर्थेषु मानव:। नियमेन त्यजेत् प्राणान् मुच्यते सर्वपातकैः'। नियमेन तत्त्राष्ट्रस्पपूर्वकालप्रविभादिना जलप्रविभादिकन्त

वाली शूद्रखेव। ब्राह्मणादीनान्तु श्रादित्यपुराणेन सगुणा-खशीचप्रकरणोत्तेन निषेधात्। स्थानिसतानां प्रमादात् सगुरु च प्रदेश:। ब्रष्टाप्राणं 'प्रमादादिप निः प्रक्षस्य कस्मा-हिधिचोदितः। युङ्गिदंष्ट्रिनिख्यालिवविद्युक्जनादिभिः। चाण्डालेरथवा चौरैर्निष्ठतो वापि कुत्रचित्। तस्य दाष्ठा-दिकां कार्यां यसाम पतितस्तु सः। युक्तिदंष्ट्रिनिखियाल-बिषविक्रिस्तियाजलै:। ग्रादरात् परिहर्त्तव्यः कुर्वन् क्रीड़ां सृतस्त्यः। नागानां विप्रियं कुर्वन् दम्धश्वाप्यथ विद्युता। निग्रहीत: ख्यं राज्ञा चौर्थ्यदोषेण कुर्वाचत्। परदारान् रमन्तस देषात्तत्पिर्हताः। श्रममानैस मंकीर्णैसाण्डाला-दीस विग्रहम्। काला तैनिहतास्तांस्तु चाण्डालादीन् समा-श्विताः। गवाग्निविषदासैव पाषण्डाः क्रूरब्डयः। क्रोधात् प्रायं विषं विष्नं शस्त्रमुह्मभनं जलम्। गिरिव्चप्रपातश्च ये कुर्वन्ति नराधमाः। कुशिल्पजीविनसैव स्नालक्षा कारिणः। मुखे भगाश्व ये केचित् क्लोवप्राया नपुंसकाः। ब्रह्मटण्ड-हता ये च ये च वै ब्राह्मणैईता:। महापातिकनो ये च पतितास्ते प्रकीत्तिताः। पतितानां न दाहः स्यादान्ये ष्टिनीस्थिमञ्चयः। न चाश्रुपातः पिग्डो वा कार्य्ये श्राडादिकं क्षचित्। एतानि पतितानाच यः करोति विमोहितः। तप्तक्षक्त्वयेनैव तस्य श्रिनचान्यया'। प्रमादादनवधानात्। नि:शक्ष: दंष्ट्रिगृिक्षनिखादिहिंसजन्तुसिविधशक्षारिहित: पुरुषो विधिचोदितो मरणकमप्रीरतः सन् यदा पलायना-समर्थः प्रकसाजाटिति खुङ्गादिभिनिहतो भवति तदा सर्वमेव दाष्ट्रादिकं कर्तव्यम्। संकीर्णैः प्रतिलोमसङ्करजातैः। यस-मानैरिखनेन ब्राह्मणादीनामेव नतु चाण्डालादीनामन्धो-न्यकान्त्रन् । ग्रथं व्याधिजनक्रमीषधं क्राचिमिति

कि सित्। पाषण्डा इति वेदवाह्यरत्तपटमीण्डादिव्रतचर्था पाषण्डं तदेव तेषामस्तीत्यर्थः। यर्भ यादित्वादि जितिपाणि-नीयाः प्रदिति कालापाः। प्रतएव 'पाषग्डमाश्रितास्तेनाः' इति याज्ञकाल्काः। क्रारव्हयः नित्यं परोपकार एव वृहि-र्येषां तिवन्दायां मत्यप्राणम्। 'विषाग्निसर्पशस्त्रेभ्यो न तथा जायतं भयम्। युकारणजगद्धे रिखलेभ्यो जायते तथा'। कुशिखजीविनः सज्जातीया एव चर्म्यास्थादिपात्रनिर्मातारः। सुनालक्षारकारिणः मनुष्यबधस्थानाधिकारिणः। मुखे भगाः क्लीवप्राया नप् मका इति चतुद्शप्रकाराः नप् सका नारदोक्ताः श्रव केचित् प्रविकर्मकरणममर्थाम्तु क्रीवप्रायाः। ब्रह्मदण्ड-हता: ब्राह्मणविषयापराधकरणावि:सृता दत्यनिष्डभटाः। ये च वै ब्राह्मणैहताः तन्मस्त्रपादनादिभिचारणे शापेन वा शक्सादिना वा इति प्रायिश्वत्तिविकोत्तम्। श्रव विप्रतिरः स्कारादिफलपरिपाककालमाइ परागर:। 'क्षते तत्कालिकं पापं वेतायां दश्भिर्दिनै:। हापरं चैकमासेन कली संवस-रेण तु'। तदितर एव मरोचि: 'विषशस्त्रखापदा हि तिथेग्-ब्राह्मणघातिनाम। चत्रेश्यां क्रिया कार्या श्रन्येषान्तु विग-हिता'। संयामे विशेषमा इश्राग्नप्राणं 'दंद्रिभः शृक्तिभः वीपि इता स्बे च्छैय तस्वरै:। ये खाम्यधे इता यान्ति राजन् स्वर्गेन संशयः'। तथा 'सवे षामेव वर्णानां चित्रियस्य विशे षतः'। विशाधमीत्तरञ्च 'स्वस्यये ब्राह्मणाये वा मित्रकाये च ये इता:। गोग्रहे निहता ये च तं नरा: खर्गगामिनः'। तसाचाण्डालायैय वियहमिति यदुत्तां तत् क्रीड़ापरं भविष्य-पुराणीयमध्यतन्त्रवष्ठाध्याये। 'शृणु कुष्ठगणं विप्र उत्तरोः त्तरतो गुरुम्। विचर्चिका तु दुसर्माचर्चरोयसस्तृतीयकः।

वन्द्रमणतास्त्री च क्रणाखेत तथाष्टकम्। एषां मध्ये तुयः छी गर्हितः सर्वकर्मस्। व्रणवत् मर्वगावेषु गण्डे भाले थानिस। तथा 'सते च प्रोथयेत्तीये अथवा तक्मूलके। 'पिग्डं नोदकं कुर्यात्र च टाइक्रियाच्चरेत्। षग्मासीय-त्रीमासीयो सतः कुष्ठी कदाचन। यदि सेहाचरेहाहं यति-। म्हायणं चरेत्। यतिचान्द्रायणाश्क्री पादोनधेनुचतुष्टयं यम्। श्रतिपातकशेषफललादप्येवं युक्तं यथा विष्णुः। षय नरकानुभूतदुःखानां तिथ्यक्तमुत्तीर्णानां मानुष्ये ाचगानि भवन्ति कुष्ठातिपातकी ब्रह्महा यस्मी सुराप: यावदन्तकः। सुवर्णहारी कुनखी गुरुतत्यगो दुसर्मा इत्यादि स्वभावसणादन्तकः प्रधानदन्तदयमध्यवित यावदन्तवः गुद्रदन्तः। प्रधानदन्तोपरि दन्तान्तरमिति केचित्। कुनखी । इचितनखः द्यमी स्वभावतः अनाव्यतमेदुः। अतएव सन्छा-ोगिणो यावक्जीवमशीचमाह कूर्मप्राणम्। 'भ्रियाहोनस्य रूखेस्य महारोगिण एव च। यथेष्टाचरणस्याहर्मरणान्त-गशीचकम्' क्रियाहीनस्य नित्यनैमित्तिकक्रियाननुष्ठायिनः। तूर्षस्य गायतौरहितस्य सार्घगायतौरहितस्येति रुद्रधरः। महारोगिणः पापरोगाष्टकान्यतमरोगवतः। तं च उत्माद-स्वग्दोषो राजयस्माम्बासो मधुमेहो भगन्दरः। उदरोऽस्मरी रत्यष्टी पापरोगा नारदोताः यथेष्टाचरणस्य चूतवेश्याद्यास-त्तस्य। एवच्च भविष्यप्राणीतां यतिचान्द्रायणप्रायसित्तम् यक्षतप्रायिक्तानां कुष्ठगदीनां दाहे बोड्डयम् अन्यथैषां प्रायिश्वतोपदेशो विफलः स्याद् यथा विष्णुः 'कुनखी श्याव-दल्स द्वादशरातं क्षच्छं चरित्वोद्वरियाताम् तह्न्तनखीं दति श्रम हादशरातं पराकरूपं तत्र पञ्चधेनवः न तु प्राजापत्यं तहाइकार्नुर्यतिचान्द्रायणेन विषमणिष्टलात् तत्र बह्ननामेकः

धर्माणामिति वचनादाकाञ्चितत्वात् कुष्ठग्रदीनामपि प्राय-िखत्तम् प्रतएव प्रायिक्तिविवेके प्युक्तमेवं दुसर्मादिषु प्रि जहामिति महापातकादितपातकस्य गुरुत्वात् तच्छेषेऽपि प्रायिसत्तं हिगुणम्। कर्मविपाके शातातपः। 'महापातकाजं चिक्कं सप्तजन्मसु जायते। बाधते व्याधिक्षेण तस्य क्रक्टा-दिभि: शम:। कुष्ठञ्ज, राजयच्या च प्रमेहो यहणी तथा'। भव कुष्ठपदमत्पकुष्ठपरमिति पूर्वे ग भविरोधः। एव**स्व 'कने**-कादशवर्षस्य पञ्चवर्षाधिकस्य च। चरेद् गुरु: सुष्ट्रहापि प्राय-सित्तं विश्वस्ये'। इत्यङ्गिरीवचने 'रोगी वृष्ठस्त पोगण्डः कुवन्यन्येव्रतं सदा' इति ब्रह्मपुराणे च श्रन्थपापच्चयार्थमन्य-कर्नकप्रायिक्तरर्भनादवापि तुल्यन्यायतया स्वयमक्षतप्राय-श्वित्तस्य सृतस्य पुत्रादिना प्रायश्वित्तं क्रत्वा दाश्वादिकं कार्थम्। मनुः। 'शस्त्रेणाभिमुखो यस्तु बध्यते चत्रधर्मणा। यज्ञः संतिष्ठते तस्य मद्यः शीचं विधीयते'। च्रत्रधमे ण् श्रकातरत्वादिना यज्ञः पिण्डदानादिरूपः संतिष्ठते ममाप्तिमेतौति रत्नाकरः। यज्ञो ज्योतिष्टोमादिस्तस्य भव-तीति प्रसङ्गाद्क्रामिति प्रकाशकारः। पराशरः। 'ब्राह्मणार्थे विपन्नानां दिण्डिनां गोग्रहे तथा। भाइवेषु विपन्नानामेक-रावमधीचकम्'। गवार्थे ब्राह्मणार्थे वा संग्रामे दण्डेन मखस्यमानानां मरणे एका होरात्रमशीचकम्। वृहस्पतिः। 'डिम्बाइवे विद्युता च राजा गोविप्रपालने। सद्यः शीचं सतस्या चुस्य च्यान्ये मचर्षयः'। डिम्बा च्वे नृपतिर चितः युषे शक्षेरभिमुखद्दतस्य सदाः शीचं लगुड़ादिहतस्य पराङ् मुखइतस्य च विरावं वचाभिघातेन मरणं भवतु इत्यभि-सन्धाय खितस्य मरणे सद्यः शौचं प्रमादास्त्रिरात्रम्। राजा वधार्श पराधरतस्य सद्यः शीचं तदत्यस्य विरावम् । गोविमः

पासनीऽभिमुखलपराष्ट्रा खलाभ्यां सद्यक्तिराचे व्याद्र: 'त्रतेन स्थिते यस्त तस्यायीचं भवेहिधा। त्रासप्ताहास्तिरातं खाह्यरात्रमतःपरम्। यस्त्रवाते त्राहादृष्टुं यदि कित्तत् प्रमीयते। त्रयीचं प्राक्ततं तत्र सर्ववर्णेषु नित्ययः'। विद्या-ख्युष्टस्य वचनं यथेति कित्तित् पाठः। त्रव यस्त्रवातपरं त्रतित्रयस्त्रवातपरं पारिभाषिकयस्त्रवातपरमपि। यथा देवीपुराणे। 'पत्तिमत्त्रयस्गीयं तु दंष्ट्रिशृङ्गिनखेईताः। पत्तनानयनप्रायेवेच्याग्निविषवन्धनैः। मृता जलप्रवेशेन ते वे यस्त्रह्मताः स्थृताः'। त्रन्यथा त्रतं विना पत्नादिभिविषयम्। त्राह्मताः स्थात्। न च यास्त्रीय-व्यवहारिश्वरङ्गलेन पारिभाषिकयहण्येव युक्तलमिति वाच्यम्। त्राह्मे पारिभाषिकापारिभाषिकयस्त्राचातयहण्वद्यापि तथा युक्तलात् पारिभाषिकात्रवादेव न पकरण्वियमः।

पय सदाः गीचम्। तत विष्णुः। 'नागीच' रामां राजकर्मणि न व्रतिनां व्रते न सितणां सते न कारूणां स्वकर्मणि न राजामाकारिणां तिदच्छ्या न देवप्रतिष्ठाः विवाहयोः पूर्वसंत्ततयोः' इति। सितणां नित्यप्रहत्तान् दानानां सत्तेऽत्रदाने। कारवः स्पकाराद्याः। श्वादिष्ठराणे 'स्पकारेण यत् कर्मकरणीयं नरिष्वह। तदन्यो नैव भक्तोति तसाच्छ्हाः सपूपकात्'। कूर्मपुराणे 'कारवः गिर्णिनो वैद्या दासा दास्त्रस्त्रथैव च। दातारो नियमा चैव ब्रह्मविद् ब्रह्मचरिणौ। सित्रणो व्रतिनस्तावत् सद्यः गौचा उदा- द्वतः'। पादिपुराणे 'शिल्पनायचकाराद्याः कर्म यत् साध्यस्त्रथेत। तत् कर्म नान्यो जानाति तस्तात् ग्रहः स्वर्भिष्ठ। दासा दास्यव यत् कर्म कुर्वन्त्रपि च लीलया।

तदन्यो न चमः कर्त्तुं तेन ते ग्रुचयः सृताः'। चित्रकाराच-रूपाः त्रिस्पिनः षाद्यप्रव्हाचेलनिगेजकाद्याः। ग्रातातपः। 'मूख्यकर्मकराः शूद्रा दासादास्यस्तवैव च। स्नाने अरीर-संस्कारे ग्रहकर्मण्यदूषिताः' स्मृतिः। 'सद्यः स्प्रयो गर्भः दासी भन्नदासस्य हाच्छ चि:'। वैद्या श्राप चिकित्सायामेव तथाच साति:। 'चिकिसको यत् कुरुते तदन्येन न शकाते। ससात् चिकित्सकः सम्भेषाद्वी भवति नित्यमः'। दातार श्रावश्यकप्रत्यहं गोभूमिहिरखादिदाने प्रवृत्ताः। तेषां तहान एव । प्रत्य हं दानच दातव्यं प्रत्य हं पात्र इति याज्ञवल्कप्रात्। बदाचित्वदानकारिसान्तु दाने प्रकान्ते प्रशीचं नास्ति तावत् यावत्तत् कर्म कुर्वन्ति। इति शार-सतायवम्। पूर्वसङ्गस्पितद्रयदानेऽपि न श्रशीचं तथाच मिताचरायाम्। क्रतोः 'पूर्वसर्कास्पतं द्रव्यं दीयमानं न दुष्यति'। ५ इति ऋदिखपुराखे 'निव्नले खच्छहोमादी ब्राह्म-गादिषु भोजने। गरहीतनियमस्यापि न स्वादन्यस्य कस्थ-चित्र। निमन्त्रितेषु विप्रेषु प्रारब्धे आषकर्भणि। निम-न्त्रणांचि विप्रस्य स्वाध्यायाद्विरतस्य च। देहे पिष्टचु तिष्ठस नाशीचं विद्यते सचित्'। प्राजापत्यादिसच्छे समाप्ते न्द्रोमयागजपेषु समाप्तेषु सम्पूर्णार्थमवश्यं मया आधाणाभोज-यितव्या इति रहहोतिनयमो यस्तस्यायौचेऽन्यकुलजातानाः मपि भुज्जानानां दोषाभाष:। कस्यचिद्वाहभोक्कोरित्यर्थ:। एवं प्रारक्षश्राष्ट्रिप कचिदित्यनेन दाहभीक्रोरशौचाभावः। तथाच विषाः। 'व्रतयञ्जविवाहेषु त्राहे होमेऽर्हने जपे। चारको स्तकं न खादनारको तु स्तकम्' इति परागरः 'दी चितेष्वभिषिक्षेषु व्रतिर्धिपरेषु प। तपीदानप्रसक्तेषु माशीच' मृतस्तवे'। यजमानानां सोमयागाष्ट्रीचणी

येष्टी सतायां दीचितत्वं भवति तेन दीचणीयेष्यात्तरकालं यजमानस्य यत् कर्म तन्नाशीचं नास्ति। श्रभिषितेषु चित्रय-नृपतिषु तीर्धं गङ्गादिगुर्नाति कश्चित्। कालमाधवीय-कूर्मप्राणं 'काम्योपवासे प्रकान्ते भन्तरा मृतस्तके। तत्र काम्यव्रतं कुर्य्योद्दानार्श्वनविवर्जितम् । तत्र दानार्श्वनं ख्यं वर्जयेत् षम्यद्वारा तु कारयेत्। तथाच मत्यपुराणम्। गर्भिणी स्तिकानका कुमारी चूरजखला। यदा गुडा तदान्धेन कारयेत् क्रियते सदा'। उपवासाचरणे गर्भादि-पौड़ासभावनायां नन्नं भोजनं कुर्यात्। 'उपवासेष्वग्रन्नस्त त्रदेव फलमिच्छतः। यनभ्यासेन रोगाणां किमिष्टं व्रत-मुखताम्'। इति नारदप्रश्वानन्तरम्। 'उपवासेष्वशक्तानां नक्तं भोजनिम्थते इति मत्यपुराण एवे खरप्रतिवचनात्। खयमश्रहा श्रहहारा पूजादिकं कारयेत् कायिकसुपवासादि सदा गुडागुडिकाले खयं क्रियते स्मृतिपरिभाष्रियामध्येवं विश्तुः। 'बहुकालिकसंकल्पो ग्टहीतस पुरा यदि। सूतके मृतके चैव व्रतं तद्वेव दुष्यति'। एतत् काम्यव्रतपरं नित्या-नास्वारब्धानामविशेषेण वर्तव्यता न श्रशीचिमत्यनुद्वती ब्रह्मपुराणं 'नैष्ठिकस्याय वान्यस्य भिचार्यं प्रस्थितस्य च'। नैष्ठिकस्य ब्रह्मचारिविशेषस्य श्रन्यस्य चतुर्थाश्रमिणः श्रशीचि-भिचाचक्रणे दोषाभाव दति हारलताप्रसतयः। कीर्मे 'सद्यः यौचं समास्थातं दुर्भिन्ने चाप्युपप्नवे। डिम्बाइवहतानाच्य विद्युता पार्विवैद्विजै:। सद्यः शीचं समास्त्रातं शापादि-मरचे तथा'। उपप्रवे राजविप्नवे श्रीपसर्गिकात्यन्तमरवा-पीड़ने च सद्यः शीचसुत्तं तथाच पराश्ररः। 'उपसर्ग मृते वैव सताः शीचं विधीयते'। भतएव 'श्रापद्यपि च कष्टार्या विधीयते'। इति यात्रविष्कावचनेऽनिक्षभष्ट-

शूलपाणिप्रस्तिभिरीपसर्गिकात्यन्तमरकवीड्।यां सद्यः शीच विधीयते इत्युक्तम् उपसर्गश्च त्रिविधोत्पातः तथाच गर्भ संहितावार्षस्ययोः। 'प्रतिलोभाटमत्याद्वा नास्तिकाः द्वाप्यधर्मतः। नरापचारान्नियतमुपसर्गः प्रवर्तते। श्रतोप चारात्रियतमपवर्जन्ति देवताः। ताः सृजन्यद्भृतांस्तावः दिव्यनाभसभूमिजान्। त एव त्रिविधा लोके उत्पाता देव निर्मिता:। विचर्नि विनाशाय रूपै: समावयन्ति च'। यद्यप्य पसर्गः साती रोगभेदोपप्नवयोरपीति विख कोषाद्पसर्गस्योभयवाचकत्वं तथापि श्रव सुनिप्रयुक्तत्वे नाक्तरङ्गलात् तिविधोत्पातात्मकोपमगी ग्रह्मते न तु रोगविश्रेषात्मक इति एतेनोपस्जन्तीति व्यत्पस्या टेहा भ्यन्तर एव यावहर्त्तते तावत् कालमरण एव सदाः शीचं विह्नभवि व्रणपरम्परया मरणे मित खजात्यृत्ताशीचमेविति व्याहिमिक्ति दर्शनसातिमारप्रदीपा इति वाचस्पतिमित्रीत हियम। दिजेर्बाह्मणैः गापादीत्यादिशब्देनाभिचारसृतस्य यहणं ब्रह्मकूर्माप्राणाभ्यां यद्ब्राह्मणहतस्याधीचाभाव उत्तः स बुिंपूर्वक इनने बोडव्यः। प्रमाद इते तु भगौचा खस्येव ष्यन्यथा मरीचिवचनं निर्विषयं स्थात्। यथा 'विषशस्त्रखाप-दाहितिय्यग्राह्मणघातिनाम्। चतुर्देश्यां क्रिया कार्या प्रन्थे षान्तु विगर्हिता'। विषादिसाइचर्याद् ब्राह्मगक्तवातीऽस्थाः स्तीति प्रतीयते। यचात्र ये च ब्राह्मणैईता इति ब्रह्मपुराणीयं साधकालेनोपन्यस्तं आहविवेके तिश्चन्यम्। 'महापातिकानो ये च पतितास्ते उदाष्ट्रताः'। इत्युत्तरार्धेन पातित्यमभि धाय तेषां आहिनिषेधात्। जावालः 'दुर्भिचे राष्ट्रसम्पाते शस्त्रगोब्रह्मघातिते। पतितेऽनशनप्रेते विदेशस्ये शिशौ न च'। न भगीचिमत्यर्थः।

ष्रध शवानुगमनागमनाद्यशीचम्। कूमेपुराणं प्रेती-भूतं दिजं विप्रो योऽनुगच्छति कामतः। स्नाला सचेलं स्रष्ट्राग्निं घृतं प्राप्य विश्वत्रति। एकाहात् खित्रये श्रिविंग्यो च स्थाइ। इन तु। शूद्रे दिनस्यं प्रोत्तं प्राचायामयतं पुनः'। वद्वोजनाभावपरं तत्र तपस्वात्तथा । अनुः सन्दार्थः यत्त याज्ञ-वल्कावचनम् 'ब्राह्मणेनामुगन्तव्यो न तु श्रुद्रः कथचन। अनु-गम्यासि साला स्षष्ट्राग्निं घतस्क शुचिः'। तत्प्रमाः दादनुगमने कथञ्चनेत्यभिधानात् अभासि न तु उड्डतोदके। मनु: 'नावं स्पृष्टास्थि सस्नेहं स्नात्वा विप्रो विग्रह्मति। भाच-स्यैव तु नि:स्नेष्ठं गामालभ्याकमीच्य वा'। श्रालभ्य स्पृष्टा द्रदमज्ञानतः। ज्ञानतोऽत्यन्ताभ्यासे तु विश्वष्ठः। भानुषास्थि सिग्धं स्पृष्टा विरावमशीचम् श्रीसग्धे लहोरावम्' इति प्राय-श्वित्तविवेक:। भिताचरायान्तु मनुवचनं दिज्यत्यस्थिपरम् श्रन्यच तु विशिष्ठोक्तिसिख्तम्। पैठीनिसः 'श्रसम्बन्धिनो दिजान् वहित्वा दहित्वा सदाः भौचं सम्बन्धे तिरातम्' इति सस्बन्धे तद्युक्ते मातुलादी। कूर्मपुराणे 'प्रनाथचैव निष्ट्रत्य ब्राह्मणं धनवर्जितम्। स्नात्वा संप्राय्य तु ष्टतं श्ह्यान्ति ब्राह्मणाद्यः'। तथा 'यदि निर्दहति प्रेतं प्रलोभाकान्त-मानमः। दमाहेन दिजः शुद्धेतत् दादमाहेन भूमिपः। पर्श्वमासेन वैश्वस्तु शूट्रो मासेन शुद्राति'। तथा 'श्रवरसेहरं वर्णमवरं वा वरो यदि। अभीचे संस्थ्येत् सं हात्तदाभ्येन मुद्राति'। तदामुच्येन तदीयामीचेन तथा मादिपुराणे 'योऽन्ध-वर्षानु मूखान नीत्वा चैव दहेन्नरः। श्रशीचन्तु भवेत्तस्य प्रेत्वस्थुसमं तदा' मनुः। 'श्रसपिण्ड' हिजं प्रेतं विप्रो निष्ट्रं व्य बसुवत्। विशुद्यति विदावेण मातुरासांस वान्धवान्।

यदावमिति तेषान्तु दशाहेनैव शुह्यति। श्रनदववमक्रैव न चेत्तिसान् गरहे वसेत्'। बसुवत् स्ने हाद्यनुबसादश्चि ग्रहवासे तदसभचणरहितानां विराचं यदग्रहवासतदबः भोजनरिहतानां सेहादसम्बन्धिनो निर्हरणेऽहोरात्रम्। बास्य-वेषु घट्टबुड्या तद्ग्रहवासाद्यभावेऽपि निर्हरणे तिराषम्। विणाः। 'चिताधूमसेवने सर्वे वर्णाः स्नानमाचरेयुः'। पार-स्कारः 'श्रस्थिसञ्चयनादर्वाग् यदि विप्रोऽश्व पातयेत्। सते शूद्रे गरहं गला तिराचेण विश्वष्ठाति। अस्थिसञ्चयनादूष यावसासं दिजातय:। दिवसेनैव शुद्धान्ति वाससां चालनेन च। खजातेर्दिवसेनैव दाहात् चित्रयवैश्ययोः। सप्रा विनानुः गमने शूद्रो नक्तेन शुहरति। सृतस्य वान्धवैः साह स्रात्वा तु परिवेदनम्। वर्जयेत्तदहोरात्रं दानं खाध्याय कर्म प'। गरहगमन एव विरावं स्थानान्तरमेलने एकरावं मृतस्य शूद्रस्य पिवदिनं रोदनरिहतिवलापमाचम्। अस्थिसञ्चय-नाङ्गस्पर्ययोः कालमाह संवत्तः। 'चतुर्थेऽहनि कर्त्तव्य-मस्थिमञ्चयनं दिजै:। ततः सञ्चयनादू मङ्गस्पर्शो विधीयते। चतुर्थे उद्दिन विप्रस्य षष्ठे,वै चित्रयस्य च। अष्टमे दशमे चैक स्प्राः स्वाहैश्वशूद्रयोः'। एतत् सम्पूर्णाशीचे। खण्डाशीचे तु देवलः। 'श्रशीचकालाहिज्ञेयं स्पर्शनन्तु विभागतः'। त्रतिकान्तागीचे तु सचेलस्नानादङ्गासृश्यविनष्टितः पूर्वोक्तः निर्देशमिति मनुवचनात्। जनने तु कूर्मपुराणम्। 'सूतके तु सिपण्डानां संस्पर्शी नैव दुष्यति'। सातृणान्तु श्रादिपुराणे। 'ब्राह्मणी चिष्या वैश्या प्रस्ता दश्मिदिंगै:। गतैः शूद्रा तु संस्थ्या वयोदशभिरेव च'। पुवजनने पितुर्विमातृणाच स्रानात् स्रायतं स्तिकासर्यने तत्समकासास्रायत्व वस्रते। प्रवेव दृष्ट्यातातपः। 'उद्या स्तिका वापि प्रक्यजं संसर- श्रीद् यदि। तिरातेणेव शुद्देशत दित शातातपोऽ व्रवीत्'। उदका रजस्का तसाइचर्यात् स्तिकाप्यस्थ्या बोध्या तिरातेण तिरातेण तिरातेण त्रायसिम्म प्रायसिम्म प्रायसिम्म प्रायसिम्म प्रायसिम्म प्रायसिम्म प्रायसिम्म प्रायसिम्म प्रायसिम्म प्रायसिम्म विवेकः। यमः। 'त्राजागावो महिष्यस्थ व्राष्ट्राणी च प्रस्तिका। द्रश्यातेण शुद्धान्ति भूमिष्ठस्थ नवोदकम्'। ब्रह्मपुराणे 'नवस्वातज्ञलं गावो महिष्यस्थागयोन्तयः। शुद्धान्ति दिवसैरेव दश्मिनीत्र संश्रयः'। मिताच्यायां स्मृतिः। 'काले नवोदकं शुद्धं न पातव्यन्तु तस्त्र प्रम् । स्वाले तु दशासं स्थात् पौत्वा नाद्याद हर्निश्रम्'। साले वर्षाकाले तु दशासं स्थात् पौत्वा नाद्याद हर्निश्रम्'। साले वर्षाकाले । श्रद्धः। सानमाचमनं दानं देवता पिष्टतपंणम्। श्र्दोदकैने कुर्वीत तथा मेघादिनिःस्तः'। पानादीतरत्र स्थादी तु हरिवंशः। 'त्रभीममभो विस्रजन्ति मेघाः पृतं पिवतं पवनैः सुगस्थि'।

श्रय द्रव्यश्विः। ब्राह्मे 'स्वर्णक्ष्यशङ्कारमश्वित्वस्मयानि
च। कांस्यायस्तास्मरेत्यानि व्रप्रमीसमयानि च। निर्लेग्धानि विश्वश्चानि केवलेन जलेन तु। श्र्द्रोच्छिष्टानि श्वश्चानि विश्वश्चानि केवलेन जलेन तु। श्र्द्रोच्छिष्टानि श्वश्चानि विश्वश्चानि तान्यग्नौ यच यावत् सहेदपि'। रैत्यं पित्तलम्। व्रपुरङ्गं यत् पावं यावत् कालमग्निं सहेत तत् पावं चालनानन्तरं तावत्तापनौयमित्यर्थः। व्रहस्पतिः। श्रक्षासा हैमक्ष्यायः कांस्यं श्रद्धाति भस्मना। श्रक्षेस्तासश्च त्याच पुनः पाकेन स्वस्मयम्'। राजधर्मे 'पळ्ललोच्छिष्टः कांस्यं यद्भवा द्वातमयापि वा। गच्छ्योच्छिष्टमपि च विश्वश्चेरह्मभिस्तु तत्'। दश्मिदिनेरिति श्रेषः। तथाच न कांस्ये धावयेत् पादौ यत्र स्यादिष भोजनम्' इति। यत्र स्थान्तरे भोजनं तत्र श्रुतस्थैव तस्य साह्वस्थीत् कांस्यः

बच्छ्रिः। बौधायनः। 'भिन्नकांस्ये तु योऽश्रीयानदा स्राता जपेहिन:। गायत्राष्ट्रसहस्रम् एकभतः सदा श्रीचः'। श्रष्टसन्द्रम् श्रष्टोत्तरसन्द्रम् श्रन्यथा बहुवचनापत्तेः। देवलः। 'तास्वरजतस्वणांश्मस्मिटिकानां भिन्नमभिन्नम् इति' भिन्न-त्वेऽपि न दोष इत्यर्थः। विषाः। 'शारीरैर्भलै: सुराभि-र्भद्यैर्वा यदुपहतं तदत्यन्तोपहतं सर्वे लीहभाष्डमग्नी प्रतप्तं शुह्रेत मणिमयमश्ममयमञ्जमयञ्च सप्तरावं महीखनेन शृहः दन्तास्थिमयच तचणेन दारमयं स्थायं जह्यादिति' लीइ पदं सुवर्णाद्यष्टकपरम्। सर्वञ्च तेजसं लीहिमत्यमरकोषात्। मनु:। 'त्रीषि देवा: पवित्राणि ब्राष्ट्राणानामकल्पयन्। षद्ष्यिक्षिति यच वाचां प्रश्यते'। षद्षमुपचातः शक्वादिभिरश्वातम्। शक्वातश्च सदाश्रचीति याश्ववस्कैरकः वाक्यत्वात्। वाचेति उपघातशङ्घायां पवित्रं भवत्विति ब्राह्मणैर्यहाचा प्रशस्यत इति शूलपाणिमहामहोपाध्याय क्कुल्लूकभट्टी। शातातपः। 'गोकुले कन्दुशालायां तैल यन्त्रे चुयन्त्रयोः। श्रमीमांस्यानि श्रीचानि स्त्रीषु बालातुरेषु च'। श्रमोमांस्थानि श्रीचाशीचभागितया न विचारणी यानि। मनुः। 'मचिकाविपुष कायागीर खसूर्य रस्मयः। रजो भूवीयुरग्निय सार्थे मध्यानि निर्दिशेत्'। बौधायनः। 'भदुष्टाः सन्तताधारा वातोषूतास रेणवः। भाकाराः भ्रवयः सर्वे वर्जियत्वा सुराकरम्'। शक्क लिखिती। श्राकरद्रव्याणि प्रोचितानि श्रचीनि'। यमः 'श्राममांसं ष्टतं चौद्रं खेहास पालसमावाः। क्लेच्छभागडस्थिता दुष्टा निष्कान्ताः श्रुचयः स्राताः'। विषाधमीत्तरे। 'सुखवर्ज्य गौः श्रदा सार्जारः संक्रमे ग्रुचि:'। पुष्पाणाच फलानाच प्रोचणात् ग्रुचि-रिषते'। चतिः। 'मचिका सन्तताधारा भूमिस्तीयं चुताः श्रानः। मार्जारश्वापि दर्वी च मार्तश्व सदा श्राचः'। बीधायन:। 'त्रनेकोहाह्ये टाक्शिले भूमिसमे इष्टकास सङ्घीणीभूता' इति सङ्घीणीभूताः परस्परसब्बन्धाः विश्वाः। 'प्रीक्षणेन पुस्तकम्' इति। शातातपः। 'तापनं ष्टतः तैलानां सावनं गोरमस्य च। तनात्रमुद्दतं शुद्देरत् किंठ-मन्तु पयो दिधि। भविलीनं तथा सिर्पिर्विलीनं अपर्णन तु'। प्रविलीनं कठिनम्। मनुः। द्रव्याणाच्चैव सर्वेषां श्वित्यवनं सातम्। प्रीचणं संहतानाञ्च दारवाणाञ्च तच-णम्'। इदन्तु उच्छिष्टादाल्पदोषे। उत्प्रवनं वस्तान्तरनिर्वापः गोन कीटाद्यपनयनम्। शातातपः। 'क्लीवाभिश्रप्तपतितै: स्तिकोदकानास्तिकै:। दृष्टं वा स्याद् यदनन्तु तस्य निष्कातिक्थते। श्रभ्यच्य किञ्चिदु इत्य भुञ्जीताप्यविशक्तिः'। देवलः। 'चाण्डालेन शुना वापि दृष्टं इविरयज्ञिवाम्। विदालादिभिक्चिष्टं दुष्टमनं विवर्जयेत्'। श्रन्यत्र हिर्ण्यो-दकस्पर्शादिति। मनुः। 'अद्भिन्तु प्रोच्चणं श्रीचं बह्मनां धान्यवाससाम्। प्रचालनेन त्वल्पानामद्भिः ग्रीचं विधीयतं । शुद्धिरित्यनुष्टनी विषाुः। 'गुडानामिचुविकाराणां प्रभूतानां वायुग्निदानेन सर्वलवणानाञ्चिति'। स्तिकां स्प्रगतः पितु-रपि तादृशमसृश्यलमाह सुमन्तुः। 'मातुरेव सूतकं तां स्प्रातस पितुर्नेतरेषाम्' इति इतरेषां सपत्नीमात्रव्यति-रिक्तानां तासान्तु स्तिकास्पर्शे पितृयेथा तत्समकालमङ्गा-स्यातं तथा तासामपि। तथाच चादिपुराणम्। 'स्तको तु मुखं दृष्टा जातस्य जनकस्ततः। कृत्वां सचेलं स्नानन्तु गुडो भवति तत्वणात्। अन्याव मातरस्तदत्तद्तेष्ठं न व्रजन्ति चेत्। सिपण्डायेव संस्मृश्याः सन्ति सर्वे विनिस्यः'। तदत् पित्वत् सात्वा शुद्धाः। ग्रहगमनन्तु स्तिकास्पर्शीप-

लक्षणम्। श्रन्यथा (पिह्नतोऽधिकदोषापत्ते:। एवध तद्-ग्रहगमनेऽपि सार्याभावेनासा श्वात्म । प्रवासानि सानात् पूर्वमङ्गास्य खलमा इ संवर्तः 'जाते पुत्रे पितुः स्नानं सचेलन्तु विधीयते। माता शुह्रोइशाहिन स्नानात्तु स्पर्भनं पितुः'। एकदिनपातितुल्यमरणाशीचद्दये यावदशीचं सर्वगाचास्र भ्यं-स्वमाइ श्रादिपुराणम्। 'सर्वगोत्रमसंस्पृश्यं तत्र स्थात् स्तवे सति। मध्येऽपि स्तंके दद्यात् पिण्डान् प्रेतस्य त्रसये'। तवादादिने भिन्नदिने तु मनुना प्रथमेन श्रानवमीयस हिती-यस्य गुडाभिधानाव तथा श्रव प्रथमस्तकपदं मरणाशीच-सावपरं हितीयस्तकं च श्रस्य ख्यावपरं पिण्डदानश्वते:। तथाच याज्ञवल्काः। 'तिरात्र' दशरातं वा शावमाशीच-मिथते। जनिवयं मुभयोः स्तकं मातुरेव हि'। शाव-साग्रीचमस्य खलललस्य । विरावं दशरावाशी विनामक-स्मिन् स्तके हितीयस्तके समानदिनपतिते दशरावाशीच-मस्प्रथत्वम् जनदिवर्षमरणलचणमस्प्रथत्वं मातापित्रोरव तदन्येषां स्पृथ्यत्वम् एवमेव मिताचरादीपकालिके। न च शावाशीचपदम् अशीचपदम् अशीचमाचपरमिति मिता-चरोत्तं युत्तमिति वाच्यम् 'भादन्तजननात् सद्य भाषूड़ादेक-रावकम्। विरावमाव्रतादेशास्त्रराचमतः परम्' इति याज्ञः बस्कीयेन पीनक्त्र्यापत्ते:। व्यक्तमाष्ट्र प्रक्रियाः। भरणं यदि तुस्यं स्वाकारणेन कथञ्चन। प्रसाध्यक्तु भवेद् गोवं सर्वमेव सबास्ववम्'। तुस्बमभिन्नदिनजाततया दशराचादिव्यापि-तया व्याख्येयानि तिहरुहानि तु यथायथं वेदान्यादिसगुण-सर्वाभित्व सर्वविक्रियत्वा दात्यत्व निर्गुणदेशभेदादिना च व्यव-ख्यानि ।

षय सुमूर्ष्यतज्ञत्यानि। द्वारीतः। 'शूद्राकेन तु भुक्तेन

इदरखेन योसतः। स वै खरत्समुद्रतं शूद्रत्वश्वाधिः 'स्ट्रित'। शूद्रावं शूद्रखामिकावम्। तइत्तमपि भोजन-ाले तद्ग्रहाविखतं यत्तदपि शूद्रावं तदाह श्रक्तिराः। गुद्रवैश्मनि विप्रेण चौरं वा यदि वा दिधि। निष्ठत्तेन न ोक्तव्यं शूद्रावः तदपि स्मृतम्'। षपिशव्दात् साचात्तइत्त-त्रतण्डुलादि न तु तद्दस्तवपर्दवादिना क्रीतमपि। खग्दशः ति पुनरिष्टराः। यथायतस्ततो ह्यापः शुद्धिं यान्ति नदीं ाता:। शूद्राहिप्रग्रहेष्ववं प्रविष्टन्तु सदा शुचि'। प्रविष्टं वलापादकप्रतिग्रहादिनेति श्रेषः। श्रतएव पराश्ररः। ताज्ञवति शूद्रामः यावस स्पृशति हिजः। हिजातिकर-स्पृष्ट' सवें तद्वविक्चते'। स्पृष्ठति प्रतिग्रह्वातीति कल्प-। तच संप्रोचयाद्यमाच विष्णुपुराणं संप्रोचियता रह्वीयाच्छ्द्रावं गरहमागतम्'। तच पात्रान्तरे याद्यमाह रिक्रिशः। 'खपात्रे यत्त् विन्यस्त शुद्रो यच्छति नित्यशः। । वानारगतं याच्चां दुन्धां खग्रहमागतम्'। एतेन खग्रह-मागतस्येव शुद्धत्वं तद्ग्रहगतस्य शूद्रावदोषभागित्वं प्रतीयते। तिसैताद्दगिप सुमूर्ष्णा सर्वधा शूद्रान न भोक्तव्यम्। पूजा-बाकरे। 'शालग्रामशिला यव तव सिविहितो हरि:। तसिधीत्यजित् प्राणान् याति विष्णोः परं पदम्'। खिङ्ग-पुराणे। 'श्रालयामसमीपे तु क्रोश्रमात्रं समन्ततः। कीकटे-पि सतो याति वैक्षग्ठभवनं नरः'। कीकटो सगधः। वैषावास्त व्यासः। 'तुलसीकानने जन्तोर्यदि सत्युर्भवेत् कचित्। स निर्भक्ष्य यसं पापी लीलयैव हरिं विशेत्। प्रयाणकाले यस्यास्ये दीयते तुलसीदलम्। निर्वाणं याति पचौन्द्र! पापकोटियुतोऽपि सः'। सूर्मपुराणम्। 'गङ्गा-याच नसे मोची वाराणस्यां जले खले। जले खले चाना-

रीचे गङ्गासागरसङ्गमे'। स्कान्दं 'गङ्गायां त्यजतः प्राणान् कथयामि वरानने !। कणे तत् परमं ब्रह्म ददामि मामकं पदम्'। तथा 'तीराद् गव्यतिमात्रन्तु परितः चेत्रसुचिते। श्रव दानं जपो होमो गङ्गायां नाच संशय:। श्रवस्थास्त्रिदिवं यान्ति ये सता न पुनर्भवाः'। गव्यतिः क्रोशयुगम्। तीर्थं चिन्तामणी ब्रह्मपुराणम् 'श्रव दूरे समीपे च सदृशं योजन-हयम्। गङ्गायां मरणेनेृह नात्र कार्या विचारणा'। एवं गङ्गादिमरणेन प्राप्तत्रह्मलोकस्याप्यौद्धं देहिकी क्रिया तदिधि-कारिणा कर्त्रे व्या नित्यत्वात्। तथाच यौभागवते 'क्रणा एवं भगवति! मनोवागृदृष्टिवृत्तिभि:। श्रात्मन्यासानमावैश्व सोऽलः खाससुपारमत्। सम्पद्यमानमान्नाय भौषां ब्रह्माण निष्कले। सवे बभूवुस्ते तूणीं वयां सीव दिनात्यये। तस्य निर्हरणादीनि सम्परितस्य भागव!। युधिष्ठिरः कारियत्वा सुइहीं दु: खितीऽभवत्'। कृष्णे श्रात्मनि परमात्मनि श्रात्मानं स्वीयात्मानं निवेश्य एकीक्षत्य सभीषा उपारमत् मुक्तिं गतः बान् निष्कले निरुपाधी ब्रह्मणि संपद्ममानं मिलितम् आजाय चालच्य तस्य भीषस्य निर्दृरणादीनि संस्कारादीनि संपरितस्य सम्यक् परेतस्य मुत्रस्यापि भागविति शीनकसम्बोधनम्। एवश्वैतेषामपि तत्तकर्मणि तत्तद्वनोपात्त प्रेतपदस्य पिट-पदस्य च मत्नादिषु ययाययं वाचनिकत्वात् प्रयोगः सङ्गः च्छते। पाससस्त्याना देया गीः सवसा च पूर्ववत्। तद-भावे च गौरेका नरको द्वारणाय वै। तदा यदि न श्रक्तोति दातु वैतरणीच गाम्। शक्तोत्योद्य तदा दस्वा श्रेयो द्यामृतस्य च। पूर्ववह्रेमणुङ्गादिना। श्रव सतस्य चेति त्रवणादेकादशा हैऽिय वैतरणीदानाचार:। वनपर्वणि 'सार्थः प्रवसती मित्रं भार्थ्यामित्रं ग्रहे सतः। पातुरस्य भिषिष्वं

दानं मित्रं मरिष्यतः'। वराइपुराणे। 'व्यतीपातोऽय संक्रान्तिस्तथैव यहणं रवे:। पुण्यकालास्तदा सवे यदा सृत्युक्पिस्थितः। गोभूतिलि हिरस्यादिदत्तमचयतामियात्'। निरवकाशवादन मलमासादिदोषो नास्ति स्तकमपि न। तथाच गुहिरताकरे दचः। 'सुस्थकाले लिदं सर्वे सूतकं परिकोत्तितम्। श्रापद्गतस्य सर्वस्य स्तकेऽपि न स्तकम्'। विपुष्करशान्तिरपि कार्या स च योगः श्रोपतिरव्रमालाः याम्। विषमचरणं धिष्यं भद्रातिथियदि जायते,। दिन-करगनिचापुताणां कथचन वासरेषु। मुनिभिक्दितः सोऽयं योग रे सिंग्नितः। तिगुणफलदो हडी नष्टे हृते च सते विषभाचिरणं धिष्ट्यम् एक चिपादरूपेण उभयराशि-विष्टं नचत्रं क्रिकापुनवसुप्रभृति मर्गे वाष्यादी नान्तर्जनाचार:। तथा सति सतमरीरयोगेन तस्य दुष्टता स्थात्। यथा ब्रह्मपुराणम्। 'येषामभच्यं मांसच्च तच्छरीरै-युंतस्य यत्। वापीकूपतड़ागेषु जलं सर्वश्व दुष्यति'। तष्क-रीरैर्म्तग्ररीरै:। उत्तरवचने कुणपग्रहणात् यथा। 'सकुणपं सकर्दमं तेभ्यस्तोयमपास्य तत्। प्रचिपेत् पञ्चगव्यञ्च समन्वं सर्वशिक्तत्। श्रपास्य कुणपं तेभ्यो वहुतायभ्य एव वा। शतं षष्ट्यथवा विंशत् तोयकुभान् समुद्देत्। पञ्चगव्यं ततस्तेषु प्रचिपेनान्वपूर्वकम्'। वापी ससीपाना निःसीपानः कूपः तङ्गाः पद्माकरः। भ्रतादिजलात्पत्वाद्यपेचया भ्रत्य-लाखा सर्वोद्धारणाभिधानात्। एवं मरणसमये ग्रहानिःसा-भिते अच्या गरहस्य दृष्टता स्यात्। यथा यह समनुः। 'खशूद्र-पतितासास्या सतासेत् दिजमन्दिरे। शीचं तत्र प्रवस्थामि मनुना भाषितं यथी। दशरात्राच्छ्नि प्रेते मासात् शुद्रे भवेन च्युचि:। द्वाभ्यान्तु पतिते गेष्टे चन्खे मासचत्रष्टयात्।

चलात्वे वर्जयेद् रीष्ट्रिमित्येवं मनुरव्रवीत्'। द्वाभ्यां मासाभ्य माससंदंशपाठात् श्रन्यो स्नेच्छः श्रत्यनः खपाकः इति वाच स्पतिमित्राः। यमः। 'हिजस्य मर्णे वैश्म विश्वहर्गति दिनवयात्। दिनैकेन वहिभू मिर्गानप्रेचणलेपनैः'। यथोत्त कालाननारकत्त्र्यमाच संवत्तः। 'ग्रहश्रिं प्रवस्थारि श्रम्सस्य यवदृषिते। प्रोत्सत्य स्ग्मयं पात्रं सिद्दमस्रं तथैव च ग्रहादपास्य तत् सर्वं गोमयेनोपलेपयेत्। गोमयेनोलि प्याथ छाग्नाघापयेद बुधः। ब्राह्मणैर्मन्त्रपूरीस हिरण्यकुप वारिभि:। सर्वमभ्युचयेहेश्म ततः शुह्रात्यसंभयः'। श्रद मन्त्रानादेशे गायत्री देवलः। 'पश्चधा वा चतुर्वा वा भूर मध्या विश्वष्रति। दुष्टा दिधा निधा वापि शुष्काते मलि नैकथा। दहनं खननं भूमेर्पलेपनवापने। पर्जन्यवर्षण्यारि शौचं पञ्चविधं सातम्। प्रसूते गर्भिणी यत्र स्वियते यह सानुषः। चण्डालैक्षितं यत यत्र विन्यस्यते शवः। विग्सृ त्रोपहतं यच कुण्पो यत दृश्यते। एवं कश्मलभूयिष्ठ भूरमध्येति कथ्यते। स्निमिकौटपदचेपैटू षिता यत्र मेदिनौ वस्या कर्षणै: चिप्ता वान्तैर्वा दुष्टतां व्रजेत्। नखदम्ततन्ज लक्तुरांश्रजो मलै:। भस्रपङ्कत्यौर्वापि प्रच्छना मलिन भवेत्। वापनं सदन्तरेण पूरणम् चिवतं वासः त्रभा घनौ भूतश्रेषादि चतुर्द्वादी पञ्चानां मध्ये यथासभावं यहणम् षाक्षिरा:। 'शीचं सहस्रोमाणां वायुग्न्यर्नेन्दुरश्मिभः रेत:सप्टं ग्रवस्पष्टमाविकं नैव दुष्यति'। सहस्रोमाण काखनानाम्। विष्णुः। 'नाभेरधस्तात् प्रवाहुषु च कायिकै र्भलें:। सुराभिर्भद्येवीपष्टतो सत्तोयसदक्षं प्रचाला पतिस्त शुदेरदन्यवोपहतो मृत्तोयस्तदक्षं प्रचात्य जानेन चन्नुष्यपहर षपोष सात्वा पष्मायोग दम्मक्ट्रोपष्टतस्ति'। प्रवाष्ट्

कफीपेरधी भागः। पश्चगव्येन प्राधितेन शुह्रेगदिति श्रेषः। मलान्याच मनुः 'वसाशुक्रमस्क्मामूत्रविट्कर्णविसाखाः। श्रेषाश्रुदृषिकाखेदो हादशैते तृणां मलाः'। बीधायमः। 'बाददीत मृदोऽपश्च षट्षु पूर्वेषु श्रुष्ट्ये। उत्तरेषु च षट्-खितः केवलाभिविंशुष्राति विशेषयति मनुः। 'देशाचैव चुता-मलाः'। देवलः। 'मानुषास्थिवसां विष्ठामार्त्तवं मूत्ररेतसी। मज्जानं शोणितं वापि परस्य यदि संस्पृशेत्। स्नात्वाप-मुज्य लेपादीनाचम्य स शुचिभवत्। ताम्येव खानि संस्पृत्र्य पूत: स्वात् परिमार्जनात्। श्रव स्पर्यनं विनोपमार्जना-सभावात्तदनन्तरमेव स्नानाचमने कर्त्रे पाठक्रमाद्धेक्रमस्ब बलवत्वात्। ततस परमलविश्रेषस्रश्चे प्रचालनस्नानाचमनम् पात्मसस्यो प्रचालनाचमनमात्रम्। विषाः। 'स्तं दिजं न शुद्रेण निर्हारयेन शूद्रं दिजेन'। यमः। 'यस्थानयति श्रूद्रोऽम्निं त्रणकाष्ठस्वींषि च। मन्यते द्येष धर्मोऽस्ति स चाधर्मेण लिप्यते'। प्रमन्ताविप चितायां ब्राह्मणैरेव खणादिकं देयम्। त्रीभागवतीयहृतीयस्कन्धकापिनीय। 'तथा षापी-यसा नौतस्तरसा यमसादनम्। योजनानां सहस्राणि नवतिं नव चाध्वन:। त्रिभिमुह्नर्त्तेद्दाभ्यां वा न्यीतः प्राप्नोति यातनाः'। दाभ्यामतिपापस्य तेन ममनागमनानुरोधात् द्वादयद्खा-दिहिद्देश:। सरणानन्तरकर्मणि प्राचीनावीतित्वादिकसाद् मनुः 'प्राचीनावीतिना सम्यमपसव्यमतिन्द्रणा। पित्रामा-निधनात् कार्ये विधिवद्भैपाचिना' दति यात्रवस्काः। 'जन-दिवर्षे निखनेच कुर्यादुदकं ततः'। इन्होगपरिश्रिष्टम्। 'दुर्बसं आपित्वा तं युषचेलाभिसंहतम्। दिचणाियरसं भूमौ तिनम्। चन्दनोचितसर्वाङ्गं समनोभिविभूषयेत्। शिरस्थ-

श्वनलान्यस्य चिष्वा क्रिद्रेषु सप्तस्र। मुख्येष्वय पिधायैनं निर्हरेयु: सुतादय:। श्रामपात्रेऽसमादाय प्रेतमग्निपुर:-सरम्। एकोऽनुगच्छेत्तस्यार्डमर्डं पष्यत्स्जेद्भवि। अर्डमाद-इनं प्राप्त त्रासीनो दिचिणामुखः। सव्यं जान्वाच्य शनकैः सतिलं पिगडदानवत्। प्रथ पुत्रादिराष्ट्रात्य कुर्याद्दार्चयं महत्। भूप्रदेशे शुची देशे पश्चाचित्यादिलचणम्। तत्रो-त्तानं निपात्यैनं दिचणाशिरसं मुखे। शाज्यपूर्णां सुचं दद्याइचिणाग्रं निम सुवम्'। पृतात्तस्याम्नावने विश्रोषमाइ वराहपुरागम्। 'दिचिगाशिरमं काला सचेलन्तु शवं तथा। तीर्थस्यावाहनं कत्वा स्नपनं तत्र कारयेत्। गयादीनि च तीर्थानि ये च पुर्ण्याः शिलोच्चयाः। कुरुचेत्रच गङ्गाच यमुनाच सरिदराम्। कौशिकों चन्द्रभागाच सर्वपापप्रणा-शिनौम्। भद्रावकाशां श्रायूं गण्डकीं पनमां तथा। वैण-वञ्च वराहञ्च तीर्थं पिग्डारकं तथा। पृथिव्यां यानि तीर्थानि सरितः सागरांस्तथा। ध्यात्वा तु मनमा सर्वे सृतस्नानं गतायुषम्। देवाश्वाग्निमुखाः सर्वे ग्रहीत्वा तु हुताश्वनम्। ग्रहीला पाणिना चैव मन्त्रमतसुदीरयेत्'। श्रों 'कलातु दुष्क्षतं कर्म जानता बुध्यजानता। मृत्युकालवशं प्राप्य नरं पञ्चलमागतम्। धर्माधर्मसमायुक्तं लोभमोत्तसमावृतम्। दहेयं सर्वगाताणि दिव्यान् लोकान् स गच्छत्। एवसुक्षा ततः ग्रीव्रं काला चैव प्रदिचणम्। ज्वलमानं तथा विक्रं शिर:स्थाने प्रदापयेत्। चातुर्वणेषु संस्थानमेवं भवति पुक्तिके'। दुबलं गतप्राणम्। स्नापियत्वा शुडेन वाससा। सवं गरीरमाच्छाद्यास्तीणंक्रयायां भूमी दिचणाशिरसं स्यापयेत्। ततो इतेनाभ्यच्य गयादौनीत्यति सागरांस्तयेत्य न्तान् सर्वाश्चित्तियत्वा पुनः स्नापयेत्। अत्र सुपांसुबित्यनेन

भवे इति दितीयार्थं प्रथमा। वस्तान्तरं परिधाप्य उपवीत-मुत्तरीयच दत्वा चन्दनादिनोपलिप्य मुखेषु मुखसम्बन्धिषु कर्णनासिकाने व्रदयसुखात्म केषु सप्तक्ति देषु सप्तसुवर्ण खण्डिक र प्रचिपेत्तदभाषे कांस्वाहिखण्डिका मुखे निधाय कांस्वसुवर्ण-मणिविद्वमित्यादि पुराणात्। वस्त्रान्तरेणाच्छाद्य निर्दे- १ रेगुः। प्रमिपुरःसरमिति साम्निपरम्। तस्यावस्यार्डमर्ड-पघे खजेत्। भादद्वातेऽस्मिकिति भादद्दनं श्मशानं तछाप्तः पुचादिरमिदाता श्राप्तावनं क्षत्वा वामं जान्वाच भूमिं नीला दिचणामुख उपविश्वति तिलसहित श्रपरमनाडें पिण्डादानेतिकर्त्रव्यतयोत्स्जेदित्यनुषद्गः। पिण्डदानेति-कर्तव्यता च प्राचीनावीतित्वम् उपवीतवदुत्तरीयधारणञ्च। तथाच विद्याकरप्टतं 'यथा यज्ञोपवौतच धार्थिते च दिजो-त्तमै:। तथा सन्धार्थिते यतादुत्तराच्छादनं श्रभम्'। त्रव यथा दिजोत्तमैः सव्यापसव्यत्वादिना उपवीतं धार्यते तथो-त्तराच्छादनमपि। श्रत्न यथा यज्ञोपवीतधारणे उत्तमत्वम-विविच्चतं चित्रयविश्रोस्तसभवात्तयोत्तरीयधारणे दिजोत्तमः त्वमप्यविवक्तितं स्वीश्रद्रयोरिप हिजोपवौतधारणवत् उत्त-रीयधारणाचारात् 'विकच्छः कच्छ्येषस मुत्तकच्छस्तथैव च। एकवासा भवासास नग्नः पञ्चविधः स्मृतः' इति इरिश्रम-धूतगोभिलादेकवस्त्रस्य सामान्यतो नग्नत्वाभिधानात्तत्परि-हाराय हिवस्त्रोपयोगित्वाच स्त्रिगुस्तु श्रथ पत्नग्राचारम् श्रनु-क्रमिष्याम इत्युपक्रमे स्नात्वा वाससी परिधायेति हारीतेनोप-देयाश्व। श्रतएव विवाहप्रकरणीयगोभिलस्त्रखप्राष्ट्रतां यज्ञी-पवीतिनीमित्वव अस्वया उपवीता भावे यज्ञोपवीतधार अवत् कतोत्तरीयामिति भद्दभाष्यवाष्यानादवाष्यपस्यताया युत्त-लाच। 'अपसव्य' ततः कला वस्तयत्रोपवीतके' इति अद्धाः

पुराणेऽपि वस्त्रस्याप्यपसव्यवदर्शनाच । एतेन स्त्रियास्त द्विवस्त्रत्वमात्रं नतु श्रपमव्यकरणमपि तथैव छन्दोगाचारक्षत्ये प्रितिहस्तक लिखनादिति याहचिन्ताम खुक्तं निरस्तम्। मत्यः पुराणं 'धारयेदथ रक्तानि नारी चेत् पतिसंयुता। विधवा तु न रक्तानि कुमारी शुक्कवाससी'। परिधानप्रकारमाइतुः शङ्खलिखिती। 'न नाभि दश्येत् कुलबधूरागुल्फाभ्यां वासः परिद्धात् न स्तनी विव्रती कुर्थादिति' वासोविन्यासविशे पसु देशाचारादेवावगन्तव्यः। रत्नाकरोऽपि एवम्। शिरो-ऽवगुग्टनमा इ ऋषशृङ्गः। 'स्टहमेध्या भवेत्रित्यं भूषणानि च पूजयेत्। नित्यस्नानक्तां वेगोमर्चयेत् पुष्पवाससा'। गरहमेध्या गरहक्वत्यपरा पूजयेकार्जनादिभिः संस्कुर्यादित्यर्थः। नित्यस्नानानन्तरकतामिति रत्नाकरः। ततः पुचादिः स्नानं क्षत्वा दार्चयं कुर्यात् श्रुचिभूप्रदेशे चितायोग्यलच्यां पश्चधा भूमंस्काररूपं कुर्धात्। तत प्रथममाकरशोधनं ततो गोम-येनोपलेपनं ततः खग्रह्योक्तरेखाकरणं रेखामार्जनं रेखाभ्यः स्णञ्च एतञ्च निरम्नेरपि। 'यद्यपेतो भूमिजोषणादि समानः र्मित' पारस्करस्त्रात्। उपेत उपनौतः जोषणं जुषौप्रौतिः श्वायोरिति धात्वनुमारात् सेवनं तेन भूमिजोषणं भूमंस्कार इति हारलता। तेनोपनौतमात्रस्य दाई भूसंस्कार इति। चितायां दिचिणाशिरमं कुणपमधोमुखं सामगं पुमांसं न्यसेत् द्धारापरिशिष्टेन दिचणाधिरस्वाभिधानात्। ननु इन्दोग-वरिशिष्टोत्तत्वात् यदि सामगानां टिचिणाशिरस्वं तर्हि असानदेश्वलं क्रष्टं माद्रियते। उच्चते। उत्तानदेश्वल्य सुवादिपावन्यासानुरोधिखेन तिब्रहत्तिर्युत्रा दिचणागिरः स्वस्य वाचनिकत्वाबिर्गिनविषयत्वमपि। नार्थास्तु उत्तानः देस्सं अधादिपुराणं 'सगोत्रजैग्दं शीला तु चितामारी'

वितामारोष्यते भवः। अधोमुखो दिच्चगादिचरणसु पुमा-निति। उत्तानदेहा नारौ तु सिपण्डैरिप बस्वभिः'। दिचिणा-दिचरण द्रत्यनेनोत्तरशिरस्वं यत् तत् सामगितरपरम् १ द्वारलतापि एवम्। ततो देवा आग्निमुखाः सर्वे द्वताशनं गृहीला एनं दहन्तित मनसा धाला 'चाण्डालाम्नर-मिध्याग्ने: स्तिकाग्नेस कहिचित्। पतिताग्नेसिताग्नेस न शिष्टैर्यद्वणं स्मृतम्' दति देवलपर्यादस्तेतरमानं गरहीता क्षता तु दुष्करमिति मन्त्री पठित्वा प्रदिचणं कत्वा दिचणा-मुख: शिरस्थाने दद्यात्। स्त्रीदाहेऽपि नरमित्येव पाठः द्रत्यक्तमेकादगीतस्व। विषापुराणे। 'न ह्रं कुर्याच्छवच्चैव श्रवगत्थो हि सोमजः'। श्रादिपुराणे 'निःश्रेषस्तु न दम्धव्यः श्रेषं किञ्चित्रज्ञितः। गच्छेत् प्रदिच्णाः सप्त सिमिद्धः सप्तिभः सन्। देयाः प्रहाराः सप्तेव कुठारेणोल्मुकोपरि। क्रव्यादाय नमस्तभ्यमिति जप्यं समाहितै:। नावे चितव्य: क्रव्यादो गम्तव्या च ततो नदी'। प्रदिच्णा गतिरिति शेषः। समिधां प्रचिपमाच् प्रचेताः। 'दग्धा शवं ततस्वे वं प्रादेशाः काष्टिका-स्तथा। सप्तं प्रदिचिणीक्षत्य चैकैकान्तु विनिचिपेत्'। तेन प्रादेशप्रमाणाः सप्तकाष्टिका ग्रहीत्वा चिताग्नि सप्तवारान् प्रदिचणीक्तत्य सप्तकाष्टिका एकैकक्रमेण चिताम्नी प्रचिपेत्। ततः कुठारेण क्रव्यादाय नमस्तुभ्यमिति मन्त्रजपं कुर्वेद्भि-श्वितास्यज्वलहारूपरि सप्तप्रहारा द्वेयाः मन्त्रपाठस्तु सक्तदेव। , एकद्रव्ये कर्मावृत्ती सक्तदेव मन्त्र वचनं क्रत्वेति भद्दभाष्यपृत-वचनात्। दर्भज्टिका होमे तु म्रतएव वहिषः कुममुष्टि-मादायाज्ये इत्कि वा तिरवदध्यात् भगाणि मध्यानि मुलानि इति च त्यतं रिक्वाना व्यन्तवय इति गोभिलीन स्थान-भैदक्यनादेकद्रव्येऽपि कर्माद्यती मन्त्राद्वति विह्नाष्यम्।

सतः 'कोष्ठे तु जठराग्निस्तु क्रव्यादोऽसतभच्चणे' इति गोभिः लीयपरिभाषितं क्रव्यादमग्निं पश्यद्भिर्वेच्यमाणाखलायनवच-<sup>6</sup>नात् वामावर्त्तन स्नातुं नदी गम्तव्या। प्रचेताः। 'नग्नदेचं दहें बैव कि श्विहेयं परित्यजेत्'। देयं शवसम्बन्धिवस्त्रादिकं यमगानवासिचाण्डालादिभ्यो दखात्। मिताचरायां 'स्तिः कायां मृतायान्तु कथं कुर्वेन्ति याज्ञिकाः। कुर्भे सतिलः मादाय पश्चगव्यं तथैव च। पुग्यग्रिंगमिमन्त्रापो वाचा शुद्धिं लभेत्ततः। तनैव स्नापियत्वातु दाहं कुर्याद् यथा विधि। पञ्चभि: स्नापियवा तु गब्यै: प्रेतां रजखलाम्। वस्तान्तराष्ट्रतां कत्वा दास्येदिधिपूर्वकम्'। पुर्ण्यग्भिरापोः हिष्ठीयवामदेव्यादिभिरिति स्रात्यर्थानुसार:। एवं गर्भवत्यां मृतायाम् उदरभेदेन गभें नि:सार्थ खानान्तरे चिपेत्। स्तीणान्तु पतितो गर्भ द्रत्यादि ब्रह्मपुराणे सामान्यतो गर्भ प्रतिपत्तिविधानात्। सृति:। 'नागदष्टो नरो राजन् प्राप्य मृत्युं व्रजत्यधः। श्रधोगत्वा भवेत् सर्पो निर्विषो नाव संशय:। एतनाचाय तह्नमुः पुत्रादिमासि भाद्रके। नतां कुर्वीत सप्तस्यां शुक्षप्रचे प्रयत्नतः'। यमः 'दंशाहाभ्यन्तरे यस्य गङ्गातोयेऽस्थिमज्जिति। गङ्गायां मरणे यादक् तादक् फलमवाप्र्यात्'। स्नाति:। 'त्रातानस्यागिनां नास्ति पति-तानां तथा क्रिया। तेषामपि तथा गङ्गातीये संस्थापनं हितम्'। कौमे 'यावन्यस्यीनि गङ्गायां तिष्ठन्ति पुरुषस्य च। तावद्वषंसञ्चाणि खर्गलोके महीयते'। भादिपुराणं 'मातुः कुलं पिष्टकुलं वर्जियत्वा नराधमः। श्रस्थौन्यन्यकुलो-त्यस्य नौत्वा चान्द्रायणाच्छ्चिः'। एतस्त्र धनग्रहणादिना। 'मखौनि मातापित्यपूर्वजानां नयन्ति गङ्गामपि ये करा चित्। सज्ञावकस्यापि दयाभिभूतास्तेषान्तु तीर्यानि फल

प्रदानि'। अत सङ्गावकस्य गुडभावस्यान्य जुल जस्यापि क्षणातियया हमें बुद्धा अस्थिप्रचेपे पुण्याभिधानात्। अतेव विधिमाह। 'भागी रयो यत्र यत्नास्ति तीयों कुल हये चापि यदा विपन्नः। तदा तदा तत्र च तस्य भक्त्या भावेन चास्योनि विनिचिपेच। सात्वा ततः पञ्चगन्येन मिक्का हिरण्य मध्याज्य तिले य योज्य। ततस्य मृत्पिण्ड पृटे निधाय प्रस्थन् दिश्यं प्रतेगणोपगृद्धाम्। नमोऽस्तु धर्माय वदन् पविष्य जलं स मे प्रीत इति चिपेच। उत्थाय भास्तन्तमवेच्य स्थ्यं मदिचणां विप्रमुखाय दयात्'। उत्तराहे ऽस्थित्यागानन्तरं स्नानविधाय-कमेथिलपाठो युक्तः। म यथा 'स्नात्वा तथात्तीर्थे च भास्ति-रच्च दृष्टा प्रद्यादय दिचणाच। एवं कते प्रेतपुरस्थितस्य स्थां स्थितिः स्थाच महेन्द्रतृल्या'। प्रेतंगणोपगृद्धं दिचणां दिगम्। अोम् नमोऽस्तु धर्मायेति गङ्गाजलप्रवेगमन्तः। स मे प्रौतो भवतु इत्यस्थिपचिपमन्तः इत्यनिक्ड भटः।

भयास्थानाभे पणेनरटाइः । भाखनायनग्रह्मपरिशिष्टम् ।
'मस्थिनाभे पलामहन्तानां तीणि षष्टिमतानि च । पुरुषप्रतिक्वतिं क्रत्वाऽमीत्यर्बन्तु भिर्म यौवायां दम योजयेत् ।
एरमि विमतं दद्यादिमतिं जठरे तथा । बाहुभ्याच मतं
दद्यात् दद्यादङ्गुनिभिर्दम । द्वादमाई हषणयोरष्टाई भिन्न
एव च । कर्म्याच मतं दद्यान्तिं मतं जानुजङ्ग्योः । पादाङ्नीषु च दम एतत् प्रेतस्य बचणम्। कर्णास्त्रेण संवेष्ट्य यवपिष्टेन नेपयेत्'। मादिपुराणं 'तद्वाभे पनामोत्येः पनैः कार्यः
एमानिप । मतैस्त्रिभिस्त्रथाषच्या मरपत्रेर्विधानतः'। तदनाभेऽस्यनाभे। मत्र पनामपनमरपनयोस्तुत्यत्वेनोपादानात् माम्बनायनस्त्रेऽपि प्रतिक्रती मरपत्रस्य नाभः। मताचाराद् योग्यत्याच मरपत्रेः पुत्तन्तं क्रत्वा भिरःप्रस्तिषु प्रनामपनाणि

टेयानि ततो वेष्टनसूर्णासूत्रेण सेपनं यविष्टिनेति। पताः भौचाभ्यन्तरे दाई भेषाहेन भृषि: तदुत्तरपर्णनरदाहे तु विरातम्। 'एवं पर्णनरं दख्वा विरात्रमश्चिभवेत्' रूत्यादिः पुराणात्। यद्मपार्थः 'पुत्राखेद्पलभ्येरन् तदस्थीनि वादा-चन। तदलाभे पलाशस्य सकावे हि पुन: क्रिया'। हि यस्मात्तदलाभेऽस्यमंप्राप्ती पलाग्रस्य तत्क्षतपुत्तलकस्य दाइः क्रिया पुनरपि समावे लाभेऽस्थिदाइ क्रिया विहिता तस्माद यदि पुनास्थीनि प्राप्यन्ते तदा पुनदी हितरा वाशीचे कर्त्रे थे न पुन: पिण्डादिदानं वस्यमाणयुक्ते:। 'श्रशींचानन्तरं चेत् स्वाद्दाष्ठः पर्णनरस्य च। त्राहाच्छुदान्ति च तथा समिक्षष्टाः सगोवजाः'। दशे दहेत्। 'पर्णनरं दहेन्नैव विना दशें कश्चन। श्रस्थलाभे तु दशेंऽपि ततः पर्णनरं दहेत्' इति दीपकालिकायां सुमन्तुवचनात्। दशे इत्यत्र श्रष्टम्यामिति कवित्पाठः। षष्टमी कष्णा सन्देहे पित्वकर्मणि कषापच प्राधान्येनोक्ते:। 'नरं पणं दहेने व प्राक् तिपचात् कथश्वन। विपचे तु गते दश्चात् दशे प्राप्ते स्वन्गिनकः'। इत्यशौचव्यपः गमे बोध्यम्। यथा गुडिरझाकरे यमः। 'म्रशीचमध्ये तु यवन दाहयेदुत्रयावृत्। क्रण्याच इत्यवाशीचव्यपगमे बोध्यः। क्षण्यचे पञ्चदश्यामष्टम्यां वा समाहितः। एकाः द्यां विश्वेषेण ततः प्रभृति स्तकम्। विरावं सर्ववर्णानाः मेषभमी व्यवस्थित:' इति वासुपुराषे 'पर्णनरं दहेने व प्राक् विपचात् कथचन। पिर्देश माहशष्टस्यामेव दर्भे दहेत् यदि'। विष्णुः। 'विषचे तु नते पर्णनरं दश्चादनम्निकः विपन्नाभ्यान्तरे राजन्! नैय पर्णनरं दहेत्। तदूष्ट्वमष्टमी प्राप्य दम्भं वापि विचक्तवः'। दहेदिसि श्रेषः। सशीचाः भ्यास्तरे यदि दाइं न सुर्यात् तदा सरणदिनाविध निपर्याः

नन्तरं दाष्ठः कार्ये इत्यर्थः। इति इरिदासतर्कीचार्याः।
'पणं नरं दक्षेत्रे व विना दग्रं कदाचन। श्रस्थामलाभे दग्रं
तुततः पणंनरं दक्षेत्'। इति दीपकलिकायां समन्तुवचनाहर्गे दाहः। इत्यत्राष्टमीति कचित् पाठः। यमः तिपचाःभ्यन्तरे राजन्। नैव पणंनरं दक्षेत्। तदूर्षं मष्टभी प्राप्य दग्रं
वापि विचचणः। श्रष्टमीत्यत्र कष्टाष्टमीत्यर्थः। पित्रकर्मणि
कष्णपचप्राधान्येनोत्तेः इति हरिदासतकीचार्येलिखनात्।
एतश्वाशीच्यितिरिक्तविषयम्।

त्रयोदकादिदानम्। पारस्करः 'संप्रयुत्तां सैयुनञ्च याचे-रब्रुदवां करिष्याम' इति कुरुष्टां माचैवं पुनरित्यशतवर्षे प्रेते कुरुष्यमेवेतरिमान्निति प्रार्थिते सर्वे ज्ञातयो भावयन्ति श्रासप्तमात् पुरुषात् दशपुरुषाद्वा समानद्रामवासे यावत् सम्बन्धमनुसारेयुरकवस्ताः प्राचीनावीतिनः सव्यस्यानामिकया षप प्रालोद्य। 'भोम् प्रपन: प्रोग्रुचदघिमिति दिचिणाभि-मुखा निमक्जिन्त प्रेतायोदकं सक्तत् प्रसिच्चन्यञ्जलिना प्रसा-वेतत्त इति' संप्रयुक्तं सम्यक्षयोगकुश्वस् उत्तरदानाभिज्ञ-मिति यावत् मिथुनं स्त्रीपुंसी तत्सिस्यमैथुनं भ्यालकादिकम्। उदकं करिषाम इति याचेरन् प्रत्युत्त्रुमाइ कुरुध्वं मा चैवं पुनिस्यिशतवर्षे प्रेते कुरुध्वमेवैतरिसान्निति। ततः सवे सानादिक्रियां भावयन्ति यावत् सम्बन्धमनुसारेयुः एककुल-जाता वयमिति यावत् सारणं भवतीति तावदपीयं सानादि-क्रिया यथा सानादि वर्त्तव्यं तदा है एक वस्त इत्यादिना अवै-क्रिवस्त्रत्वविधानाद्रस्यत्व स्नाने दिवस्त्रत्वं प्रतीयते। तथाच समुद्रकरष्ट्रतगोभिलीयसस्यास्नानादिस्रवभाष्येगोतमः। 'एक-वस्रोच यत् सानं श्रीचा विद्वेन चैव हि। सानन्तु न भवेच्छुद िया च परिष्टीयते'। कात्यायनीयसानस्यविकरकेऽपि

नैकवस्तं सायादितिवचनम्। ब्रह्मारदीये 'देवाची चमन स्नानवतत्राह्मियादिषु। न भवेत्मुत्तवेशस्व नैकवस्त्रधरस्तथा' विद्याकरवाजपेयिनापि यश्चोपवीतस्यैव वस्त्रकारित्वेऽपि अव स्त्रत्वात् स्नानकाले स्थिते तिसान् वस्तेऽपि ग्रहीते न वासोभि: सहाजस्रमिति निषेधानवकाशः। 'नग्नःकौपौनः वासास तिवासा: स्नाति यो नर:। वृषा सानं भवेत्तर निराशाः पित्देवताः'। इति याज्ञवल्कायवाक्यञ्च दृश्यत इत्युः त्तम् श्रतएव सांख्यायनग्रह्यं 'सवस्त्रोऽहरहराभ्रुत्यानुदको-उन्यहस्त्रमाच्छादयेत्' दति। सवस्त्र दति दितीयवस्त्र-प्राष्यर्थम् एकवस्त्रस्य नग्नत्वप्रतिषेधेन प्राप्तत्वादिति ब्रह्मदत्त-भाष्यमिति कल्पतरः। श्रवानुदकश्रव्या 'स्नातः शिरोनाव-धुनुयान्नाङ्गेभ्यस्तोयमुद्धरेत्' द्रति विष्णूत्तं स्नानगाटीपाणिभ्याः मिति विशेषणीयम्। 'स्नातो नाङ्गानि मार्जयेत् सानशाव्या , न पाणिना' इति विणापुराणीयैकवाच्यत्वात्। प्रेतसाने प्रथमं परिहितवस्तं प्रचाल्य तदेव परिधाय स्नातव्यम्। यथादिपुराणम् 'ष्रादौ वस्त्रच प्रचात्य तेनैवाच्छादितैस्तत:। कर्त्रव्यं तै: सचेलन्तु स्नानं सर्वमलापद्दम्'। ततः प्राचीना-वीतिनो दिचिणामुखाः। श्रोम् श्रपनः श्रोश्चदघिमत्यनैन मन्त्रेष वामहस्तानाभिकया श्रप श्रालोद्य स्नातव्यमिति **द्वारलता** याज्ञवल्कादीपकलिकाहरिश्चर्मसुगतिसोपानप्रसः तयः श्रमावेतत्ते दति श्रमाविति सम्बोधनान्तनामोपलचणम् श्रमाविति नाम रुष्णीयादिति कात्यायनदर्भनात्। श्रवाः साविख्यादानादद:पदप्रयोग एव नामोहो नतु विरूपाचनपा दाविदं कमें करिषामि इत्यादी अतएव भवदेवभष्टादिभि रसावित्यत्रोष्ट जन्नो नेदिमित्यादी। तेनश्विनगोत प्रेतासुन देवधर्मन तसे तिसोदवं द्वप्यस्ति यज्ञवे दिनां प्रयोगः।

यद्यपि त्रप्यस्ति न वाचिनकं तथापि 'त्रमुकामुकगोत्रसु प्रेतस्तृप्यत्विदं पठन्' इति ब्रह्मपुराणे गोवनामानुवादादि तर्पयामीति चोत्तरमिति छन्दोगपरिशिष्टे च तृशिपदप्रयोगात् सम्बोधनानुबन्धयोग्यत्वाच श्रवापि तथा कल्पाते। यदाय-सावित्यस्ंबुिडप्रथमान्तोऽपि सम्भवति तथा पितेति युषात्पद-प्रयोगात् संबुद्धान्तता प्रतीयते तस्य संबुद्धामानार्थवाचित्वात् श्रन्यथा श्रनन्वयापत्ते:। छन्दोगपरिशिष्टम्। 'श्रयानवेच्य-मिलापः सर्व एव ग्रवस्थ्रगः। स्नाला सचैलमाचस्य द्युरस्थो-जले। गोव्रनामानुवादादि तर्पयामीति चोत्तरम्। दिचिणायान् कुपान् दत्वा सतिलांस्तु पृथक् पृथक्। अनवेच्यं चिताग्नावेचणं यथा न स्थात्तथा अप , श्रागत्य पारस्करोता-विधिना साला तर्पयेयुः। विशेषमा गोत्रेति अनुवादपदेन मरणादनुपश्वादादो वदनं यस्य तत्त्रयेत्यन्वयात् प्रेतान्तनाम-गोत्राभ्यामिति शातातपीयदर्शनाच प्रेतपदमभिधीयते तेन गोत्रादि पूर्वं प्रतीकं तर्पयामीति परम् एतेन सस्बन्धार्पकपद-निव्वत्तिरवसीयते प्रेतत्वेन देवतात्वात्। पित्यद्खाने प्रेत-पदम्। प्रेत्रयाचेऽपि सम्बन्धवाचकपित्रादिपदमनभिधाय विशाना 'प्रेतान्तनामगोत्राभ्यां दत्ताच्य्योदकेष्विति'। श्राख-लायनग्रह्मपरिशिष्टेनापि 'पिल्याब्दं न युद्धीत पित्रहा चौपजायते' इत्युक्तम् एतत् प्रेतश्राहमिति गोभिलवचनात् प्रेत-पदलेन देवतालात् पिलपदस्थाने प्रेतपद्विधानादुस्मग्वाको मन्त्रे च पित्रपदनिष्टत्तिरवसीयते देति न्यायमूलकवचनमिद्रम श्रितो न सांवत्सिक्ति तत्पदिनहित्तिप्रसङ्गः। श्रतएव प्रेतिपिण्डो-प्यस्य विषय दति याद्वविवेकः। गोवनामानुवादादीस्वव पाठक्रमाद्रामः परे न प्रेतपदं किन्तु नाग्रहीतविशेषणा-मुनिविधिष उपजायत इति न्यायामानः पूर्वं तत्र्यायस्य कथं

बलवस्वमिति चेत् श्रुत्यर्थपठनस्थानमुख्यप्रावृत्तिकाः द्रित जैमिनिस्त्रे पाठक्रमादर्थक्रमस्य बलवस्वात्। वाचकपदस्थलाभिषिक्तत्वाच दति। तथाचोत्तं मित्राचार्थ-पृथिवीधरधृतविष्णुसूत्रम् 'श्रप: सर्वे शवस्पर्शिनो गत्वा पितः-पदस्थाने प्रेतपदोच्चेन दितीयान्तं तर्पयेयुः। पित्रप्रब्दोचा-रणेन पिल्ला भवति' इति शातातपः 'प्रेतान्तनामगोत्राभ्याः सुत्रजेदुपतिष्ठताम्' इति प्रेतान्तेति तत्प्रषः न बहुबीहिः सर्वजघन्यत्वात् तेन प्रेतान्तनामगोत्रश्चेति समासः एतदचना-चितापिण्डदाने उपतिष्ठतामिति पिढद्यितायामप्युक्तम्। एतेन प्रेतकार्यं सम्बन्धापंकपदप्रयोगो मैथिलोक्तो हैयः एतेन षमुकागोवं प्रेतममुकदेवधर्माणं तर्पयामौति सामगानां प्रयोग:। पन प्रेततर्पेषे सतिलांस्विति विशेषोपादानात् स्थादिवारेऽपि तिलैरेव तपणं प्रतीयते। व्यक्तमाइ मदन-पारिजातधृता स्मृति:। 'श्रयने विषुवे चैव संक्रान्सां यह-योषु च। उपाकर्मणि चोत्सगे युगादी सतवासरे। सूर्य-श्रुक्रादिबारे च न दोषस्तिलतर्पणे'। तथा 'तीथे' तिथि विशेषे च कार्थं प्रेते च सर्वदा'। तिथिविशेषे समावास्याः द्रशहरादी। अत द्विणाङ्गष्ठसहितमध्यमादिना वामहस्ते तिलदानं 'वामइस्ते तिलान् दस्वा जलमध्ये तु तर्पयेत्। मुन्नाइस्तन्तु कर्त्रव्यं न सुद्रां तद द्र्ययेत्' इति विद्याकरधतः वामचस्त इति सप्तम्यन्तत्रवणात् 'तिलान् संमित्रयेकाले' इति तिलाधिकरणसुपक्रम्याभिश्रीनाञ्च। सब्येन तिलाग्राञ्चा इत्य-व्यापि वामहस्ते स्थाप्यां इत्यर्थः। सब्येनेति स्थास्या पचा तीति वद्धिकरणे खतीया विवचातो हि कारकाणि भवनी त्युक्ते:। सुद्रा प्रकृष्ठतर्जन्यात्मकयोगरूपौ तिसप्रकृषायिति श्रेषः। नतु यथा क्न्दोगानां दितीयान्तवाक्यं प्रेततप्रणप्रका

श्वात् प्रतितर्पपरं तथा यज्ञवे दिनां संबोधनान्तवाकक्षि तत्परमस् मैवं छन्दोगानां गोभिलेन यर्मा तर्पणकर्मणौति सामान्यतोऽभिधानात्त्रयास्तु यज्ञवे दिनान्तु स्वयाखायां प्रास्य-श्वितपंगे प्रक्ततावनुक्तमपि संखोधनान्तवाक्यं तदिक्ततीभूते-प्रतितर्पणीयेनासावितत्त इत्यनेन निर्णीयते। तथा ज्योति-ष्ट्रीमे हाद्यायतगीदिचणाविभागीऽनुत्रो विक्रतीभूत सबे भते-नार्षिनो दीचयन्तीत्यादिना निणीयते इति तहिभागं मनु राषा इ 'सवे वाम हिनो मुख्यास्तद हे ना हिनोऽपरे। , तती यन-स्तृतीयां या सतुर्था सैकपादिनः'। श्रीतकात्यायनोऽपि 'श्रय द्वादयद्वादयाद्येभ्यः षट्षट् दितीयेभ्यसतस्रस्तृतीयभ्य-स्तिसस्तिस दतरेभ्यः' दति षोङ्गानाम् ऋ विजां चतुरसतुरः कला चलारो वर्गा इति मतोन गोभिलोक्ता ययणम्। किन्तु तदाश्रयणे 'स्रशाखाश्रयमुत्रुच्य पर-स्रवाखाययणम्। शाखात्रयन्तु यः। वार्त्तुमिच्छति दुमेधा मोघं तस्य तु यत्-ू क्तम्' दति कात्यायनेन दोषाभिधानात्। व्यक्तमास् ब्राह्मणः सर्वस्वे जातृकर्णः। 'प्रमीतिपित्वकस्तु उशन्तस्वेत्यावाश्च नामगोत्रे समुचार्य यावतां पित्वकार्यमसावेतत्त उदकमिति पितृन् पितामद्वान् प्रिपतामद्वान् एक्वैकं स्नी न् जलाञ्च-सीन् दद्यादिति' ततस प्रात्य हिकतपेणे अमुकगोत्र पितर-मुक्तदेवमभंस्तु प्यस्वैतत्ते तिलोदकं स्वधिति यजुर्विदां प्रयोगः। प्रकालिवयदाने त्वनुष्ठतस्यीपादानिकस्वत्वाभावेन त्यागायो-गादेतसे तिलोदकमिति निदेशासकावोदकमन्त्रकानेकसोमे , मन्त्राष्ट्रितिवत् करणलात् प्रत्यञ्जल्येव वाक्यं न तु वाचस्पति-मित्रोत्तं सक्तदाकां कचिदगरीव स्वत्यसभावनया भावि-द्रव्यत्यागो न तु अतिसमावेऽपि। प्रधात देवपदप्रयोगे वि सानम् छचाते। 'ततस नाम कुर्वीत पितेव दशमेऽइनि।

देवपूर्वं नराख्यं हि शर्मवर्मादिसंयुतम्' इति विष्णुपुराणाः इग्रैमेऽहनीति सङ्गरेणाग्रीचन्नासे तदानीं नामकरणे बोध्यः मिति प्रागुक्तं नरमाचष्टे इति नराख्यं नरनामस्याख्यमिति वत् विभुजादित्वात् कप्रत्ययेन सिष्ठं देवपूर्वे देवात् पूर्वे तच विशिष्टं शर्मयुतम्। तचान्ते 'शर्मन्नर्घादिने कार्यः शर्मा तर्पणकर्मणि। शर्मणोऽचयकाले तु पितृणां दत्तमचयम् दति गोभिलदर्शनात्। 'श्रमन्तिं ब्राह्मणस्य स्थादमन्ति चित्रयस्य तु। धनान्तच्चेव वैश्यस्य टामान्तचान्यजन्मनः द्रित ग्रातातपौयाच । शृणाति हिनस्यग्रभिति मन्प्रत्ययात श्रमीति सिष्ठं देवपदं विप्राणां नाममात्रसबन्धम्। 'शर्मः देवस विप्रस्य वर्मत्राता च भूभुजः। भूतिर्दत्तस वैश्यस्य दास शूद्रस्य कारयेत्' इति कल्पतक्कुक्कुकभद्रध्तयमवचनात श्रवापि चकारात् समुचयः। यत् 'शर्मेति ब्राह्मणस्योत वर्मेति चित्रियस्य च। गुप्तदामात्मकं नाम प्रकुर्धात् वैश्व प्राद्योः दलावेति पदस्वरमेन यदापि शर्मपदात्मकमेव नामाव गम्यते द्रित हैतनिण्ये पूर्वपचवर्णनं तिहणापुराणीयैतह चनप्रागवस्थितस्य। ततस नाम कुर्वीत इत्याद्युक्तवचनस्थान भिज्ञानात्। किन्तु श्रुमेंति वचनं शर्मवर्मादिसंयुतमित्यस विशेषकमिति। एतेनामुकदेवशर्मा प्रेत इत्यादि मैथिलान वाकारचना हिया नाग्टहीतेत्यादि न्यायविरोधात्। यम विषाुपुराणोत्तरेवपदादिर हितत्वा हो भिलोत्तर्था निर्दे श्ररितलाचा गोवनामध्यवादीत्याद्यनेकवचने गोवशब्द दर्भनात् गोवपदमेवोचार्यं न तु पित्दियिताकल्पतस्याइ विवेकोत्तं गोत्रपर्थायकमपि सगोत्रपदम् एवं आहेऽपि तथाः गोभिनः। 'गोवं खरान्तं सर्वत्र गोन्धाचय कर्मण गोवस्तु तर्पणे प्रोक्तः कर्ता एवं न सुद्धाति' इति। एवम

श्रीदत्तादयः। श्राष्वलायनः। 'सत्यावृतो व्रजन्यनवैच्यमाणा यत्रोदकमवहं भवति तत् प्राप्य सक्षदुक्मज्ञे व जलाञ्चलि-मृत्सच्य तस्य नामगोत्रे ग्रहीला उत्तीर्थान्यानि वासांसि परिधाय सक्षदेवानापीद्य उदग्दशानि विस्चासते' इति सव्यमावर्तन्त इति सव्यावृतः श्रग्निमिति ग्रेषः। श्रवद्दमिति यत देशे नद्याः स्रोतो नास्ति तत्र स्नातव्यमिति हारलतान प्रभृतयः। तेनाशीचिनोऽपि नद्यारजोयोगेऽपि नदीमज्जनं न निषिद्यम्। सञ्जदुक्यज्ञनसामर्थात् सञ्जदुक्यज्जनमायाति श्रनापौद्ध श्रासम्यक्प्रकारेण पौड़नमक्तवा ईषत्पौड़ियत्वे-त्यर्थः उदग्दशानि तथा त्यज्यानि वस्त्राणि यथोदीचां दशाः पतिना। ग्रङ्गलिखिती। 'प्रेतस्य बान्धवा यथा वृद्धपुर:-सरमुदकमवतीर्थ्य नोद्वर्षयेरत्नपः प्रसिच्चेरन्' दति। जले व्रष्ठपुर:सरमवतरणं जलादुष्टानच्च बालपुर:सरम्। बौधा-यनेन तथोक्तात्। नोष्ठषे येरन् तिसान् साने मलापकर्षणं , न कुर्य्युरित्यर्थः। एवञ्च मर्णे। 'यथा बालं पुरस्कत्य यश्चोपवी-तान्यपसलानि काला तौर्धमवतीर्थ्य सक्तनिमच्य प्रेतार्थसुदक-मुत्मुच्य तत् एवोत्तीर्थाचामन्ति' इति बीधायनवचने। यथा बालं पुरस्कत्येत्यस्योत्तीय्येत्यनेन सम्बुन्धः नतु श्रवतीय्ये-त्यनेन तत्र ष्टुषपुर:सरोक्तत्वात्। ततस्य जलादुत्यानं बाल-पुर:सरमेवेति हारलता। श्रपसलानि श्रपसव्यानौत्यर्थः। श्रतएव श्रसादेवोदकात्। श्रातुरे विशेषयति यमः। 'श्रात्रे स्नानमापने दशक्वतस्वनातुरः। क्षात्वा सात्वा स्रशेहातं ततः ्यहेत् संभातुरः'। घैठीनसिः 'सतं मनसा ध्यायन् दिचणा-मुखस्तीनस्त्रलीन् दद्यात् शावप्रसत्येकादशाहे विरमेदिति'। वीनिति'। प्रतीपंकारार्थम्। एकादम इत्यभीचापगमपरम्। एति इसमणं पुत्राति रिक्रपरम्। 'स्नानचैव महादानं स्वाध्यायः

श्वान्यतर्पणम्। प्रथमान्दे न कुर्वीत महागृक्तिपातने'। इति स्वान्दपुराणीयनिषेधेऽन्येति विशेषणात्। पित्ततर्पणमिति पाठे पित्यदं प्राप्तिविद्योक्तपरं तन च तथैवार्थः। 'पित्यज्ञन्तु निर्वर्त्यं मासिकी श्राह एव च। श्राहं प्रतिक्ची चैव माता-पित्रोर्मृतेऽहिन। श्रमिपण्डोक्ततं प्रेतमिकोहिष्टेन तर्पयेत्' इति जावालोक्ताविप पित्यज्ञं पित्ततर्पणं निर्वत्याहरहः क्रिय-माणोऽम्ब्घटश्राह इति श्राहविवेककतादिभिर्ञाख्यातत्वाच।

श्रय शोकापनोदनादि। याञ्चवल्काः। 'क्षतोदकान् समुत्रीणीन् सद्गाद्वसिखतान्। स्नातानपमुदेयुस्तानितिः श्वासै: पुरातनै:। मानुष्ये कदलीस्तम्ये नि:सारे सारमार्गः ग्रम्। यः करोति स सम्मुढ़ो जन्तवुद्दसिमे। पञ्चधा सभातः कायो यदि पञ्चत्वमागतः। कर्मभः स्वग्ररीरोह्ये स्त्रव का परिवेदना। गन्ती वसुमती नाशमुद्धेदैवतानि च। फिनप्रख्यः कथं नागं मत्यं लोको न यास्यति। स्रेपायुः त्विवर्मतां प्रेतो सुङ्तो यतोऽवशः। श्रतो न रोदितव्यश्व क्रिया कार्या विधानतः। इति सञ्चिन्य गच्छेयुर्गृहं बाल-पुर:सरा:। विदश्य निम्बपत्नाणि नियता हारि वेश्मन:। त्राचस्याधाग्निमुदकंशोमयं गौरसर्पपान्। प्रविशेषु: समाः सभ्य सत्वाश्मनि पदं शनै:। प्रवेशनादिकं कर्म प्रेतसंसार्शनाः सिय। इच्छतां तत्सणाच्छि डिं परेषां स्नानसंयमात्' इति स्नातानिति तर्पणानन्तरं पुनः स्नानिधानार्थम्। तथाच क्षन्दोगपरिशिष्टम्। 'एवं क्षतोदकान् सम्यङ्ग्दुशाहलः मंस्थिताम्। श्राप्तत्य पुनराचान्तान् वदेयुस्तेऽनुयायिनः' ₺ तर्पणानन्तरं प्रेचेताः। 'ततः स्नानं पुनः कार्थः ग्रहशीचश्र कारयेत्'। पच्चा सकृतः एथिकादिपचभूतात्मकत्या 'निर्मितः पश्चलमागतः पुनः पृथिव्यादिकपतां प्राप्तः। विद्श्

दसीः खण्डियता प्रग्निस्पर्शो वस्त्रमाण्मन्त्रेण कार्यः। शिलायां पादन्यामोऽपि वस्यमाण्मन्त्रेण् कार्यः। उत्त-प्रवेशनादिकं यत् कर्म तत् प्रेतसंस्पर्शिनामपि कार्थां परेषा्-मसपिण्डानान्तत्चणाच्छ्डिमिच्छतान्तत् स्नानसंयमात् स्नानात् प्राणायामात् इति दौपकलिका। शङ्कलिखिती। 'उत्तीर्थ प्रेतस्पृष्टान्यत्सच्य वासांसि परिधाय इतराणि ग्रह-हारे तसी प्रेताय पिग्छं दत्त्वा पश्चाद्दूर्वाप्रवालगोमयमज-मिनं वषचालभ्य प्रविश्वाला घृतगौरसर्पपेमू द्वीनमङ्गानि चालभेरन्। शस्त्रपाणयो भवेषुर्यथोत्तकालनियमाः'। इति श्वालभ्य सुष्टा वैजवाप:। 'श्रमीमालभन्ते श्रमी पापं श्रमय-विति अश्मानमालभन्ते अश्मेव स्थितो भूयासमिति अम्बि-मिनिन: शर्म यच्छितिति ह्योगित्यन्तरा गामजमुपसृशन्तः क्रीला लब्धा वा प्राप्य ग्रहमेकान्नमलवणमेकरात्रं दिवा भोत्तव्यं विरावं कर्मोपरमण्मिति'। द्वषच्छागयोर्मध्ये स्थित्वा \ श्वीगिति मन्त्रेण दावपि स्पष्टचौ गरहं प्राप्य उपवासात्यन्ता-भक्तेन कीला लब्धा वा एकान्रमलवणं लवणरहितमेकः राचम् एकाहोरातं ततापि दिवा भोत्राव्यम्। कर्मोप-रमणमङ्गसंवाइनतैलाभ्यङ्गमार्जनादिखागः। छन्दोगपरि-शिष्टम्। 'एवमुक्का व्रजेयुस्ते ग्टहं बालपुर:सरा:। स्नाना-ंग्निस्पर्यनाभ्यासैः ग्रुडेयुरितरे क्वतैः'। एवं शोकापनोदनान्ते सिपण्डसगोत्राभ्यां इतरे सर्वे सखन्धरहितास्त्रिनिमच्य वार-्रवयमिनं स्पृष्टा गुडा भवन्ति। हारीतः। 'न प्रेतस्पर्धिनी ं यामं प्रविशेयुरानचत्रदर्शनादाती चेदादित्यस्य ब्राह्मणानु-मला विति प्रशक्ती ब्राह्मणानुमतिं यहीता प्रविशेषुः'। पाष्यलायन:। 'नंतस्यां रात्रावस' पचेयुस्त्ररापमचारसय-शाकाशिनः खुद्दीदगरातं महागुरुष्विति'। नातं परेयुरिखने

नोपवासः सूचितः। 'श्रवसस्तरे त्राहमनश्रमः' इति वश्च-माणविश्ववचनात् तिरात्निमिति सिपिण्डपरम्। श्रचार-लवणं चारमृत्तिकादिक्षतलवणभित्रम्। तत्त् सैन्धवं सासुद्रं च। यथा ब्रह्मपुराणे। 'सैन्धवं लवणचैव यच सास्द्रकं भवेत्। पवित्रे परमे द्योते प्रत्यचेऽपि च नित्यमः'। पृथक् तयोपलभ्यमानं लवणं प्रत्यचलवणं न तु व्यञ्जनादिसंस्कारः कम्। संस्कारप्रत्यचयोर्भेददर्भनात्। तथा कालिकापुरा-गम। भरीचं पिप्पलं कोषं जीरकम्तन्तुभं तथा। संस्कारे च समत्ते च महादेव्यै निवेदयेत्'। तन्तुभः सर्पः। 'वनः मुद्मे मर्पपे च ही तन्तुभकदम्बकी' इति श्रमरकोषात्। तन्तुना भातीति तन्तुभ इति टीकापि। महागुरुषु माता-पिल्पितिषु कमीपदेशिन्यां देवलः। 'अन्यत्राष्ठं परामञ्च गर्थ माल्यच मैथुनम्। वर्जयेत् गुरुपाते तु यावत् पूर्णी न वसरः'। पारस्करभाष्ये व्रहस्पतिः। 'पितुर्य्यपरते पुत्रो मातु:श्राद्वान्निवर्तते। मातर्थिपि च वृत्तायां पितु:श्राद्वादृते समाम्'। ऋत इति मातुः याद्वादित्यवाप्यन्वेति। श्रन्यया पूर्वाद्ववैयर्थापत्ते:। समां संवत्सरं यावत् निवर्तते श्रन्थः श्राद्वादिति ग्रेषः। इत्यश्राद्यमपि प्राप्तिविलोकश्राद्यप्रम्। 'प्रमीती पितरी यस्य देइस्तस्याश्चिभवेत्। नापि दैवं न वा पैत्रं यावत् पूर्णी न वत्सरः'। इति देवीपुराणात्। तेन प्रतियादाम निष्टत्तिः। तयाच कालिकापुराणम्। 'महा गुक्निपाते तु काम्य' किंश्वित्र चाचरेत्। श्रात्विञ्यं ब्रह्म चर्याञ्च श्राह दैवयुतश्च यत्'। एतच देवपच्चयुतश्राहवर्जनम् श्रमावास्यादिसताइक्रियमाण्यदैवश्राद्वेतरपरं सर्वसामञ्च स्वात्। देविक्रियां तथिति देवलीये पाठः। शैक्तविषये विशिष्ठः। 'भवससारे व्यवसमयाना प्रासीरन्' इति भवससारे उपवेशः

नादौ पौठादिनिषेधात्। श्रवनिमित्तेन कटादिविधानादघ-स्वस्रः कटादिरिति। श्रयत्तविषये रत्नाकरे विशेषमाद्याप-स्वस्यः। 'भार्य्याः परमगुरु मंख्यायां चाकालमभोजनं कुर्वी-रिविति'। मंख्या मरणम् श्राकालं यत्र काले मरणं भूतं पर-दिने तत्कालपर्थन्तम्। श्रादिपुराणे। 'श्रयौचमध्ये यत्ने न भोजयेतु सगोत्रजान्'। विशापुराणम्। 'श्रयामनोपभोगस्य सिप्छानामपौष्यते। श्रस्थिमच्चयनादृद्धं संयोगो न तु योषि-ताम्'। तथा 'दातच्योऽनुदिनं पिण्डः प्रेताय भृवि ग्राधिव। दिवा च भक्तं भोक्तव्यममांसं मनुजर्षभ'। श्रत्व मिण्छानां पिण्डदानाईदिवसपर्थान्तममांसभचणच्यतेः। मत्यमांसानि न भचयेयुराप्रदानादिति गोतमस्त्रेऽपि श्राप्रदानादिति पदम् एकादश्यामयुग्मान् भोजयेन् मांसविदिति कात्यायनस्त्रोक्ता-वश्यादीयमांमदानाईदिनोपल्चण्यम।

हारीपान्ते ततः चिष्ठा ग्रहां वा गौरमतिकां तत्पृष्ठे प्रस दर्भान् यास्यायान् देशसभावान्। ततोऽवनेजनं दद्या संसारन् गोवनामनी। तिलस पिर्मधुचीरै: सचितं तप्तमे हि। दद्यात् प्रेताय पिण्डन्तु दक्षिणाभिमुखिखतः। फर मूलगुड़चीरतिलिमियन्तु कुव्वचित्। प्रर्थेः पृष्पैस्तथा धूरं दींपैस्तोयै: सुशीतलै:। जणीतन्तुमयै: शुद्रैवीसोभि: पिष सर्चेयत्। प्रयाति यावदाकाशं पिण्डाहाष्यमयौ शिखा तावत्तत्व्वत्वाखित्वहेत् सर्वं तीये ततः चिपेत्। दिवसे दिवः देयः पिण्ड एवं क्रमेण तु। सद्यः शीचेऽपि दातव्याः सवेऽि युगपत्तथा। त्राहाशोचे प्रदातव्याः प्रथमे त्वेन एव हि हितीयेऽइनि चत्वारस्तृतीये पश्च चैव हि। एकस्तीयाञ्चलि स्वेवं पाचमेकच दीयते। हितीय ही खतीय बीन् चतुरं चतुरस्तथा। पञ्चमे पञ्च षष्ठे षट् सप्तमे सप्त एव हि भष्टमेऽष्टौ च नवमे नव वै दशमे दश। येन खः पश्चपश्चा श्रत्तोयस्याञ्चलयः क्रमात्। तोयपात्राणि तावन्ति संयुक्ताि तिलादिभिः'। श्रवाहः पदमहोराव्यपरम्। 'राष्ट्रदर्शनसंक्रान्ति विवाहात्ययञ्चिषु। स्नानदानादिकं सुर्य्युर्निशिकास्यव्रते! च'। इति देवलवृज्ञनेऽत्यये मर्णे रात्राविष स्नानदाना दिविधानात् एवमेव ऋदिविवाः। ऋतएव प्रागुत्राविषापुराण वचनेऽनुदिनमिति दिवा चेति पृथगुत्रां पिण्डदानेऽनुदिन मित्यत्र दिनपद्यवणात् दिनपदमहोराव्यपरम्। भोजार दिवा चेति दिवापदं सूर्व्याविष्ण्यकालपरम्। भन्यया पूर्वे व्यापि तथात्वे दिवाचेति पौनक्त्यापत्तेः। एतेन दिवसपद् अवसादावी पिण्डो न देय इति मैथिलमतमपास्तम्। प्रव द्यमदिनपर्यासं प्रतिदिनं पिष्डदानाकिधानात्। 'पिष् यज्ञाहता देयं प्रेतायान दिनत्रयम्' इति याज्ञवस्कारीयदिन

अयपिष्डदानावश्यकार्थमङ्गास्प्रश्यलेऽपि तद्दानार्थञ्चेति द्वार-लतादयः। स एवेत्येवकारात् प्रथमिष्डदातैव दश्यपिष्ड-दानेऽधिकारौति दर्शयति। तेन पुचादेरसिवधाने यदान्येन प्रथमिषको दत्तस्तदा दशाहमध्ये पुत्रादेरागमनेऽपि दाशा-हिकपिण्डदानं पुचादिना न कर्त्तव्यम्। पुचादिस्तु दाग्रा-हिकपिण्डदानातिरिक्तं सर्वं कुर्थादिति हारलता। पाख-लायनग्रह्मपरिशिष्टम्। 'श्रमगोत्रः सगोत्रो वा यदि स्त्री यदि वा पुमान्। प्रथमेऽइनि यो दद्यात् स दशाउं समाप-वेत्'। न च भरतदत्तिषण्डानन्तरम्। 'ऐङ्गदं वदरोबिश्यं पिखाकं दर्भसभावे। न्युप्य पिख्डांस्ततो राम इदं वचनम-ब्रवीत्। इदं भुङ्क महाराज प्रीतो यद्भाना वयम्। यदबः पुरुषो राजंस्तदनाः पित्रदेवताः' इति श्रयोध्याकाण्डे राम-पिण्डदानस्रवणात् प्रधानाधिकारिणापि दश्यपिण्डा देया इति वाच्यम्। तत्र भरतश्चेत् प्रतीतः स्वाद्राच्यं प्राप्येदमुत्तमम्। 、 'प्रेताधं यत् स मे द्यात् मा मां तत् समुपागमत्' इति भयो-ध्याकाण्डे दशरथशापात् तत्कतमक्ततमिति प्नस्तव्वरणम्। न च प्रतीत्यभावात कर्यं तस्य दानमिति वाच्यं 'कुरू प्रसादं धर्मन्न केकया भरतस्य च। सपुत्रां त्वां त्यजामीह यदुत्ता केकयो खया'। इति सीतापरीचानन्तरं रघुनायप्रार्थनातु-पपत्ते: प्रन्यत तु स एवे त्येवकारेणान्याधिकारिनि हत्ते:। प्रद-दात्वपीत्ववापिरवधारणे प्रव्ययानामनेकार्यत्वात्। प्रतएवा-पिश्रव्हो बहुतरेषु एव श्रादिपुरणिवचनेषु निश्वयार्थ इति हारलता तेन स एव दचादित्येवार्थः। पुन्नाद्यसिष्धाने येन सगोतादिना दाइसंस्कार: क्षतस्तेनैव दाशाहादिकां प्रतिकर्भ कर्त्वयम्। प्रागुत्तासगीतः सगीत्री विति वचना-दिति प्रवसाध्याचे मिताचरा श्रतएव कर्मोपदेशिन्यां वायु-

पुराणम्। श्रमगोत्रः सगोत्रो वा यदि स्त्री यदि वा पुमान्। बशागिदाता प्रेतस्य पिण्डं दद्यात् स एव हि'। अतेदं , वीजम् श्रारक्षपूर्विक्रयस्य तसमापनस्यावश्यकत्विमिति वस्यः माणाधिकारिप्रकरणस्थविषाुपुराणवचनात्। एवश्व हार-लतायां येन प्रथम: पिण्डोदत्त इति तत्प्रतिपादकवचनञ्च पूर्विक्रियारस्प्रपदर्शनपरम्। किञ्च 'सिपण्डीकरणान्तानि यानि याद्वानि षोड्य। पृथक्नैव सुताः कुर्यः पृथगद्रवा श्रिप कि चित्'। इति लघुहारौतेन सध्यक्रियायाः पृथङ्-षिधात् सुतरां पूर्विक्रियासु तथैव युक्तत्वाच श्रन्यथा सर्वपुताणाः मिप प्रत्येकं पिण्डदानापत्तेः अवदं वीजं पूर्विक्रयाया आति-वाह्वित्रहेल्यागोत्तरदेहान्तरजननं मध्यक्रियाया श्रिपि प्रतिलः परिचारोत्तरदेचान्तरजननं ततश्चैकदैव तिसादी पुनस्तकारणं वचनाभावेऽनर्यकम्। तथाच विष्णुधर्मोत्तरम्। 'तत्चणाः देव ग्रह्माति शरीरमातिवाहिकम्। ऊर्द्वं व्रजन्ति भूतानि त्रीखसात्तस्य विग्रहात्'। त्रोणि भूतानि तेजो वायुकाशानि पृथिवी जले तु अधोगच्छतः। तत्चणात् सत्युचणात्। तथा 'श्रातिवाह्विसंज्ञोऽसी देहो भवति भागव। केवलं तमानुष्याणां नान्येषां शाणिनां क्वचित्'। तथा प्रतिपिण्डै-स्तथा दत्तैर्देषमाप्रोति भागव। भोगदेष्ठमिति प्रोत्तं क्रमाः देव न संग्रय:। प्रेतिपिण्डा न दीयन्ते यस्य तस्य विमो-चाणम्। यसाशानिकेशो देवेभ्य श्राकत्यं नैव विद्यते। तवास यातना घोरा गीतवातातपोइवाः। ततः सपिण्डीकरणे बास्वै: स कते नर:। पूर्णे संवस्तरे देहमतोऽन्यं प्रतिपद्यते। ततः स मरके याति खर्गे वा खेन कर्मणा'। तथाच वायु प्राणं पूरकेष तु पिग्छेन देशो निष्पाद्यते यतः। 'क्रतस करणायीगात् पुनर्नावर्त्तयेत् क्रियाम्'। अतएवातिवाष्ट्रिकः

देश्विदिखागाय तत्वालीनकर्मासमर्थपुत्रसत्वेऽवि यन्येन दाश्वादि क्रियते। 'पित्यमात्यसपिण्डे स्तु समानसिललेन् प। संघाताक्तगतैर्वापि राज्ञा वा धनहारिणा। पूर्वी: क्रियास्तु कर्त्तव्याः पुत्राद्येरेव चोत्तराः'। इति विशापुराणवचनेन 'मित्रबस्य सिपण्डेभ्यः स्त्रीकुमारीभ्य एव च। दद्याहै मासिकं त्राष्ट्रं संवस्तरमतोऽन्यथा'। द्रत्यापस्तस्ववचनेन च सामा-न्यतोऽधिकारप्रतिपादनात्। श्रतएव पित्रादेरीषु देश्विस्य कमणोऽसंस्कृतपुत्रस्य करणे प्राग्रस्यमाद्यापस्तम्बः। 'त्रमंस्कृतः सुत: श्रेष्ठो नापरो वेदपारगः' इति। श्रतएव ब्रह्सपति:। 'सवर्णाजोऽप्यगुणवान्नार्चः स्थात् पैत्वकधने। तत्पिण्डदाः श्रोतिया ये तेषान्तद्भिधीयते'। अधुणवान् गुणविरोधि-दोषवान्। 'तसादृश्यमभावश्च तदन्यत्वं तद्ख्यता। शस्यं विरोधस नजर्थाः षट् प्रकी तिंताः'। शङ्कापस्तस्वी । 'अपपावितस्य रिक्यपिण्डोदकानि निवर्त्तते' दति। अप-पातितः प्रत्युक्तरदोषेण जातिभिभिन्नोदकीकृतः पित्रधना-द्यनिधकारीत्यर्थः। एवञ्च 'पुन्नेषु विद्यसनिषु नान्यत् वै कारयेत् ख्रधाम्'। द्रति ऋषऋङ्गवचनं समध्पुन्नपरं विदेश-खादिना वर्षाभ्यन्तरकर्मासमर्थच्येष्ठपुत्रसत्वेऽपि प्रेतत्वपरि-हाराय कनिष्ठपुत्रेण षोड्शयात्रं कत्तुंसुचितम्। 'सते पितरि पुत्रेष क्रिया कार्या विधानतः। वहवः स्यूर्यदा पुत्राः पितु-रेकत वासिनः। सर्वेषान्तु मतं कात्वा च्येष्ठेनैव तु यत् कातम्। द्रथेष चाभिभन्नेन सर्वेरव कृतं भवेत्'। इति मरीचिवचन-मपि समर्थन्येष्ठपरम्। यन्यया तत्प्रेतत्वप्रतिवध्यकासान्त-रासिष्णुद्धिकर्म न स्थात्। च्येष्ठश्वाच 'च्येष्ठेन जातमातेष पुत्री भवति मानवः। पितृणामनृणसैव स तस्रास्य मर्इति रति मन्त्रोः सर्वाग्रोत्पद्यत्यमातं न ग्राह्मम्। तस्य विभाग- प्रकरणीयत्वात्। किंन्तु प्रापेचिकच्येष्ठपरम्। 'यमयोश्वेकगः भेंषु जमातो ज्येष्ठता स्मृता' इति मनुवचनानन्तरात्। 'ज्येष्ठ' गुणवयः क्षतम् । इति मितासराष्ट्रतदत्तवचनास । स्रतएव 'नवत्राहं सिपण्डलं त्राहान्यपि च षोड्ग। एकेनैव तु कार्थाणि संविभक्तधनैष्विप' इति मिताचराष्ट्रत दच्चवचने ऽविश्रेषादेवेनैवेत्युत्तं पिण्डमित्रणमिति सतः षोड्शान्तर्गतः सपिण्डोकरणश्राचन न पौनक्क्षमिति। एतेन 'श्राद्यानि षोड्शापाद्य विदधीत सिपण्डताम्' दलापि व्याख्यातम् अत-एव श्रीरामाप्राप्तिश्रद्धया भरतेनाद्यादिश्राद्धं क्षतम्। तथाच श्रयोध्याकाण्डे 'समतीते दशाहे तु क्षतशीची विधानतः। चक्रो द्वादिशिकां खाखं व्रयोदिशिकमेव च। ददौ चोहिश्य पितरं ब्राह्मणेभ्यो धनन्तथा। महार्हाणि च रतानि गाध वाइनमेव च। यानानि दासीदीसांख वैश्मानि सुमहानि च। भूषणानि च मुख्यानि राज्ञस्तस्यौद्वदिकिते। चयो-दशाहेऽतीते तु क्वते चानन्तरे विधी। समेता मन्त्रिणः सर्वे भरतं वाक्यमञ्जवन्। गतः स नृपतिः खगं भर्तामीद् यो गुरुष नः। प्रवाज्य दियतं पुत्रं रामं लक्ष्मणमेव च। त्वमय भव नो राजा धर्मतो सुवरासाजः'। दशाहपदमशीचकालोप-लचणम्। हादिशिकं हादशाहिन वृत्तं व्रयोदशाहिवधेयः मित्यर्थः। एवं वयोदिशिकं चतुर्दशास्विधेयमित्यर्थः। इति माइविवेकाः। नचयत्र देशान्तरादावनुमिति द्रव्यसंश्लेषः योरभावस्तव प्रयगेव साहम् ष्रन्यया प्रत्यवायपरिहारो न स्यादिति शाहविवेकोत्तं युत्तमिति वाच्यम्। 'पृथङ्नैव स्ताः कुर्यः पृथग्द्रव्या प्रिय सचित्'। इत्युपदेशात् प्रथक् क्रारणनिषेधात् सर्वेषान्तु मतं क्रत्वेति द्रव्येण चाविभक्तोन इति विशेषणहयत्रवणात् प्रयुक्तवरणविध्यन्तरकत्वापत्तेः।

श्रिष्ठाश्री। 'निवर्त्तयति यो मोहात् क्रियामन्धनिवर्त्तिताम्। बिधिन्नस्तेन भवति पिट्रहा चोपजायते। तस्रात् प्रेतिक्रया विन कीनापि च काता यदि। न तां निवर्त्तयेत् प्राप्तः सत्भं धर्ममनुसारन्' इति वायुप्रसणाच । सर्वेषान्तु सतं क्वत्वेति द्रव्येण च भविभन्नो न इत्यनेन तेषामेतदेव कर्त्रव्यमिति प्रति-पादितं न तु तदभावे पृथक्करणविधायकं विध्यन्तरकल्पः नापत्तेः। श्रतएव संवत्सरप्रदीपे इलायुधेनोक्तम्। यदि वैमात्रेयकनिष्ठोऽग्निमाम् च्येष्ठो निर्गनस्तदा कनिष्ठेन दर्शा-दर्वाक् सिपण्डने क्षतं सिपण्डनं ज्येष्ठेन पुनर्नावर्त्तनीयं पृथक् करणनिषेधात्। एवं कनिष्ठस्य हिहिनिपातेऽपि बोध्यम् इति शादिकामणी एतच विदेशस्थ ज्येष्ठे सु बोध्यं स्वदेशस्ये तु म्बेष्ठे तहारैवापक्षण कनिष्ठेन कर्म कर्त्तव्यमिति। श्रुष्ठि-चिन्तामणी तु यद्यपि अक्तत्वा प्रतिकार्थ्याणि प्रतस्य धनः हारकः। वर्णानां यद् बधे प्रोक्तस्तद् व्रतं नियतञ्चरेत्' इति एक्क वचनेन सर्वेषामेव पुत्राणां प्रेतन्या बकर्त्तत्वमायाति। श्यापि खीयखीयधनदानद्वारा तत्कारिय वैव्यम्। सर्वेषान्तु रतं क्वांति चघुद्वारीतमरीचिष्यचनादित्युत्तम्। प्रत्याब्दिक रव पृथक्करणमाइ लघुहारीतः। 'प्रत्यब्दमितरे कुर्युरे-होदिष्ट' प्रथम् सुता:। यावन्त एव पुत्रा: स्यः पिण्डास्तावन्त रव हि'। इतरे प्रतकार्थ्यिकार्थ्यन्ये। 'कन्या वैवाहिक-हैव प्रेतकार्थाञ्च यत् कतम्। तत् सर्वे इ प्रदातव्यं कुट्ट-म्बेन क्रतं प्रभोः' इति कात्यायनवचने प्रभोरिति कर्रार षष्ठी। तेन प्रभुगा दातव्यमित्यर्थः। इति रत्नाकरव्याख्या-नात्तदायितव्यद्रव्यदानादपि प्रत्यवायानुदयः। विश्व पृथङ् नैव सताः कुर्युरिति खवणात् सवे षान्तु मतं क्रत्वेत्यव सवे षां ध्वाणां फखायेदं श्राष्टं भवत्विति मतं ज्ञानं क्षत्वेति व्याख्या-

नाच। येन च षोड्गयाचं क्रियते तेन सर्वसुतार्थाभिसन्धाः नेन तत् क्रियते इति प्रतिनिधिनापि तत्करणं सिष्ठम्। न च यस्य प्रतिनिधिस्तेन तदकरणे कयं प्रतिनिधित्वमिति वाच्यम्। 'ऋत्विक् च तिविधो दृष्टः पूर्वेर्ज्षः स्वयं क्रतः। यद्वच्या च यः कुर्यादार्त्विच्यं प्रीतिपूर्वकम्' इति विवादरहाकरकत्य-तत्रताकरविवादचिन्तामणिशान्तिदौषिकाष्ट्रत-नारदयज्ञपा-र्ष्यवचने यजमानेन प्रतिनिधित्वाकरणेऽपि हतौया ऋत्विज: खेच्छया तद्दर्भनात्। पूर्वै: पूर्वपुक्षै:। तद्भेदप्रयोजनन्तु तचैव। 'ऋत्विक्याच्यमदृष्ट' यत्यजेदनपकारिणम। श्रदृष्टम् ऋत्विजं याज्यो विनेयौ तावुभाविष । क्रमागतेष्वेष धर्मी वृतेष्वित्त च खयम्। याद्यक्ति तु संयोज्ये तत्त्यागे नास्ति किल्विषम्'। विनेयी दण्डनीयी संयोज्ये प्रेषणाहे ऋिति । 'परिसमुद्योपिलिप्योक्षित्योद्धत्याभुद्धाग्निमुप समाधाय दिचणतो ब्रह्मासनमास्तीर्थ्य प्रणीय परिस्तीर्थ्यार्थ-वदासाद्य पवित्रे क्वता प्रोचणीय संस्क्रत्यार्थवत् प्रोच्य निर-म्याज्यमधित्रिर्ल पर्यानं कुर्यात्। सुवं प्रतप्य दर्भेष संसज्याभुच्य पुनः प्रतप्य निद्ध्यादाच्यमुद्दास्योत्याप्य उत् पूयावैच्य प्रोचणौ: पूर्ववद्पयमन् कुशानादाय समिधोऽप्याः ध्याय पर्याच्य जुहुयात्' इति कात्यायनेन परिसमू होपक्रमः पूर्णहोमपर्थ्यन्तव्यापारकलापस्यैककर्नृत्वप्राप्ताविष प्रारक्षकः र्मर्त्विजि विनष्टे ऋत्विगन्तरेण तत् कर्मसमापनोक्तेः। तथाच याज्ञवल्काः। 'जिमा' त्यजेयुर्निर्जाभमश्रक्तोऽन्येन कारयेत्। प्रनेन विधिराख्यात ऋत्विक्कषंक्षकार्भणाम्'। जिभं कुर्हि सम्। व्यक्तमाहतुः प्रकुलिखिती। तत्र चेदनुप्राप्ते सवने ऋत्विङ् स्वियते तत्र किं कार्यिमिति जिज्ञासायां तस्र सगोतः शिष्यो वा तत्कार्थ्यमनुपूर्यत् तथा चेदबान्धवस्तती

उत्सम्हिनं हणुषादिति। अनुषाप्ते प्रारस्ये सवने यञ्चे एवं प्रेतकार्यं प्रथमाधिकारिनाशेऽन्येनापि श्रेषः समाप्यते। तदाइ वहस्पतिः। 'एवं क्रियाप्रवत्तानां यदि कश्चिदिपदाते। तद्वसुना क्रिया कार्या सर्वेवी सहकारिभिः'। नच सत्रे यथैकापचारे कर्ममध्ये एव सर्वेषां समुत्यानं कर्मसमापनमुत्तं तददवापीति वाच्यम्। तत्र फलस्य स्वर्गतत्वेन तथा सिद्धा-न्तितम्। श्रव परगतत्वेऽन्येनापि तस्य समापनिमिति। श्रय दितीयाधिकारिणापि प्रेतलपरिहाराय कर्मादिकालविहित-सङ्बल्पं विना कथं क्रियत प्रति चेन्न घोड्श याद्वानां नित्य-त्वात् प्रयमाधिकारिणापि तसङ्खो न क्रियते। तिवल्यल-माइ छन्दोगपरिशिष्टं 'ध्रुवाणि तु प्रक्विति प्रभीताइनि सर्वदा। द्वादशप्रतिमास्यानि श्राद्यं षार्मासिके तथा। सिवण्डोकरणञ्चेव इत्येतत् याद षोड्शम्'। ध्रुवाणि यावध्य-कानि। श्रतोऽशोचादिशङ्गया भविष्यदुर्गोत्सवादी यहरणा-दिकां करोति तत् कर्मकाले खयं प्रवर्त्तनवत् प्रवर्तनाय न तु तत एव तदानीं प्रतिनिधिभवति धॅकन्तु कमकाले स्वयमेव तद्यं कर्म क्रियते। अधन्यया श्रचि तत्कालजीवि-लेनाधिकारात् तदानीमधिकाराभावात् कयं प्रतिनिधि-विधानमिति। श्रतएव शङ्घलिखिती। 'राज्ञां पुरोहितो-उमात्यः श्राह्यस्तस्य तदात्रया'। दृपतीनामात्मप्रतिनिधी-भूतपुरोस्तिस्तेन नृपतेरशोचे पुरोस्तिस्याशीचाभावात् नृपते: ग्रान्तिकपौष्टिकं पुरोहितेन खौयग्रह्मा कर्त्रशमिति चारलताप्रसृतयः। एवच्चेदशौचिद्रयेण कयं क्रियत इति चेत् गुडिकाले तदर्थीपकल्पितत्वात्। तथाच यमः। 'देवे भये समुत्पन्ने प्रधानाक्ने विनाशिते। पूर्वसङ्गाल्पते चैव तस्मि-स्योवभिषते'। सप्ताक्तराज्यस्य प्रधानाक्षे राजिन। किवि-

हर्मकार्थां पुष्करिखादिकर्त्ं पूर्वाशीचकाले धने सङ्गल्पिते पृथक्षते तिसान् कार्ये अभीचं नास्तीति हारलताष्ठत्य चिन्तामगौ। 'विवाहोत्सवयत्रेषु अन्तरासृतके। पूर्व-सङ्गल्पितं द्रव्यं दीयमानं न दुष्यति' इति। प्रथमपिण्डः कार्त्विनियमवत् प्रथमिपग्डद्रव्यनियममप्याच श्रनःपुच्छः। 'प्रथमेऽहिन यद्रव्यं तदेव स्थात् दशाहिकम्'। विष्णुः। 'यावः दशीचं तावत् प्रेतस्योदकं पिग्डमकच दद्यः' इति यावनावः दित्यभिधानादशौचाभ्यन्तर एव पिग्डदानं मुख्यम्। दैवा त्तदकरणे मध्यमिकया पूर्वकाले कर्त्तव्यम्। 'यद्दागामि क्रियामुख्यकालस्याप्यन्तरालवत्। गीणकालविमच्छिल केचित् प्राक्तनकर्मणि' इति वचनेन प्राप्तपूर्विक्रयस्यैव मध्यमः क्रियाभागित्वावगमात् श्रन्तरालवत् मध्यकालस्येव। तत्रा गामिकियामुख्यकालस्य गौणकालविमिति यहेति पचा म्तरम्। जन्ममीपे पिग्डदानमुत्तं खल्पमत्यपुराणे। प्रेती भूतस्य सततं भुवि पिग्डं जलन्तथा। सतिलं सक्तुशं दद्यात् विर्ज्ञिसमीपरं?। ऋष्यशृङ्गः। 'न स्वधाश्च प्रयुक्तीत प्रेतः पिग्ड दशाहिक। भाषेतैलम् वै पिग्ड यज्ञदत्तस्य पूर कम्। यस्य न ज्ञायते गोत्रं पिएडं नाम्ना तु निवंपेत्'। दाशाहिकग्रहणादेकादशाहिकश्राहे स्वधाप्रयोगीऽस्तीति द्वारलता। न च स्वधापित्य इविद्रानमन्त्र दति प्रेतस्य पितः त्वाभावात् कथं तत् प्रयोग इति वाच्यम्। पिचे तु द्विगुण दर्भो इतिवत् पित्यदस्य प्रमीतवचनत्वात्। 'दानं प्रति ग्रही होम: खाधाय: धित्यकर्म च। प्रेतिपिण्डक्रियाव े स्तवे विनिवर्भते' द्रित प्रश्ववचनेनापि पित्रपदस्य स्तमात प्रतिष्णापि पिष्टकर्भकता सदर्जनस्पप्यते। ब्रम्या प्रसम्बन्धभावात् प्रतिप्रसक्षेणखायतः। 'पिद्धयत्रक्

निवंत्य मासिके याद्व एव च'। इति पूर्वीताप्रेततपंषिऽपि पित्यज्ञपदप्रयोगाच। एवच प्रेतयाहेऽपि भूखामिपित्थयो-ऽयदानं सङ्गच्छते। त्रव भाषणविधावेतत् पिण्डं यज्ञदत्तस्य पूरकमित्येतावनाव सुते:। श्रिर:पूरकमित्यादिविशेषो से खे प्रमाणं नास्ति। न च 'शिरस्वाद्येन पिग्छेन प्रेतस्य क्रियते सदा। दितौयेन तु कर्णाचिनासिकान्तु समासत:। गलांसभुजवचांसि ढतीयेन यथा क्रमात्। चतुर्घेन तु पिण्डेन नाभिलिङ्गगुदानि च। जानुजङ्घे तथा पादौ पश्चमेन तु सर्वदा। सर्वमर्माणि षष्ठेन सप्तमेन तु नाइय:। दन्तलोमाद्यष्टमेन वौर्थञ्च नवमेन तु। दशमेन च पूर्णत्वं ल्याताचु दिपर्ययः'। दति ब्रह्मकू मेपुराणीयं वाक्यं प्रमाण-मिति वाच्यम्। तद्दाक्येन तत्तित्पण्डदानात्तत्तदङ्गकरणं विधीयते। भाषतितवदुन्नेखानभिधानात् पूर्णत्वं त्रप्ततात्तु-हिपर्थयः दत्यत्र पूर्णत्वपूरणानुपत्तेः। पूर्णत्वपूरणयोरेकार्थ-लात्। 'प्रतिपिग्डैस्तदा दत्तैर्देहमाप्रोति भागव'। इति विशाधमीत्तरे देइ युते देइ पूरकामिति प्रयोधीपत्ते था तसात् श्रनिरुद्धभद्दाद्युक्तः केवलपूरकश्रयोगो युक्त द्रति। तोयै: सुशी-त्सैरित्युत्तस्य विधानमार्च 'एकस्तोयाञ्चलिस्वेवं पात्रमेकञ्च दीयते'। इत्यादिना लाघवान्नपृथग्दानं तत्र तोयाञ्चलेत्प-खितलात् लाघवात् पावमपि तदाधारक्षं न तु भिन्नम्। भतएव तोयपावाणि तावन्तीत्युपसंह्रतम्। तदप्यामस्यम-यम् 'प्रश्चश्चिना दत्तमामसच्छकलादिना' दति वच्च-माणात्। प्राममुक्ककलादिना प्रश्रुचिद्रव्यमित्यर्थः तद्दानस् तृणीमा इ शन: पुच्छ:। 'फलमूलैस पयसा शाकेन च गुंड़े न च। तिलिमित्रन्तु दर्भेषु पिण्डं दिचणतो इरेत्। द्वार-देशे बदातव्यं देवतायतनेषु वा। तूचीं प्रसेकं पुष्पञ्च भूष-

दीपौ तथैव च'। तूणीं प्रसेकमिति स्थामयामपात्रस्थजला-ज्जलिमिति। इरिलता। तेन प्रसेकपदं कर्मणि व्युत्पन्नम्। चतोऽस्र मैथिलानां वाकारचना हैयैव। यदप्युत्तम् इदश्व पात्राष्ड्रात्योदीनम्। पिण्डोपरि एव दितीये दावित्यादिना तित्पण्डस्यैवाधारत्वकथनात्। न च द्वितीयदिनादिकं तदर्थः सदाः भौ चादी बाधापत्तेः सदास्य हाभी चे पिण्डदानस्याप्य प-क्रमादिति वाचस्पतिमिश्रेण तद्युत्रं हितीय इत्यादाविप दितीयेऽइनि चलार इति पूर्ववचनेऽह्यतेः तत्नापि विशेषः लेन तरेवान्वेति न तु पिण्डे दति। श्रतएव मिताचरायां प्रचेता:। 'दिने दिनेऽञ्चलोन् पूर्णान् प्रदद्यात् प्रेतकारः णात्। तावदृष्टिश्च कर्त्त्र्या यावत् पिण्डः समाप्यते' प्रतिदिनमञ्जलीनाञ्च द्विष्ठः कार्य्या यावद्यमः पिण्डः समाप्यते इति पत्रपव भवि विण्डं जलन्तया इति मास्यं प्रागुत्रमपि। तथाच प्रचेता:। 'ग्टहदारे तस्मै प्रेताय पिण्डं निर्वपेयु भूमी माल्यं पानीयं दीपञ्चोपलिप्तायामिति' सद्यस्यहाः शीचयोस्वगत्या (पण्डदानसङ्गलनवन्यस्मयपात्रदानसङ्गलनः मिति यदप्युतं पुष्पादिदानसाश्चर्यादूर्णाकतवस्त्रदानं तूर्णीः मिति। तन्न 'पिण्डयन्नाष्ट्रतादेयं प्रतायान्नं दिनन्यम्'। द्रति याज्ञवल्केरन पिण्डपित्यज्ञेतिकत्ते व्यतातिदेशात् पिण्डः पिष्टयन्ने च गोभिलेन 'सब्येनैव पाणिना स्वतन्तु' गरहीला षपसल्वविपूर्वस्यां कर्षां पिर्छे निद्धात् पितुर्नाम गरहौला षसावितने वासी ये चाव लामनुयां ख लमनु तसी ते स्वधां दति सूत्रन्तन्तुषु वासः प्रयोगात् वाकारचनाविधानाच नववस्त दानं नवा तूणोिमिति। भ्रपसलिवि पित्तीयेन। तथाव भहभाषो रह्यान्तरम्। 'तर्जन्यक्षुष्ठयोरन्तरा प्रपसंस्वि भ्राम्यं वा तेन पिद्धभो निद्धातीति'। भत्रव मनुना पिष्ट

तीये अपसव्यपदमुक्तम्। यथा प्राचीनावीतिना सम्यगफ सव्यमतिष्ट्रणा' इति मरीचि:। 'प्रेतिपण्ड' विहर्ददात् मन्दर्भविवर्जितम्। प्रागुदौच्यां चक् कल्वा सुस्नात: सुस-माहितः'। श्रव दर्भमन्ववर्जनं चूड़ाकरणकालिऽप्यक्षतचूड़ा-नाम् उपनयनकालेऽप्यक्ततोपनयनानां कन्यानामनूढ़ानाञ्च। यन्यया द्वारीतवचने तत्तद्वेदोपाटानं व्यर्धे स्थात्। यसं-स्कारा इत्यनेनैव सवेषां प्राप्तत्वात् , यथा चारीतः। 'त्रक्षत-चूड़ा ये बाला ये च गर्भाद्विनि:सृता:। सृता ये चाप्यसं-स्कारास्तेषां भूमौ प्रदीयतं । ये च गर्भाहिनि:सृता इति स्नेहाहाहपत्ते। यमः 'श्रनूढ़ा या सता कन्या तस्या भूभी प्रदीयतं पिण्ड इति शेष:। श्रन्येषान्तु श्रादिपुराणाइभेषु एव। श्रवापि वेदीकरणमाह ब्रह्मपुराणम्। 'ततो दिचिष-पूर्वस्यां कार्या वेदी तथा दिशि। इस्तमात्रा तथा भूमेश्व-तुरङ्गलमुच्छिताः। पिग्डनिर्वपणार्थाय रमणीया विश्रेषतः'। प्रागुदीचामैशान्याचरं कत्वा दत्यनेन कन्दोगपरिशिष्टोक्त-चर्पाकविधिलभ्यते। यथा 'ख्याखोत्तस्र हैं: खिद्रोद्यदेशे-ऽकठिनः ग्रभः। न चातिर्शिधिलः पाच्यो न च वीतरसो भवेत्'। वौतरसोऽगालितमण्डः। इति नारायणोपाध्यायाः। खगाखोत्तस्तः खिन्न दति पाठान्तरम्। सुद्धातः सिगर-स्कसातः। त्राहिपण्डदाने श्रादिपुराणोक्तत्वात् पचान्तर-माइ पारस्कर:। 'प्रथमे दिवसे देयास्त्रय: पिण्डा: समा-हितै:। दितीये चतुरो दद्यादिस्थिमच्यमन्तथा। चींस्त द्धात् हतीयेऽक्कि वस्तादि चालयेत्तथा' वस्तादिचालयेदिति प्रागुत्तचौरादिसमस्तायौचान्तकत्यपरम्। त्राइपिण्डदाने सामगादिभिः ख्याखिककर्भविश्रेषाभावे पौराणिकवत् पार-याखिनमपि रहन्नते। 'यनान्तातं ख्याखायां परोक्रमवि-

रोधि च। विदक्षिसादनुष्ठेयमग्निष्ठोत्रादि कर्मवत्' इति छम्होगपरिशिष्टोत्ते:। ऋग्वेदिनान्तु 'त्रनुदक्षमधूपच गन्ध माल्यविवर्जितम्। निनयेदश्मनि पूर्वे ततः श्राष्टं प्रकल्पयेत्'। द्रत्याम्बलायनग्रश्चपरिभिष्टवचनामृग्सयपात्रस्य उदकास्त्रलिग न्धादिरहितं प्रस्तरोपरि पिग्डदानमिति विशेष:। पुराणम्। 'तस्रान्निधेयमाकाश्री दशरावं पयस्तथा। सर्वे पापोपशान्त्यर्थमध्वश्रमविनाशनम्'। पयःशब्दात् दुग्धञ्च प्रतीयते। पारस्करीये तथा दर्भनात् पारस्करीये तां राविमित्यभिधानादेकरावमावश्यकं दशरावन्तु जलदुग्धदानं फलातिश्ययार्थम्। भशीचे दिवाभोजननियमात्। तदन्तरः मध्येतद्राची दीयर्त सदाः शीचे तु हे सन्ध्ये सदा इत्याचु-रिख्ताकाले युगपद्यपिण्डा देयाः। स्वायीचकाले पिण्ड-दानानुरोधात्। श्रतएव 'पिण्डः शूदाय दातव्यो दिनान्यष्टौ नवाथवा। सम्पूर्णे तु ततो मास पिण्ड शेषं समाप्येत्' इति प्रचेतो वचने राम्पूर्ण मास इति पदं लच्चणया मासा-क्तिमदिनपरिमित्तं सर्वैर्निबन्धृभिर्व्याख्यातम्। कालादर्शः कर्मीपदेशिनीप्रसृति ग्रन्थे षु श्रातातपः। 'भर्त्ः पिण्डप्रदाने तु साध्वी स्त्री चेद्रजखला। वस्त्रं त्यक्ता पुनः स्नात्वा सैव दद्यानु पूरकम्'। भवेदारी रजखलेतिपाठो व्यासवचने श्राप्त एव पञ्चाहो मोतमेनोताः। यथा 'अपुत्रा तु यदा भार्या संप्राप्ते भर्तुराब्दिने। रजखला भनेत् सातु कुर्याः त्तत् पञ्चमेऽइनि' श्रतएव छन्दोगपरिश्रिष्टे 'शश्चश्चिता दन्नमामस्च्यक्तादिना। पनिगतद्याष्ट्रासु प्रेतारचांसि भुष्तते' दति सामान्यतोऽग्रचिना दत्तमित्यभिहितम्। प्रयः विनदीरनस्वलात्वेन दुष्टमपि नलम्। तथाच। 'उपाकर्मण चोकागे प्रेतकाने तथैव च। चन्द्रसूर्थपड़े चैव रजो दोषो

म विद्यते'। श्रतएव रजखलाशु सुत्रत्तराशीचा सास एवा-श्रीचकालानुरोधात्। तन्मध्येऽपि तथा पिण्डदानव्यवहार इति। एवमवाग्दत्तायाः कन्याया एका हेन दश्रिपण्डदानानु-रोधात्। एका हा शोचं निबन्ध् भिः कल्पाते तथाच ऋषशृष्टः। 'श्रपुत्रस्य च या पुत्री सापि पिण्डप्रदा भवेत्। तस्य पिण्डान् दग्रैतान् वा एकाइनैव निर्वपेत्'। दग्रैतान् वेति वाकारो । 'दत्तानाचाप्यदत्तानां कन्यानां कुरुते पिता। चतुथें उच्चिन तास्तेषां कुर्व्वीरन् सुसमाहिताः'। इत्यादिपुराणोक्तित्राताः पेचया व्यवस्थितविकल्पार्थः। श्रवादत्तानामित्यव 'तसादृश्य-मभावस तदन्यत्वं तदल्पता। श्रप्राशस्यं विरोधस नञर्थाः षट् प्रकी तिताः'। इत्यनुसारेण ईषदं ये नञ् ऋष्य गृङ्गव च-नानुरोधात्। तेन वाग्दत्तेति गम्यते। श्रतएव क्षतचूड़कचा वाग्दानपर्थम्तमेकाहैन दश पिग्डान् दद्यात् वाग्दानोत्तर-काले तु विरावेण इति हारलताप्रभृतयः। तदावस्थायां वासना चेयम्। पूर्वीतादिपुराणवचनात् कन्याया मरणे पितुर्वाग्दानपूर्वापरयोरेकाइनाइविधानात्त्रीया अपि पित्र-मरणे तथैवेति। एवञ्च यन्मरैणे यदशौचं तन्मरणे तदशौचं बाधकाभावात् कल्पाते। तथाच श्रादिपुराणे। भातामद्वानां दी हिला: कुर्वन्य इनि चापरे। तेऽपि तेषां प्रकुर्वन्ति दितीये-उन्हिन सर्वदा। जामातुः खशुराखक्रुस्तेषान्तेऽपि च संयताः। मित्राणां तदपत्यानां योतियाणां गुरोस्तथा। भागिनैय-स्तानाच सवे वान्त्वपरेऽहिन। श्राहकार्यश्र प्रथमं स्नात्वा क्वा जलक्रियाम्'। अपरेऽहन्यशीचकालादिति श्रेष्रः। एवं दितीयेऽह्यनीति देवलः। 'भन्नुगुर्वोरशीचं स्थासृत्युप्रसद-कारणाहच्छिति प्रैथ' तदाशुच्यं न तान् वजेत्'। भ भृ सम्बन्धशीचं प्रैषाणाम्। गुत्तसम्बन्धशीचं शिषाणां

योग्यत्वात्। भर्त्तमस्वस्यायीचे विश्रेषमाष्ट कारणादिति कारणादेकत वासात्। द्वष्यतिः 'दासान्तेवासिभृतकाः शिषासैकववासिन:। स्नामितुत्वेन श्रीचेन शुद्रान्ति सृत-स्तके'। श्रन्तेवासिनमाच्च नारदः। 'संशिखमिच्छन्नाच्त्रं' बास्वानामनुज्ञया। याचार्यस्य वसेदन्ते कालं काला सुनि-स्वितम्'। विप्रस्य दासत्वं निषेधयति कात्यायनः। 'त्रिषु वर्णेषु विज्ञेयं दास्यं विप्रस्य न क्षचित्। समवणे तु विप्रस्य दासलं नैव कारयेत्'। तदाश्चां प्रैष्यसम्बन्धशीचं भन्गामि न भवतीति भनेनापि तथा कल्पाते। भन्यया तिमधिधोन स्यात् प्रसन्ताभावादिति रक्षमाला भद्दाचार्थ्यचरणाः। नच प्रेते राजनि स ज्योतिरिति राजमरणे प्रजानां सज्योति-विधानात् प्रजामरणेऽपि राज्ञस्तथाशीचापत्तिरिति वाचं राज्ञान्तु स्तकं नास्तीति पराश्ररेण निषिष्ववात्। न चैतद्वाव-हारप्रदर्भनमात्रपरं तसात्रपरत्वे प्रमाणाभावात्। किन्तु राजलेनैव यदशीचं प्रेते राजनि स च्योतिरित्यादिना प्रजानां विचितं तत् प्रजामरणेऽपि तेषां वलाप्ती राजलेनैव राज्ञाना स्तकं नास्तीति विहितं 'नारैणाइच्छिति प्रैष्यं तदाग्रच' न तान् व्रजेत्' इति वत्। 'निवासे राजनि प्रेते तद्दः शुंहिः कारणम्। महीपतीनां नाशीचं हतानां विद्युता तथा' इति याच्चवल्कायवचने पूर्वार्डेन राजमरणे प्रजानामगौच विधानात् प्रागुन्नत्वेऽपि तेषां प्रकुर्वन्तीतिवत्तनारणे राजाः संशीचप्राप्ती सङ्घीपतीनासित्यनेन तिविध्यते। एवश्व राष्त्र चित्रयतादिना यदशौचं तस्य नेदं सामान्यतो बाधकम् किन्तु तत्रापि राजलनिमित्तकव्यवहाराद्दिर्भनेऽभीचाभाव परमपि 'नाशीचं राष्ट्रां राजकर्मणि' इति विष्णुस्त्रातु रोधात्। यम दत्तानां भर्मग्रहावस्थानेऽप्ये काष्ट्रे दर्शापण

दानमुक्तं हारलताक दिस्त प्रमाणं न विद्यः किन्तु दत्तानामित्यच ता इत्यनेन सम्प्रदत्तामात्राणां वाग्दत्तानाञ्च
न्यहाशीचं प्रतीयते त्यहेणैव पिण्डदानमुक्तम्। 'पित्रोक्पः
समे स्त्रीणामूढ़ानान्तु कथं भवेत्। तिरात्रेणैव शुद्धिः स्थादित्याह भगवाचानुः' इत्युक्तेर्दत्तानामित्यनेन पितुर्यक्तिरात्रं
विदितं तत् पिण्डदाव्यतेनैव अन्यथा दत्तानां भर्त्तरेवहीत्यनेन विशेषवचनाभावे पित्यपंचेऽभीचनिव्यस्यनुपपत्तः अभीचानतदिनक्रत्यमशीचसङ्गरे प्रसङ्गादुक्तमिति नह वितन्यते।

श्रयाशीचान्तान्ति दितीयदिनक्षत्यम्। देवनः। 'श्रघा इःसु निष्टतेषु सुस्नाताः कतमङ्गलाः। श्राश्चादिप्रमुचन्ते ब्राह्म-णान् खस्तिवाच च'। मङ्गलं ख्याखोत्त्रयान्युद्वगोहिरखा-दिस्पर्यमाह मनुः। 'विप्रः शुह्रात्यपः स्पृष्टा चित्रयो वाहना-युधम्। वैश्यःप्रतोदं रश्मीन् वा यष्टिं शूद्रः क्षतिक्रयः'। कतिक्रयोऽशौचकालात्तरं कतस्नान इति मिताचरा। समाप्त-दगाइक्रत्यमिति हारलता। श्रवाह:स्वित्यनेन एकादगा-हादेरशीचान्ति दितीयाहलं सूचितम् एवम् एकादशाहादी म्नानाटे: पूर्वमशीचान्तरपातं नु साङ्घर्यार्थश्च। श्रतएव तत्नान्त-देशाह इत्युक्तं सुस्नाता द्रवादिना विप्रः शुद्रात्यपः सुष्टे त्यादिना यथाशिता समुचयविक ल्पाभ्यां तत्तत्वरणेन वैदिक कर्माई-ति। ततस सशिरस्कमज्जनमाचं क्रवाचम्य मङ्गलं क्रवा वर्णक्रमेण जलादिकं स्पृष्टा वैधस्नानादि कुर्यात्। 'त्रशीचे तु यतिकान्ते स्नातः प्रयतमानमः। उदमुखान् भोजयेच यासी-नान् सुसमाहितान्। मन्त्रोहश्वात कर्त्रव्यस्तयैकवचनेन च' इति विषाुधर्मीत्तरात्। यत्तु संवर्त्तवचनं 'दशाहातु परं सम्यक् वियोऽधीयौत धर्मवित्। दानच विधिवद्यमग्रभात्तारकं हितत्' इत्यवाग्रभं नागीचं तस्य कालादिना निवृत्तत्वात्।

किन्तु मगौचकालोत्पसपञ्चशूनाजन्यपापपरं पञ्चशूना च 'पञ्चशूना गरहस्थस्य चूक्कीपेषण्यपस्करः। कण्डनी चोदकुभाष बध्यते यास वाहयन्' दत्यनेनोत्ता। मत्यपुराणे। 'श्रशी-चान्ति दितीयेऽ क्रि शयां दयात् विलचणाम्। काञ्चनं पुरुष तदत् फलवस्त्रसमन्वितम्। संपूज्य दिजदाम्पत्यं नानाभरण भूषणै:। हषोक्षर्गञ्च कत्त्रं देया च कपिला शुभा'। अशी चान्तादित्यत्राविशेषाद्दाहमरणतच्छ्वणजन्धाशौचानां ग्रहण नानाभरणभूषणैशित्यत्र भूषणपदं क्रियापरम्। अतो न पौन सत्त्यम। दिजद्म्पती पूजियला काञ्चनं प्रेतप्रतिक्षतिरूप पुरुषं क्रत्वा फलवस्त्रयुतं शयायामारोप्य भूषितदिजदम्प तीभ्यां शय्यां दचादिति हारलताक्षतः। तैषामयमाशयः मभावत्येकवाक्यत्वे वाक्यभेदो हि नेष्यते इत्यपस्थितं हिन विहाय पात्रान्तरक्षकं भीरवात्। ग च तद्दिल्लनेन काञ्चन पुन्पदानस्थापि खतन्त्रकर्मेखं स्थादिति वाच्यम्। तस् प्रेतवदित्यर्थात्। नच तस्यानुपस्थितिरिति वाच्यं प्राकर णिकत्वेन शोख्रेपस्थिते:। अशीचान्तादित्ववापि तथा श्रन्यथा श्रन्थाभीचान्ते श्रन्थस्यापि कर्म स्थात्। श्रतएवीतं प्रेतप्रतिकतिरूपिमिति। तेनैति इपिष्टमेकं कर्म। अय व्यत् क्रमयोजनिति चेत् 'खः कर्त्तास्मीति निश्चित्य दाता विप्रानि मन्त्रयेत्। निरामिषं सक्तङ्गुक्का सर्वसुप्तजने ग्रहे दितवङ्गवतुः स्वष्टमाच पद्मपुराणम्। 'संपूज्य हिजदाम्पत्यं नानाभरणः भूषणै:' इत्यन्तं मत्यपुराणेन तुल्यमभिधाय 'उपवेश्य च श्रयायां मधुपकें ततो ददेत्' इति भविष्योत्तरेऽपि। 'कार्यसु पुरुषो हैमस्तस्यां संस्थापयेच तम्। पूजियत्वा प्रदातवा स्तग्रया यथोदिता'। श्रतएव कमेत्रयभेदाय चकारद्य सुत्तरार्वेऽभिहितम्। ततः श्रयादानकाञ्चनपुरुषदानिह

सम्पती पूजा विषोसर्ग कियागवी दानरूप कर्मपञ्चका भिधानं मैथिलानां हेयम्। एवञ्च दम्पतीपूजनं विनापि श्रशीचान्ते व्योत्सर्गाचरणं शिष्टानां सङ्गच्छते। तथाच 'श्रहकोकादशो प्राप्ते यस्य चोत्रस्ज्यते हषः। प्रेतलोकाहिमुक्तस स्वर्गलोकं ममञ्जूते'। इति मैथिलप्टतवचने केवलं व्रषोत्सर्गः श्रूयते। कालविवेकेऽग्निपुराणम्। 'एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोत्-सुज्यते द्वषः। प्रेतलोकं परित्यच्य स्वर्गलोकं स गच्छति। श्रादाशाहे विपन्ने वा षष्ठे मासि च वसरे। हषोतार्गश्च कर्त्रचो यावन स्यात् मिपण्डता। सिपण्डीकरणादृर्दुं कालोऽन्यः शास्त्रचोदितः'। त्रिपचयान्द्रयाद्वे तथा दर्श-नात्। तथा आद्वप्रदीपे जातूकर्णः। ऊद्धे तिपचाद् यत् याडं स्ताइन्येव तद्भवेत्'। इत्यव पूर्वस्तिधिमादाय विप-चगणना इति निर्णयामृतेऽपि मामिकानां मृतितथी विधा-नात् त्रिपचयाडमपि मृताहे कार्यम्। यत वसार द्रत्यपा-दानात् विषाुधर्मोत्तरीयमृताच दति पदं पूर्णसंवत्तरमृत-तिथिपरम्। तद् यथा वृषोत्सर्गमधिकत्य विश्राः 'विषुविद्यतेये चैव मृता है बान्धवस्य च। मृता हो यस्य यिसान् वा तिसा-बहिन कारयेत्'। यस्य बान्धवस्य पित्रादेर्यसम्बहिन मृताहे तित्यौ कत्त्रेयमित्ययः। श्रतएव क्रन्दोगपरिशिष्टमपि। श्रथ हषोत्सर्गविधिं व्याच्यास्यामः। 'कार्त्तिक्यां पौर्णमास्यां रेवत्याखयुच्यां दशाई गते संवसरेऽतीते वेति' अव मृत-तिथिमादाय संवत्सरगणना दशाच्वदित्यविरोधः। श्रयादानं हणोक्सर्गस प्रतेनायौचान्ते मलमासेऽपि अवध्यं कर्त्वयम्। मंत्यपुराणे। एकादशाहयाहतुत्याभिधानादित्यपि हार-परिश्रेषखण्डे हेमाद्रिरपि हषोत्सर्गस्यैकादशा-नता । श्विष्य मलमासे न निषेध:। षोड्षश्राद्यवत्तस्यापि

प्रेतोपकारकत्वादित्या ह। एतद्यक्तं भविष्ये 'नैऋ तान हितार्थाय जगव्मत्ती नृणां प्रभु:। निर्ममे मलिनं मा प्रेतानाञ्च हिताय च। श्रतः प्रेतिक्रियाः सर्वाः कार्या मिल स्त्रचेऽपि च'। समयप्रकाशे ज्योतिषम्। 'वसाराम्तर्गत पापो यज्ञानां फलनाशक्षत्। नैऋ तैर्यातुधानाद्यैः सम क्रान्तोऽधिमासकः'। मलमासे वृषोत्सर्गनिषेधस्तु काम्य एः च न तु एकाद शाहे क्रियमाणे इति पा सात्य निर्णया सतेऽपि श्रव केचित् काम्यत्वात् मलमासे न कर्त्र्यमेव श्रया दानादि। न च श्रशीचान्ति हितीयदिनस्थान्य त्राप्राप्ते रिदम् निरवकाशमिति वाच्यम्। चतादिना ग्रनिधकार इवा करणे वस्तु चतेरभावात्। 'देवव्रतद्वष्रोत्सर्गचूडाकरणमेखलाः माङ्गल्यमभिषेकञ्च मलमासे विवर्जयेत्' इत्यनेन ऋष्यशृङ्ग याहिकतया द्वषोत्सर्गस्य निषेधाचेत्याहु:। तिचन्यम्। चता दिना अनिधकारे प्रतिप्रमवाभावान्या भवतु ह्रषोत्सर्गादि पर तु 'श्रिधमासके विवाहं यावां चूड़ां तथोपनयनादिकम् कुर्यात्रमावका श्रीमङ्गल्य न तु विशेषेज्याम्' इति भौमपरा क्रमवचनेऽपि मावकाशस्य भिषेधात् पर्य्यदामाद्वा निरव काशस्य कर्न्वयत्वमायाति। भवाशौचान्तदितौयदिनस्या न्यवानुपनभ्यमानलेन निरवकाग्रलमिति। सद्यः शौनेऽि तिहने ग्रयादानादिकमिति स्रमो दूरीकार्यः। श्रगीचान दितौयदिनलेनैवास्य विधानात्। वस्तुतो विष्णुत्रायावदशीच पिण्डदानानुरोधेन 'श्रर्थात् प्रकरणाक्षिक्षादौचित्यादेशः कालतः। शब्दार्थास्तु विभिद्यन्ते न रूपादेव केवलात्' इति न्यायात्। श्रव मद्य:पदमहोरात्रार्डपरम्। 'सद्य:पर्नि परारि' इत्यादिसूत्रे समानेऽइनि सद्यः इति ख्रायत्तेः। 'हे सस्ये सदाः द्रत्याद्वस्त्रिसस्यैकाहिकः स्नृतः। द्वावक्नाविकः

राक्षिश्व पिचणीत्यभिधीयते'। इति भट्टनारायणवचनात्। 'हे सम्यो सदा इत्याहु स्तिसम्यौकाह उचाते। दिनहयैक-राब्रिस्त पिचणीत्यभिधीयते' इति नव्यवर्षमानधृतवचनाच सद्य एका हैना शौचिमिति पारिजाते सद्य एका हैनेति स्मृति-सारे। एकमहः सदा इति ग्रुडिपञ्जां दर्गनाचेति तचार्डं-दिनमात्रं रात्रिमात्रञ्च एतदेव क्वचित् स ज्योति:पदेन व्यपदि-श्यते। यथा राजनि प्रेते मज्योतिरित्यादौ ज्योतिषा सह वर्त्तते यदशौचं तत्तथा ज्योतिरिप सौरनचनभेदात् दिविधम्। तेन यावदेकतरस्य तेजसो निर्हात्तस्तावत् कालव्यापकामिति। श्रतएव दिवासते दिनमात्रं रात्रिसते रात्रिमात्रमिति हार-नतारताकरादयः। एवच धस्य यस्य तु वर्णस्य यद् यत् स्यात् पश्चिमन्व हः। स तत्र वस्त्र ग्रुडि च ग्रह श्रुडि करोत्यपि' द्यादि प्रागुतादिपुराणीयाशीचान्तदिनस्यं श्रिहितुकं सद्यः शीचे हि तहिनस्य तथात्वविवच्या क्रियते। तथाः ऽगौचा इ: खती तेष्वित्य भौचान्त हिती येऽ इही ति श्वीभूते एका-हिष्टमित्यादि च सङ्गच्छते। श्रन्यया तत्र तरीत्वर्भे न स्थात्। एवञ्चादायाडविधायक विश्राृक्ताशीचव्यपगमे इति सूत्रं श्व'सानन्तत्वेऽपि श्रशीचान्तहितीयदिनमात्रपरम्। तेन सद्य:-शीचं तथैकाइ इति दच्चवचने पीनक्त्यभिया सदाःशीचं म्नानापनेयाश्रीचमात्रपरमिति व्याख्यानं हेयम्। एका इपद-स्याद्योरात्रपरत्वेन दिसन्ध्याविक्छन्नकालवाचिसद्य:पदादपि भिनार्थत्वात्। यत तु पिण्डादिकं नास्ति तत सदाःपदं चणमाचवाचि। सद्यः सपदि तत्चणे द्रत्यमरकोषात्। यथा 'बालस्वन्तर्था हे तुप्रेतत्वं यदि गच्छति। सद्य एव विशु जि: स्था नाशीचं नैव सूतकम्' इति। तसाद् यत राती दिवा सदा: भी चसुत्पसं तत्रापि परदिने हषोस्पर्गादिकमः

विश्वम्। यद्यपि श्रभिद्धितं विद्यितश्रिष्टमदिनं शय्यादा-नादी निमित्तं तदिप प्रमाणशून्यम्। दिवापि यत्र पिण्डदाः नादिना मध्याक्रोऽतिकान्तस्तव ग्रयादानाचेकोहिष्टानानां सर्वेषां करणामामर्थं कानिचित् पूर्वदिने कानिचित् परदिने सर्वाणि वा परदिने कार्य्याणीत्यत्रोत्त विवचयापि न गति:। अतएवाशीचान्तात् दितीयेऽक्कीति सर्वेरेव प्रमाणिकै: पदति-क्षितिमित्तत्वेनाभिनापनिखितमिति। तथायौचान्तात् दितौयेऽक्कौत्यस्य निमित्तत्वे किं मानमिति चेत्। तस्य काल लेन निमित्तलं 'निमित्तं कालमादाय वृत्तिर्विधिनिषेधयोः' दति कालमाधवीयधृतवृद्धगार्ग्यवचनम्। श्रादायेत्यत्राश्रित्येति कल्पतक्तिथिविवेकयोः पाठः। भ्रमेम वचनेन कालो निमिन्तः मिल्याम्। श्रशौचान्तदितीयदिनस्यापि काललेनेति सुतरा निमित्ततेति श्रतएवावश्यकलेन कालस्य निमित्तलेन पर्वादिः क्रियमाणस्य नित्यनैमित्तिकत्वमाद्य मार्कण्डेयपुराणम्। 'नित्यनैमित्तिकं ज्ञेयं पर्वश्वाद्वादिपण्डितैः'। एवच्च वैदिक क्रियानिमित्तर्य कालविशेषस्य तत्कालजीवित्वेनाधिकारि विश्वषणीभूतस्य परतो या सप्तभी मा नाधिकरणे यो जटाभिः सभुङ्क्तो द्रतिवत् कालस्य विश्रेषत्वेन तद्वाधकत्तीयाप्राप्तेः किन्तु कालभावयोः सप्तमौत्यनेन तद्वाधिका पुनः सप्तमौ विधौ यते। यरदि पुष्पार्गित मप्तच्छदा इति वत् स्रतः कन् विशेषणीः भूतस्यापि कालस्य वैदिकिष्ठानिमित्ततया निमित्तानाष मर्वम दखनेनोल्लेख दति । पूर्वाह्वादेस्तु गुगफललेनानियतः निमित्ततया नोक्षेख: क्रियैवकाल इति मते सुतरां नाधिकाः णता सूर्यादिकियायाः कर्तव्यस्य कर्मणो श्रधिकरणतानुपपतेः। 'देवव्रतष्ट्रषोत्सर्गच्डाकरणमेखनाः। मङ्गल्यमभिषेकञ्च मन मासे विवर्जधित्। वाले वा यदि वा हम्ने शुक्रो चास्तमुपागते।

मलमास दवैतानि वर्जयेहे वदर्भनम्' दति ज्योतिः पराशरी-श्चन निषेध: सावकाशव्योत्सर्गविषय:। श्रतएव बासादि-श्रुक्रोऽपि मलमास इवैतानि वर्जयेदिखनेन सावकाश्रव्योक्षर्ग-निषिद्यो न निरवकायः। तस्यापि तत्र निषेधे मकलियष्टा-चाराविष्ठेन सामान्यनिषेधेऽपि मलमासातिदेशो व्यर्थः स्यादिति। स च सावकाशक्षषोत्सर्गः पित्रादिगतफलोइ शैन 'कार्त्तिकामयने चैव फालान्यामष्टकासु च'। इत्यादिना विचितः। देवतोद्देशीनापि 'कार्त्तिकान्तु द्वषोत्सर्गे कत्वा नक्तं समाचरेत्। ग्रैवं पदमवाप्नोति शिवव्रतमिदं स्नृतम्' दति समयप्रकाशभृतमस्यपुराणवचनात्। 'देवव्रतव्रषोत्सर्गे-चुड़ाकरणमेखलाः। मङ्गल्यमभिषेकञ्च मलमासे विवर्जयेत्' द्रित व्यासवचनाच । देवमुहिम्य व्रतक्ष्यव्योत्सर्गो देवव्रत-ह्योत्सर्गः। यथा देवीपुराणे। देव्याः क्रमपूजायां 'गवीत्-सगैस कर्त्रचो नौलं वा द्वषमृत्स्जेत् इति नव्यवर्ष-मानप्रभृतय:। एवञ्च विशेषनिषेधेन शेषाभ्यनुज्ञानाद्प प्रेतहषोत्सर्गीऽस्तीति प्रतीयते। श्रनुशैपि विशेषोऽध्यव-सायकर इति न्यायात्। । न च स्तकान्तदितौयदिने-ऽपि श्रयादानादीनां मलमासे काम्यत्वान निषेध इति वाच्यम्। 'नैमित्तिकानि काम्यानि निपतन्ति यथा तथा। यथा तथैव कार्य्याणि न कालस्तु विधीयतं'। द्ति दच्चवचनेन। 'रोगे चालभ्ययोगे च सौमन्ते पुंसवेऽपि च। यहदाति समुहिष्टं पूर्ववापि न दुष्यति' इति काल-माधवीये मरीचिना प्रतिप्रसवात् घलभ्ययोगे पुनरप्राप्य-सम्बन्धनिमित्ते अग्रीचान्तिहितीयदिवसादी पूर्वत्र मलमासे। तथाच विशारदप्रभृतिभिः पठन्तीति कत्वा लिखितम्। अभौचान्तेऽपि कर्त्रव्यं हषोत्सर्गादिकं सुतै:। मलिखुचादि दोषस्तु न ग्राष्ट्रास्त्रत कश्चन'। कालमाधवीयधृतकालादर्भ-वाकां मलमासे कर्त्तवानिषेधमुपक्रम्य 'श्रात्रमस्त्रीक्षतिः काम्यव्योसर्गस निष्क्रमः' इत्यव काम्यविश्रेषणमिति ष्रशीचान्तदितीयदिनमुपक्रम्य रामायणे। 'ततसोहिष्य पितरं ब्राह्मणेभ्यो धनं ददी। महाहाणि च रतानि गास वाहन-मेव च। यानानि दासीदीसांख वेश्मानि सुमहान्ति च'। विष्णुपुराणे सामान्यतः पिल्याया च 'वस्तरत्नमहीयान सर्व-भोगादिकं वसु। विभवे मित विप्रेभ्यो योऽसानुहिध्य दास्यति'। श्राद्यश्रादेति कर्त्तव्यतायां वराहपुराणम्। श्रासः नञ्चोपकल्पेत मन्त्रेण विधिपूर्वकम्'। मन्त्रस्य 'श्रवासने देव-राजाभ्यनुज्ञातो वियास्यतां द्विजवर्ज्यानुग्रहाय प्रसादये लामनं ग्रह्म पूर्तं ज्ञानाग्नि पूर्तेन करेण विप्रः' इति। तथाच 'अवरणार्धं तच्छतं ब्राह्मणाय प्रदीयते। पश्चादुपानही दयात् पादस्पर्यकरे श्रमे। संतप्तवालुकां भूमि मसिकग्रः कितान्तथा। सन्तारयति दुर्गाणि प्रेतं दददुपानही। तिलोपः चारं क्षत्वा तु विप्रस्य नियतात्मनः। नामगोत्रमुदाष्ट्रत्य ग्रेताय तदनन्तरम्। ग्रीघ्रभावाइयेद्गमि दर्भहस्तोऽध भूतले'। तच्छवं प्रेताय दत्तं छवं प्रदीयते उत्तरप्रतिपत्तिः क्रियते। प्रेतमित्यस्य दददित्यभिमस्बन्धात् सति प्रदानलेऽपि सम्भावयतीत्वभिसन्धानात् कर्मतैव। 'श्रपादानं सम्प्रदानं तथाधिकरणं पुनः। करणं कर्मकत्ती च हयोर्मध्ये परं भवेत्' इत्युत्ते:। भूमि इति पृथिव्याः सम्बोधनम्। श्रव श्राद्वप्रयोगमध्येऽपि वचनात् दानादिक्रिया। तथाच नैक स्मिन् कर्मणि तते कर्मान्यत् श्रूयते यतः । इत्यनेन न विरोध द्ति तिलोपचारमित्यनेनार्घ्यदानमुक्तम्। मन्त्रस्तु दुइलोव परित्यच्य गतोऽप्ति परमां गतिम्। अयच स्तीत्राचेऽप्यविक्रत

एव पठनीय:। 'एवमाम्नाणि ते गर्स्यपुष्पादीनि समर्पयत्'।
गर्भमन्त्रस्तु सर्वः सुगन्धः इति पृष्पमन्त्रस्तु श्रिया देव्या इति
धूपमन्त्रस्तु वनस्पतिरम् इत्यादि इद्घ गन्धादिसमर्पणम्।
प्रेताय गन्धादिदानानन्तरं ब्राह्मणे कार्थं लघुष्टारीतः।
'मिण्डोकरणं यावत् प्रेतश्राद्धानि षोड्मा। पक्काक्रेनैव
कार्याणि मामिष्णे दिजातिभिः'। वृहस्पतिः 'वस्त्रालङ्कारप्रयाद्यां पितृर्यदाह्वनायुधम्। गन्धपृष्पः समभर्च श्राद्धः
भोक्को निवेदयेत्। भोजनञ्चानेकविधं कारयेद्दञ्जना
दिभिः'।

श्रय दानम्। देवलः 'श्रयानाम्दिते पात्रे श्रद्या प्रति-पादनम्। दानमित्यभिनिदिष्टं व्याख्यानन्तस्य वच्यतं अर्थो द्रव्यम्। उदिते शास्त्रकथिते यहा देवलाता। 'यथा सत्क्षतियानस्या च मदा अदेति कौ तिता'। अतएव भगवद्गीतासु। 'त्रयहया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कतन्तु यत्। श्रमदिख्चते पार्धन च तत् प्रेख ने इ च'। इरिवंशी वर्लिं प्रति भगवद्दाक्यम्। 'श्रश्रोवियं श्राह्मधौरीमव्रतं त्वदि चिणं यन्नमनृत्विजाहुतम्। श्रश्रहयि दत्तमसंस्तृतं हविर्भागाः षडेते तव दैत्यपुङ्गव'। प्रतिपादनं स्वीकरणं पात्रायत्तीकरणमिति यावत्। तेन शास्त्रोक्तमम्प्रदानस्वत्वाविक्ष्वद्रव्यत्यागो दानम्। ततस उद्देश्य पात्रविशेषो यदि न स्वीकरोति तदा सोपाधित्यागविश्रेषस्यानिर्वाहान दातुः स्वतः निवर्तते दति रताकरप्रभृतयः। वस्तुतस्तु प्रदानं स्वास्यकारणमिति मनूत्रो-दीनमाचात् सम्प्रदानस्य तिहषयज्ञानाभावदशायामपि स्वल-मुत्पदाते। पितुः ख्लोपरमात्तदने गर्भस्यस्येव। तन यास्त्रोत्तमसम्पदानस्वलापादकद्रव्यत्यागो दानम्। दत्तस्य प्रतिग्रहो न तु प्रतिग्रहघटितं दानिमिति। व्यक्तमाइ

कात्यायनः। 'पित्रा दत्तामादाय ग्रहीत्वा निष्क्रामयति षादाय प्रतिग्रद्य ततो इस्तं ग्रहीत्वा वस्यमाण्मन्त्रेण निण्कामयतीत्यर्थः। 'दत्त्वान्ते खस्तिवाचयेत्' इति वच्य माणवचनाचिति। प्रतएव मरीचिः। 'बहुगोषु यथानष्टां मातरं लभते सुत:। मनसा यस्य यदृतं तिं तस्योपतिष्ठतं। न चैतत्तर्घणमात्रपरं बहुगोषु इति दृष्टान्ताभिधानेन च यस्य यदिति सामान्याभिधानेन होलाधिकरणन्यायात् मामान्यपरं तेन याखादाविप तथा एकत्र निगीत इति न्यायाच । यतः एव दत्तस्योहिण्य पात्राभावेऽपि इतरधनवत्तद्वनस्वामिकुले प्रतिपत्तिमार ईमाद्रिष्ट्रतधौम्यः। 'परोत्ते कल्पितं दानं पाताभावे कथ भवेत्। गोचजिभ्यम्तथा दद्यात् तदभावेऽस्य बस्यषु'। दानकत्पतरी नारद:। 'ब्राह्मण्य च यद्त्तं मान्वयस्य न चाम्ति सः। मजुल्यं तस्य निनयत्तदभावेऽस बस्युषु। यदातु न मकुल्यः स्थास च मम्बन्धिवास्थवाः। दद्यात् सजातिशिष्येभ्यम्तदभावेऽपा निचेपेत्'। श्रतण्य श्राडीयात्रस्य क्षात्राभावे जले प्रचिपः। श्रतएव भनमा पाचमुद्दिश्य भूमी तोयं विनिधिपेत्। विद्यते सागरस्यान्तो दानस्यान्तो न विद्यते'। इति नारदीयोत्तदानानन्तरमेव स्वीकारात् पूर्वे दिल्गा क्रियते। यत तु पात्रविश्रेषातु इं श्यकदानं तच दातुः प्रतिपच्युपदेशात् तदधीनसम्प्रदान विश्रेषनिरूपितस्ववं त्यागादेव जायते। तत्र प्रतिपादनमाइ मस्यपुराणम्। 'न चिरं धारयेद्गेष्ठं हेमसंप्रोचितं बुधः तिष्ठद्वयापहं यस्मात् श्रोकव्याधिकरं नृगाम्। श्रीघ्रं पर स्वीकरणाच्छ्यः प्राप्नोति पुस्कलम्'। संप्रोचितं पार्वं मुहिष्य त्यक्तमिति हेमाद्रिः। श्रतएव विष्णुपुराणे। 'तसार सर्वात्मना पात्रे द्यात् कनकमुत्तमम्। भपान्ने पात्रयेइ

स्वर्षं नरकार्णवे। प्रमादतस्तु तक्षष्टं तावकावं नियोजयेत्। ब्रत्यथा स्तेययुक्तः स्थाबेन्त्रादत्ते विनाशिनि'। तबेम ब्राह्म-षायोत्सृष्टं ब्राह्मणसादक्षतम्। यदि चौरादिनापिष्क्रयते तदा तावदेव पुनक्त्सच्य देयमिति दानसागरः। 'द्रव्य-मर्जयन् ब्राह्मणः प्रतिग्रह्लीयात् याजयेदध्यापयेत्' इति अती वाजनाध्यापनसाइचर्यात् प्रतिग्रहस्य स्वत्यमजनयतोऽप्यर्जन-हपता न विरुद्धा याजनाध्यापनादी दिच्छिणादानादेव खला-दिति दायभागः। न तु प्रतियहात् खलं प्रागुक्तमनुधीस्य-नारदीयवचनविरोधात्। सम्प्रदानस्वीकारात् पूर्वं त्यक्त-द्रव्यस्यान्येन ग्रहण् ब्रह्मस्वानपहारापत्तेश इति। एवच दाने मम्मदानस्य कारणतोइ श्यवात्। न तु श्रनुमतिहारा माना-भावात्'। भनमा पात्रमुद्दिश्येत्यत व्यभिचाराच । एवच यागाबिवनमणि दातुः खत्वं संप्रदानाग्रहणादसम्यक्वेन तस्यादानलयुतद्ति: पुन: स्वलमुत्यद्यते। तथाच नारद:। 'दला दानममयग् यः पुनरादातुमिच्छति। दलाप्रदानिकं नाम व्यवहारपदं हि तत् असम्यक्तच त्रानसादेयद्व-टानाद्वा अययादानाद्वा सम्प्रदानभान्यादिना वा पिवाच-ममात्यादिना वा दात्रेव गुडाहावस्थाभेदाहा इति वाचस्पति-मिया:। तथाच देवल:। 'दाता प्रतिग्रहीता च यहा-द्यञ्च धर्मयुक्। देशकाली च दानानामङ्गान्येतानि षिड्दुः'। धर्मयुक् न्यायार्जितं द्रव्यं तथाच विषाुधर्मोत्तरं 'देशकाली तथा पावे धनं न्यायागतं तथा। यहत्तं ब्राह्मण-श्रेष्ठास्तदनन्तं प्रकीत्तितम्'। प्रतिग्रहाभावे प्रतिग्रहीतः रूपाङ्गाभावादसम्यक्तम्। दत्तस्याप्रदानं पुनर्हरणं यसिन् व्यवहारपदे तत्तधित विज्ञानेखरः। अतएव यज्ञाख्यं याचकाय धनं दत्तमपि तेन तदकरणे पुनस्तद् ग्रहणमाइ

मनुः 'धर्माधं येन दत्तं स्यूत् कसीचिद् याचते धनम्। पश्चाद च तथा यत् स्थान देयनास्य तज्ञवेत्'। द्विंदत्तस्य ग्रहीतस्य भुत्रस्थापि पुनरादानश्वते: सुतरां पावस्योपेचायां तथिति। उपेचया खलदानिमाह हहस्रति:। 'प्राप्तमात्रं येन भुतं खोक्तवापरिपन्थिनम्। तस्य तत् सिविमाप्नोति चानिच्चोपेचया तथा'। श्रतएव प्रतिग्रहीतुस्यागात् फलं वस्यते। श्रन्यव हारीत:। 'प्रतिश्वत्याप्रदानेन दत्तस्य छेदनेन च। विवि धान् नरकान् याति तिर्थ्यग्योनी च जायते। वाचा यच प्रतिज्ञातं कर्मणा नोपपादितम्। तष्टनम् ऋणसंयुक्तम् इह लोकं परव्र च'। दत्तस्योच्छेदनं स्वयं दत्तस्य द्रव्यस्य प्रति-यहौतुर्दानविक्रयादिकं विनाच्छेदं बलात् स्वीकरणं न तु तिहिक्रीतादेग्रेहणम्। तथाच श्राखमिधिके पर्वाण युधिष्ठिरं प्रति व्यासवाक्यं 'दत्तेषा भवता मद्यं ताच भूमिं ददास्यहम्। अरखं दीयतां मेऽद्य श्रासीत् पूर्वन्तु ते यतः' इति कालाः यनः 'खर्खेनात्ते'न वा दत्तं त्रावितं धर्मकारणात्। श्रदत्ता तु सते दाप्यस्तवः सतो नाव संशयः'। श्रात्तीन जनाप्रस्ति महारोगिव्यतिरिक्तरोगिणेत्यर्थः। महारोगिणां दाने 'तेषां मध्ये तु यः कुष्ठौ गहितः सर्वकर्मस्'। इति प्रागुक्तभविष् पुराणीयनिषेधात्। एवच सुमू षुदत्तस्य यहानोपसगैलाः भिधानं तष्टमिर्थितरदानपरम्। स्मृति:। 'स्नात्वा शुर्हे समे देशे गोमरोनोपलेपिते। वसित्वा वसनं शुद्धं दानं दद्यात् सदिचिणम्'। अत यादवह्नेपितदेशाभिधानात्। 'यज्ञो दानं तपो जप्यं श्राष्ट्रभारपूजनम्। गङ्गायान्तु क्षतं सर्वे कोटिकोटिगुणं भवेत्' इति स्कान्दे गङ्गायामिति गङ्गातीर परमिति गङ्गावाक्यावली। पाद्मे 'शिवस्य विश्वारमेश सिक्षी दत्तमचयम्'। लिक्नपुराये। प्रालग्रामित्रा यह

क्तियें योजनदयम्। तच दानच होमच मवं कोटिगुणं मबेत्'। यत्र भूलोंके भूलोंक्माइ विषाुपुराणम्। 'पाद-ाम्यच यत् किचिद्वस्वस्ति पृथिवीमयम्। स भूलीकः समा-खातो विस्तारोऽस्य मयोदितः' पृथिवीमयं पार्थिवं ततस्य शालगामस्य पावाद्यवस्थानेऽपि तीर्थत्वमतएव केवलभूमी ज्ञालग्रामावस्थानं तीर्थाय मैथिलानां दुराचरणमेव। शक्ष-लिखिती 'श्राहारं मैथ्नं निद्रां सम्याकाले विवर्जयेत्। कर्म चाध्ययनच्चैव तथा दानप्रतियहीं। स्मृति: 'गला यदू दीयते दानं तदनन्तफलं स्मृतम्। सहस्रगुणमाह्रय याचिते तु तद्धकम्'। विषाुधर्मोत्तरम्। 'सीदतं दिजमुख्याय योऽर्थिने न प्रयच्छति। मामर्थ्यं सति दुर्बु द्विन्यकायोपपद्यते'। यमः 'ग्रामां दला हादानारं दानकाले निषेधकम्। दत्ता सन्त-यते यस्त तमा इव द्वाचातकम्। मास्ये 'श्रनित्यं जीवितं यसात् वसु चातीव चञ्चलम्। केशेष्विव ग्रहीतस्त् स्रायना धर्ममाचरेत्'। भारते 'एकां गां दशगुर्देखाद दश दखाच गेभती। भतं महस्रगृदेखात् महस्रं बहुगोधनः'। व्यासः 'ग्रामादर्बमिष् ग्राममिथियः किन्न दीयते। इच्छानुरूपो विभवः कदा कस्य भविष्यति'। तथा 'अत्वा दानं न शस्यते'। अतएव अग्निपुराणम्। 'घासमुष्टिं परगवे सार्वं दखात्त् यः सदा। श्रक्तत्वा खयमाचारं खर्गलोकं स गच्छति'। देवलः। 'श्रपापरोगी धर्माला दित्सुरव्यसनः ग्रुचिः। श्रनिन्धाजीव-कर्मा च षड्भिद्ति। प्रशस्त्रतं अनिन्धाजीवकर्मा अगर्हित-शिवनोपायः तथा 'श्रपरावाधमक्तेशं प्रयत्नेनार्जित' धनम्। श्रलां वा विपुलं वापि देयमित्यभिधीयते'। श्रपरावार्धं गरपौड़ारहितम् अक्तं ग्रं पालको शाजनकम्। तथा 'यत् यच रुर्सभं द्रष्यं यिसान कालेऽपि वा पुनः। दानाहीं देश काली

ती स्थातां श्रेष्ठी न चान्धया'। देवलः। 'इष्टं दत्तमधीत' वा विनश्यत्यनुकात् नात्। स्नाघानुशोचनाभ्याच भग्नतेजो विभिद्यते। तस्मादात्मक्ततं पुख्यं द्वया न परिकौत्तं येत्' दृष्टं यजनम् पनुकोत्तं कथनं साघा प्रशंसा श्रनुशोचनं धनः व्ययेन पश्चात्तापः भग्नतेजः फलजननशक्तिहोनं द्वया रचादिः प्रयोजनं विना। देवलः 'पात्रेभ्यो दीयते नित्यमनपेचप्रयो जनम्। केवलं धर्मबुद्धाा यत् धर्मदानं प्रचच्यते । प्रयो जनिम ली विकास भि हितम्। या ज्ञवल्काः 'न विद्यया केवल्या तपमा वापि पानता। यत इत्तिममे चोभे ति । गातं प्रचच्यते । हत्तमाचारः विष्णुधर्मोत्तरे 'पतनात् तायते यसात् पात्रं तसात् प्रचच्यते । महाभारते। 'पात्राः गामिप तत् पातं शूद्रावं यस्य नोदरे'। श्रत साचाच्छ्रः दत्तष्ट्रततग्ड्लाचनुपयोगोति दानमागरः। शूद्रखत्वाचयादः भाजीति रताकरः। वस्तुतस्तु मुसूष्रप्रकरणाभिहितशूद्राकाः न्पयोगीत्यर्थः। याज्ञवत्कारः। 'दातव्यं प्रत्यहं पात्रे निमि नेष विशेषतः। निमित्तेषु गङ्गातीरादिसंकान्खादिष्। वृह्वसनु:। 'महस्रगुणित' दानं भवेदु दत्तं युगादिषु कमेश्राद्वादिकञ्चैव तथा मन्वन्तरादिपु'। विवादचिन्तामणे वशिष्ठः। 'शुक्रशोणितसस्थवः पुत्रो मातापित्वनिमित्तकः। तस्य प्रदासिक्वयपरित्यांगं तु मातापितरी प्रभवतः न त एकं पुत्रं दद्यात् प्रतिग्रह्हीयात् वा स हि सन्तानाय पूर्वेषा मिति'। कात्यायनः। विक्रयश्चेव दानश्च न नेयाः स्युर्गन च्छवः। दाराः पुत्रास सर्वस्वमात्मन्येव तु योजयेत्। श्रापत काले तु कर्त्तव्यं दानं विक्रय एव च। श्रन्यथान प्रवर्तेत इति प्रास्त्रार्थनिस्यः'। एवं भरणासामर्थं एव परित्यागः। मनुः क्षप्त विसागमा धर्म्या दायो लाभः क्रयो जयः। प्रयोगः क्र

ोगस सत्प्रतिग्रह एव च। दायोऽन्वयागतः लाभो निध्यादेः ाय:संयामप्रयोग: कुशीदं कर्मयोग: कुषिवाणिच्यपुत्रकन्यादि। हिस्पति:। 'कुट्ग्बभन्नवसनाट् देयं यदतिरिचते। मध्वा-ू वादो विषं पश्चाद्दातुर्धमोऽन्यया भवेत्'। कीर्त्तिनरकाभ्या-मत्यर्थः। अस्यापवादमाह स एव। कुटुम्बं पीड्यित्वा तु । ह्मणाय महात्मने। दातव्यं भिचवे चात्रमात्मनो भूति-मच्छता'। श्रतएव भविष्यपुराणे 'खल्पे महति वा तुल्यं हलमाढ्यदरिद्रयोः'। विशाधमीत्तरे। 'यस्योपयोगि यद्-;व्यं देयं तसी च तद्भवेत्'। हारीत: 'तामसेन तु द्रव्येग् हिलिगिस्तामसैस्तथा। तामसं भावमास्थाय तामनी यज्ञ उचाते। तामसेन तु यद्गेन दानेन तपसः तथा। निरये जन्म-ोटाइविंडिं विद्याच ताममीम्'। तामसी दृष्टिः स्नेच्छाधि-ात्यक्षा इति रतावरः। 'राजसेन तु द्रव्येण ऋत्विग्भौराजसै-तथा। राजसं भावमास्थाय राजसी यज्ञ उच्यते। राजसेन । यज्ञेन दानेन तपसा तथा। निरयस्वर्गयोर्जना क्रूरराज्यं यया युतम्। सान्विकेन तु द्रव्येण ऋ विग्भिः सान्विके-त्या। सास्विकं भावमास्याय सास्विको यन्न उच्यते। गिस्विकेन तु यन्नेन दानेन तपसा क्रया। देवलोके ध्रवं ासी देवसायुज्यमेव च'। मत्स्यपुराणच 'येषां पूर्वकातं कर्म ।। चिकं मनुजोत्तम । पौरुषेण विना तेषां केषा चिद् दृश्यते लिम। कर्मणा प्राप्यते लोके राजसस्य तथा फलम्। क्षच्छेण हमंगा विश्वितामसस्य तथा फलम्भे द्रव्याणापि तत्तद्वेद-ाइ नारदः। 'पार्श्विकचूतचीर्यात्तिप्रतिरूपकसाइसैः। व्याजे-गेपार्जितं यद्यत्तत्क च्छ्रं समुदाष्ट्रतम्'। पार्श्विक पावतया ोज्यतीति प्रायिक्तिविवेकः। स्रात्यी परपौड्या प्रतिरूप-ष क्रतिमरत्नादिना साइसेन समुद्रयानगिर्यारोष्ट्रणादिना

व्याजिन ब्राह्मणवेशेन शूद्रादिना। खच्छं तामसं इति रक्षाः करः। 'कुशीदकविवाणिज्यश्रुक्तशालानुव्रत्तिभः। क्रतोप-कारादाप्तश्व राजसं समुदाह्नतम्' श्रनुवृत्तिः सेवा। 'श्रतः शीर्थितप:कन्धाशिष्ययाज्यान्वयागतम्। धनं सप्तविधं श्रुषं मुनिभि: समुदाष्ट्रतम्'। श्रुतेनाध्ययनेन शौर्य्यण जयादिना तपसा जपहोमदेवार्चनादिना कन्यागतं कन्यया सहागतं श्वग्ररादेर्नसं शिष्यागतं गुरुद तिणादिना याच्यागतम् त्रार्त्विक्ण्लक्षं अन्वयागतं दायादिभ्यो लब्धं शुष्टं सास्विकम्। ष्रव्र खलहेतुभूतव्यापाररूपार्जनगणे चौर्थस्थापि निर्देशात् चौर्योपात्तद्रबोऽपि यथेष्टविनियोज्यत्वेन शास्त्रगस्यत्वरूपः खलमस्तीति प्रतीयते भवदेवभद्दसमातोऽयं पचः यत्त् 'द्रव्यमः स्वामिविक्रीतं पूर्वस्वामी समग्र्यात्'। इति याज्ञवल्कीयेन चौधविक्रीतस्यास्वामिविक्रीतत्वम् क्षं तत्रास्वामिपटमप्रशस्त स्वामिपरम् 'श्रप्राशस्यं विरोधश्च नञर्थाः षट् प्रकीतिताः' इति प्रागुत्तत्वात्र तु स्वामित्वाभावपरं प्रागुत्तनारदवचनविरोः धात्। 'ब्राह्मण्सं न हर्त्तव्यं चितियेण कदाचन। दस् निष्क्रययोस्त स्वमजीवन् इन्मईति' इत्यनेन चौरस्रताभि धानाच ग्रतएव याज्ञरत्काः। 'वुभुचितस्यहं स्थित्वा धान्यमः ब्राह्मणाडरेत्'। मनुरपि 'तथैव सप्तमे भन्नो भन्नानि षड्न श्रता। श्रष्वस्तनविधानेन इर्त्तव्यं हीनकर्मणा' इत्यार्था त्राहोपवासषड्पवासानमारं धान्यचौर्य्यं जीवनाभिधानात्त दसस्य वलिवैखदेवाईता' प्रतीयत इति। व्यक्तं इरिवंशीय सप्तव्याघोपाख्याने। 'ते नियोगादगुरोस्तस्य गां दोग्धीं सम्। पालयन्। क्रूरा बुद्धिः समभवत्तां गूरं वै हिंसितुं तदा। पित्रभ्यः कल्पियत्वैनामुपभुच्जीत भारत। स्मृति प्रत्यवमर्ष्य तेषां जात्यन्तर्अभवत्'। यत्र गुरोगां इत्वा श्राहेन धीराणा

मपि जातिसारलदर्भनाचौर्यण स्रत्वं प्रतीयते। एतत् प्रत्यन्ता-शकानाम्। भक्तानां मत्यपुराणे 'गामिन वाद्याणं शास्त्रं काञ्चनं सलिलं स्त्रियः। मातरं पितरचैव ये निन्दन्ति नरा-धमाः। न तेषामूद्धं गमनमेवमाच प्रजापितः। परस्वं चरते यस्तु पसाद्दानं प्रयच्छति। न स गच्छति वै खर्गं दातारो यत भागिनः'। इति सात्त्विजराजसिकवत् फलाभावपरम् अन्यया प्रागुत्तहारीतादिवचनाविरोधापत्ते:। शातातपपराश्वरी। 'सिक्क ष्टमधौयानं ब्राह्मणं यो व्यतिक्रमेत्। भोजने न्वैव दाने च दह्त्यामममं कुलं विशिष्टव्यामपराश्रराः 'यस्य चैक गरहे मुखीं दूरे चैव बहुश्रुतः। बहुश्रुताय दातव्यं नास्ति सूर्वं व्यतिक्रमः'। शातातपः 'मन्त्रपूर्वच यद्दानमपात्राय प्रदीयते। दातुर्निष्किय इस्तं तद्वीतुर्जिद्वां निकलति। न ददस्वेति यो ब्र्यात् देवाग्नौ ब्राह्मणेषु च। तिर्थययोनियतं गला चाण्डाली-विभिजायतं । विशिष्ठः 'परिभुत्तमवज्ञातमपर्याप्तमसंस्कृतम्। यः प्रयच्छिति विप्रेभ्यस्तद्भस्मन्यवितष्ठते'। श्रपर्थाप्तं स्वकार्था-चमम्। यमः सुवर्णं रजतं ताम्त्रं यतिभ्यो न प्रयच्छति। न स तत् फल्माप्नोति तत्रैव परिवर्तते'। अत्रैव दृष्टफल एवा-वितष्ठते न खर्गादिफलमाप्रोतीत्यर्थः । महाभारते 'पङ्गस्य-विधरा मूका व्याधिनोपहतास ये। भन्नेव्यास्ते महाराज न तु देय: प्रतिषद्धः'। व्याधिना यद्मादिना। व्यासः। 'माता-पित्रस्यां यहत्तं यद् दत्तं स्नात्वस्युषु । त्रात्मजेषु च यद् दत्तं सोऽनन्तस्वर्गसंक्रमः। पितुः यतञ्जूणं दानं सइस्रं मातुरेव च। जनमां दुन्तिद्निं सोदर्थे दत्तमच्चयम्'। विशेषयित नारदः 'साचित्वं प्रतिभाष्यच दानं ग्रहणमेव च। विभन्ना भातरः कुर्य्युनीविभक्ताः परस्परम्। योऽसङ्गाः प्रतिग्रह्मापि पुनः सन्नाः प्रयच्छति। पालानं संक्र्मं क्रताः परांस्तार्यते

हि सः' धनखामिनमात्मानं सन्तारयति दुस्तरमिति शैषाहे' स्कान्दे विशेष:। गोतम: 'यन्तर्जानुकरं काला सकुशन्तु तिलोदकम्। फलांशमभिमन्धाय प्रद्याच्छ्डयान्वितः'। उदकस्तुतिमभिधाया इस्तितः 'तस्राद्किरवोस्येतद् द्याः दालभ्य एव च' इति अवोच्य प्रोच्येति रत्नाकरः अत्र यदापि 'उत्तानेन इस्तेन प्रोचणं समुदाद्वतम्। न्युक्रताभ्युचणं प्रोत्तं तिरसावोच्चणं स्मृतम्' दति वर्षमानष्टतेन विश्वम्। भतएव कुसुमाञ्चली प्रोचणाभ्यचणादिभिरिति भेदेनोत्तं तथापि 'यस्य यद् दीयते वस्त्रमलङ्गारादिकाञ्चनम्। तेषां दैवतसुचार्थः क्तवा प्रोचणपूजने। उत्सच्य मूलमन्त्रेण प्रतिनान्ता प्रतपं-येत्' इति कालिकापुराणाद्याच्यानेऽपि न शास्त्रविरोधः वस्तुतस्त् उभयदर्भनाहेकाल्पिकम् भालभ्य पाणिना स्रष्टा। त्रापस्तम्बः 'मर्वाण्यदकपूर्वाणि दानानि यथा श्वतिवी हारे' द्ति अन्वाहार्यदानादी यथा युति: यावदेव यूयते तावदेव कुर्यात् वीहारे यद्रे। नोदकपूर्वतानियमः इति कल्पतरः रताकरी श्रवाहार्थममावास्यात्राहम् एवञ्चाषस्तम्बस्तेकः वाकालात् यथायुतिवी हारः इति जैमिनिस्त्रेऽपि युतिः शाब्दी व्यत्पत्तिः तेन्द्रेत्पत्तिवाकायोर्षः श्रुतः स एव विनि योगवाक्ये याश्च दति स्वायः। न तु सुतैरेव प्रब्दैवांकाः रचना कार्य्यत्यर्थः सूनभूतश्रुत्यन्तरकत्पनापनेरष्टष्टार्थताः पत्तेस । ततस सङ्ख्यादिवाको सङ्ख्यविषयीभूतस्यार्थः स्वाभिलप्रमानत्वादभिलापि तु तत् वाचकसर्वश्रव्दानां साम र्थात् युतशब्दस्य नियमो नास्ति श्रन्यथा विखितिता यजैते। स्रादी सर्गकाम इस्मिनायो न स्यादशुतवात् तथा 'कपिका कीर्टिदानास् [गङ्गासानं विशिष्यते' इति ब्रह्माण्डपुराणात् व्यक्तिवादीटिदानजन्यपनाधिकपन्याप्तिकाम इति शिष्टाइ

मताभिलापी न स्थात्। श्रतएव यहादीनां नानामुनिभि-नीनानामान्युत्तानि तेषां यत्किश्विमामैवोक्षेखाय तथाच मत्यपुराणम्। 'सूर्यः सोमस्तथा भौमो बुधजीवसितार्कजाः। राष्ट्र: केतुरिति प्रोत्ता यस्रालोकस्तिवसाः'। याञ्चवस्काः। 'सूर्यः सोमो महौपुत्रो सोमपुत्रो वहस्पतिः। शुक्रः शनैसरो-राष्ट्रः केतुस्रिति ग्रहाः स्नृताः'। यत्र तु एकस्य देवस्य पूजादी विशिष्य नानानामापादानं तत्र तत एव तान्येवा-भिलाप्यानि न तु नामान्तराणि एवं यत बहु भिर्मु तिभियेदाः माभिधीयते तत्र तदेव वत्तव्यं तथाभिधानेन श्रुतिस्तर्भेव तात्पयं प्रतीयते। एवच्च विधियष्टस्य मन्त्रत्वे भावः स्यादिति न्यायेनापि विधियष्ट्य विधिवाक्यस्यदेवताप्रतिपादकमात्रस्य मन्त्रसम्पादकलं बोध्यं योगियाज्ञवल्केरन। 'मित्रो धाता-भगस्वष्टा पूषार्थ्यमां श्रुरेव च। पर्थ्यायनामभिस्रेव एक एव निगद्यतं तथा। 'वाचकेऽपि च विज्ञाते वाच्य एव प्रसी-दिति'। भ्रतएव मनु:। 'वाग्दैवत्यैश्व चक्भिर्यजेरंस्ते सरखतीम्। श्रनृतस्यैनसस्तस्य कुर्वाणा निष्कृतिं पराम्'। भव वाग्देवता सरखतीति श्रुतवीक् सरखत्योरेकार्यत्वात् वाग्दैवत्यचरणा सरस्वतीयजनं सङ्ख्यते। श्रन्यथा नाम-भेदाद् देवताभेदे विरुद्धं स्थात् ते सत्यवचने सन्धाव्यमाने शुद्र-विट् चित्रियविप्रबंधविषयानृतादिसाचिषः। स्मृतिः 'नाम-गोवे समुचार्थ प्राक्षा खो देवकी तैनात्। उदक्ष खाय विप्राय दलाले खस्तिवाचयेत्'। देवकौर्ज्ञनादिति खप्सोपे पश्मी देवकी त्रीनं क्षत्वेत्यर्थः। ततश्च दानामुकदैवतं विष्शुदैवतं वा वत्त्रव्यमिति। विष्णुधर्मोत्तरे 'यभयं सर्वदैवत्यं भूमिवैं विश्वादेवता। कन्यादासस्तथा दासी प्राकापत्या प्रकीतिता प्राजापत्वी गजः प्रोक्तस्त्रगो यमदैवतः। तथाचैक्यपं बर्वः

का थितं यमदैवतम्। महिषय तथा याम्य उष्ट्री वै नैसर तो भवेत्। रौद्रौ धेनुर्विनिर्दिष्टा काग भाग्नेय उच्चते। मेषन्तु षाक्णं विद्याद्वराष्ट्री वैषाव: स्मृत:। भारच्या: पशव: सर्वे काषिता वायुदैवता:। जलाश्ययानि सर्वाणि वारिधानी कामण्डलुः। कुमाञ्च करकञ्चैव वाक्णानि विनिर्देशेत्। ससुद्रः जानि रतानि सामुद्राणि तथैष च। भागनेयं कनकं प्रोक्तं सर्वसौहानि वाष्यय। प्राजापत्यानि ग्रस्थानि पकाममिष च हिजा;। ज्ञेयानि सर्वगन्धानि गान्धर्वाणि विचचणै:। वाईस्पत्यं स्मृतं वासः सौम्यानि रजतानि च। पचिणसः तथा सर्वे वायव्याः परिकौत्तिता। विद्या ब्राह्मी विनिर्देष्टा विद्योः पकरणानि च। सारस्वतानि ज्ञेयानि पुस्तकाद्यानि पण्डितै:। सर्वेषां शिल्पभाण्डानां विश्वकर्मा तु दैवतम्। द्वमाणामथ-पुष्पाणां शाकानां इरितै: मह। फलानामपि सर्वेषां तथा ज्ञेयो वनस्पति:। मत्स्यमांसे विनिर्दिष्टे प्राजापत्ये तथैव च। छवं क्षणाजिनं शय्यां रथमासनमेव च। उपानही तथा यानं तथा यत् प्राणवर्जितम्। भौत्तानाङ्गिरसं त्वेतत् प्रतिग्रह्णीत मानवः। पर्थाखाय तथोशौरं वर्मशस्त्रध्वजादिकम्। व्रतोप-करणं सर्वे कथितं सर्वदैवृतम्। ग्रह्मन्तु सर्वदैवत्यं यदनुक्तं दिजो-त्तमा:। तज्ज्ञेयं विषाुदैवत्यं सर्वं वा विषाुदैवतं' देवकी र्तना-दित्यव देयकोत्तनात् षट्चिंगमाते पाठः व्याख्यातस हमा द्रिणा। देवकीर्त्तनोत्तरकालं दलेखर्थः। विशुधर्मोत्तर्ऽपि 'द्रव्यस्य नाम ग्रंह्वीयाद्दाक़ीति ततो वदेत्। तोयं दद्यात्तया दाता दाने विधिरयं स्नृतः'। व्यासः 'नामगोत्रे समुचार्व्य प्रदन् द्यात् श्रद्धयान्वितः। परितृष्टेन भावेन तुभ्यं संप्रददे दति'। सम्प्रदानवाक्येऽइं प्रयोगमाह कात्यायर्नः। 'श्रहमस्रौ ददाः नीति एवमाभाष्य दीयते'। एवच सम्मददे ददानीत्येतयीः

बिकलाः स च व्यवस्थितः श्रातामामिफले मंप्रदरे परगामिफले ददानीति उभयपदिलात दाधानीः फलवति कर्न्यासने पदं दृश्यते श्रफलवित कर्त्ति परसौपदिमिति पाणिनिस्त्रात्। प्रतएवात्मनेपटपरमीपट इत्येतयोगात्मनेपरसी इत्याभ्यां ममाख्या सङ्गच्छते। टटानीत्यस्य दर इतियत वर्नमानार्थ-तेति। श्रतएव मङ्गदाह टटानौति मन्नाप्यतं मङ्गच्छते श्रद्धमत्यर्थे त् मक्तवाभिधानमप्योजकमिति। श्राहाटी फलभागिनां गोत्राद्यल्लेखदर्शनात । तदितरवावि तथोल्ले-खाचारः। हारीतः। 'श्रष्टामदृब्यदानमस्यां यच दस्वा परितयाने तर्ह्यादानमपालं यञ्चीपकारिणे ददाति तसावं परिक्षिष्टं यच मोपधं ददाति अत्यक्षांवितमन्त्रं गचापाताय टटाति श्रनिष्टदानं स्रवति यचादत्वा प्रकीत्वते सायदानं यचा यह या दराति को धादा त्रमं यचा कण्य दराति दस्वा वा क्रोशित श्रमतकतं पैशाचं यचावचातं ददाति दला वावजानीते म्मूषी स्ताममं यचापक्रतो टहाति'। एते टानो-पमग्रिकेपसृष्टं दानसप्रमित्तसस्वर्यमयशस्त्रमभ्रवफलं भव-त्यल्पफलं वेति। तर्हित्यागानन्तरकाले हस्तार्पणमभावेऽपि षदानममप्रणम उपकारिण व्यमनोप्रधारिण तदितरोपकारिणे त दत्तः 'मातापित्रोग्'रौमित्रे विमीते चोपकारिणे टीनानाष्ट-विशिष्टेभ्यो दत्तन्तु मफलं भवेत'। तसात्रं यथोत्तोपकरण-रिहितम्। सोपधं मक्कद्म श्रन्यश्रावितं लोकसमाबनार्धं प्रकार शितम्। श्रनिष्टदानं शववे दाने सायो मानभेदः श्रप्रक्ततो-भयादिमान्। तथाच नारटः 'घटत्तन्तु भयक्रोधकामश्रोक-रमन्विते:। बालमद्रास्ततन्त्रार्त्तमत्त्रोत्मत्तापवर्जिते: कर्ता ममेदं कार्मेति प्रतिलाभेच्छया च यत्'। प्रतिलाभेच्छया सोपाधिदसमुपाध्यसिद्वाविति विवादिचन्तामणि:।

परमेव हारीतेन सोपधमित्यक्तम्। ब्रह्माण्डपुराणे। 'श्रुचि: पविवपाणिस ग्रह्मीयादुत्तरामुखः। भभीष्टदेवतां ध्यायन् मनसा विजितिन्द्रयः। क्षतोत्तरीयको नित्यमन्तर्जानुकर-स्तथा। दातुरिष्टमभिध्यायन् प्रतिग्रह्यादलोलुपः'। पवित्रं च्याकरोति कात्यायन:। 'मनन्तर्गिभेणं माग्रं कीर्य दिदलमेव प्रादेशमाचं विच्चे यं पवित्रं यत्र कुत्रचित्'। अनन्त-गैभिणम् श्रन्तर्गभेष्य भेदक्षाभावः श्रनन्तगभे तद् श्रस्यास्ति तत्तरीति ऋनन्तर्गभेशून्यमित्यर्थः। तथाच शीनवः। 'श्रनन्त-स्तरणो यो तु कुशौ प्रादेशमिमतो। अनखक्छेदिनौ सायौ तौ पविवाभिधायकौ'। प्रचेताः। 'दिचिणहस्तमध्ये ब्राह्म-ग्स्याग्नेयं तीर्थम् श्राग्नेयेन प्रतिग्रह्णीयात्'। श्रादित्यः पुराणे। 'श्रोङ्गारम् चरन् प्राज्ञा द्विणं शत्रुमोदनम्। गर्ह्यौ-याद् दिचिणे इस्ते तदन्तं खिस्ति कोर्त्तयेत्'। ग्रोङ्गारस्यात स्वीकारार्थवात् तेनैवात यहणं युक्तम्। तथाचो मित्यभ्यपः गम इति शाब्दिकाः। खस्तौति चेमायम्। तथाचामरः। 'स्वस्यायौ: चेमपुखादौ' इति । व्याम:। 'दिचिणाभिक्पेतं हि कम सिध्यति मानवे। सुवर्णमेव सर्वासु दिल्यासु विधी-यते'। कर्मोपर्टाश्चां अजैमिनिः। 'सुवर्णे दीयमाने तु रजतं दिचणोचाते'। ग्रह्मपरिभिष्टे 'मलाभे फलमूलानां भच्याणां दिचाणां ददाति' द्रति। श्रनाभे विहितदिचिणाः लाभे। वृहस्पति: 'हतमश्रोतियं दानं हतो यन्नस्वद्विण:। तसात् पणं काकिणीं वर फलपुष्यभथापि वा। प्रद्याद दिचणां यन्ने तया स सफलो भवेत्'। नारदः 'काकिणी च । चतुर्भागो मामकस्य पणस्य च'। दक्षिणा तु सम्प्रदानः ब्राह्मणाय देयैव। एतेभ्योऽपि हिजाग्रेभ्यो देयमव सदिचि चम्'। इति मनुवचनात्। रोगे प्रतिमादाने व्यक्तमाइ

श्रातातपः 'पूर्वाभिमुखमाचार्थमभ्यर्थ प्रतिमासु ताम्। प्रदेखाद् दिखणां तस्रो मध्याक्के ससुपस्थिते'। प्रतिग्रष्टविधान-माइ विशाधमीत्तरम्। 'भूमेः प्रतिग्रहं कुथाञ्जमेः कला प्रदिचिणम्'। प्रदिचिणं न सर्वस्था भूमेः किन्तु तत्रस्थस्थाः प्रदिचिणावत्तमातं भूमेरसिक्षधाने तामुद्दिश्य प्रदिचिणम्। 'करे ग्रह्म तथा कन्यां दासदास्यो दिजोत्तमाः। करन्तु द्वदि विन्यस्य धर्मो ज्ञेयः प्रतिग्रहः'। धर्मो धर्मविषयस्यायम्। 'श्रारुह्य च गजस्योत्तः कर्णे चाम्बस्य की तितः। तथाचैकः श्रफानान्तु सर्वेषामविशेषतः। प्रतिग्रह्यौत गां पुच्छे पुच्छे क्षणाजिनं तथा। श्रारण्याः पश्रवश्वान्ये ग्राह्याः पुच्छे विच-चणै:। प्रतियहमधोष्ट्रस्य श्रारुद्धा च तथाचरेत्। वोजानां मुष्टिमादाय रतान्यादाय सर्वतः। वस्तं दशान्तमादयात् परिधाय तथा पुन:। श्राक्छोपानही यानमाक्छीव च पादुके। ईशायान्तु रथं ग्राह्य क्रवं दण्डे च धारयेत्। श्रायुधानि समादाय तथा भूष्यविभूषणम्। वर्मध्वजी तथा स्रष्टा प्रविश्य च तथा ग्रहम्। श्रवतीर्थ्य च सर्वाणि जल-स्थानानि वै दिजा:। द्रव्यास्थन्यान्यथादाय स्पृष्टा यो ब्राह्मणः पठेत्। प्रतिग्रहीता सावित्रीं सर्वत्रेव प्रकीर्त्तयेत्। ततस्तु मार्ड द्रव्येण तस्य द्रव्यस्य दैवतम्'। भूमिर्विणुदेवताकेत्यादि कौर्त्तयिदित्यर्थः। 'समापयेत्ततः पश्चात् कामस्तत्या प्रति-ग्रहम। विधि धर्ममयो ज्ञाला यस्तु कुर्यात् प्रतिग्रहम्। दावा सन्न तरत्येव नानादुर्गाण्यसी दिजः'। ब्रह्मपुराणे। 'ब्राह्मणः प्रतिग्रह्मीयाद् वृत्त्यर्थे साधुतस्तथा। श्रव्यश्वमपि मातङ्गतिलली हां य वर्जयेत्। क्षणाजिन हयग्राही न भूयः पुरुषो भवेत्। श्रयालङ्कारवस्त्रादि प्रतिग्रष्टा सृतस्य च। त्रकास निवर्तको धेनु तिलमयी तथा । तथा अम्राहत्या

सुरापानमपिस्तेयं तरिष्यति। त्रातुराद् यद् ग्रहीतन्तु तत् क्यं वै तरिष्यति'। एतदादिद्रव्यदानं ग्रहीतुर्देषिजनकम्। क्दनिच्छवे विद्यारहितत्वेनासमर्थाय च दातुरपि दोष-जनकमाइ दत्तः 'न केवलं हि तद्याति ग्रेषमस्य च , नश्यति'। तत् द्रव्यं ग्रेषं द्रव्यस्य स्नतएव याच्चवल्काः। 'विद्यातपोभ्यां होनेन न तु ग्राह्यः प्रतिग्रहः। ग्रह्णन् प्रदा-तारमधो नयत्यात्मानमेव च'। अधो नरकम्। एतद्दान-प्रतिग्रहणोत्तरं तपो जपादिभिरात्मतारणचमाय खेच्छया प्रतिग्रहीते दानं न दोषायेत्याह विष्णुः 'एतानि यदि ग्रह्लाति खेच्छयाभ्यर्थितो नतु। तस्मै दाने न दोषोऽस्ति यस्वातानन्तु तारयेत्'। तारणप्रकारमा इशितः। 'मणि-वासी गवादीनां प्रतिग्रहे सावित्राष्ट्रसहस्रं जपेत् पञ्चमध्यमे दशोत्तमे द्वादशरावं पयो व्रतं शतसत्तस्रमसत्प्रतिग्रहेष्विति' श्रष्टसहस्रमप्राधिकसहस्रम् श्रमत्रतिग्रहेषु उभयतो मुख्यादिः प्रतिग्रहेषु तथाचादिपुराणे 'निंकरिष्यत्यसी सूढ़ो ग्रह्णात्युः भयतो मुखीम्। सहस्रवाक्णाः आधाः खुरधाराऽग्नि सन्निभाः। पूर्णे वर्षमहस्रे तुपाश एकः प्रमुच्यते'। श्रतप्रव देवसः। 'प्रतिग्रह समर्थी हि कला विप्रो यथाविधि। निस्तारयति दातारमात्मानच्च खतेजसा'। स्कान्दे। 'वेदाक्षपारगो विप्रो यदि कुर्यात् प्रतिग्रहम्। न स पापेन लिप्येत पद्मपत्र-मिवाभासा'। एवं 'तीथे न प्रतिग्रह्वीयात् पुर्खेष्वायतनेषु च। निमित्तेषु च सवेषु न प्रमत्तो भवेतरः'। इति महाभारतवचनम्। प्रतिग्रही खदोषजनकगङ्गाती रादिदेश-। श्रष्टणादिकाले दानेऽपि बोध्यम्। किन्तु इदानीं तथाविधः पावाभावात्। मनसा पाव्रमुह्श्य द्रत्यादि प्रागुत्तवचनात् तत्तद्देशकासयोगतृस्च्य देशासर्कासासर् च प्रतिपादमाः

चारः सर्वधा समीचीनः। गङ्गावाच्यावत्यप्येवं याज्ञवत्कारः 'प्रतिग्रहसमधी हि नादत्ते यः प्रतिग्रहम्। ये लोकादान-श्रीलानां सन्तानाप्रोति पुष्कलान्'। श्रपवादमाह स एव। 'क्रुग्राः शाकं पयो मत्या गन्धाः पुष्पं दिधि चितिः। 'मांस-श्रयासनं धानाः प्रत्याख्येयं न वारि च'। चकाराद् ग्रहादि 'श्रयाग्टहान् कुशान् गन्धानपः पुष्यं मणीन् दिधि। मत्यान् धानाः पयो मांसं शाकचैव न निर्नेदेत्' दति वचनात्। मणीन् विषादिनिवारकान्। तथा 'एधोदकं फलं मूलमन-मभ्युद्धतश्च यत्। सर्वतः प्रतिग्रह्लीयात् मध्वयाभयदिनि-णाम्'। अभयदिचिणाम् अभयदानम् अभयपद इति वच्य-माणवचनात्। अभ्युड्डतम् अभ्यर्थं दत्तं किमिति न प्रत्या-ख्येयम् इत्याद्य। तथाच मनुः 'श्रयाचिताहृतं ग्राह्यमपि दुष्क्षतकर्मणः। श्रन्यत्र कुलटाषण्डपतितेभ्यस्तथा दिषः'। एतद्वनं याज्ञवल्कास्येति मिताचराकुत्रुकभष्टमाधवाचार्याः। मनोरिति शूलपाणि:। भरदाज:। 'श्रयाचितोपपने तु नास्ति दोष: प्रतिग्रहे। ग्रमृतं तिह्रदुदेवास्तसात्तं नैव निन्देत्'। अपवादान्तरमाह स एव। 'देवातिष्यक्नेनक्षतें रे गुरुसत्यार्थमव च। सर्वतः प्रतिग्रह्योयादात्मवृत्यर्थमेव च'। सत्या भरणीयाः भार्यापुतादयः। तथा मनुः। 'इडी च मातापितरी साध्वी भार्या सुतः शिग्रः। श्रप्यकार्ययातः क्रला भत्तेचा मनुरव्रवीत्'। श्रात्महत्त्रययं जीवनमावम्। 'न तु ख्रय्येत् ख्रयं ततः' इति मनुस्मृतेः। प्रयोगसारेः 'प्रति-यष्ठं न गृह्णीयादात्मभोगोपलिपया। देवतातिथिपूजार्थं धनं यक्वाद्पाजयित्'। यक्किराः 'कुट्म्बाये हिजः श्रूद्रात् प्रति-यह्वीत याचितम्। क्रत्वर्धमात्मने चैव न हि याचेत कहि-चित्'। अतएव यजाये याचकत्वे निन्दामाइ याज्ञवल्काः।

'वाण्डाको जायते यज्ञकरणाच्छ्द्रभिचणात्'। शूद्रस्यापि श्रयाचितदाढलमाइ नृसिंहपुराणम्। श्रयाचितप्रदाता स्थात् स्विषं द्वस्वर्थमात्रयेत्। पुराणं शृण्याकित्यं नरितं इस्य पूजः नम्'। मनु:। 'वैश्यहत्तिमनातिष्ठन् ब्राष्ट्राणः स्वे पथि स्थितः। श्रव्यक्तिकाषितः सीदिविमं धमं समाचरेत्। सर्वतः प्रतिख्या-यात् ब्राह्मणस्वनयं गतः। पवित्रं दुष्यते श्चेतहर्भतो नोप-पद्यते। नाध्यापनादु याजनादा गर्हिताद्वा प्रतिग्रहात्। दोषो भवति विप्राणां ज्वलनाम्बुसमाहिते'। ज्वलनाम्बुसमा श्राग्नजनसमा दति कुलूकभट्टः प्राचीन प्रायश्चित्तविवेके तथा पाठः। व्यासः। 'श्रचित्रयास राजानो विप्राः शूद्रोपजीविनः। श्ट्रास ब्राह्मणाचाराभविष्यन्ति युगचये। याजियषम्य-याज्यांस तथाभच्यस्य भित्तणः। ब्राह्मणाधनत्रणार्था युगान्ते समुपस्थितं। पाद्मे। 'परान्नं परवासञ्च नित्य-धर्मरतस्यजेत्। सर्वतः प्रतिग्रह्लीयात् भोजनं न समाचरेत्'। स्कान्दे। 'दुर्भिचे दाराणे प्राप्ते कुटुम्बे सीदति चुधा। श्रसतः प्रतिग्रह्मीयात् प्रतिग्रह्मतन्द्रितः'। मनुः। 'यद्य-ांदष्टतमूं बोके यचापि दियतं गरहे। तत्तद् गुणवते देयं तटेवाचयमिष्यते'। तेनेदं वाक्यम् श्रचयधान्यप्राप्तिकामो ब्राह्मणाय धान्यमचं सम्प्रददे। एवं सर्वेत्र नन्दिपुराणे 'श्रात्मविद्या च पौराणी धर्मश्रास्त्रात्मिका तथा। एता विद्यास्त्रयो सुख्याः सर्वदानिक्रयाफलैः'। भाक्षविद्या उप-निषत् तयस्तिसः। तथा 'पुराणविद्यादातारस्वनन्तफल-भागिनः'। इरिवंशे। 'शताश्वमेधस्य यदच पुखं चतुः महस्रस्य गतक्रतोस। भवेदनन्तं हरिवंगदानात् प्रकीर्त्तितं व्यासमद्विणा च। यदाजपेयेन च राजस्याद् दृष्टं फलं इस्तिरधेन चान्यत्। तक्षस्यते व्यासवचः प्रमाणं गीत्र

वाल्मीकिमहर्षिणा च'। तेन शताश्वमेधयज्ञचतुःसहस्रशत-क्रतुजन्यपुर्णसमानन्तपृर्णवाजपेयराजस्यहस्तिर्थदानजन्य-फलसमफलीप्राप्तिः फलम्। सत्यपुराणम्। 'यत्राधिकत्य गायत्रीं वर्ण्यते धर्मविस्तरः। व्रतासुरबधोपेतं तद्वाग-वतम्चते। लिखिला तच यो ददाहेमगृङ्गसमन्वितम्। प्रौष्ठपद्यां पौर्णमास्यां स याति परमां गतिम्। श्रष्टादशः महस्राणि पुराणं तत् प्रकौत्तितम्'। लिखिला लेखियलेति दानसागर:। पद्मपुराणम्। भालग्रामशिलाचक्रं यो द्याद दानमुत्तमम्। भूचक्र' तेन दत्तं स्थात् स शैल्वनकाननं सर्वदानं विष्णुप्रौत्यर्थम् श्राष्ट विष्णुपुराणम्। 'देयानि विप्रमुख्येभ्यो मधुसूदनतुष्ट्ये'। इत्युपक्रम्य 'यद्यदिष्टतमं लोके यचाप्यस्ति गरहे शचि। तत्ति देयं प्रीत्ययं देवदेवस्य चिक्रिणः'। देवसम्प्रदानकदानमाञ्च विषाुपुराणम्। 'पात्रा-खाध्यात्मिका मुख्या विश्वष्ठाश्वाग्निहोतिणः। देवतास तथा मुख्या गोदानं ह्योतदुत्तमम्। यश्वोभयमुखीं दद्याद्गां विप्रे वेदपारगे। देवाय वाष्यभीष्टाय सक्तुत्वान्येकविंग्रातम्। समुद्रुत्य नरस्तिष्ठे सरकाद् ब्रह्मणोऽन्तिके। युगानि रोमं तुल्वानि यदि ऋडापरो नरः'। तत् प्रतिपत्तिमाच दानसागरे स्कन्दपुराणम्। यत्किचिद्देयमौशानमुहिश्य ब्राह्मणे श्रचौ। दौयते विशावे चाय तदनन्तफलं सातम्'। यत्किञ्चिद्यं दानाइ वस्तु ईशानमुहिश्य त्यन्तम्। विषावे वा दत्तं पयाद्वा स्नाह्मणाय प्रदीयते प्रतिपाद्यते। तस्वमनन्तफलम्। तथाच मत्यसूत्रम्। 'देवे दत्त्वा तु दानानि देवे दयाच दिश्विणाम्। तत् सर्वं ब्राह्मणे दद्यादन्यया निष्फलं भवेत्'। इति दत्तेत्वत्र देयानीति वाराहीतन्त्रे पाठः। वृहस्पति:। 'षष्टिवर्षसद्वाणि खर्गे वसति भूमिदः। उच्छेता चानुमन्ता

च तावन्ति नरके वसेत्'। तथा 'भूमिं दस्वा तु यः पत्रं कुर्याचन्द्राक कालिकम्। घनाच्छे दामना हार्ये दान-लेखन्तु तिंदुः'। महाभारते। 'श्रिप पापंक्षतो राज्ञः प्रतिग्रह्णन्ति साधवः। पृथिवीं नान्यदिच्छन्ति पावनीं जननीं यतः। नामास्याः प्रियदत्तेति गुद्धं देव्याः सनातनम्। दानं वाष्यय वा दानं नामास्याः परमं प्रियम्'। दानादान-काले यत् प्रियदत्तानामास्याः परमं प्रियमित्युक्तम्। तन प्रियदत्तामुचार्य दातव्या गरहीतव्या च विष्णुः। 'तैजमानां हि पत्रवाणां प्रदानेन पावौ भवति कामानामिति'। मनुः। 'वारिदस्तृप्तिमाप्राति सुखमचय्यमद्रः। तिलप्रदः प्रजा-मिष्टां दीपदश्वज्ञत्तमम्। भूमिदः सर्वमाप्रोति दीर्घमायुः हिरखदः। ग्रहदोऽग्राणि वैश्मानि क्प्यदो क्पमुत्तम्। वासोदश्वन्द्रसालोक्यमश्वमालोक्यमश्वदः। श्रनड्हः श्रिष्टं पुष्टां गोदो ब्रध्नस्य पिष्टपम्। यानशय्याप्रदो भार्थामैखर्थम भयप्रदः। धान्यदः सर्वमीख्यन्तु ब्रह्मदो ब्रह्ममाष्टिताम्' सर्वमिति यस्य यदपेचितम्। ब्रभ्नस्य पिष्टपं स्र्येलोकम् श्रमयप्रुद्: शरणागतरचकः। तथाच रामायणम्। 'पर्याप्त दिचिणस्यापि नाम्बमेधस्य तत् फलम्। यत् फलं याति संवासे रचिते श्रगागते'। श्रकरणे निन्दामाइ महा भारते। 'प्राणिनं बध्यमानं हि यः ग्रतः समुपेचते। स याति नरकं घोरमेवसाइर्मनीषिणः'। ब्रह्मदो वेदाध्यापियता ब्रह्ममाष्टितां ब्रह्मसमानगतिताम्। श्रव जलादिमावदाः तु तत्तत्फलं तैजसपावदाने तु बहुकामपावौ भवनं फलम् न तु जलादियुक्ततैजसपावदाने विश्रेषफलमूक्तं ततस 'नान विधानि द्रव्याणि धनानि विविधानि च। श्रायुष्कामे देयानि खर्गमचयमिच्छता'। इति यमदेवलवचनात्

खर्गकामनयैव तैजसपात्रयुत्तद्रव्यदानं तथैवंभूतदाने विष्णु-दैवतं वत्तां युक्तम्। स्कान्दे। 'प्राप्तनं यः प्रयच्छेतु संवीतं ब्राह्मणाय छै। राज्यस्थानमवाप्नोति स्वर्णे प्राप्नोत्यनुत्तमम्'। संवीतं वस्ताच्छादितम्। श्रवासनकन्यागोदानेषु सवस्त्रत्व-श्रुतेरन्यवापि तथा व्यवहरन्ति। संवर्तः। 'ताख्लच्चैव यो द्यात् ब्राह्मणाय विचचणः। मेधावी सुभगः प्राज्ञो दर्श-नीयस जायते'। विशिष्ठ:। 'सुपूगच सुपर्णच सूचूर्णन समन्वितम्। श्रदत्वा द्विजदेवेभ्यस्तास्त्र्लं वर्जयेद्व्धः'। श्राग्नेये। 'घर्मवातातपसहं क्रतं दद्यात् दिजातये।,सर्व-व्याधिविनिमुक्तः त्रियं पुचांस विन्दति'। विषाुधर्मोत्तरे। 'छत्रोपानहदातारस्ते नराः स्वर्गगामिनः'। नारदीये! 'गन्धदः पुर्यापत ब्रह्मणः पदम्'। याज्ञवल्काः। 'ग्रहधान्याभयोपानच्छत्रमाल्यानुलेपनम्। यानं वृद्धं प्रियं शयां दत्त्वात्यन्तं सुखी भवेत्'। प्रियं यदु यस्य इर्म्यादि। संवर्त्तः। 'फलमूलानि यानानि प्राकानि विविधानि च। दानानि दत्त्वा विप्रेभ्यो मुदायुक्तः सदा भवेत्'। ब्रह्मपुराणम्। 'काष्ठस्य पादुकादौनि पौठकाद्यासनानि च। यैर्दत्तानिं ' हिजातिभ्यः खर्मे यान्ति यथासुखम्'। याच्चवल्काः । 'हेम-यङ्गीयपौरूष्यै: सुयीला वस्त्रयोभिता। स्वांस्यपात्रा दातव्या चीरिको गी: सदचिका। दातास्या: खगमाप्रोति वसराम्नोमसियान्। कपिला चेत्रारयति भूयसासप्तमं जुलम्। सवसा लोमतुस्यानि युगान्युभयतोमुखी। दातास्याः खर्गमाप्रोति पूर्वेष विधिना ददत्'। उभयतो मुखीमाह याज्ञवल्काः। 'यावहत्सस्य पादी ही मुखं योनी प्रदृश्यते। तावही: पृथिवी क्रोया यावहर्भ न मुञ्चति। यथाकथञ्चित् दला गां धेनून् वा धेनुमेव वा। भरोगामपरिक्षिष्टां दल्वा

खर्ग महीयते'। श्रिष्ट्राः 'बहुभ्यो न प्रदेयानि गीग्रं ह श्यमं स्त्रिय:। विभन्नदिचणा एता दातारं तारयन्ति हि एकाश्चिकस्य दातव्या न बहुभ्यः कथञ्चन। आतु विक्रयः मापना दहत्यासप्तमं कुलम्', श्रन्यदेकमपि बहुभ्यो दातव्यम्। तथाच स्कन्दपुराणं 'राजतं यः प्रयच्छेत् दिजेभ्यो भाजनं श्रमम्। स गन्धवैपदं प्राप्य उर्वथ्या सहमोदते'। विषाधमीत्तरे। 'तथीषधप्रदानेन विरोगस्वभिजायते'। नन्दिपुराणम्। 'यथ वेश्म श्रभ दद्यात् सर्वोपकरणान्वितम्। विप्राय नियमस्थाय स पूतः सर्वपातकात्'। उपकरणं धान्यादि नियमस्थाय उपवासादिव्रतशीलाय इति दानमा गर:। नन्दिपुराणं 'घोऽछ्वं रघं गजं वापि ब्राह्मणे प्रति पादयेत्। स शक्रस्य वसंस्रोकं शक्रतुत्यो युगान् दश। प्राच्यन्ते चैव मानुष्यं राजा भवति वृद्धिमान्। उपानही च यो द्यात् ब्राह्मणाय प्रवासिने। स गजैस्तुरगैर्याति यान पथि यथासुखम्'। याज्ञवल्काः 'भूदीपाखानवस्त्रामास्तिनः सिंप: प्रतिश्रयान्। नैविशिकां खर्णध्रयां दत्त्वा खगे महो ं यतं। प्रतिस्रयो ग्रहाद्यास्ययः। नैवेशिकं विवाहोचितः द्रव्यम्। धूर्थाः वलोवद्दादयः। महाभारते। 'श्रांगवैं सकलादेवा: सुवर्णेच्च तदात्मकम्। तसात् सुवर्णे ददता दत्ताः खः सर्वदेवताः'। यसः। 'इन्धनानां प्रदानेन दीक्षाः गिनजीयते भुवि'। तथा 'गन्धीषधमथाभ्यङ्गमाचिकं ज्वणं तथा। यः प्रयच्छति विप्राय मीभाग्यं स तु विन्दति'। सत्यपुराणम्। 'पायमं सधुसयुत्तं अच्याणि विविधानि च। यथाशक्या तु राजेन्द्र भोजयेच सदचिणम्। ततसो हिश्च पितरम्' इति रामायणवचनात्। श्रशीचान्ति दितीयदिनेऽपि दानानि कार्थाणि। तत्र सृति:। प्रेतमुह्म्य यो दद्यात्

इसगर्भास्तिलानुप। यावन्तस्ते तिलाः खगे तावत् कालं स मोदते'। महाभारते 'कल्यमुखाय यो विप्र: स्नात: शुक्कोन वाससा। रितलपात्रं प्रयच्छन् वै सर्वपापै: प्रमुच्यते'। एताभ्यां वचनाभ्यां मिलितटानं प्रत्येकवचनोक्तदानं वा प्रतीयते यदि मरणात् प्राक् वैतरणी न दत्ता तदेदानों दातव्या। 'क्षणां वैतरणीं धेनुं यः प्रयच्छेत् दिजातये। सर्वपापविनिर्भृत्रो वैतरणीं तरते सुखम्' इति स्नृते: वैदिककर्ममात्रे तु श्रोम् तत्मदिख्चार्थ दद्यादिखाइ। भगवद्गीता। 'श्रोम् तत्-सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्तिविधः स्मृतः। ब्राह्मणास्तेन वैदास यज्ञाश्च विहिताः पुराः। तस्मादामित्यदाहृत्य यज्ञदान-तपः क्रिया। प्रवत्तन्ते विधानोत्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। तदिति अभिसन्धाय यज्ञदानतपः क्रिया। दानक्रियास विविधा क्रियन्ते मोचकाङ्किभः। मङ्गावे साधुभावे च सदिखेतत् प्रयुज्यते। प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छव्दः पार्थयुज्यते'। त्रोम तसदिति विप्रकारो ब्रह्मणो जगदीखरस्याभिधानं मुनिभिधिन्तितम्। यस्यायं तिविधो निर्देशः तेन परमा-त्मना ब्राह्मणादयो निमिताः। यस्मादवं ब्रह्मणी निर्देश- । स्तसादोमिल्दाहृत्य उचार्थ कता यचादाः सततम् अङ्ग-वैकल्येऽपि प्रकर्षेण प्रवर्तन्ते साङ्गा भवन्ति। व्यक्तं योगि-याज्ञवल्काः। 'वाचाः स ईखरः प्रोत्तो वाचकः प्रणवः स्मृतः। वाचकेऽपि च विज्ञाते वाच्य एव प्रसीदति'। तथा 'यत्र्रन-श्वातिरिक्तश्च यांच्छ्द्रं यदयज्ञियम्। यदमेध्यमग्रुहश्च यातया-मञ्च यद्भवेत्। तदोङ्कारप्रयुक्तेन सर्वञ्चाविकलं भवेत्'। तदिख्दाच्चत्य दखनुषङ्गः। अनिभसन्याय यज्ञादिकर्भणः फलिमिति श्रेष:। फलाभिसन्धानं विना मुमुत्तुणा कर्म कर्त्रचिमत्वर्धः। यतः सतो विद्यमानस्य भावे जनानि साधु-

भावे उत्क्षष्टचिति च सदिति प्रयुज्यते। घतो यज्ञादी कर्मणि प्रथमतः सच्छव्दः प्रयुज्यत इति षोड्यदानक्रममाष्ठः साम्मदायिकाः। 'भूम्यासनं जलं वस्त्रं प्रदीक्षोऽवं ततः परम्। तास्त्रुलच्छत्रगन्धास मार्ष्यं फलमतःपरम्। शय्या च पादुका गाव: काञ्चनं रजतं तथा। दानमेतत् षो ड्रथकं प्रेतमुहिष्य दीयतं । अत्र प्रयोगः। अभीचान्तहितीयदिने स्योदयानन्तरं स शिरस्कमावं साला माङ्गस्यं घृतादि स्पृष्टा स्व्याखोक्तयान्तिं काला ब्राह्मणान् स्वस्ति वाच्य विप्रो जलं चित्रयो वाहनं वैग्यो प्रतोदं शूदो यष्टिं स्पृष्टा ग्रुष्टः सन् वैधस्नानादिनित्यिक्रियां कुर्यात्। ततो ईमगर्भतिलदानं तत क्रमः। प्राष्ट्रा ख उदब्रु खं ब्राह्मणं गन्धपुष्पाभ्यां संपूज्य। श्रोम् सवस्त्रतैजसाधारहेमगर्भतिलेभ्यो नमः। इति गन्धः पुष्पाभ्यां तान् पूजियत्वा एतदिधपतये विष्णवे नम इति मंपूज्य ब्राह्मणहस्ते जलं दत्त्वा सवस्ततैजसाधारहेमगर्भे तिलांश्व संप्रोच्य वामहस्तेन धृत्वा तिलक्ष्यजलान्यादाय। श्रोम् तत्सदित्युचार्थ्य श्रमुके मासि श्रमुकपचे श्रमुकतिथौ ' ऋमुकगोत्रस्य प्रेतस्य ऋमुकदेवशर्मणोऽशौचान्ताहितीयेऽक्रि श्रमुकरोत्रस्य प्रेतस्य श्रमुकदेवशर्मणः स्वर्गकाम एतान् सवस्त्रः तैजसाधारहेमगर्भतिलान् विषाुदैवतान् असुकगोवाय असुकः देवशर्भेषे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रदर्शन इति सम्प्रदानः ब्राह्मणहस्ते जलं दद्यात्। एवमेव पित्रद्यितादानसाग-रयो:। खगामिफले तु सम्प्रददे दति। तिलानां सुष्टि-मादाय हैमतैजसपात्रयोः करमध्यात्मकाग्नेय तीर्थेन वस्त्रस द्यान्तग्रहणपरिधानाभ्यां श्रोमित्युक्का प्रतिग्रह्म खर्षि द्रत्य ज्ञासावित्रीं पठित्वा एते सवस्त्रतेजसाधारहेमगर्भतिलाः विशादेवताका इति वदेत्। ततो यथाशाखं कामस्तुतिं पठेत्।

ाथा ऋग्वेदी 'श्रोम् क इदं कस्मा श्रदात् काम: कामाया-दात् कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कामः समुद्रमाविश्रत्। क्रामेन ला प्रेतिग्रह्णामि कामैतत्ते च्रिश्चि चौस्वादधातु पृथिवीला प्रतिग्रह्णातु'। १। यजुर्वेटे तु। श्रोम् द्यौस्वा विद्धातु पृथिवो त्वा प्रतिग्रह्णातु कोऽदात कस्मा भदात काम: कामायादात् कामो टाता काम: प्रतिग्रहोता कामै-तत्ते तव कामसता भुञ्जामई'। २। सामवेदे तु 'श्रोम् क इदं कस्मा श्रदात्' काम: कामायादात् कामो दाता काम: प्रति-प्रहोता काम: समुद्रमाविशत् कामेन ला प्रतिग्रह्णाति कामैतत्ते'। ३। अधर्वदे तु। 'क इदं कस्मा अदात् कामः क्रामादायात् कामो दाता काम: प्रतिपृहीता काम: समुद्र-माविशत् कामेन ला प्रतिग्रह्वालन्तरो चिमदं महोसाहं गाणेनिति'। ततो दाता श्रोम् श्रद्याद्यादि क्षतैतत् श्रमुकः रानप्रतिष्ठार्यं दिचिणामिदं काञ्चनम् श्राग्नदैवतं तन्मूत्यं ग विशुदैवतं तुभ्यमहं सम्प्रदर्शान इति ब्राह्मणाय दद्यात्। ब्राह्मणासिक्याने यथासभावगोचनाम्ने ब्राह्मणायेति विश्रेषः। नुभ्यमिति न देथं भूमी त्यागजलप्रचेपः। एवमन्यतापि यथायोग्यसूहनीयम्। 'सुवर्णं परमं दानं सुवर्णं दिचिणा रा। सबेषामेव दानानां सुवर्णं दिचिणेष्यते' इति वचनात् काश्वनं दिचिणा देया। तत्तत् फलकामनायान्तु ईमगर्भः तेलानां तत्तत्तिलसमसंख्यवर्षाविच्छन्नखर्गलोनमोदनं फलम्। गैतराखा तद्रो देवता सर्वपापविनिर्मिक्तिपूर्वकवैतरणीसुख-सन्तरणं फलम्। घन्यत्र श्रोम् 'यमदारे महाघोरे तप्ता वैतरणी नदी। तान्तु तत्तुं ददास्येनां क्षणां वैतरणीञ्च गाम्'। द्रत्यचार्या उत्सजेत्। प्रतिग्रहे पुच्छधारणं भूमे: युजायां दानवाक्ये च प्रियदत्तेति विश्रेषणम्। भूमेदे वता-

विषाः। षष्टिवर्षसहस्राविष्ण्यस्यग्वासमलम्। प्रतिग्रहे तद्भूमे: प्रदिचिणीकरणं भूमेरमिक्रधाने तामुहिष्य प्रद-चिगम्। १। श्रामनस्य उत्तानाङ्किरसो देवति राज्यस्थानाः नुत्तमखर्गप्राप्तिः फलम्। तव विश्रेषानुपदेशात् करमध्याः सामाग्नेयेन तीथेन प्रतियह एवमन्यवापि शाम्नेयं कर तलम्। २। जलस्य वक्णो देवता तृप्तिप्राप्तिः फलम्। ३। वस्त्रस्य वृष्ट्यतिदे वता चन्द्रमालोक्यप्राप्तिः फलं प्रतिग्रहे दशान्तग्रहणपरिधाने। ४। दीपस्याग्निदे वता उत्तमचत्तुः प्राप्तिं फलम्। ५। श्रवस्य प्रजापतिदे वता श्रव्यसुखप्राप्तिः फलं प्रतियहे मुष्टियहणम्। ६। ताम्ब्लस्य वनस्रतिदे वता मेधावित्वसुभगत्वप्राज्ञत्वदर्शनीयत्वप्राप्तिः फलम्। ७। छत्रस् उत्तानाङ्किरो देवता सर्वव्याधिविनिर्मुत्तत्वश्रीमस्ववसुप्रवतः प्राप्तिः फलम्। प्रतिग्रहे दग्डधारगम्। ८। गन्धस्य गन्धर्वी देवता ब्रह्मपदप्रयाणं फलम्। ८। माल्यस्य वनस्पतिदे वता श्रत्यन्तसु खित्वभवनं फलम् । १०। फलस्य वनस्पतिदे वताः मुदायुक्तत्वं फलम् । ११। शय्याया उत्तानाङ्गिरो देवता श्रत्यक्तुसु खिल्वभवनं फलं प्रतिग्रहे श्रारो हणम् । १२। पादुः कायुगलस्य उत्तानाङ्गिरो देवता स्वर्गलोकस्खगमनं फलं प्रतिग्रहे चारोहणम्। १३। धेनो त्र्देवता सूर्यकोकप्राप्तिः फलम्। तत्र धेनुं प्राष्ट्राखीमात्मसमीपमानीय। श्रोम् 'या लक्सी: सर्वभूतानां या च देवेष्ववस्थिता। धेनुरूपेण मा देवी मम शान्तिं प्रयच्छतु'। श्रोम् 'देवस्था या च त्राणी ग्रक्करस्य च या प्रिया। धेनुरूपेण सा देवी सस गानि प्रयच्छतु'। श्रोम् 'विश्णोर्वचिस या लक्षीर्या लक्षीर्थनदस च। या लच्मी: सर्वभूतानां सा धेनुर्वरदास्तु में । भीम् 'चतुर्मुखस्य या लच्चीः स्वाष्टा चैव विभावसोः। चन्द्राके

क्रिशक्तियों धेनुरूपास्तु सा श्रिये'। श्रोम् 'स्वधार्वं पित्र-श्वानां खाद्वा यञ्चभुजां यत:। सर्वेपापहरा धेनुस्तस्मा-छान्ति' प्रयच्छ मे'। श्रोम् 'सर्वदेवमयी देवीं सर्ववेदमयीं ाथा। सर्वलोकनिमित्ताय सर्वलोकमपि स्थिरम्। प्रय-श्रामि महाभागामध्याय सुखाय च'। द्रख्यार्थ उत्-इजीत् प्रतिचाही पुच्छधारणम् । १४। हिरच्यस्याग्निदे वता हीर्घायुःप्राप्तिः फलम्। १५। रजतस्य चन्द्रमा देवता उत्तम-इपप्राप्ति: फलम्। १६। एवमन्यानि तत्तत्कामनया देयानि। वस्ति। व जलादिमावदाने तत्तत्पलं तैजसपावदाने अडु-क्रामपात्री भवनं फलम्। नतु जलादियुक्तं तैजसपातदाने विशेष्यफलमुत्तम्। ततस्य 'नानाविधानि द्रव्याणि धनानि विविधानि च। श्रायुष्कामेन देयानि खर्गमचयमिच्छता'। इति यमदेवन्वचनात्। खर्गकामनयैव पात्रयुक्ततथाविध-द्रव्यदानं युक्तम्। तथैवभ्रतदाने विष्णुदैवतमिति वक्तुः मुचितम्। 'तज्ज्ञेयं विष्णुदैवत्यं सर्वं वा विष्णुदैवतम्'। इति विष्णुधर्मोत्तरवचनात्। ततो विलचणां शय्यां दयात्। तब खर्गफलं नानाभरणैहिजदम्पती भूषियता फन्वस्त-समन्वतं प्रेतप्रतिक्ततिरूपं काचनपुरुषं प्रयायामारोप्य तां स्युष्पाभ्यां संपूच्य ताभ्यां दिजदम्पतीभ्यां दद्यात्। ततस्र तावुपवेशयेत्। ततो दिखणां दद्यात्। कान्यादी खगामिणले तु ददानीत्यत संप्रददे द्रत्यभिः गापे विश्रेष:। एवच्चैकशो मिलितं वाद्मादिद्रव्यं काञ्च-ादिधनं वा श्रायुष्कामेण स्वर्गकामेन वा एकैकशो द्रव्यं तित्पलकामेन वा देयमिति। ततो व्योत्सर्गः। खग्टह्योत्त-विधिना कार्यः तत्र प्रेतलोकपरित्यागपूर्वकखर्गलोकगमन पलम्। ततस पूर्वीक्तविधिना कपिलां दद्यात्। तत्र त्रदेवता खर्गः फलम्। ततस स्वयस्थात्राविधिना एको हिष्टं कुर्यात्।

प्रय व्रवोत्सर्गविचारः। तत्रीपादानिकस्विनिरासाय कामधेनुकत्पतर्धतब्रह्मपुराणम्। 'त्रघ द्वते द्ववोत्सर्गे' दाता वक्रोक्तिभिः पदैः। ब्राह्मणानाइ यत्विश्विषयोत्-सृष्टन्तु निर्जने। तत्कि सिदन्धी न नयेत् न विभाज्यं यथाः क्रमम्। न बाद्यं न च तत् चीरं पातव्यं केनचित् क्षचित्' द्ति। क्रत्यप्रदीपेऽप्येवं वक्रोत्तिभिः का क्रुतिभिः। स्वामि-लाजनकहोमाङ्गकवेदमेयत्यागरूपलादस्य यज्ञरूपलं युक्तं तत्त् भातां देवतोद्देश्यकत्वाभावात्। तथाच यत्तं व्याख्याः स्थामी द्रव्यदेवता त्यागस्तदङ्गमितरदिति सृतै:। देवती-हे शैन द्रव्यत्यागी यज्ञपदार्थः सर्वमन्यत्तदङ्गमिति इरिश्रमें व्याख्यातं तथाच हारीतः। 'मन्द्रद्याग्निसंयोगं यज्ञमाह-मनोषिणः'। मन्त्रस्थापि देवताविग्रहरूपत्वात्। पूर्ववचनेः नास्य विरोध:। तथाच देवीपुराणीयवास्त्यागे प्राजिशं मन्त्रविग्रहमित्युन्तम्। त्रतएव मिताचरायां विवाहोत्सवः यन्ने पुरः इत्यत्र यन्ने हषोत्सर्गावित्युक्तम्। हैतनिर्णयेऽपि। श्राभ्यद्यिकञ्च ह्योक्षगे दृष्टिलेनावश्यकम्। एकादशाहे तु ति इधिरिवका यतया उगत्यैवाभ्यदियका भावे ऽपि ष्ट्रषोसगः सिंचिरित्य न्नम्। उपनसापि 'नार्वाक् संवत्सराद्विष्ठिषोत्' सर्ग विधीयते। सपिण्डोकरणादृष्ट्वं दृष्टित्रातं विधीयतं दृत्य क्षं पारस्करेण शूलगवमभिधाय एतेनैव गोयत्रो व्याच्यात इत्यादिना गोयज्ञमभिधायन्ते तस्य तुत्ववया गोर्दिचणा दत्युक्षाय द्वषोत्मर्गी गोयन्नेन व्याख्यात दत्युक्तम्। तेन हवोत्सर्गस्य गूलगवतुल्यगोयज्ञातिदेशात् यागत्वमिति। यद्यपि गोयन्ने उपदिष्टपायसेन मूलगवातिदिष्टपम्निहनी

तुष्पवया गौरित्यनुपपन तथापि प्रत तष्टब्देन प्रज्ञान्तश्वस्यमाण्ड्योसमें पश्चः परास्थते। अत-सयोर्टिचिचेयं गोयच्चप्रकरणपाठात् तत्रापि यथासकाववयस्का गौर्दश्चिति हरिश्रमीऽपि एवम्। एवश्व हषोत्सगे ऽपि हष-तुस्वा गीर्दिस्या। इन्होगपरिशिष्टेऽपि 'श्रथ हषवस्तरी-बामसङ्गरं वाससी च अचार्याय प्रयच्छेत् गाचेति'। अत्र वृष्यकातयालकारवस्त्रयुग्मस्य परिधायाहते यक्ते वाससी इमपष्टकमिति इन्होगपरिशिष्टवचनान्तरोक्तान्तभू तोपयो-म्यस प्रतिपत्तिमाचार्याय पूर्वमभिधाय गास्रेति एथगुपादानं तसी दिचिणार्थमिति व्यक्तमार भविष्ये। 'द्वषतुस्थवयो वर्षो वृष: स्वाइ चिणादिजा:। वृषोत्मगे दु पुंसां वै स्त्रीणां स्त्री मीर्विशिषते'। एतेन दक्षिणाशून्यमिदमिति ब्रह्मपुराणे-रिप। स्वधापित्थस्य दत्वाद्यभिधाय 'दद्यादनेन मन्त्रेण तिला-चतवृतं जलम्। पित्रथय समासेन ब्राह्मणेभ्यय दिचिणाम्' दति प्रव ब्राह्मणेभ्यो ब्राह्महोद्याचार्य्येभ्य दति प्रतीयते। प्रव द्वषीसर्गमाते तन्मक्षकरणकतिसयवयुक्तजसदानश्चतेः। ग्रेत्रद्वषोत्सरी ऽपि तत्करणं तदङ्गत्वात्। न च ग्रुलगवातिदिष्ट-मोयजातिदेशात् ह्वोक्सरी ऽपि श्रावसच्या मिमात्रलाभाविरमें-निधिकार दूति वाच्यम्। मध्ये गवां सुसमिद्दमनिनं क्रत्वाच्यं संस्कृत्य द्रष्ठ रतिरिति षडाच्या हुती जुं होति। दति यारम्ब-रीयस्बेऽनिं कलेखनेन सीकिकाग्नेसीमात् चन्यया तदिमि-भानं व्ययं स्थात् चतएव क्षण्वायस्यजनाम् इति सङ्ग-च्यते। वाचकातिभित्रास्त पाच्यं संस्कृत्य इष रतिरिखा-नमामाभिषानादाच्यसंस्कारानुपदमेष यय प्रतादिष्णा-इतसः। तत प्राचाराच्यभागी ततस पायसापुतयो नव ततः पूका जा दित मन्द्रेष पीचाडीम रत्या हुः। तम योगचाति-

देशेन पायसद्व्यप्राप्ती तदपोद्याच्यप्राप्तये पाच्य' संस्कृत्य १४ षाघाराज्यभागानकारं रतिरित्यभिधानस्य फलवस्वात्। प्रक्रतहोमस्य उत्तरमाम्नेयं दिचिणे सीम्यं मध्येऽन्याद्यतय इति सांख्यायनोक्षाज्यभागहोमदेशान्तरालदेशस्याव्यहोमस बाधापते:। पाज्यसंस्कारानन्तरप्राप्तोपयमनकुत्रान् समि-दाधानग्निपर्याचानां षड़ाइतेः पूर्वं बाधापत्तेय । तानि च तेनापि पूर्वमुक्तानि। यनु पौत्यास्य जपणानुपदेशात्। शन्यक सिष्धेवासादनमिलाइस्तदपि न युत्तं पीणास जुडोतीति पृथगुपादानस्य पिष्टचर्वथेत्वा । भन्यथा छन्दोगानामिव। तण्डलचनः स्थात्। यथा 'यदाप्यदन्तनः पूषा पेष्टमित सदा चर्म। प्रामीन्द्रेखरसामान्यात्तर्खुलोऽत्र विधीयते'। इति इन्होगपरिशिष्ठात्। पैष्टचक्मित्वत्र चक्शब्दस्य संस्का-रिवशिषसंस्कृतासवाचित्वेन चर्पारभाषाप्राप्ते बाधस्यायुक्तः त्वाच। अतएव अपणमाच विष्णुः 'मिनं परिस्तीय पौणां अपित्वा पूषा गा इति'न चैतत् कठशाखिमात्रपरम्। प्रन्योक्तस्यापि। पाकाङ्कितलेनान्वयात्। तथाच छन्दोगः परिशिष्टम्। 'यद्मान्नातं स्वधाखायां परोक्तमविरोधि च। विद्वास्तिदनुष्ठेयसम्बद्घोत्रादिकर्भवत् । एवमेव इरिशर्मः प्रभृतयः। चक्विधी विद्याकरवानपेयी प्रास्त्रावधारचवेसायां श्रि यह प्रयोजनाभावादिनिषयस्तत्वैव तदुपादानादिः स्रोपः शास्त्रार्यः। यथाक्षणास्रे वघातादिस्रोपः। यत्र रेतदः नुष्ठानबेलायामेव पुरुषदोषेण प्रयोजनाभावी श्वायते तदा प्राक् तिवयगच्छाकापापितः पदार्थी नियमा पूर्वमात्रार्थमनु ष्ठ्रियमेव। श्रतएव प्रक्रताविष शास्त्रशादिना बीशादिखाने तखुसादिषु यशीतेषु भाषातादि समाचरित यात्रिकाः। 'बाते कृते तका क्रिके सामार्थे मान्त्रिके तथा। यहाँ मला।

प्रयोत्तया मन्द्रा यत्रार्थसाधकाः'। साद्राय्ये इविधि मान्त्रिक असमाध्ये प्रवधातादी तलाखे अख्याठाभावेऽपि अलाः प्रयोत्तव्याः। प्रसिंस्तु कष्पे मन्त्रार्यज्ञानस्य नास्युपयोगः। प्रामेवेदानीं प्रयोगामुष्ठानिमाखाइ। यत्त्वपरं प्रमे: प्राम-ष्रेर्दर्भेरोधानात् सीम्यान्तम्। यज्ञवंदिकपरिस्तरणमाद्य तदपि न युत्रं सर्वाद्वाहरो दिचनतः प्रहत्तय उदकसंस्था भवन्ति पति सांख्यायनविरोधात्। ततसाग्नेयादीयानान्तं ब्रह्मबे-उम्बिपश्चेमां नैऋताद्वायध्वमाम् अम्बेः प्रणीतापर्थ्यमां परि-स्तरणं रामदत्ताद्युक्तम्। पाचार्थ्यनचणच कृन्दोगपरिणिष्टे 'डदाइरति वेदार्थान् यञ्जविद्याः स्नृतीरपि। श्रुतिस्नृति-समापन्रम् पाचार्यं तं विदुर्बुधाः'। श्वतिस्मृत्वुत्त कर्मयुत्तम्। चाइतवस्त्रमाइ विश्वष्टः। 'देषदीतं नवं श्रुक्तं सदशं यस धारितम्। घाइतं तद्दिजानीयात् सर्वकर्मषु पावनम्'। र्षेत्रत् सुस्मतन्तुकम्। न च ब्रह्मीय ऋत्विक् पाकयन्ने स्वयं श्रोतित मोभिलस्मात्। 'ब्राह्मणे दिचणा देया यव या परिकौ र्तिता। कर्मान्ते नुष्यमानायां पूर्णपात्रादिका भवेत्'। दति क्न्दोमपरिश्रिष्टात्। ब्रह्मणे ह्योसगदिचिणा देया इति बाचां श्रोमद्चिणामाबब्रह्मसंप्रदानकत्वात्। जतस्य दर्भोदियागमात्रमभिधाय मोभिसेनापि पूर्षपात्रो दिशा तत् ब्रह्मचे दचात् इत्युक्षम्। पात्र इति व्राक्तेऽपि पुच्वं कान्द्रसम् एतदनुसारात् कर्मान्त इति ब्रह्मसाध्यक्षोमान्त-परम्। म तु परिभिष्टप्रकाभोज्ञनामकरणादिप्रधानकर्मान्तः परम्। चतएव तद्विणापात्रान्तरेऽपि देया। न च पाव-यक्रे सुखं द्वीतित यवचात्। द्ववीतार्गं नान्धी द्वीतित बाच्यम्। 'नि:चिम्यामि खदारेषु परिकल्परित्वं तथा। प्रवसेत् कार्यकान विको द्वयेव न चिरं कचित्'। इति कन्दोगपरि-

शिष्टेन गोभिलेन च जुडुयाडावयेदापि इत्यनेनारभ्य तस्य विधानेनाम्यवर्ष्त्रत्वसाभात्। विन्तु 'स्वयं शोमे फलं यतु तदम्बेन न जायते' इति दचीक्रफलातिश्रयार्थे होद्धत्वाचरण-मिति न स्वयं नियमार्थमिति। प्रम्यया स्वर्णनाप्यस्यज्ञनान द्रति सत्यपुराणीयेन प्रतिपत्रशूद्रवर्ष्त्रवहषोत्सर्गे न स्वात् एवच शुद्रक नेक हवो सर्गेऽपि मन्द्रपाठवत् हो द्विचा चात्वा-बहरपपचते। यत्तं विष्णुपराणे 'दानच दखाच्च्द्रोऽपि पाकयन्नीर्यजेत च। पित्राव्यकच वे सर्वे शूद्रः कुर्वीत तेन वै'। यत्र तेनेत्यनेन शूद्रकर्म् कपाकाभिधानं तत् कसौतरः परम्। 'ब्राह्मणादिषु शूद्रस्य पक्ततादिक्रियापि च' इति प्रागु-क्तादिपुराणे निषेधात्। भतएव भामं शूद्रस्य पक्तामं पक्त-सुच्छिष्टसुच्यते'। इति स्तयं करण एव वैश्वदेवसोमादी बोधं यसु 'तिषु वर्षेषु कर्च्यं पक्तभोजनमेव च। श्रृषामिप्बानी शुद्राणाञ्च वरानने दित गङ्गावाकावस्थाम्। देवनैवेद्याय यद्वरास्पुराणं तत् शूट्रपाकविधायकं तद्धि कलौतरपरम्। 'शुद्रेषु दासगोपालकुलमिवार्षसीरिकाम्। भोज्वाकता गरङ स्वस्व तीर्वसेवातिदूरतः'। इति प्रागुक्तादित्यपुराणे। 'स्र्यूषकः लेन प्रतिप्रसूतस्य गोपालादेः कसी निषेधात्। यसु भविषः पुराचे। उपचिपणधर्मेण शूद्रावं यः पचे हिजः। प्रभोज्यं तद्भवेदवं स विप्रो यात्मधोनतिम्'। उपचेपषधर्मः शूद्रसामिकानस पाकार्यं ब्राह्मचरुष्टे समर्पणमिति कस्पत्रक्यास्वानम्। तत् विजयुत्रवितरशूद्रामपरम्। तदितरपाके तु 'कन्दुपक्वानि तैलेन यावसं दिधिशक्षवः। दिजैरेतानि भोज्यानि शूद्रगेडकताः श्विप् द्रित कूर्मपुराणवचनेन प्रतिप्रसवात्। एवं 'हम्रं वर्ताः तरीयुक्तमैयान्यां चालयेहियि। होतुर्धस्रयुगं दखात् सुवर्ष कांस्रमेव च। चयस्काराय दातव्यं वेतनं मनसिस्तम्।

द्रित विश्ववचनाद्पि होत्रक्तरप्रतीतेः। एतेन ह्योद्धर्गे विष्णूत्रदिषण खयं कर्नुकहोमपचे ब्रह्मणे देया यन्यकर्नुक-होमपचे तु 'विदध्यादीवमन्यसेत् दिचणाईहरो भवेत्। खयचेद्भयं कुर्यादन्यस्यै प्रतिपादयेत्'। इति छन्दोगपरि-श्रिष्टादर्श ब्रह्मणेऽर्ध होत्रे देयमिति परिश्रिष्टप्रकाशोक्त निरस्तम् । इषोक्षगदिचिणाचार्थ्याय देयेति प्राक्प्रतिपादिः तम्। विषा्ता हो तदियाया सा कयं ब्रह्मणे देयेति। तसात् ब्रह्मदिचा पूर्णपावादिका हो हदिचिणा विष्णुता। व्योक्सर्गदिचिणा च गोरूपैवेति सिद्यम्। खयं कर्त्तकहोमे तु वस्त्रयुग्मादिका होमदिचणा ब्रह्मणे देया। 'ब्रह्मणे दिचणा देया यच या परिकीर्त्तिता' इति प्रागुक्तात् यत्तु हो तदिष्या वस्त्रयुगसुवर्षकांस्यरूपा होते देया। होतुर्वस्त्रयुगम् इति f विष्णूको:। सा च कातीयकर्णेऽप्यन्वेति सर्वशाखाप्रत्ययमेकं कर्म इति न्यायात्। एवं यजमान एव होतेति पाद्यात्यमत-सपास्तम्। सत्रवद्विषाबाधापत्तेरिति पित्रभित्ततरिङ्गासात्रां तिश्वस्थम्। सत्रे य एव यजमानास्त एव ऋृत्विज इति श्रुते:। ऋत्विक्वार्ये यजमानवाधावानतिलचणस्य दृष्टसाभावा-दितिदेशागतदृष्टार्घदिचिणायाः सत्ने बाधो नादृष्टार्थाया बाधः। 'इतमञ्जोवियं त्राहं हतो यन्नस्वदविणः। तसात् पणं काकि की वा फलपुष्पमद्यापि वा। प्रद्याद् चिणां यज्ञे तया स सफलो भवेत्'। इति वहस्यतिनावस्यकत्वेन फलपुष्पा-देरप्युत्ते:। स्वयं होत्दपचेऽपि विदस्यादित्यादिना दिन याया उत्तत्वाच। श्राह्मविवेबोऽप्येवं न तु ह्योत्सर्गीयहोमे कोले दिक्किणोपदेशात् न खयं होतेति वाच्यम्। तहचनस्था-प्रामाविषयतात्। चन्यथा 'पन्यै: भतस्ताषोमादेव: धुन-सती बर:। पुत्रैयतस्ताचीमादेकी द्वात्मसती वर:। इति

ञ्चते: खयं ष्टोम पति प्रागुक्तञ्चतेष निवीजसक्कीचापके:। यद्यपि तत्तत्राखोत्तावगतो टिचणाभेदस्तथापि पाकािक्तन-त्वात् सर्वशाखाप्रत्ययमेकं कर्भ पति स्थायात् सर्वताप्यन्वेति। तर्षि विदध्याचीत्रमन्यसेदिखस्य का गतिरिति चेत्। यत ष्ट्रीमे विशिष्य नाभिष्टिता तत ब्रह्मशोत्थ्यां ष्ट्रीमदिष्या विभाज्य पाचा पयस्काराय इति विश्व चक्रसप्टीकवें गोपालाय। तथा छन्दोगपरिभिष्टम्। 'ततोऽत्रेषेन गम्बेन मानस्तोक इतौरयन्। इषस्य दक्षिणे पार्श्वे क्रिशूलाइं समुक्तिखेत्। द्वषोद्यसौति सब्धेऽस्य चक्राक्रमपि दर्शयेत्। त्रप्तेन पश्चादयसा स्पष्टी तावेव कारयेत्। प्रक्रनन्तु स्किग्-इये। स्मिचोरङ्गनमिति वह्न च पहती लिखनात्। यत्त वाचस्रतिमिश्रेण द्वषभोऽयं इरिहरमूर्त्तिसक्रविशूलधारि-खात्। तत्रापि दिचणभागो इरेक्तरभागो इरखेति युक्तेः तथाच दिच्चणक्करते चक्रं वामक्क्ते विश्वजम् इति सिक्राति म हि पादेनास्त्रधारणं युज्यत इत्युक्तम्। तस वाचिनिकेऽर्थे युक्तरनवकाधात्। पत्र 'गोयन्ने सूर्यनामिति विवाहे योजवः सातः' इति कपिसेन गोयक्रेडम्नेः स्थिनामाभिधानाक्षर्मः याहित्वात् वृषोत्सर्गहोमेऽपि तथा इति केचित्। तस छप-देशेनातिदेशस्य वाधात्। इषोक्षर्गश्चोमस्य पावसाध्वतात् महामने: साइसनामत्वं प्रायिक्ति विधुसैव पाकयत्रे तु साइसः'। दति गोभिलपुत्रक्षतग्रुक्षासंग्रहवचनात्। प्रायः बिसे प्रायबित्तालकहोमे विध्नामान्ति:। ततब प्रजतः ष्ट्रीमानलारं तद्देगुखनम्पापचयकामस्तलप्रदेशेक्षप्रायित्तां सक्तवित्। तकाचाचतुः शक्तिकिती। 'प्रक्षेषं 'नियतं कासमामनी ब्रत्मादिशेत्। प्रायक्तिसुपाधीनी बाग्यतः क्सियनं स्थात्' पति। प्रस्नेषं निवतं बाबमिति तपर्

व्रतकालसंस्थाम् पालनो व्रतम् पालसम्बन्धिलेन पाल-कर्मकालेनेति यावत् मादिमेत् उन्नेखं कुर्यात्। भवदेव-भद्देनापि तथा लिखितं यदप्युत्तम्। ष्रद्येत्याद्यमुककामी ब्द्रहेवतं इषमेनं युवानसिखादि सौकिकपदमन्त्राभ्यां इषोत्-सर्गवाकामिति तम वचनं विना परसरामयबोधाय लौकिक-पद्विशिष्टपन्द्रोक्षेषे मानाभावात्। तथाचानुषद्राधिकरणे यार्थसारिधिसित्राः। 'वेदेन लौकिकः प्रेषो न सम्यो निष्प्र-माचनः'। माधवाचार्यः। 'वेदाकाङ्गा पूरणीया वेदेनेत्यनुः षद्मनम्। प्रमाशेषोऽपि बुद्धियो लौकिकसु न ताद्यः'। तसादानाष्ट्रितवेनापि वैदिकमेवानुषच्यते। न तु सीकिकः सधाक्रियते इति वदबापि वैदिकमन्त्रस्य वचनाभावे सीकिकवाक्येनान्वयः। प्रन्यया भूः खाईत्यादी तथात्वापत्तेः। 'बष्टाभिधेनुभियुत्तवतस्भिरनुक्रमात्। ब्रिष्टायणीभिर्धन्याभिः सुरूपाभि: सुशोभित:। सर्वीपकरणोपेत: सर्वश्रस्थचरो महान्। उत्मष्टको विधानेन श्वतिस्नृति निदर्भनात्'। इति ब्रह्मपुरा-णोक्तधेनुयुक्तत्वसर्वीपकरणोपेतत्वाद्युक्तेखापुत्तेः। पत्र धेनु-पदं वस्त्रमाणगुर्विष्य इति विशेषणश्च शाखान्तरीयं कात्या-यमसूत्रे वत्समरी श्रुते:। यथा पयस्त्रिन्याः प्रत्रो यूथे च रूप-वाम् स्नात्। तमलङ्कल्य यूथमुख्यासतस्रोवसारश्वस्तासा-सङ्घास एनं युवानं पतिं वो ददानि तेन क्रीड़न्तीसरय प्रियेण साप्तजनुषासुभगारायष्योषेण समिषा मानः इस्रोतयेव ऋचोत् छजेरिवति। न चैतदनुसारेण वस्तरी-चतुष्ट्ययुक्तमिति हषविश्रेषणं वाचम्। तथाले तादृशं इषिति विधिष्टे वो युषाकं वस्तरीषां पतिसिखने नान्यापने:। प्रागुलदोषाच। नच कात्यायनी य एव-कारचुते: केवलमक्योक्षर्गः न ए वाक्षेन इति वाक्षम्।

एतयैवेत्युक्तैवकारेण सजातीयत्वेन सर्वशाखाप्रत्ययमेकं कम इति न्यायप्राप्तस्य कामधेनुनैयतका लिककार्यतक्ष्यतिष्णुत्रस्य ऋगमरस्य निवृत्तिः। न वाक्यस्य प्रतएव पित्रद्धितापरि-शिष्टप्रकाशशूचपाणिकतपरिशिष्टदीपकलिकाप्रसृतिषु मन्द्रा-भिधानपूर्वकवाक्येन ष्टषोक्षर्भ दत्यक्तम्। एवच्चेत्रान्त्रस्य करशल-सुपपद्मम्। श्रन्थया ददानीत्यनेन मन्त्रान्तरेणोक्षर्गात् तथा-त्वम्। मन्त्रान्ते कर्मसिवपात इति न्यायस्याप्यबाधः। यन्त्रान्ते सम्प्रदानमिति सरलाप्टतकाठकश्वतिरप्यबाधः। व्यक्तमाचापः स्तम्बः। 'मक्नान्ते कर्मादीनि समिपातयेदिति'। समग्रं मन्त्रं पठिला कर्म कारयेदित्यर्थः। इति कर्मविपाकः। एवचाः सुकाकम इति। सोपकरणवस्ततरीचतुष्टययुक्तं द्वषमिति चाभिखप्य उसर्गः सङ्गच्छते। ततस द्राह्मणेन पठिते मस्त्रे शूद्रस्थापि वाक्येनोत्सर्ग इति। एवं प्रधाने स्वामिफलयोगाद् गुणे प्रतिनिधिः परार्थेत्वादिति परिभाषापि सङ्गाच्छते। एवं वर्षासु रथकारा भादधीत इति प्रत्यचश्रत्या रथकारस्य मन्त्रः पाठपूर्वका गिन्स्युपनक्पाधाने बोधिते तत्र विद्याप्रयुक्तिरस्त इह तु स्मार्त्तं कर्मणि प्रत्यचत्रुत्यभावात्। न तथा किन्तु क्षणेगायन्यजनान इति साला श्रूट्य प्रधाने द्वषत्वागीऽधि काराय सुतिरवाधितविषयैकैय कल्पाते न तु मन्त्रपाठायापि कत्याबे। यथा पित्रभ्यो दद्यादित्यत बहुवचनेन साहित्य-प्रतौताविष न चतुर्था सहितानां देवतात्वं कल्पाते। किन्तु चच पितरो देवता इत्यापशास्त्रक्षयचने देवता इति बहुलस प्रयाङ्कियातलेन प्रत्येकदेवतालक्य प्रतीतस्य प्रवाधेन पितृषां प्रत्येवां देवतावां बस्पाते। पित्रभ्य दति साहित्यन्वभिधानः क्रिवापेचयेख्यान्। तददशापि। 'बमन्त्रस तु श्रूद्रस विप्रो सन्तेष सम्मते । एताकावाविनेत्र प्रधानाधिकारमार्थ

इस्पाते। मनुरिप शूद्रस्य मन्द्रवर्जनकर्मानुष्ठानमाइ। धर्मे-पर्कति धर्मन्नाः सतां द्वतिमनुष्ठिताः। मन्त्रवर्जे न दुर्चान्त ग्रांसां प्राप्नवन्ति च। ये पुनः शूद्राः स्वधर्म वेदिनो धर्म-प्राप्तिकामास्त्रैवर्णिकाचारमनिषिद्वमात्रितास्त्रे नमस्कारेच मलेच पचयत्रावद्यायेत्' इति यात्रवल्कावचनात्। नमः वारमाचेण मन्त्रेण मन्त्रान्तररिष्ठतेन पञ्चयञ्चादिकुर्वाणान् रत्ववायमाप्रवन्ति स्थातिश्व सोके प्राप्नवन्ति इति कुन्नमप्टः। श्वातरीयुत्रष्टषोत्सर्गस्य प्रधानत्वादादित्यपुरागेऽपि सन्त्रं विना तावसात्रमुक्तम्। यथा 'मुश्चन्ति द्वषभं चे च नौल-बैव सुग्रोभनम्। लाङ्ग्लाकषसर्वाङ्गं शृङ्कयुत्तं सुग्रोभनम्। कार्शिक्यां मुश्चते यस्तु दस्वा पापाजसंत्रयः। विवर्षास्वय गुर्विष्यो दद्याद्रावो व्रषस्य च'। एवश्व ब्राह्मणद्वारा मन्त-पाठीपपत्ते:। 'न स्त्रीगामधिकारोऽस्ति त्राबेषु पावणादिषु। क्षन्यादाने हवोक्षर्गे द्वाधिकारी भवेद्ध्वम्'। इति वचनात् बाह्यणादि स्त्रीणामप्यधिकारः। श्रिवपुराणे 'स्त्रियः गुद्रास से च्हाय ये चान्ये पापयोनयः। नमस्कारेण मन्त्रेण तदेव मलमाप्र्युः' द्रत्यादि ऋन्दोगपरिश्रिष्टादी किन् विश्ववानिभि धानेन सर्वाधिकारित्वप्रतीते:। एवमेव सुमतिसीपानप्रसः तयः। क्रणोनाप्यन्यज्ञयान पति वर्णप्रशंसामात्रपरम्। स्वीकार्गे (नुपनीतस्वाप्यधिकारः। 'न श्वस्य विद्यते कर्म विश्विदामी स्विध्वस्थनात्। श्रम्थश्रीदककर्मस्थापिष्टसंयुत्रेभ्यः' इति कत्यतक्ष्वतविश्वष्ठवचनेन प्रतिप्रसवात् ऋगर्थस् हे वत्-सतर्यो वो युषाकम् एनं युवानं पतिं स्नामिनं ददानीत्युत्तं पार्थ्यामि तेन हवेण सह क्रीड़न्ती: खेलयन्य बरव स्नमय हे वत्सतर्खी य्यमपि मानः नास्मत् खलविषया करिष्णय किन्तु मया त्यक्तव्याः। वयं दृषस्य वत्सतरीयाच त्यागेव रायच्योषेष धनसम्बद्धा साप्तजनुषा सप्तजन्मच्यापकेन देवा । चबेन च समादेन द्वष्टा भवास सुभगा लोकसा प्रिया दित समादेम इति भविष्यत् सामीयो वसंमान इति पाणिनिस्तर-साइविषद्यें वत्तीमानः। नौसष्ट्रषत्वामाद्यकः। 'सोदितो यस्तु वर्तेन सूखे पुष्के च पाण्डरः। खेतः खुरविषाचाथां स नीसो द्वष उच्चते'। वत्सतरी विशेषयति स्नृतिः। 'चन्नतो सोश्ति पत्नी पार्थाभ्यां नीलपार्खरे। एडतस्तु भवेत् क्षणा व्यमस्य तु मोक्षे'। यूपमाष्ट्र स एव। 'चतुर्हस्तो भवेद यूपो यज्ञहत्त्वसमुद्भवः। वर्त्तुनः श्रोभनः खूनः कर्त्त्व्यो द्वषमोशिकः'। भविष्ये। 'विक्वस्य वकुलस्येव कली यूपः प्रशस्ति। श्रुक्षवामाः श्रुचिभू त्वा ब्राह्मणान् स्वस्तिवाच च। कौर्सयेद्वारतश्चेव तथा खादश्चयं इवि:' इति दानधर्म-स्यद्वषोत्सगप्रकरणीयवचनात्। यद्ययद्विष्कामेन स्वस्तिः वाचनानन्तरं भारतनामोश्चार्यम्। 'यद्रात्रौ कुर्तते पापं ब्राह्मचिक्ट्रियेयरन्। महाभारतमाख्वाय पूर्वां सन्धां विसुचति' इति चादित्यपुरायोक्तप्रातर्महाभारतोचारणवत्। राट्देनीयप्रस्तर्यस्त विराटपर्वाच पाठयन्ति। भव ब्रह्माः दिवरपेऽसुक्रवार्भकर्म् लामइं हणे इति न युक्तम्। एकः कत्तं क एव तुमो विधानात्। एवं ज्ञताक्षतावेचण ब्रह्मकर्म कतुं ब्रह्मत्वेन इति मैथिसानां वाकारचना सर्वेषा दुष्टा। डपवेगम विभेषस्य मुग्नकर्मणोऽनुक्तत्वात् मृग्नत्वेनत्वस्र बैयर्षात्। भिक्कत्रंकलेन तुमोऽसभवाष। तस्रात् ब्रह्मः कर्मकरकाय द्रत्येव वर्षे निर्देश्वम्। प्रव्न सर्वेशासाधिकरः चमायेन गुवोपसंदारनायेन च पविषद्यसक्ताक्रोपसंदार सर्तम दति।

, इब प्रेमिक्रियाधिकारिकः। धर्मप्रदीपसंवत्सरप्रदीपयीः

'धान्न: क्रमचूड्स्त कुर्वीत उदकं पिग्डमेव च'। एतच पुत्रे-तरपरम्। 'घसंस्त्रत: स्त: श्रेष्ठो नापरो वेदपारगः'। इति दायभागध्तात्। पन्यथा सुतत्वेन विश्वेषोपादानं व्यथं श्राहेऽनुपनीतस्य मन्त्रपाठाधिकारमाष्ट्र मनुः। 'नाभिव्याहारयेद ब्रह्म स्वधानिनयनादृते। शुद्रेष हि सम-स्तावद् यावद्दे न जायते'। श्रीभव्याचारयेत् वदेदिति यावत्। स्रार्थे णिच् पत्र प्रथमतो च्ये छपुत्तः। यथा मरीचिः। 'स्ते पितरि पुत्रेण क्रिया कार्था विधानतः। वहवः स्पर्यदा पुताः पितुरिकात वासिन:। सर्वेषान्तु मतं कात्वा च्येष्ठेनैव तु यत् क्षतम्। द्रव्येण चाविभक्तेन सर्वेरेव क्षतं भवेत्'। तदभावे यथाक्रमं कनिष्ठपुषपीत्रप्रपीताः। तथाच विष्णुपुराणम्। 'प्रवः पौवः प्रपौत्रो वा तददा भावसम्ततः। सविष्डसम्तति-वीपि क्रियाची तृप जायसे'। एतच षोङ्गचाचपर्थात्तम्। तथाच क्रब्दोगपरिश्रिष्टम्। 'पितामहः पितुः पश्चात् प्रेतत्वं यदि गच्छति। पौत्रेगैकादमाहादि कर्त्रव्यं साह्यबोड्मम्। नैतत् पौत्रेण कर्त्वां पुत्रवांसेत् पितामहः'। सपिण्डीकरण-पर्यम्तमप्रवक्तव्यमाष्ट्र लघुद्वारीतः 'सिप्णुक्तीकरणामानि यानि याद्यानि षोड्य। पृथक् नैव सुताः कुर्थः पृथक्द्रया पपि कचित्'। एषामभावे पत्नी तथाच शक्षः। 'पितुः पुत्रेच कार्त्तव्या पिण्डदानीदकाक्रिया। तदभावे तु पत्नी खासदभावे सष्टोदर:। भार्यापिण्डं पतिर्देशात् भन्ने भार्या तथैव च'। इति प्रपुष्यमं पत्नाभिगामि तदभावे दुन्धि-गामीत्वादिविष्णादिवचनेन धनाधिकारश्रतः। तदभावे रति प्रयोतपर्धन्ताभावपरं पार्वणपिण्डदात्रलेन धनाधिकारि-लेन च तेवां बलवत्वात्। 'चपुत्रा स्त्री यथा पुत्रः पुत्रवत्विष् भर्तर । पिष्ड' दद्यात् जनचेव जनमात्रता पुनिषी

दति बिर्मू लं समूललेऽपि बालदेशान्तरितपुत्रसद्भावविषय-मिति श्राद्यविवेकप्रभृतयः। प्रकारभावे कन्या। 'प्रपुत्रस्थ तुया पुत्री सैव पिण्डप्रदा भवेत्। तस्य पिण्डान् दग्रवेता-नेकाइनैव निर्वेपत्' दति ऋष्यमुङ्गवचनात् 'गोत्र ऋष्याः नुगः पिष्ठः' इति मनुवचनेन दत्ताद्यपेष्यया तस्यावसः वस्तात्। कम्बाभावे यथाक्रमं वाग्दत्तादत्तादीष्टिवाः 'दसानां चाप्यदत्तानां कन्यानां कुरुते पिता। चतुर्थे उद्यनि तास्तेषां क्वीरम् सुसमाहिताः'। इति ब्रह्मपुराणवचनात्। नमु 'दुन्तिता पुत्रवत् कुर्य्यान्यातापित्रोस संस्त्रता। अभीच-सुदकं पिण्डमेकोहिष्टं सदा तयोः' इति ग्रज्जवचनात्। पुत्रानम्तरमेव दुष्टिवधिकारश्रुतेः। इति चेन पत्राः प्रथमं धनाधिकारश्वते:। यथा याज्ञवस्कारः। 'पत्नी दुष्टितरसैव पितरी स्नातरस्तवा। तत्स्तो गोत्रजो बन्धः ग्रिषः स ब्रह्मचारिषः। एवामभावे पूर्वे वां धनभागुत्तरोत्तरः' इति। तथा 'मातामहानां दीष्टिचाः कुर्वन्खहनि चापरे'। इति अश्चपुराषात्। 'पौवदौडिययोलीके न विशेषोऽस्ति धर्मतः। तयोर्षि मातापितरी संभूती तस्य देहतः'। इति मनुवचनेन 'पौत्रदी दित्रसंयुक्ता ये तथा चिरजीविन:। प्रियद्वराष बालामां ते नरा: खर्गगामिन:'। इति विशुधर्मीत्तरेष पीक्तुव्यताभिधानाच। तेन यथा पुत्राभावे रंपीत्रस्वधाः दुषित्रभावे दोष्टियः। म च दश्तकत्यादीषित्राभ्यां प्राक् सगीवतात् सोदराधिकार इति वासम्। गोववसापेचया पिकदानादेर्धनसाध्यत्वात् ऋक्यमाष्टिणो दुष्टिदौष्टिवयीः क्रंसबस्वात्। यमएव दुष्टिष्टभगिधिकारे तद्दमेग स्तीप बारबर्थ चेतुरिक्याद्वापस्तम्बः। 'प्रमोवास्त्रधंसदधे प्र अमें असे प्रयोजनीत दृष्टिता नेति तद्ये पु मासिकादिना

तक्रीगार्थं धर्मकत्येषु प्रदृष्टार्थमिति'। गोत ऋक्षानुगः पिष्णः इति मन्तोः। 'त्रनंशी क्षीवपतिती जात्यस्वधिरी तथा। उयात्तजङ्मूकास ये च केचित्रिरिन्द्रयाः'। इति मनुक्तानां 'पित्रिहिट्पतितः षण्डो यश्च स्थादीपपातिकः। श्रीरसा श्रपि नैतेऽ'शं लभेरन् चेत्रजा: कुतः'। इति नारदोक्तानाञ्च भागानिधकारिणां पिण्डदानानिधकार:। जात्वस्व विरो जन्मप्रभृति श्रस्व विरो निरिन्द्रियाः पङ्गाद्यः। शीतसार्त्तकर्मानधिकारिणो ग्रह्मन्ते इति रक्षाकरः। तथाच वृद्यातातपः। 'चाण्डालं पतितं व्यक्तमुमात्तं भवद्वारकम्। स्तिकां स्थिकां नारीं रजसा च परिष्नुताम्। ऋकुकुट-वराष्ट्रांख ग्राम्यान् संस्थ्य मानवः। उसचेलं सिग्ररः स्नाला तदानौमेव ग्रध्यति'। व्यङ्गः पाखादिविकतः। व्यङ्गोमात्तयोः सदाचारहोनलात् असृश्यति प्रायश्चित्तविकः। श्रीतसार्त्त-क्रियानिधकारित्वं सदाचारहीनत्वच सूत्रपुरीषाद्यशीचाप-नयनासमर्थत्वेनिति बोध्यम्। स्थिकां प्रमवकारियत्नीं पित्र-**दिट् योषणौ**द्व देश्चिकविसुखः। श्रीपपातिकः उपपातकैः संस्रष्टः। उपपातकौति प्रकाशकारपाठेऽपि स एवार्थः। पपपावित इति पाठे तु राजबधादिदेषेण बास्ववैर्यस्य घटाप-वर्जनं सत्ति किल्पत्तः। व्यक्तं याञ्चवल्केशन 'न ब्रह्म-चारिषः कुर्व्युद्धवं पतिता न च। पाषण्डमात्रितास्तेनानः वात्वा न विकासणः। गर्भभन्द्रु इश्वेव सुरापासैव योषितः'। पाषण्ड' सयीवाद्यधर्म:। स्तेनाः सततं चौर्थष्ठत्तयः। त्रात्याः-शोक्षवर्षपर्यासमप्राप्तीपनयनाः। विकर्मणः पालस्येनाः यहभाकतया स्वधर्माननुष्ठायिन:। व्यक्तवादिना स्वधर्मानु-धनासमर्थास बोध्या इति 'कसित् चिपति सत्पृतो दौडितो किन्द्रीहरः। रहतिवासीनि तद्भम नीला तोये विनिह

चिपेत्'। इत्यादिपुराणे क्रामदर्भनादकापि दीन्द्रिताभावे सोदरः पूर्वीक्रप्रकृवचनेऽप्येवं क्रमी बोध्यः। प्रव्र ज्येष्ठः कनिष्ठयाविश्रेषात् नानुजस्य तथायज इति सन्दोगपरिश्रिष्ट कानिष्ठभात्रसङ्गावविषयं तयारभावे तथाविधी वैसात्रेयी। 'भातुर्भाता स्वयं चक्रे तद्वार्था चेत्र विद्यते। तस्य आष्ट-सुत्यक्रे यस्य नास्ति सहोदरः'। इति ब्रह्मपुराणाहैमाक्षेय-स्यापि एकजातलेन भारत्वात्। देशान्तरस्यक्षीवैकद्वष्रपानः सहोदरानिखादि इन्होगपरिधिष्टेन परिवेदने वैमात्रेयस आहत्वप्रसन्नावसङ्गेदरानित्यनेन प्रतिप्रसवाच । पिढ्यः पुतादी भारतपदप्रयोगी गीणः। गुणस वीजिपुरुषापेषया समानसंख्यजनकजन्यत्वमिति। धनिपुत्रादिपिण्डक्षयदातुः सोदरप्रवादनिपित्रादिपिण्डनयदास्त्वादैमावयस्य धनाधि कारित्वेन बलवस्वाञ्च। ततस सहोदर इति पूर्वोद्योग्धात् वैमात्रेयपरमपि अन्यया सङ्ोदराभावे वैमात्रेयसच्चे वैमात्रेयः ष्ट्रवाधिकारापत्ते:। तेन वैमावेयाभावे सोद्रवैमावेयभावः क्रमवत् सोदरपुत्रस्तदभावे वैमात्रेयपुत्र:। तशाहभीयः पिष्डदाद्वतया धनाधिकारित्वेन बलवत्वात् तस्यातिदिष्टपुषः त्वाच। तदभावे पिता। 'पुत्रो भाता पितावापि मातुलो शुक्रेव च। एते पिष्डप्रदा फ्रेयाः सगोत्रायं व बान्धवाः' इति प्रचेतो वचनात्। 'न पुत्रस्य पिता दद्यात्' इति ऋन्दोगपिः शिष्टम्। आत्रपुक्षपर्यान्तसङ्गावविषयम्। तदभावे माता। 'पद्मो भातापिता वापि इत्यवापिश्रव्देन मातुः समुच्चयाव्। पितरी स्नातरकाधेत्यादी धनाधिकारे तथा दर्धनाच। पत एव चार्षिवेके पितुरभावे तुर्चन्यायतया मातापीत्वक्रमिति। ब्रह्मावे पुत्रवधः। तथाच श्रष्ठः। भार्यापिक पतिर्देषात् सर्वे भाया त्रेव प्। अत्रादेश खुवा चैव तद्भाने दिनी

श्रमः'। पत्रादिपदात् साग्ररादेरिव परित्रष्टः। तत्र सुवात्वा-भावात् दिजोत्तम दलव सिपक्षक दति मैथिलानां पाठः। स सपदोपात्तसपिण्डविश्रेषाभात्रे आनम्तरः सपिण्डाद्यसास तस धनं भवेत्' इति धनाधिकारे तथा दर्शनादवापि सवि-धितारतस्येन माह्यप्रवधः पौत्रीपौत्रवधः प्रपौत्रीप्रपौत्रवधः वितामदः वितामदी विख्यादयः सविण्डायाधिकारिणः। युक्राभावे सिपण्डा दति वद्यमाणवचनात्। प्रकृवचनस्वमैथि-खपाठाच तदभावे समानोदकाः। सपिण्डसन्तितिर्वापि इति वसमाचात्। सपिकसम्ततिः समानोदका द्रस्यर्थः। तदभावे सगोताः सगोत्रासैवेति गोच ऋक्यानुमः पिच्ड द्रस्मातात्। एषामभावे सर्वेषां समानोदकसन्तितिति वस्त्रमाणास। तदभावे मातामर:। 'मातामरानां दी हिता: कुर्वन्यहनि षापरे। तेऽपि तेषां प्रकुर्वन्ति हितीयेऽचनि सर्वदा' इति बच्चप्राणात्। तदभावे मातुसः तदभावे भागिनेयः 'मातुको भामिनेयस्य समीयो मासुलका च' इति त्रातातपीय-पाठक्रमात् तदभावे सविधिक्रमेच मातामस्सिपिन्डाः। सदभावे साताम इसमानोदकाः। तथाचे विश्वपुराचम्। 'सिपिकसम्बातिवरिप क्रियार्डी मृप जायते। एषामभावे सर्वेषां समाबोदकसम्बति:। माहपच्च पिण्डेन सम्बन्धा ये जसेन वा' इति वचनात्। तदभावे खश्ररः तदभावे जामाता 'नामातुः व्यवसायकुरतेषां तेऽषि च संवताः' इति ब्रद्धा-प्रराणपाठकमात् तदभाषे पितामश्रीभाता। 'भागिनेय-सत्रामाच सर्वेषास्वपरेऽइनि। श्राष्टं कार्यच प्रथमे स्नात्वा जला अलियाम्' इति ब्रह्मपुराणाव्। चपरेऽहिन इत्यता-योषान्वदिनस्थेति श्रेष:। तदभावे यथाक्रमं शिष्वर्तिगा-पाकाः। नोतमन 'प्रमाभावे सपिष्ठाय मात्सपिष्ठा वा

शिषा वा द्यः तदभावे ऋतिगाचार्यी इत्युक्तत्वात्। सद्भावे सुद्धत्पिष्टसुद्धदौ मित्राणां तदपत्यानामिति ब्रह्म-पुराणपाठक्रमात् तदभावे एकग्रामवासी। 'संइतान्तर्गते-कीपि कार्था प्रेतस्य सत्किया' इति विशापुराणात् तदभावे तद्यनं रहितायः किस्तृ सवर्षः। 'उच्छद्मवन्धु ऋक्षादा कारयेदवनीपतिः' इति विशापुराणात्। श्रीद्वदिश्वन-मधिकत्य विष्णुपुराणं 'ब्राह्मणस्वन्यवर्णानां न करोति वदाः चन। कामास्रोभाद्रयास्रोहात् क्रत्वा तज्जातितासियात्'। स्त्रियास्त् यथाक्रमं पुच्चपोच्चप्रपोच्चाः विश्वपुराणे पुच्नः पोच्नः प्रपौक्ती वेत्यविश्वषयुते:। तदभावे वान्या। अपुष्तस्य च या पुत्री तस्वोद्देश्यगतलिङ्गाविवचया स्त्रोपुं माधारणत्वात् धनाधिकारित्वाच तदभावे वाग्दत्ता दत्तानामपि पदत्ता नामित्यवापि पित्यदस्य मात्यपदोपसचणत्वात्। तदभावे दत्ता 'दुन्तिता पुत्रवत् कुर्यानातापित्रोस संस्तृता' इति मनुवचनात्। तदभावे दौडित्रः प्रागुत्तव्रह्मपुराणे तथा दर्भगत्। पीचदी हिवयो लेकि न विभेषी ऽस्तिधर्मतः। तयोर्डि मातापितरी सभूती तस्य देहतः'। इत्यनेन यथा पुचाभावे पौच्नः तथा दुङ्किभावे दौष्टितः इति प्रागिव चत्रात्। भातुनो भागिनेयस्य समोयो मातुनस्य च। व्यश्रदस्य गुरोश्वेव संस्थ्यांतामश्रस्य च। एतवां चैव भार्याभ्यः खसुमीतुः पितुस्तथा। पिष्डदानन्तु कर्त्तव्यमिति बेदविदां स्थिति: रति दृष्ट्यातातपवचनेन मातामञ्चास साचात् दी चित्रेण पिण्डदान युते: धनाधिकारित्वाचा दी चित्राभावे सपद्गीपुत्तः। तस्य पुत्रत्वसारणात्। यथा मनुः। ० सर्वाः सामेकपत्नीनामेका चेत् पुन्निणी भवेत्। सर्वास्तेन पुत्रेण प्राष्ट पुत्रवतीर्भेनुः । एकप्रकीनामिति एकः प्रति

र्यासामिति प्रत सपत्नीपुचस्य पुचलातिदेयात् तसाचेऽपि स्त्रीणां सिपण्डनं मैथिलैक्सं तन 'पुत्रेणैव तु कर्त्रव्य' सिपण्डीकरणं स्तियाः। पुरुषस्य पुनस्वन्ये भात्यपुत्तादयो-अपि ये'। इति लघुहारौतवचने एवकारेणातिदिष्टपुत्रनिषे-धात्। पतएवोत्तरार्धे सात्यपुत्रोपादानं सङ्गच्छते। प्रन्यथा पुंसां तव्युचलातिदेशात् पुवलेनैव प्राप्तेः भारतपुत्रोपादानं व्यथं स्थात्। तमाइ मनुः। 'भातृणामेकजातनामेकश्चेत् पुत्र-वान् भवेत्। सर्वे ते तेन पुनेष पुविषो मन्रव्रवीत्'। एक-जातानामेकपित्रमात्रजातानां तथाच व्रहस्पति:। 'यद्येक-जाता वहवो स्त्रातरः स्युः सहोदराः। एकस्यापि सुते जाते सर्वे ते पुतिणो मता.'। एतत्र्यायमूनं तदिति चेत्र प्रादिपद-याच्चेषु। 'भाता वा भाटपुत्रो वा सिपण्डः शिष्य एव वा। सद्विष्डिकियां कला कुर्यादभ्यदयं ततः'। द्रित सघुद्वारी-तोत्रोषु न्यायानुपपत्ते:। भाता वेति वाग्रच्दात् तत् पूर्वेषां दीहितान्तानां तदपेचया प्रधानाधिकारिणां समुचयः। ग्रत-एव सिपण्डलेनेव भाटवत् प्तयोरिधकार सिद्धी प्रथगुपादानं प्राधान्यत्तापनार्थम्। पुत्रत्वातिदेशफलन्तु पुत्रामनरक-निस्तारः। चतस्तसस्ये चेत्रजाद्यकरणञ्च। तथाहि 'पुन्नास्त्रो नरकाद् यसाचायते पितरं सुत:। सुखसन्दर्भनेनापि तदुत्-पत्तौ वतेत सः"। इति मनुवचने पुनामनरकवाणाय पुत्नोत्-पादनं विचितम्। तच फलं यद्यतिदिष्टपुत्राभ्यां भावसपत्नी-जाश्यां निष्यमं तदामिषे दच्छाविरहात् तद्पायान्तरपुष्ठ-प्रतिनिधीभृतचेव्रजादेनीपादानम्। प्रवोत्पादनन्तु तदापि कार्ये पुत्रसच्चेऽपि पुत्राम्तरेच्छाविधानेन तत्कर्त्रयाता-मतीते:। यथा मत्यपुराणम्। 'एष्टव्या वच्चः पुता यदायोको गयां ब्रजित्। यजित वाष्यमधिन नीतं वा द्वप्रतुक्तजेव्'।

एवमेव कल्पतर्पारिजातशूलपाणिमहामहोपाध्यायरक्षाकरः वाचस्पतिमित्रादयः। स्तीणामपि पुत्रात् पुत्रामनस्क-निस्तारणमाइतः रताकरे प्रकृलिखितौ। 'श्रातमा प्रत इति प्रोत्तः पितुर्मातुरनुप्रहात्। पुत्रान्तस्त्रायते पुत्रस्तेनापि पुत्र-संज्ञितः'। पूर्वीत्रालघुष्टारीतवचने पुत्रेणेति तसास्वमात्र-विविध्यतम्। 'सपिण्डोकरणन्तासां पुत्राभावे 'न विद्यते'। इति मार्कण्डेयपुराणैकवाक्यत्वात्। 'यानि पञ्चदशाद्यानि अपुत्रस्थेतराणि च। एकस्थैव तु दातव्यमप्त्रायास योषितः'। इति इन्दोगपरिभिष्टेन अपुताया एवाद्यपञ्चदश्रञ्जा है: प्रेतल-परिचारोक्तत्वाच एतत् पत्युरभावे द्रष्टव्यम्। 'भपुत्रायां सतायान्तु पतिः कुर्यात् सपिग्छनम्। खन्नादिभिः सहै-वास्याः सिपण्डोकरणं भवेत्' इति पैठौनसिवचनात्। ततश्च शिशौ प्रवेडन्येनापि सपिग्डाते। एवं प्रतिमत्त्वेडिप। श्रतः, एव मैथिलैरवीवायाः सिपण्डनं नास्तीत्युत्तम्। तदभावे पतिः 'भार्या पिण्डं पतिदेचात्' इति मञ्जवचनात्। न जायायाः पति: कुर्खादप्ताया श्राप काचित्' इति छन्दोगपरिशिष्ट-वचनम्। सपत्नौप्त्रपर्थन्तसङ्गाविषयम्। पत्यभावे सुषा 'खत्रुदिस स्पा चैव' इति यमवचनात्। सासिध्वक्रमेण सिपण्डा:। शङ्कवचने। तदभावे सिपण्डक इति मैथिल पाठात्। तदभावे सिपण्ड इति पूर्वोक्त योतमवचने सामाः न्यतः श्रुतेखं। तदभावे समानोदकाः। सपिक्कसन्ति वे त्यविशेषश्वतः। तटभावे मगोताः। समानोदकसन्तति रिति वक्षमाणात्। याद्यविकेऽप्येवम्। एवामभावे पिता 'दत्तानाचाप्यदत्तानां कन्यानां कुरुते पिता'। इत्युक्तत्वात् तदभावे स्नाता। 'पुत्रो स्नाता पिता वापि'। इत्यविशेष श्रुते:। तदभावे यथाक्रामम्। दायभागोक्रोपकारतारतध्येन

'मातुलो भागिनेयस्य स्वस्रोयो मातुलस्य च। खशुरस्व गुरोसैव सख्युमीताम इस्य च। एतेषा श्वेव भार्य्याभ्यं: स्वसुमीतु: पितुस्तथा। पिण्डदानन्तु कर्त्रव्यमिति वेदविदां स्थितिः द्रित शातातपवचनात्। भगिनौपुत्रभक्तभागिनेयस्राहपुत्र-जामात्ममृ मातुलभमृ शिषाः पत्यपेचया पौवादिवत् पिण्ड-दानतारतस्थेन क्रमेणाधिकारिणः। तथाहि तत्पिण्डतत्प्रव-देयतत्प्रवादिपिण्डवयदात्वात् भगिनौपुत्रः। तदभावे भर्तृ-भागिनेय:। पुत्राङ्गत्तुर्वनत्वेन तत् स्थानपातिनोरपि बना-बलस्य न्याय्यत्वेन तद्गन्तृदेयपुरुषत्रयपिण्डतत्भन्तृपिण्ड-दलात्। तदभावे भात्यप्रतः। तत्पिण्डतत्पुत्रदेयतत् पित्रादिपिण्डद्दयदलात्। तदभावे जामाता। 'मात्रस्वसा मातुलानी पित्रव्यस्त्री पित्रस्तमा। खत्रः पूर्वजपत्नी च मालतुल्याः प्रकोत्तिताः'। इति व्रहस्पतिवचनेन मालव्यमा-दौनां मातृत्वाभिधानात्। खसीयाद्यैः सह जामातुः पुत्रतुष्यत्वप्रतीतः। श्रतएव तेषां धनभागित्वमाह वह-खति:। 'यदामामौरसा न स्थात् सतो द्रीहित एव वा। तत्सुतो वा धनं तासां खसीयाद्याः समाप्न्यः'। धनः याहिलेनापि पिण्डदात्लमाह मनुः। 'गोन ऋक्थानुगः-पिण्डः' इति। तदभावे भन्नुभातुलभन्न् शिष्याः क्रमेणाधि-कारिणः। शतातपीयपाठक्रमानुरोधात्। प्रातिस्विकाः नामभावे पित्वंशमात्वंशी। 'पित्रमात्मिपिग्डैस समान-सलिलेनु प' इति ब्रह्मपुराणेऽविश्रेषश्वतेः। तयोरभावेऽसम्बन्धी हिजोत्तमः। पूर्वीत्रग्रङ्खचने हिजोत्तम इति गौड़ीयपाठात्। संघातान्तर्गतेर्वापीति प्रविशेषश्वते:। विधानियाकन् त्व-माइ विशापुराणम्। 'पुत्रः पीतः प्रपीतो वा तहहा भारू-सन्ति:। सपिण्डसन्तिर्वापि क्रियाष्ट्रा नृप नायते।

एषामभावे सर्वेषां समानोदकसन्ततिः। मात्रपच्च पिष्डेन सम्बन्धा में जलेन वा। कुलइयेऽपि चोत्सने स्त्रीभिः कार्या क्रिया कृप। संघातान्तर्गतैर्वापि कार्या प्रेतस्य सत्क्रिया। खसमबस्य मरम्याद्या कारयेदवनीपतिः। पूर्वाः क्रिया सध्यमाय तथा चैवोत्तराः क्रियाः । विप्रकाराः क्रिया छोताः स्तामां भेदान् शृख्य मे। पादा इवार्था युधा दिस्पर्भावनाय याः क्रियाः । ताः पूर्वा मध्यमा मासिमास्येकोहिष्टसंज्ञिताः। प्रेते पित्रस्वसापचे सपिण्डोकरणादन्। क्रियन्ते याः क्रिया पिवाः प्रोचन्ते तावृपोत्तराः। पिल्यालसपिग्डैस समानः सिल्बेव्या संघातास्तर्गतैवीपि राजा वा धनद्वारिणा। पूर्वक्रियास्तु कर्त्त्रयाः पुत्राद्यैरेव चोत्तराः। दौहिनैर्वी नरः श्रेष्ठ कार्यास्तत्तनयेस्त्या। स्ताइनि तु कर्त्रेयाः स्त्रीणाः मप्यत्तराः क्रियाः। प्रतिसंवत्सरं राजन् एको हिष्टं विधाः विधानतः'। ग्रादाहिति दाहावधेरगौचान्तविहितवार्थायु धादिसार्याद्यनाद्धाः पूर्वा मासिमासौत्येकादपाद्यादि सपि यहनान्तप्रेतिकियोपलचणम्। सपियहनोत्तराः पार्वषादिः क्रिया उत्तरा:। पत्र पुनादिसिप्छादयः पुनी: क्रिया भवश्यं कुर्यः। मध्यमिकयायामनियमः। उत्तरिकयायां गुत्रादयो भारतमस्तिपर्यमानियताः। याद्यविवेकीऽप्येवम्। दौ हितेर्वेति वाश्रष्टः समुख्यार्थः तेन दौ हित्रोऽप्य त्तरिक्रयार्था नियताधिकारी। उत्तमेदीि इत्तनयेशित प्रविकाप्रविषयः मिति कस्पतदः। कत्तृप्रकरणात् स्त्रीणामिति वा कत्ती क्रास्त दिव हो। उत्तरिक्यायां प्रतिसंवत्सरमेको हिष्टविधाननियमात्। न पार्वपद्यविश्वादादो स्त्रीपामधि कार:। मार्कण्डयपुराणम्। 'सर्वाभावे स्त्रियः कुर्युः स्थम बाममन्द्रकम्। तद्भावे च नृपतिः कारयेत् स्व कर

स्वत्। स्त्रीणामप्येवमेवैतदेकोहिष्टमुदाद्वतम्। स्ताइनि यथान्यायं नृणां यहदिहोदितम्'। स्त्रियोऽत्नामवणीदाऽप-रिणीता वेति श्राह्मविवेकः। सवर्णोद्रायाः पुत्रपौत्रपर्यान्ता-भाव एव विधानात्। स्त्रोणामिति तु संप्रदानपरम्। एव-मेवामन्स्रकमिति याद्वविवेकः। अत्र स्त्रिय दत्यस्यासवर्णी-द्वापरिणौतापरत्वव्याच्यानात्। स्त्रीणां मन्त्रनिषेधोऽपि तत् संप्रदानकशास एवावगस्यते। न तु स्बीमाव्रसंप्रदानके। एतच विप्रेतरपरं तस्य भीनवर्णश्राप्तनिवेधात्। कल्पतरी तु स्रोणामपि एवमिति याद्रयेन सम्बन्धेन पित्रव्यत्वादिना पुरवाणामेकादभाषादिश्राष्टं तादृश्रेनेव सम्बन्धेन स्त्रीणामेतत् वर्त्तव्यमिति। एतद्वाख्याने स्त्रीसम्प्रदानकश्वादे सुतरां मन्द्राः पाळाः। याज्ञवल्केरनापि समन्त्रकमेकोहिष्टं सपिग्डनचीक्वा एतत् सिपण्डोकरणमेकोहिष्टं स्त्रिया अपि इत्यनेन स्त्रीया अपि तथैवेत्युत्तम्। भातुः सिपण्डोकरणं पितामच्चा सद्दोदितम्। यथोत्रोनैव कल्पेन पुविकायान चेत् सुतः'। इति इन्हांगपरिणि-ष्टेनापि यथोत्रोनैव कल्पेनेत्यनेन मन्त्रादिकमतिदिष्टम्। व्यव-शरोऽपि तथिति।

तदयं संचेप:। ज्येष्ठपृतकिष्ठपृतपीतप्रपीत प्रपृतपत्नीकर्मासम्यपृतयुक्तपत्नी-कन्या वाग्दत्तादत्त कन्यादी हित्रकित्रसहोदरज्येष्ठसहोदर-कित्रवैमात्रेय ज्येष्ठवैमात्रेयकिः
हसहोदरपुत्र ज्येष्ठसोदरपुत्र कित्रवैमात्रेयपुत्रज्यं हवैमात्रेय-पुत्रपिद्धमाद्धपृत्रवस्पीत्रीदत्तापीत्रीपीत्रवस्-प्रपीत्री-द
साप्रपीत्रीपितामह पितामहो पिद्यादिसपिण्डसमानोदक्तरगोत्रमातामहमात् लभागिनेय माद्धपत्रस्पिण्डतत्समानोदक प्रसवर्णाभाव्या प्रपरिणीतास्त्रीखश्ररजामाद्धितामहौस्राद्धश्रिचर्विमाचार्यमित्रपिद्धमित्र एकग्रामवासीग्रही-

तवतनसजातीयाः षष्टचत्वारिं यत्प्रकाराः क्रमेणाधिकारिषः 🕨 जियास्त च हपुत्रकनिहपुत्रपीत्रप्रपीत्रकन्यावाग्दत्तादत्ताः दोष्ट्रिसपद्मीपुत्रपतिस्वासपिण्डसमानोदक्समोत्र-पित्रश्चात्र-भगिनीपुत्रभन्भागिनेय भावपुत्रजामात्रभन्भातुत्तभन् -विषयिद्धसमानोदकपिद्धवंखाः माद्यसमानोदकमाद्धवंस्थाः दिवोत्तमायत्वियतिप्रकाराख्यपि इति यस तु कतिचित् जाहानि कला कियमृतस्तदविश्वष्टानि प्रेतश्राहानि तदन-न्तराधिकारिया कार्थाणि न तु सर्वाणि 'सिप्छो करणा-स्तानि यानि त्राद्यानि घोड्य। प्रयङ्नैव सुताः कुर्व्यः प्रवण्-द्रवा चपि कचित्' इत्युक्तत्वात् यत् त्राविकामची। 'एको इष्टिन्तु कर्ताव्यं पाकेनेव सदा स्वयम्। सभावे पाकः पावाणां तदश्व: समुपोषणम्' इति लघु हारीतव चनात्। पाव-पावाभावः पावसामग्रभावोपलचकः। तदापि नामत्राषं किन्योवषमेव यादकानीयमित्यर्थः। स्वयमित्यभिधानाद-। पाटबादिमापि नाम्बद्धारा कारियतव्यम्। भतएव उपवासेनैव वादकानीयेन तदकरचप्रायसिस नेव क्रतकत्वतया वाद-विष्न दिन वचनादेपि नैकादम्यामनुष्ठानिमिति तम षोड्यः वाषाधिकारियां कदाचित्रवात्वे। 'यस्यैतानि न दीयनी प्रतिवादानि वोष्ट्रया पिशाचलं भूवं तस्त दसे आदयते रपि'। इति यमवचनेन बोड्गनाडाभावे प्रतिवपरीडारो न स्वात्। तकादुपवासी न श्राष्ट्रार्थः किन्तु तदानीनाना-करकपायिक्तायं:। यथा खकालास्त्रतसंस्कारे प्रायिक्तं कवा कानामारै तकारचम्। सथावापि तद्ने उपनासं सवा एकाटमां नाइं कत्तं समिति। एको इप्टं नाक्ष्यारा कार्यमिस्त्रापि गोस्नेतरलेनेति विभेषणीयम्। 'न कदाः वित् सयोबाय चारं कार्यमगीवर्षः' इति प्रेतचारे ब्रह्म

धुराषात्। प्रव हि नागोवजस्य साचात् कनृष्तं निषि-ध्यते। खगोत्रायेत्यव सम्बन्धायते:। तस्रात् प्रगोवजैद्यार-भूतै: सगोवाय यादं न कार्थिमित्यस्यार्थ:। तथाच पर्य्दास-पची सगोत्रजदारा कर्त्तव्यमिति सुव्यक्तमेव प्रसञ्चपचे तु चगोवजविश्रेषणस्वरसात् सगोवजलाभः प्रेतजाहधर्मग्राहि-खात्। सांवसारिकमपि तथिति याद्वविवेकः। कस्पतदरद्वाः क्षरयोस्तु सगोवायिति पठितम्। स्वम् भात्मीयं गोवं यस्य स सगोतः विद्यमानगोत इत्यर्थः। तसी यात्रं कर्त्र व्यं तस्त्र गोवे विद्यमाने भन्यगोवेण संघातान्सर्गतेन राजा वा आधं न कत्तं व्यमिति व्याच्यातच एतकातेऽप्यूढ्दु दिवादीनां असिपक्रत्वेऽपि न निषेधः। वस्तुतस्तु तत्या हेऽपि कर्मधारयाः धेचया बहुबीहेर्जघन्यत्वात् स्वम् पात्मीयस तत् गोवस्विति ससी पन्य गोवहारा यादं न कार्यमित्यर्थः। प्रव गोवं कूलं 'सन्तिगीवजननकुलान्यभिजनान्वयी' इत्यमरकोषात् तती सञ्चारीतवचने खर्य पदं खगीवपरम्। प्रन्यथा ब्रह्म षुराणे प्रगोतजपदवैयर्थापत्ते:। म च पाकस्याङ्गलेन प्रधान-तिथिक त्रैं यतानियम इति वाच्यम्। 'ब्रतीपवासनियमे घटि-वैका यदा भवेत्। सातिथि: सकला द्वीया पिवर्थे चाप-राश्चिती? पति देवलवचनेन सुद्धर्तमावलाभेऽपि कर्जवातीपः देगात् तदानीं पाके तदसकावात्। एवं उदीचाक्रमेष-भोजनेऽपि न तवियम इति। पाके सपिकाधिकारमाष्ट देवबः। 'तथैवामत्वितो दाता प्रातः स्नातः सञ्चास्वरः। प्रार-भित नवै: पात्रेरन्वारकां सवास्वाः'।

जव सिपकादिविचारः। मत्यप्रामे। 'सेपभाजनतुः यांचाः पित्राचाः पिष्डभागिनः। पिष्डरः सप्तमस्तेषां भाषिषद्यं साप्तपीर्षम्'। नन्तेवं स्नात्नादिभिः सद्य पिष्कः

तक्षेपभोक्त्वासम्भवात् कष्टं सिपण्डल्विमिति चेदुखते। तेषाः मिप पिण्डलेपयोः सम्बन्धोऽस्ति तथाच बौधायनः। 'प्रिपिता-मइ: पितामइ: पिता खयं सोदर्थभातर: सवर्णाया: पुत्र: पौतः प्रपौतो वा एतानविभन्नदायादान् सपिण्डानाचचते। विभन्नदायादान् सकुल्यानाचचते सत्खङ्गजेषु तहामी श्चर्यी भवति' इति अस्यार्थः पित्रादिपिण्डवयेषु सिपण्डनेन भोक्नुत्वात्। पुतादिभिस्तिभिस्तित्पण्डदानात्। यश्व जीवन् यस्य पिण्डदाता स सतः सन् सपिण्डनेन तिलप्डभोक्षा एवं सित मध्यस्थितः पुरुषः पूर्वेषां जीवन् पिण्डदाता सतः सन् तत्पिग्डभोक्ताऽपरेषां जीवतां पिग्डसम्प्रदानभूत पासीत्। सतैय तै: सद दौहिवादिदेयपिण्डभोका पतो येषामयं पिषडदाता ये चास्य पिषडभोक्तारस्तेऽविभक्तं पिषड-क्षं दायमश्रन्तोति श्रविभन्नदायादाः सपिएडा इति । इद्ध सिपण्डलं सकुत्यलम् दायग्रहणायम् भगीचाद्यर्यन्तु पिण्डः खेपभुजामपि 'लेपभाजयतुर्थाद्याः पित्राद्याः पिण्डभागिनः'। इति प्रागुत्तमस्यपुराणात्। वच्यमाणकूमेपुराणशक्तिस्ति-वचनाच । पिण्डे यथा परस्परं भोक्नत्वं तथा लेपे तुला-न्यायात्। द्वारलतायां क्र्मपुराणम्। 'सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्त्तते। समानोदकभावस्तु जन्मनास्रोरवेदने। पिता पितामस्यैव तथैव प्रपितामसः। लेपभाजसतुर्धाद्यः साविषद्यं साप्तवीक्षम्'। लेवभागिभ्यस्त्रद्वं यावकाकानाको-रवेदमं यावदमुकनान्त्रीऽस्रात् पूर्वपुरुषादयं जात रति विशेषः श्रयमस्मत् कुले जात इति सामान्यतो वा सार्थते तावसमा-नोदकलिमिति द्वारलता। यत परवचनेनैव सापिण्डासिदी पूर्वदेषमपूर्वाचे जीवत्पित्ववादिना पिषवपुर्वेषु पिषड खैपसम्बर्भेऽपि सपिण्डतानिहिस्तित्रापनाय। सर्वदेशीयाः

## मुक्तिस्त्र ।

कार्निय तथा। यथा शास्त्रिकेटिय वर्षिकां वास्त्रिक निस्त्रा दिवाचा उत्तः। सार्वेच्छेयपुराचम्। 'निस्नितिर्दे विकृषाम्य ने विदिष्य मिले सप्तमाः। म पितृवां मधिवाची शेषं यूर्ववदाचरेत्'। अत्र पूर्वार्धात् पितृषां प्राप्ती न पितृषा-मित्यत पुनः पितृषां प्रचयं सनकादीनामकोक्षर्गाभ्यनु-न्नानार्धमिति फलान्तरसुत्तं इरिक्रभेषापि त्रन्वार्थं पुनर्वेचन-मिति शिखितम्। षथ यः खलु पिग्छान् दस्वैव सृतः पर-त्याप्राप्तिपद्धभावः स कथं सपिग्डः। एकपिग्डदाहल-भोक्रुत्वसच्चम्बाभावादिति चेत् तद्योग्यतयिति ब्रुमः। योग्यताप्रयोजकच सामान्यशास्त्रविषयत्वम्। ततचात्यति-वृद्यप्रितामद्वाविधकाधस्तनानां षस्रां पुंसां प्रत्येकापेचया सप्तानामेकगोचाणां स्वावधिपरतनानां सप्तानाञ्च सापिण्डा पिण्डलेपयोर्दा हलभोक्नृत्वसम्बन्धादिति स्त्रीणान्तु भर्नुसापि-ण्डेरन सापिण्डरम्। प्रतानां भर्त्तुसापिण्डरमिति वचनात्। नन्वेवं कान्यायाः कथं सपिण्डातीत चेत् श्रादिपुराणवच-नात् त्रैपुक्षं सापिण्डाम्। यथा सिपिण्डता तु कन्यानां 🧇 सवर्णानां विपीरवी'। श्रव कन्यानामनूढ़ानां अप्रतानां वि-पौरूषमिति विशिष्ठवचनात्। तेन श्रात्मपश्चमे द्वद्वप्रितामहे सापिण्डां निवर्तते इति प्रतिपादितम्। श्रतएव कन्यायाः प्रितामसभात्रा तत् सन्तिभिः सह सापिग्ड्याभावात् वासामराजनमधोस्तेषां सिपण्डाशीचं नास्ति विन्तु समानो-दक्षिमित्तमेवाशौचिमिति एवं तेषामि जननमरणयोः क्यानामिति शूलपाणिमहामहोपाध्यायाः। यत् कूर्म-प्राणम्। 'अप्रसानां तथा स्त्रीणां सापिण्डं माप्तपीक्षम्। प्रकार भन्ति। विद्याचा विद्याच विद्याचा विद्याच विद् ' 'सप्तमीं पिरूपचाच मारूपचाच पचमीम्। उचहेत हिओ भार्थां न्यायेन विधिना नृप'। सप्तभीं पश्वभीं श्विति येष:। भर्त्तमापिण्डामित्यच साप्तपीक्षर्क्रतत्वनुषच्यते। तेन भर्त्त-समानसापिण्डामित्यर्थः। ग्रङ्गलिखितौ। 'सपिण्डता तु सर्वेषां गोत्रतः साप्तपौरुषो। प्रिण्डश्वोदकदानश्व गौचा-शीचं तदानुगम्'। गोवतः गोवैको तेन माताम इक्कले कदाचित् षर्पुरुषपर्थन्तं पिग्डसम्बन्धेऽपि न सपिग्डता। तान् सप्तपुरुषान् श्रासमन्तात् कारेण पिण्डादिकमनुगच्छ-तीति तदानुगम्। एतेन सपिण्डता एक शरीरावयवान्वयेन भवति तथा हि पितुः शरीरावयवान्वयेन पित्रा सह एवं पितामहादिभिरपि पिलद्वारेण तच्छरौरावयवान्वयात्। एवं माल्यरौरावयवान्वयेन मात्रादिभिरिति। एवं प्रत्या सह पत्ना एक परीरारकाकतया सापिण्डाम्। तथाच गर्भोप-निषदि 'एतत् षाट्कोषिकं भरीरं त्रीणि पिह्नतः त्रीणि मातृतः श्रक्षिसायुमकानः पितृतः त्यां सर्धिराणि मातृ-ुतस्ति' तत्र तत्नावयवान्वयप्रतिपादनात् निर्वाप्य पिण्डान्वये तु सापिण्डेय भाविपित्वयादिसापिण्डंय न स्थात्। भति-प्रसङ्गस्त सप्तान्यतमत्वेन प्रयोगोपाधिना निरसनीय:। यद्येवं मातामद्वादीनामृपि मर्णे सपिण्डलेन द्रयाद्वाशीचं प्राप्नोति खादेतत् यदि माताम्हादीनां मरणे विरावं खादशीचकम् द्रखादि विशेषवचनं न स्थात्। यत्र तु विशेषवचनं नास्ति तव दशाइमिति मिताचरारक्षाकरादिमतमपास्तं लेपभाज द्रत्यादि वाचनिकेऽर्धे सापिण्डेत्र एक भरीरावयवान्वय रूपसः क्रपोल्र चितार्थानवकाथात् निर्वाध्य पिराष्ट्र सस्त्र स्थेन स्नाद्धाः दोनां सापिण्डासा मक्सप्राणबीधायनाभ्यां पूर्वमुक्तलात् क्रामधेनु द्वारलता कष्यत व्यारिजातकारादिभिस्त थैव व्याख्याः

तिथा । रैतः योणितपरिणामरूपत्वादपत्यश्रारीरस्य भवतु वा नया पत्था सर्व पत्ना एक गरीराभाकतया प्रत्यचवाधितत्वात् इयं सापिण्डां मातामहादीनां विशेषवचनाभावात् सपिण्ड-वेन दशाहादाशीचप्रसङ्गाच मातामहादी सापिण्डास नोकविष्डलाच भवतु वा तथा शरीरदारा सापिएछं। नद्यापि वचनात् यथासप्तान्तर्गतत्वं तन्त्रं तथा गोत्रतः साप्त-गैरवीति वचनात् गोत्रैकमपि प्रागुक्तवचनात् कन्यायाः स्तिपौराषम् छाद्रायास भन्सिपिण्डनेन सापिण्डामिति चेत् गदेतकातेऽपि व्यवस्थायां न चतिरिति श्रतएव सुमन्तुवच-नाभिह्तिं यद्द्रमपुरुषपर्यन्तमगीचं तत्रप्तमपुरुषाभ्यन्तरा-गौचात्र्यूनं तिरातं यथा ब्राह्मणानामेकंपिण्डखधानामादश-माद्यमीविच्छित्तिभैवति प्राप्तप्तमात् ऋक्षविच्छित्तिभैवति पारतीयात् स्वधाविच्छित्तिभवति श्रन्यया पिण्डाशीचित्रया-गुच्छेदात् ब्रह्महत्यातुत्वो भवतीत्यस्यार्थः। एकासमाना-पेण्डस्वधा येषां ते तथा यथैको दिष्टस्य पिण्डे तु त्रनुगब्दो ा युज्यते इत्यतानुभ्रष्ट्नानुभ्रष्ट्युत्तमन्त्रो लच्यते भनुयुत्त- 🧇 गन्त्रस्तु ये चावला मनुयांश्व त्वमनु तसौ ते स्वधा इति तथा पेण्डस्वधाशब्देन पिण्डसस्वन्धिस्वधाशब्दयुत्तमन्त्रकरणकदेय-ालं लिचितम्। तथाच ऊर्जं वहन्तीरसतं घृतं पयःकीलानं गरिस्तृतं स्वधास्य तर्पयतमे पितृन् इत्यनेन पिण्डान् सिञ्चे-देखातम्। ततस एकपिण्डस्थानां समानोदकानामित्यर्थः। गतएव मनुः। 'जन्मन्येकोदकानान्तु विरात्नात् श्रुष्ठिरिष्य है'। वेष्युप्राचं भारतपचस्य पिण्डेन सम्बन्धा ये जलेन वा। मातु-विस्व मातामद्वपचस्व विग्डेन सम्बन्धाः जलेन सम्बन्धाः भागोदका इति' याद्वविवेकेऽपि व्याख्यातम्। 'श्रसब्बन्धा विद्वातु पिण्डेनैबोदकेन वा' इति विवाहेऽप्युक्तम् अत

युक्रिकायाः पार्वेषे पिष्डोदकयोः सम्बन्धात् कव्यामावेऽपि तद्योखतायाः सस्वात् । कम्बापिण्डोदकसम्बन्धोच्यते छतदनु-सारादपि तस्याः सपिण्डता बोद्या तस्मादेकपिण्डस्वधानाः मित्यनेन समानोदकभावः समाखातः न तु दशमपर्थन्तं पित्रादिजीवनादिना सापिण्डासम्बन्धेऽपि सापिण्डां विश्वितं प्रागुत्तयुत्तेः खधेत्यस्य तदनुपयुत्तत्वेन वैयर्थापत्तेः। धनाधिकारस्तु सन्निहित्तराभावे सप्तमपुरुषपर्थन्तं सतिपत्-कस्य स्वधोपलिकतत्र्याद्याधिकारः प्रवत्रयपर्यम्तमिति अव स्वधाशब्दो मम्बपरः पितृपच्चपरोऽपि। तथाच गुणविषाुधृता श्रुति: 'स्रधा वै पितृणामसिमिति'। दशमप्रषपर्थन्तं समानोः दक्षलेऽपि न विरावं किन्तु पचिखादि तथाहि उदक्षिया-मधिक्तत्य पारस्करः। 'सर्वे ज्ञातयो भावयन्ति। जासप्तमाः इग्रमाद्वा समानग्रामवासेन यावत् सखन्धमनुस्मरेयुर्वा' द्रित भावयन्ति निष्पादयन्ति त्रव यावत् सम्बन्धमनुद्धारेयुः रेक्क बजातावयमिति सारणं भवतौत्यनेनैव सर्वेषामुदकदाने • प्राप्ते यदा सप्तमाइश्रमादृक्तं तत्सिवकर्षतारतस्येनाशीचभेदे उष्युदक्कम समानार्धमिति। श्रशीचभेदस्त सप्तमप्रवपर्यनं सपिग्डलाद्या हः। ततस दशमपुरुषपर्थन्तं त्राहः। तथाव विष्णुवृहस्पती। 'द्याहेन सिपण्डास्तु शुध्यन्ति स्तस्तवे। विरावेग सकुल्यास्तु स्नात्वा ग्रध्यन्ति गोवजाः'। ततः चतुद्यपुरुषपर्थमां पचिणौ ततस जमानामस्मृतिपर्थन मेवाष्टः। तथाच मिताधराविवादचिन्तामस्योर्षेष्ट्यानुः 'सिपिकता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते। समानोदकभावर निवर्त्तेता चतुर्देशात्। जन्मनामस्रतेरेके तत्परं गोत्रमुचर्ते षव समानोदकले डिविधे पूर्वत गोतमः पचिषोमसपिण परव्र हारीत:। 'मातामहे विरावं खादेकाहरूवसिप्कं



षध प्रशीचसंचिप:। जननाशीचमध्ये जननाशीचासार-बाते पूर्वाभीचकालेन शुद्धिः। पूर्णाभीचान्तदिने पूर्णाभी-चान्तरपाते चन्तिमदिनोत्तरदिनहयेन शुहि:। चन्तिम-दिवसोत्तरप्रभाते सूर्खोदयात् पूर्वं तत्पाते सूर्खोदयावधि दिनव्रयेण शुन्तिः। एवं मरणाशीचेऽपि वर्षितदिनद्वयवया-भ्यम्तरे प्रशीचाम्तरपाते पूर्वेणैव शुद्धिः। प्रशीचवितयाम्त-क्तत्यमेकदैव। तत् दितीयदिनक्तत्यं तत्परदिने श्रव दशम-दिनतस्रभातयोः पितृमातृभक्तृभरणे तु न दिनहयत्रयाच्छुडिः किन्तु खाबध्येव सम्पूर्णाशीचिमिति ज्ञातिजननाशीचमध्ये स्वपुषजनने पूर्वार्षे पूर्वे ण पराष्ट्रे परेण शुष्टि:। एवं ज्ञाति-मरणमध्ये पिल्लमाल्भक्तंमरणे पूर्वार्षे पूर्वाशीचकालेन परार्षे पराशीचकालेन शुद्धि:। खपुत्रजननाशीचान्तिमदिनतस्रभा-तयोश्चीतिजनने पिष्टमाष्टभन् मरणाशीचान्तिमदिनतस्रभाः तयोद्वातिमरणेऽपि न दिनहयवयद्वाद्धः। स्वपुत्रयोऽस्त तथा जनने मातापित्रोस्त परस्परं तथा मरणे च हिनहयत्वय-ष्टि । जननाशीचयोस्तु सन्निपाते पूर्वजातो यदाशीचा-भ्यन्तरे स्तरतदा सिपण्डानां सदाः शौचेन पूर्वाशौचस्य नाशः तबागादेव परजातमात्विपित्वव्यतिरिक्तानां परजननागीचस्य निव्यक्ति:। परजातमरणे तु न तथा तस्य पूर्वजननावधि-स्वाधित्वादिति गुरुचरणाः। एवं दितीयजातिपत्रोऽस्तु पूर्वाद्वजातमर्षे पूर्वाभीचकालावधि श्रङ्गासृश्यत्वयुत्तमभीचं परार्षजातमर्षे तु खावधि जननाशीचमङ्गास्प्रश्यलयुक्त-मिति श्रीक्षिगिकसमसंख्यदिवसीय जननमरणाश्रीचयोः

सबिपात मरणाशीचकालेन श्रवः। तदन्यकालयोस्त दीर्घकालागीचकालेन ग्रहिः। ततस पुत्रवत्या विंग्रतिरामा-यौचाम्तदिने पत्युर्मरणे बहुकालौनायौचकाखेन यहः। तथा सति सपिण्डदयजननजातद्वादयाद्वान्तदिने पिद्यमात्र-भन्न मरणेऽपि बहुकालीनाशीचकालेन श्रृद्धिः। एकाष्टमरण-द्वये यावदशीचं सर्वगोत्रास्प्रश्चत्वम् एवं समानोदकमर्षे-उङ्गास्य ख्यत्वमे करात्रं विद्युदादिमरणेऽपि तथा। तेनैति सिरात्रं गुरु विदेशमरणे विरावं लघु सानेनैवाङ्गासृश्वविवन्ते:। ततसोभयोः समिपाते गुरुणैव शुद्धिः। एवं विदेशसृतश्चातिः विरावादिदेशसम्तिपित्सात्मन् विरावं गुर संपूर्णाशीचे तु श्रमतानामपि यावदशीचम् श्रचारलवणाशिलदर्शनात्। श्रवापि तावत् कालं तथासिडत्वात्तवापि गुरुणैव श्रहिः तुच्य विरावयोस्तु सन्निपातं पूर्वणैव श्रुडि:। तथा कन्या-प्त्रयमजोत्पत्ती मातुर्मासेन ग्राह्यः। तयोरभौचमध्ये मातुः कन्यामरणे सदा: श्रंडिन प्रतमरणात् श्रन्येषान्तु प्रथम- जातमरणात् श्रि:। न परजातमरणात् एवमन्धद्वाव्यं सुधीभिरित्यशीचसङ्गरः।

श्रय विदेशस्थाशीचम्। श्रशीचकालाभ्यस्तरे विदेशस्थाश्रीच स्रवणे श्रेषाहै: श्रुष्ठि:। श्रशीचकालोत्तरस्रवणे तु न्नातिजननाशीचं नास्ते व पृत्रजनने तु मचेल स्नानात् श्रुष्ठि:।
सरणाशीचे तु.वर्षाभ्यस्तरस्रवणे चाहेण श्रुष्ठि:। सचेलस्नानादङ्गास्प्रश्रयत्वनिष्ठतिः। वर्षोत्तरस्रवणे स्नानेन श्रुष्ठिः।
सिपण्डानां पृतादोनान्तु सात्विपित्वभृत्तुं सरणे तु वर्षोत्तरमेकाहेन श्रुष्ठिः दितीयवर्षे स्रवणे सद्यः संपूर्णाशीचातिक्रमे त्राहाशीचं न वालाद्यशीचातिक्रमे खण्डाशीचातिक्रमेऽपि। इति
विदेशस्थाशीचम्।

ष्य गर्भा सावाशीचम्। गर्भस्रावे तु स्तीषामेव ष्यमान्ष्यास्य रिश्रीचं तच लीकिके कर्मणि सामसमसंस्थिदमन्ध्यापकं दितीयमासाविधमाससमसंस्थिदिनाधिक किदिनात् परं ब्राह्मण्या वैदिक कर्माधिकारः चित्रयाया दिन ह्यात् वैद्याया दिन ह्यात् वैद्याया दिन ह्यात् वैद्याया दिन ह्यात् यद्याया दिन ह्यात् यद्याया दिन ह्यात् यद्याया दिन ह्यात् यद्याया प्रदायास्त प्रष्टिनादिति ह्या स्ताप्रस्तयः। सप्तमाष्टममासीयगर्भपतने स्तीणां संपूर्णाशीचं निर्मुणसिपण्डानामहोरातं ययेष्टाचरणसिपण्डानां विरातं तत्र जातस्य तिहन एव सर्णे च्रेयं दितीयदिनादी तु सर्णे नवमादिमास्र जातबालकवत्। द्रित गर्भस्रावाशीचम्।

भय स्त्रागीचम्। कन्यायाः जन्मप्रसितिद्वर्षाभ्यन्तरमरणे सद्यः गौचं तदुपरि वाग्दानपर्थ्यन्तं मेका हः। वाग्दानीतरिवाष्ट्रपर्थ्यन्तं भर्मु कुले पितृकुले च विरावम्। विवाहीतरिक्तु भर्मुकुल एव संपूर्णागीचम्। सोदरभ्यातुस्तु कन्यायाः
भादन्तजन्ममरणे सद्यः भीचम्। श्राचृड़ादेकराव्यकम् श्राप्रदानास्त्रिरावं स्थादिति विशेषः दत्तकन्यायाः पितृगृहे
प्रसवमरणयोः पित्रोः श्रयनादिसंसर्गशून्येऽपि विरावं तथाविध-३
वन्धुवर्गाणामेकरावम्।

भय वालाद्यशीचम्। नवमादिमासजातबालकस्याशीचकालाभ्यन्तरमरणे मातापित्रोरस्प्रश्यत्वयुक्तं तदेव जननाशौचं ज्ञातीनान्त्वशौचं नास्ति नवमा दिमासस्तजातयोस्तु
कन्यापुत्रयोः पित्रादिसपिण्डानां जननाशौचम्। तंच ब्राह्मणानां दशाहं शूद्राणां मासम्। पुत्रजन्मनि मुखदर्शनात्
पूर्वं सचेलस्नानं कत्वा पुत्रजन्ममुखदर्शननिमित्तवृिषयाद्यं
कत्वा भशकी तदक्कत्वा ब्राह्मणेभ्यस्य यथाशकि दत्त्वा बालकाय
काचनं दत्त्वा मुखं पश्चेत्। ततः पुनः सचेलस्नानम्।
भन्याशौचमध्येऽपि जातकर्मषष्ठीपूजी कत्तेस्थे। पुत्रजन्म-

निमित्तवं हिद्यादं नाड़ीच्छेदात् पूर्वम् प्रशीदान्ते वा कर्त्त्रं सानादिप्रमाषमगीचसद्वरे द्रष्टव्यम्। पुत्रकाखाजनने स्तीणां दशाहेन सौनिवनमधिकारः। पुत्रजनने वैदिककमीधिकारो विंगतिराव्योत्तर सामात्। कव्याजनने तु मासोत्तरकानात् व्राह्माखाः शूद्रयास्त्रभयवैव मासोवर-सानात् गुहि:। एतत् सर्वं पुत्रकस्ययोविष्यमानले बोध्यम्। जननाशीचकासोत्तरं ष्रकासाभ्यन्तरमजातदन्तमरणे पिद्रोरे-काइ:। एवं निर्गुण सोदरस्य सिपण्डानान्तु सद्यः। षण्मा-साभ्यन्तरेऽपि जातदन्तस्य मरणे पित्रोस्त्राहः सपिण्डानामे-कान्तः षरमासोपरि दिवर्षपर्यम्सं पित्रोस्त्राहः। सपिर्णाः नामक्षतचूड़े एका ए: क्षतचूड़े स्त्रहः। द्विवर्षीपरि सर्वेषाः मनुपनीतस्य मर्णे मासत्रयाधिकषड्वषं यावत् त्राहः। पञ्चवर्षीपनीतस्य तदानीमपि दशाहः। मासत्रयाधिकषड्-वर्षीपरि सर्वेषां दशाहः। शूद्रस्य ष्यासाभ्यक्तरेऽनुत्पदः दलस्य तिरात्रम् उत्पन्नदन्तस्य पञ्चान्तः। षग्मासोपरि ्र दिवर्षाभ्यन्तरे पञ्चाहः। श्रवापि क्रतत्रृष्ट्य दादशाहः। हिवर्षीपरि षड्वर्षाभ्यन्तरे हादशाहः। श्रस्नापि दैवात् क्षतोहाईऽपि मासो व्यवक्रियते। षड्वर्षीपरि मासः। श्रव मासवर्षपरिगणना सावनेन। 'सूतकादिपरिच्छेदो दिनमासाब्दपासाथा। मध्यमग्रहभुतिस सावनेन प्रकीर्तितां इति सूर्यिसिषान्तात् इति बालाचायौचम्।

श्रथ सिप्छाद्यशीचं जनने सर्णे च सप्तमपुरुषपर्थानं विप्रस्थ दशाहः शूद्रस्थ मासः दशमपुरुषपर्थान्तं सर्वस्य क्षाहः। चतुर्दश्रपुरुषपर्थान्तं पिचणी जन्मनामसृतिपर्थान्तं मेकाहः। पतःपरं सगोवे सानमावसम् शीचं प्रति कन्यायास्त्रपुरुषं सापिष्काम्।

श्रव प्रसिपकाथीचं मातामहमरणे विराध भगिनी-मातुलानी मातुलिपिटल्समाटल्ससगुर्वक्रनामातामक्षीसर्ग खश्रवश्रयोभिन्नग्रामखयोर्भरणेऽहोरात्रम् । चाचार्यपत्नीपत्रयोगपाध्यायस्य मात्रवैमात्रेयस्य स्थालकस्य सष्टाध्यायिन: शिष्यस्य च मरगोऽष्टोरात्रं मात्रसमीयपितः-स्मीयमातुलपुत्रभागिनेयमरणे पिचणी। पितामहभगिनीप्-व्यपितामही भारतपुत्र रूपिए व वास्ववत्र यसर्गे प चिणी। माता-महीभगिनीपुत्रमातामहभगिनीपुत्र-मातामहीसालपुत्र-रूप-माखबास्ववयमरणेऽहोरावम्। एकप्रामवासिगोत्रजमरणेऽहो-रात्रम् श्रीरसव्यतिरित्तपुत्रजननमरणयोः परपूर्वभार्थाप्रसव-मरणयोस्त्रिरात्रम्। खजातीयप्रवान्तरमंग्टहीतस्वभाधामरणे विरावम्। मात्रस्वस्पितस्यमातुलभागनौपुत्राणा गरहस्थिः तानां मरणे विरावम्। खन्त्रखशुरयोः सनिधिमरणे विरावं खत्रवश्वश्वश्वर्योरेकग्रामस्थितयोर्भरणे पत्तिणौ। प्रथममन्येनोदृ। तेनैव जनितपुत्ता पुत्रमहितैवान्यमाश्रिता पश्चात्तेनापि जनित-प्रवातयोः प्रवयोर्ययासमावं प्रसवमरणयोर्हितीयपुर्विपतु-, स्त्रिराचं तत् सपिग्डानामेकरात्रं तथाविधपुत्रयोः परस्पर-प्रसवसरणयोमी तजात्य समगीचम्। दी हितमरणे पचिणी पित्रमात्रमरणे जढ़ानां कन्यानां विरातम्। यदि मातः सस्प्रभृतीनां दच्चनवच्चने करोति तटा विरावं मातामचा-दीनां विरावाभ्यन्तरमरणयवणे तच्छेषेण श्रांष्ठः। तत्काली-त्तरत्रवणे तु नाशीचं किन्तु श्राचारात् स्नानम्। इति सिप्छाद्यशीचम्।

ष्य स्याविशेषाशीचम्। शास्त्राननुमतबुहिपूर्वकात्मधाः
तिनो नाशीचादि शास्त्रानुमत्याऽनशनादिस्तस्य प्रमादादः
नशनाश्चिवक्रिजलोचदेश-प्रपतनसंग्राम शुक्रदिष्ट्रनिख्यालः

विषचाण्डालचीरहतस्य विरावं मृत्यारादिभि:स्त्रिया च क्रीड़ां प्रमादस्तस्यापि नागीचादि नागविप्रियकारिलेन उद्यतस्य सरणोइ ग्रेन प्रवृत्त विद्युद्धतस्य च चीर्यादिदोषेण राचा इतस्य च कलई क्षता चार्डाला धेरसमा नैहतस्य च व्याधिजनकीषधस्य विषस्य वक्केय दातुर्भरणे पाषग्डात्रितस्य च नित्यं परापकारिण स क्रोधात् ख्यं प्रायो विषविक्रिशस्त्रो-इस्वनजलगिरिवचप्रपातैस तस्य चर्मास्थादिमयपात्रनिर्मातुः विपादेस मनुष्यवस्थानाधिकारिणस कार्डदेशोत्पन्नभग-रोगस्य पुंस्कर्माशक्तनपुंसकस्य च ब्राह्मणविषयापराधकर-णाविष्ठतस्य च बुह्मिपूर्वेक ब्राह्मणहतस्य च महापातिकनश्व एवंविधपतितानां न दासादिकं कार्यम्। तत्कात्वा तप्त-क्षच्छदयं कुर्यात्। स्नेच्छतस्करादिभियुं हे स्वास्ययं हतस्य विपादेदी हादिकामस्येव। शक्ततप्रायश्चित्तस्य गलत्कु छिनो न दाहादिनं कार्थं शस्त्रेणाभिमुखहतस्य मचःशौचं दाहादि च गवार्थं ब्राह्मणार्थं वा दग्डेन युष्टहतस्याहोरात्रमशीचम्। त्रपतिरिहतयुद्धे लगुहादिहतस्य पराष्ट्राखहतस्य विराचम्। गोविप्रपालनेऽभिमुखपराष्ट्राखताभ्यां इतस्य सद्यस्त्रिरावे। शस्त्रवातेतरचते सप्ताहादूड्ं शस्त्रवाते सम्पूणं त्राहादूड्ं सरपे च प्रक्तताशीचम्।

यय प्रवानगमनायोत्तम्। ब्राह्मणयवस्यानगमने ब्राह्मसस्य सचेलस्नानाग्निस्पर्यष्ठतप्रायनः ग्रुद्धः। चित्रययवस्यकाहेन पैश्ययवस्य दाहेन ग्रुद्धः प्राणायामयतेन दिनत्रयेण
च शुद्धः। प्रमादाच्छूद्रयवानगमने जलावगाहाग्निस्पर्यः
प्रतप्रायनः ग्रुद्धः। यनायब्राह्मणस्य धर्मबुद्धा दहनवहनयोः
स्नानप्रतप्रायनाभ्यां सद्यः ग्रीचं लाभेन सजातीयदाहे स्रजास्वक्षायीनम्। प्रस्तातीयमवस्य दहनवहनस्पर्यः प्रवजा-

ख्यायीचम्। स्रेष्ठादसस्विदाष्ट्रकविष्ठस्य तद्ग्रहवासे बिरावं तत् कुलावभोजने दयरावं तद्ग्रहवासे तदवाभोजने स पड़ोराच' विशेषवचनाभावे सम्बन्धिनो मातुलादेरस्रे हे-नापि घटाई विराव' चिताधूमसेवने सचेलस्नानं सते शूद्रे-ऽस्थिसच्यमकासाभ्यक्तरे तद्ग्यहं गलाऽश्रुपातने विप्रस्थ विरावमधीचं स्थानाम्तरे विशेषवचनाभावेऽहोरावं तद्ग्रहे तदृष्टुं सासाभ्यन्तरेऽहोरातं सचेलसानच। खजातेदिवसे-नैव चित्रियवैश्ययोद्देश होन ब्राह्मणः शुध्यति। शूद्रस्तु स्पर्शं विनानुगमने सर्वत्र नक्तेन सृतस्य शूद्रस्य बान्धवै: सह रोदन-रिहतविलापमात्रेऽहोराचम्। श्रस्थिसच्चयनकालस्य ब्राचणस्य चतुरहः शूद्रस्य दशाहः। त्राहाशीचे दितीयाहः मरणाशीचे विप्रस्य चतुर्था हेऽस्प्रश्यतानिवृत्तिः। शूद्रस्य द्रमम्दिने सर्वस्य खण्डायौचकाले विभागकालेन म्रतिक्रान्तायौचे सचेल-म्रानेन जनने तु सिपण्डानां सृथ्यतैव। पुत्रीत्पत्तौ स्नानातृ पितु: सुख्यत्वम् एवं विमातृणामपि। एवं सुति कस्प्रे पितुर्विमातृणाच स्तिकातुत्यकालास्थ्यत्वम्। त्रन्येषां द्वानमात्रं कन्या पुचननने मातुर्द्यराचमङ्गास्यथ्यत्वं शूद्रा-यास्तु वयोदश्ररावसस्रश्यवम्। इति शवानुगमनाशौचम्।

सथ सन्ये ष्टिपहितः। गतप्राणं ज्ञाला पुत्तादिकाला-लंकला क्वापयेत् ततो गतप्राणं क्वापयित्वा वाससा सर्वप्रदी-माच्छाद्यास्तीर्णकुष्रायां भूमी दिल्लाध्रियसं स्थापयेत् ततो इतेनाभ्यज्य। सोम् 'गयादीनि च तीर्थानि ये च पुस्याः भिलोक्षयाः। कुत्तित्वच गङ्गाच यमुनाच सरिहराम्। कीथिकीं वन्द्रभागाच सर्वपापप्रणाशिणीम्। भद्रावकाषां गर्ण्डकां सरसु पनसान्त्रथा। वैनवच वराचच तीर्थपिण्डारकन्त्रथा। शिक्षां यानि तीर्थानि सरितः साग्रां स्तथा' इति चिन्तः

यिखा पुनः स्नापयेत्। वस्नान्तरं परिधाप्य उत्तरीयसुप-धीतश्च दस्वा चन्दनादिनोपलिप्य कर्यनासिकानेत्रश्चयसुखाला-केषु सप्तकिद्रेषु सप्तस्वर्णखिष्डकाः प्रचिपित्। तदभावे कांस्वादिस्विष्डिकाः ततो वस्तान्तरेणाच्छाद्य वहेयुर्वेष्ठनकाले प्रामपात्रसं तदवाहें वर्तान चिपेत् प्रदें पिण्डार्थमवश्रेष-यत्। ततोऽमिदाता पुत्रादिश्विताभूमी गला तदबार्ध' सतिलं पियद्वदानेति कर्तव्यतयोत्स्जित्। सा यथा गोमयेनो-पिलप्तायां भूमौ पातितवामनानुः। प्राचीनावीतौ कुप्रमूलेन श्रोम श्रपद्वता सुरा रचांसि वेदिसद दत्यनेन दिचणायरेखां कुर्यात्। तदुपरि कुप्रानास्तीर्थ 'एष्टि प्रेत सीम्य गम्भीरेभिः पिथिभिः पूर्विणेभिदे शासाभ्यं द्रविणेष्ठ भद्रं रियसनः सर्ववीरं नियच्छ' द्रत्यावाद्य सतिलजलपात' वामहस्ताइचिणहर्सन ग्रहीत्वा श्रीम् श्रमुकागोव प्रेतासुकदेवश्रम्बवनेनिच्च खर्धत्य-श्रोम् श्रमुकगोत्र प्रेतामुकदेवश्रमं स्रेतलेऽसम्प तिष्टासिति। वामहस्तराष्ट्रीतामपात्रादश्चा सतिलं दिन-णग्रस्तेन गरहीता कुशोपरि दद्यात् पिग्डप्रचालनजलेन तद्परि पुनरवनेजनं तूर्णीं गन्धादिदानं सामगेतरेषानु नावाइनमिति विश्रेषः। ततः पुत्रादिः स्नानं कत्वा चितां रचियता तम्न दार्चयं कुर्यात् तदुपरि वस्त्रद्वयसितं दिन गाशिरसं सामगमवोसुखं पुमांसं न्यसेत्। नार्यास्तूत्तान-देइत्वम्। सामगितरेषाम् उत्तरिशरस्यं ततो देवाद्यागि-मुखाः सर्वे इताशनं रहहीत्वा एनं दहन्तु पठित्वा। श्रोम् 'काला सु दुष्करं कर्म जानता वाष्यजानता। सत्यकालवर्ष प्राप्य नरं पञ्चलमागतम्। धर्माधर्मसमायुक्तः लोभमोइः समाहतं दहेयं सर्वगात्राणि दिष्यान् लोकान् स गच्छतुं इति पठित्वा प्रदक्षिणं कत्वा दिखणासुखः शिरःखाने द्यात्

श्रीदाई नरमिखेब पाठः। न नारीमिख्रः। ततो दाई मुसे प्रादेशप्रमाणाः सप्त काष्टिका राष्ट्रीत्वा चिताग्निं सप्त-गरान् प्रदिचिगीक्षत्य सप्त काष्ठिका एकैकक्रमेण चिताम्नी प्रचिपेत्। ततः कुठारेण श्रोम् क्रव्यादाय नमसुभ्यमिति मस्तं सक्तत् पठित्वा चितास्थज्वलद्दारूपरि सप्त प्रहारा देयाः। तमान्नमपश्विद्यावाने न स्नातुं नदी गन्तव्या नग्नं भवं त दहेत्। श्रवसम्बन्धिवस्त्रादिश्मशानवासिचाण्डालादिभ्यो दबात् स्तिकां रजखलाच सतिलपचगव्यजलपूर्णकुभमा-वीष्ठिष्ठेति वामदेव्यादिभिरभिमन्त्रा स्नापयित्वा दहेदिति श्रेष:। गर्भवत्यास्तु गर्भे निःसार्थ्य तस्या दाइः कर्त्तेव्यः जल-समीपं गत्वा पुत्रादयः प्रयोगदानाभित्रं म्यालकादिकं प्रार्थ-श्रते वषे प्रेते कुक्छमेवेतरिसानित्यत्तरे दत्ते व्रद्यपुर:सरमव-तरणं जसी ततः परिक्तिवस्तं प्रचास्य तदेव परिधाय पाची-नावीतिनो दिचागामुखा योम् यपनः योगुचदघम् इत्यनेन मस्रेण वामहस्तानामिकया श्रप श्रालोख एकवस्ताः सक-बिमच्च चाचम्य दिच्चणामुखास्तर्पयेयुः श्रमुकगोवं प्रेतममु-कदेवश्रमीणं तर्पयामीति सामगानां प्रयोगः। ययुवे दि-नानु। प्रोम् प्रमुकगोत्र प्रमुकदेवधर्मनेतत्ते तिलोदकं तथ्य-खेति सामगितरेषाम् एकाञ्चलिदानमावश्यकम् चञ्चलिवय-दाने फलातिशयः ततः पुनः स्नात्वा जलादुस्याय बालपुरःसरं बार्यं ततः ग्राइने उपविश्व 'मानुष्ये कदनीस्तको निःसारे मारमार्गणम्। यः करोति स संमूढ़ो जलवुद्बुदसिमे। पश्चधा सभूतः कायो यदि पश्चत्वमागतः। कर्मभः स्वगरीरोत्ये-साच का परिवेदना। गन्दी वसुमतीनाशमुद्धिर्देवतानि च। फेनप्रस्य: क्यं नात्रां मर्त्यकोको न यास्वति। स्रेसायु वान्धवै-

सुंबां प्रेती भुङ्तो यतो (वय:। चती न रोदितव्यन्तु क्रिया कार्था विधानतः'। इति चिन्तियत्वा ग्रहद्वारं समागत्व निम्बपत्राणि दन्तै: खण्डियत्वा द्योगिति मन्त्रेण द्वारमणि स्रष्टा पाचम्य पापं यमयत्विति यमी स्रष्टाऽस्मेव स्थिरी भूया समित्यश्मानं सुष्टा श्राग्निनः शर्मे यच्छित्वित्यग्निं द्वषच्छाग योर्मध्ये स्थिता ह्योगिति मन्त्रेण द्वाविप स्पृष्टा उदकं गोमयं गौरसर्षपं स्पृष्टा बालपुर:सरमेव ग्रहं प्रविशेषुदिवा चेद्दाहः स्तदा रात्री रात्री चेदाइस्तदा दिवसे ग्रामप्रवेश:। श्रशको ब्राह्मणानुमतिं ग्रहौला कालप्रतीचणं विनाप्रविश्रेयुः। ततः पिगडदानं तत्र क्रमः। तग्ड्लप्रसृतिद्यं दिः प्रसास्य ऐशान्यां दिशि सुखिन पचेत् ततः पवित्रपाणिः प्राचीनावीतौ पाति-तवामजानुर्दे चिणामुखी इस्तप्रमाणं चतुरङ्गलोच्छायं दिचण प्नवां पिण्डिकां काला तदुपरि रेखां काला दर्भानास्तीर्थ तिलान् प्रचिप्य। श्रोम् श्रमुकगोत प्रेत श्रमुकदेवशर्मवने-निच्च द्रत्यास्तीर्णकुर्यापरि सतिलजलेनावनजयेत्। तत-स्तिलमधुष्टतादिमिय' तप्तिष्णं ग्रहीत्वा श्रद्य श्रमुकगोवस्य प्रेतस्य प्रमुकदेवधर्मण एतत् प्रथमं पिण्डं पूरकम् इत्यवनेजन-स्थाने दद्यात्। ततः पिण्डपातचालनजलेन पुनरवनेजयेत्। श्रीम् श्रमुकगोत्र प्रते श्रमुकदेवश्रमेन्नेतत्ते जर्णातन्तुमयं बासः। तत यामस्णायपावे जलाञ्चलिं पिण्डसमीपे स्थापयेत्। गर्थं माख्यश्च यथाश्रां द्यात् वास्पपर्यन्तिपण्डं पश्यं स्तिष्ठेत् ततः पिण्डादिकं जले प्रसिपेत्। कालेऽप्यक्ततचूड़ोपनयमानाम् अन्द्वान्यानाञ्च कुशास्तरणं विनेति श्रेषः एवं क्षतचूडानाः सुपनयनकालात् प्राक् दभीपरि पिष्डदानम् उपनयनकाले प्रागतेत्वसतोपनयनानां दभीपरि पिण्डदानम् एवम् षष्टवर्षः दिना हवा से मागते जढ़की णां दर्भीपरि पियहदाने राहा

वाचम्य दक्षिणामुखः प्राचीनावीती पातितवामजानुः विका-ष्ठिकोपरि स्रामयपाते उदकं तथा पातान्तरे चौरं निधाय ग्रेताच साहि पिव चेदं चौरमिति ब्रूयात्। तदेवराव्रमाव-श्यकं दशरात्रं फलभूयस्वार्थिमिति दितीयपिण्डादिषु दितीयं पिण्डं पूरकमित्यादिविशेष:। हितीयपिण्डं स्रामयपात्रहये जलाम्बलिषयं वतीयादि पिएडे पावादि विदि:। येन पश्च-पद्मायत् पात्राख्यञ्चलयस तावन्ति त्राहाशीचे प्रथमदिने पिण्डानां वयं हितीयदिने चतुष्टयं तृतीयदिने वयं प्रथममेकं दितीय चतुष्टयं हतीय पञ्चमं वा कल्कः चतुरहाशीचे प्रथम-चतुर्थयोदी दी दितीयहतीययोद्धयः। पञ्चाद्वाभीचे तु प्रथमपश्चमदिनयोरेकैकशः पिग्डः हितीयचतुर्थयोः ही ही त्तीये चलारः। षड्हाभीचे दितीयचतुर्धदिनयोस्तयः सप्ताष्टायीचे हतीयचतुर्धपञ्चमदिनेषु दी दी ग्रेषेषु एकैकः। श्रष्टाद्याशीचे चतुर्धपञ्चमदिनयोहीं ही श्रेषेषु एकैकः। नवा-ष्ठाभीचे तु पश्चमदिने ही शेषेषु एकैकः। पिचणीदाष्टाभी-चयोस्तु। त्राद्य हितीयदिनयोः पच्च पच्च पिग्छाः। हाद-शास्त्राचार्योचे नवदिनेषु नविष्णुः श्रेषदिने दश्रमः। सद्यः-शौचैकाइयोरेकाइ एव दश पिराष्टाः श्रशीचान्तमध्ये पिराष्टो देयः रात्राविष । गङ्गाभास्यस्थिप्रचेपप्रयोगस्त । ततः स्नात्वा-चम्य उदझ्खः कुग्रवयजनान्यादाय ग्रोम् तत्मदिल्ञ श्रार्थ षदा षमुकेत्यादि षमुकस्य एतदस्थिममसंस्थकवर्षसहस्राविकः-वसर्गाधिकरणकमहीयमानत्वकामोऽसुकस्येतान्यस्थिखण्डानि गङ्गायां प्रचिपामीति सङ्ख्या अपसव्यं क्वता अस्वीनि पश्च-गव्येन सिक्वा हिरखमध्वाज्यतिले: संयोज्य सृत्तिकापुटे खापयिता दिचणहस्तेन तत्पुटकमादाय दिचणां दिशं पया न पोम् नमोऽस्तु धर्मराजायिति वदन् जलं प्रविश्व स मे

प्रीतो भवित्रश्रक्षास्य प्रचिपेत्। ततो मक्कनं क्रत्वोत्याय स्ययं दृष्टा दिचणासृत्स्जेत्। पर्णनरदाई तु गरपत्नेः पुत्त-लकं क्रत्वा पलाग्रपत्नाणि ग्रिरसिं चत्वारिंगत् ग्रीवायां दग वचसि त्रिंगत् उदरे विंगतिर्वाद्धोः पद्माग्रत् इस्तद्याङ्गलीषु पद्म पद्म पण्डदये त्रीणि त्रीणि ग्रिन्ने चत्वारि जब्दये पद्माग्रत् दिचणजानुजङ्गयोः पद्मदग्र वामजानुजङ्गयोः पद्म-दग्र पादाङ्गलीषु पद्म पद्म देयानि। तं पुत्तलकं मेघलोक्स संवैद्य यविष्टिन संलिप्य पूर्ववद्ददेत्।

> द्रित महामहोषाध्याय हरिहरभट्टाचार्थ्यात्मज श्रीरधनन्दनभट्टाचार्थ्यविरचितं श्रवितस्वं

> > समाप्तम्।

## वास्तुयागतत्त्वम्॥

प्रणम्य कमलाकान्तं वागीयं जगतां प्रभुम्। वास्त्यागक्ततेस्तत्वं विक्ति श्रीरघुनन्दनः॥

तत्र वास्त्यागप्रमाणं लेक्ने। 'चतुःषष्टिपदं वास्तु सर्वदेक ग्रहं प्रति। एकाग्रीतिपदं वास्तु मानुषं प्रति सिहिदम्। ग्रगतः ग्रोधयेहास्तुभूमिं यस्त्र पुरोदिताम्। चतुर्धसां हिहस्तं वा जलानां वापि ग्रोध्य च। ससमञ्च तदा कत्वा सदार्चनं ततो भवेत्'। पुरोदितां ब्राह्मणादिभेदेन प्रगस्तत्वेनोपः पादितां तथाच मत्स्यपुराणम्। 'ग्राह्ममात्रे मर्से वै मनुलिते च सर्वग्रः। ष्टतमामग्रावस्थं कत्वा वित्तेचतुष्ट्यम्। ज्वानः येतु परीचाधं पूर्वं तत् सर्वदिक्ष खम्। दीत्या पूर्वाद ग्रहीः

यात् वास्तुनामनुपूर्वेयः। वास्तुः सस्विको नाम दौष्यते सर्वतो हिय:। श्रभदः सर्ववर्णानां प्रासादेषु ग्टहेषु च'। वास्तुकर्त्रविमात्रे गर्ते तत्रैव स्थापिते श्रामशरावे पूर्वादि-क्रमेण वर्त्तिचतुष्टयं क्वत्वा गव्यष्टतेनापूर्य्य वर्त्तिचतुष्टयं प्रज्वाल-येत्। तन प्राचां दीपशिखाया उज्ज्वलते तहास्तु ब्राह्म-णस्य प्रमस्तं एवं दिचणादिदिभि। भिखायास्तथाले स्वियादेः सर्विशिखासमत्वे सर्ववर्णानां स वास्तुदेशः प्रशस्तः। जलान्तमिति तु मत्यपुराणपरिभाषितं प्रासादपरम्। तथाच मात्ये 'पुरुषाधः स्थितं श्रत्यं न गरहे दोषदं भवेत्। प्रासादे दोषदं शस्यं भवेद् यावज्जनान्तिकम्'। मान्स्ये 'प्रासाद-भवनादीनां निवेशं विस्तराहद। कुर्यात् केन विधानेन कश वास्तु बदाहृतः' इत्युपक्रम्य वाष्यादीनामभिधानादादि-पदात् कूपादयो ग्रह्मन्ते। 'प्रासादेऽप्येवमेव स्थात् कूपवापीषु चैव हि' इत्यभिधानाच कूपादाविप वास्तुपुरुषय 'कश्यपस्य ग्रिशि तु सिंहिका राहुवास्तृतनयावजीजनत्। पूर्वजो इरिनिजनकस्वरो दैवतैरवरजो निपातितः'। तथा 'चै त्रे व्याधिमवाष्ट्रोति यो गरहं कारयेत्ररः। वैशाखे धनरतानि ज्येष्ठे सत्यमवाप्रयात्। श्राषाद्रे सत्यरतानि पश्वर्जम-वाप्रयात्। त्रावणे मित्रलाभस्त् हानिभीद्रपदे तथा। श्राखिने पत्नीनागः स्यात् कार्त्तिके धनधान्यकम्। मार्गे-शीर्षे तथा भन्नं पीषे तस्करतो भयम्। माघे चाग्निभयं विद्यात् काञ्चनं फाला ने सुतान्। शुक्तपचे भवेत् सौख्यं क्षणो तस्वारतो भयम्। अधिनौ रोहिणौ मूलमुत्तरात्रयमैन्द-वम्। खाती इस्तानुराधा च ग्रहारको प्रशस्ति। श्रादित्य-भीमवर्जन्तु सवे वाराः ग्रुभावहाः। वज्रव्याचातश्रुले च व्यतीपातातिगण्डयोः। विस्कुभगण्डपरिघवर्तं सर्वयोगेषु

कारयेत्। खेतमैत्रेयगान्धवे व्यभिजिद्री हिणेऽपि च। तथा विजयसाविवे मुह्नते ग्रहमारभेत्। चन्द्रादित्यवलं लग्न' तथाश्वभनिरोचितम्। प्रासादेऽप्येवमेव स्थात् कूपवापीषु चैव हि' ऐन्दवं सगिशर:। सुक्रते संवर्तः 'रीद्रः श्वेतश्व मैत्रेयस्तथा शानकटः स्मृतः। सावित्रस जयस्तस गान्धर्वः कुतपस्तथा। रीहिणय विरिधिय विजयो नैऋतस्तथा। माईन्द्रो वक्षययेव वटः पञ्चदश स्मृताः'। तेन दितीय हतीय-सप्तमाष्टमनवमैकादशपश्वमान्यतममुद्धत्ते खेतादी वास्तुकर्म कुर्यात् चैवादिफलन्तु नरग्रहे देवग्रहे तु प्रतिष्ठाकालवभात् तत्कालपरियत्तः तथाच कल्पतरौ देवौपुराणं 'यस्य देवस्य यः कालः प्रतिष्ठाध्वजरोपणे। गर्नापूरिश्रलान्यासे श्रमदस्तस्य पूजितः'। यस्य देवस्य प्रतिष्ठाध्वजरोपणे यः कालः ग्रुभद-स्तस्य गर्नाप्रशिलान्यासे ग्रहारको स काल: पूजित इति। प्रतिष्ठाकालय मत्यपुराणे 'चैत्रे वा फाला,ने वापि ज्येष्ठे का माधवे तथा। माघे वा सर्वदेवानां प्रतिष्ठा श्रमदा भवेब्। प्राप्य पत्तं ग्र्भं गुक्तमतीतं चोत्तरायणे। पश्चमी च दितीया च त्रतीया सप्तमी तथा। दशमी पीर्णमासी च तथा श्रेष्ठा त्रयोदशी। श्रासु प्रतिष्ठा विधिवत् क्षता बहुफला भवेत्'। प्रतिष्ठासमुचये भाघे वा फाल्गुने वापि चैत्रवैद्याखयोरिष। ज्येष्ठाषाढ्कयोर्वापि प्रतिष्ठा गुभदा भवेत्'। कल्पतरौ देवी-पुराणम्। 'महिषासुरहन्त्रास प्रतिष्ठा दिचिणायने'। च्योतिषे 'गुरोर्भ गोरस्तवाल्ये वार्डके सिंहगे गुरौ। गुर्वादित्ये दशाहे तु वक्री जीवाष्टविंशके। पूर्वराशावनायातातिचारिः गुरुवसरे। प्राप्राणिगन्तजीवस्य चातिचारे विपचने। कम्पाद्यद्भतसप्ताहे नी चस्थेज्ये मिलम्बुचे। पौषादिक चतुः र्मासे चरणाङ्कितवर्षणे। एकेनाङ्का चैकदिने दितीयन

दिनमये। खतीयेन तु सप्ताहे माङ्गल्यानि विवर्जयेत्। व्रतारक्षप्रतिष्ठे च ग्रहारका प्रवेशने। प्रतिष्ठारकाणे देव-कूपादेः परिवर्जयेत्'। स्मृतिसागरे 'उल्कापाते च भूकस्पे प्रकासवर्षगर्जिते। वज्जकेतूहमोत्पाते ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः। प्रयाणन्तु त्यजेत् शूद्रः सप्तरातमतः परम्। ब्राह्मणः चित्रयो वैश्यस्यजेत् कर्म विरावकम्। शूद्रस्थका चैकरावं ततः कर्म समाचरेत्'। पराश्रर: 'प्रयाणे सप्तरावन्तु विराव' व्रतबन्धने। एकराव्यं परित्यच्य कुर्य्यात् पाणिग्रहं ग्रहे' मत्यपुराणे। 'नवग्रहमुख' कत्वा ततः कर्म समाचरेत्। श्रन्यथा फलदं पुंसां न काम्यं जायते क्वचित्'। नव्यवर्षमानः वचनधृतवचनं 'पित्रभ्यो वृद्धये वृद्धियादं दत्त्वा सदिचिणम्। क्रारभूतविष्यव संपूज्य वास्तुदेवताः'। एकदिने वास्तुयाग-ग्रहोत्सर्गयोः करणे सक्तदेव वृद्धियाद्यं करणीयम्। 'गणप्रः क्रियमाणे तु मात्रभ्यः पूजनं सक्षत्। सक्तदेव भवेच्छा द्यमादी न पृथगादिषु' इति छन्दोगपरिशिष्टात्। मात्स्ये 'जहा-पोद्दार्थतत्त्वज्ञी वास्तु शास्त्रस्य पारगः। श्राचार्थस भवेत्रित्यं सर्वदा दोषवर्जितः'। देवीपुराणं 'प्रासादे चतुरःषष्टिरेका-शीतिपदं ग्रहे। 'चतुरसीक्षते चेत्रे चाष्ट्रधा नवधा क्षते। कोषो रेखान्ततो दत्त्वा नवभागान् प्रकल्पयेत्। ईशकोणा-र्वतो ज्ञेय: पजन्यपदमंस्थित:। दिपदस्थो जयन्तस प्रकः स्यादेककोष्ठगः। भास्त्रस्य पदो ज्ञेयो हिपदः सत्य उचते। ध्यः पद्खो ज्ञात्रचो चोम चैव पदार्डकम्। इतायनः पदाहें तु पूषा च पदसंस्थित:। वितथो हिपदो ज्ञेय: पदैकाखो गरहचतः। वैवस्ततः पदैकाखो गन्धवी हिपद-स्थित:। भृङ्गस्थैकपदी ज्ञेयो सगसार्षपदस्थित:। पितरी-र्षिपदे ज्ञेयाः पदे दीवारिकस्तथा। सुग्रीवो हि पदे ज्ञेयः

पदस्यः पुष्पदन्तकः। पयसां पतिरिकस्योऽसरो दिपद्धं-खित:। ग्रोषसैकपदो क्रेय: पापीऽईपद उच्चते। रोगसाई-पदी ज्ञेयो नागसापि पदे स्थित:। हिपदे विश्वकर्मात भक्षाटः पदसंस्थितः। यज्ञेष्वरः पदी ज्ञेयो नागराङ्हिपदः स्थितः। पदस्या श्रीमं हादेवी दितिसाईपदस्थिता। श्रापासः पादसंखः स्यादापवत्सः पदस्थितः। चतुष्पदस्थो विश्वय-सार्थमा मध्यपूर्वगः। सावित्रस्त पदो ज्ञेयः सावित्री पद-संस्थिता। ततो विवस्वान् विद्येयसतुष्कैर्मध्यसंस्थितः। इन्द्र-सेन्द्रात्मजसोभावेकैकपदसंस्थितौ । मित्रसतुष्पदसैव पश्चिमे च व्यवस्थित:। तृद्रश्वेकपदो ज्ञेयो राजयस्मा पदस्थित:। धराधरस विज्ञेय उत्तरं च चतुष्पदे। चतुष्पदसतुर्हस्तो मध्ये न्ने यः प्रजापितः । देवतानुचरा वाश्चो सर्वे चान्तस्त्रथासुराः। एवं प्रग्रह्म कोष्ठानि रजसा पूर्यदेशिकः। एतेषामेव देवानां बलिं दद्यानु कामिकम्'। रजसीत पञ्चवर्णरजीभिः। तथाच शारदायाम् 'उत्तानामपि देवानां पदान्यापूर्थे पश्वभिः। रजोभिस्तैर्यथोक्तेभ्यः पायसानैर्वलिं इरेत्'। तथा 'पौतं हरिद्राच् णें स्थात् सितं तण्डलसभावम्। कुसुभाच् णेमकणं क्षणां दग्धपुलाकजम्। विल्वादिपव्रजं ग्यामित्युक्तं वर्णे पश्वम्'। स्थात् पुलाकस्त् च्छधान्ये इत्यमरोक्तेः तुच्छम् अपक्षष्टम्। 'पूज्या मण्डलबाह्ये तु पूर्वाग्नेयादिकक्रमात्। स्कन्दसैव विदारी च प्रथमा पूतना तथा। जभाका पापः राच्यो पिलिपिच्चयरकापि'। मण्डलकरणासामध्ये पाल यामसमीपे सवे पूज्याः 'शालगामशिलारूपौ यत तिष्ठति केशव:। तत्र देवासुरा: यचा भुवनानि चतुदंश'। इति पद्मपुराणवचनात्। तत्रावाचनविसर्जने न स्तः। 'शालगामे खावरे च नावा इनविसर्जने' इति वचनात् तदसक्षवे घटाहिं

हि 'प्रतिमाखानेष्यसु भावाइनविसर्जनवर्जम्' इति बौधा-ानवचनात्। एषां विशेषविस्तर्यपुराणदेवीपुराणाभ्या-निश्वीदानीमानैर्ने व्यविष्ठयते दति न लिखितः किन्तु नस्यपुराणोत्रा पायसवलिदीयते। तथाच 'पायसं वाधि द्रातव्यं खनान्त्रा सर्वतः क्रमात्। नमस्कारेण मन्त्रेण प्रज-। दोन सर्वतः'। श्रतएव प्रागुत्तशारदावाको पायसमात्र-प्रतां तेन एष पायसवलिः भोम् ईशानाय नमः इत्यादिना योगः। न च वाचस्पतिमित्रोक्ष प्रमुकदेवतायै एष पायसः शिलनेम द्यादि प्रणवादिनमस्कारान्तस्वनामस्पमन्त्रमध्ये रेय प्रवेशस्यायुक्तत्वात्। तथाच ब्रह्मपुराणम् भोद्धारादि-समायुक्तं नमस्कारान्तकीर्त्तितम्। स्वनामसर्वसत्तानां मन्त्र त्यिभिधीयते'। देवीपुराणम् 'एवभूतगणानान्तु बलिदेयस्तु क्रामिकः। एतान् प्रपूजयेदेवान् कुश्यपुष्पाचतेर्वेधः। एवं ापूजिता देवा: शान्तिपुष्टिपदा नृषाम्। प्रपूजिता विनिष्निन्ति कारकं स्थापकं तथा। एतान् प्रपूजये हे वान् कुशपुष्पाचते-ल्या'। भव प्रपूजाया नित्यत्वादस्यमाण मत्स्यपुराणवचने होमानन्तरं बलिदानाच बलेः काम्यतात् पुजाहोमानन्तरं बिदानाचार:। तथाच 'ब्रह्मस्थाने तथा कुर्थादासुदेवस्य पूजनम्। त्रियास पूजनं कुर्याद्वासुदेवगणस्य च। गन्धाः घ पुष्पनैवेद्यभूपादौ: सुरसत्तम। ततः सम्प्रजयेत्तासान् सर्वलोक्षरां महोम्। सुरूपां प्रमदारूपां दिव्याभरणभूषि-ताम्। ध्यात्वा तामच येद्दे वीं परितृष्टां स्मिताननाम्। ततः स्नाममस्रेण सर्वदेवमयं हरिम्। ध्यात्वा समच वेत्तन यजेहास्त नरं परम्। ब्रह्मास्थाने ततो विद्वान् कुर्थादाधारः मचतै:। तिसान् संखापयेत् कुमां विश्वन्या सह पूरितम्। हैमं वा राजतं पात्रं स्रामयं वा दृढ़ं ग्रभम्। सर्ववीजीषधीयुक्तं

सुवर्गरजतान्वितम्। ब्रह्मस्थाने ततो मन्त्री वालसं स्थापा पूजयेत्। तिखिंचतुर्मुखं देवं प्राजेशं मन्त्रविग्रहम्। गर्भेः पुष्पेस भूपेस नैवेदी: सुमनोहरै:। ततो मण्डलवाही तु प्रतीचां प्राष्ट्राखः स्थितः। श्राचार्यो रह्यसभारं ब्रह्मादीं-सार्ययेत् सुरान्। प्राजिशं तर्पयेहिहान् श्राहतीनां शतेन च। दूतरान् दश्मिदे वाना हितिभिः प्रतर्पयेत्। ततः प्रग्रस्य विज्ञाप्य क्रत्वा वै स्वस्तिवाचनम्। प्रग्रह्म कर्वरीं सम्यसाणः-लान्तः प्रदिचणम्। सूत्रमागेण देवेन तोयाधारेण कारयेत्। पूर्ववत् तेन मागे ण सप्तवीजानि वापयेत्। श्रारकां तेन मागे गतस्य खातस्य कारयेत्। ततो गत्तें खनेनाध्ये इसा-मानप्रमाणतः। चतुरङ्गुलमात्रं तद्धः खन्यात् सुसिमातम्। गोमयेन प्रलिप्याथ चन्दनेन विलेपितम्। मध्ये दस्वातु पुष्पाणि श्रक्तान्यचतमेव च। श्राचार्यः प्राद्ध, खो भूला ध्यायेद्वं चतुर्मुखम्। तूर्यमङ्गलघोषेण ब्रह्मघोषरवेण च। श्रधं दद्यात् सुरश्रेष्ठ कुमातोयेन मन्त्रवित्। प्रग्रह्य कर्त्रीं तान्तु तत् खातं पूरयेकालैः। सर्वरत्नसमायुक्तैर्विमलैस सुग स्थिभि:। तस्मिन् पुष्पाणि श्रुक्तानि प्रचिपेदोमिति सारन्। मदावत्तं परीचेत दिधभक्तान्वितं चिपेत्। शुभं स्याइचिणाः वसें (ग्रभं वामे भवेत्तत:। वीजै: श्रालियवादीनां गर्ते तं पूरयेत्ततः। चेवजाभिः पविव्राभिमः क्विंगेत्रें प्रपूरयेत्। एवं निष्पाद्य विधिना वास्तुयागं सुरोत्तम। सुवर्णं गाञ्च वस्त्रच पाचार्याय निवेदयेत्'। इतरानी प्रादीन्। होमस् प्रणवादि खाडाम्ततत्तवामिशः। तथाच विषाधमीति 'एकैकां देवतां राम समुद्दिश्य यथाविधि। चतुर्थानी धमन्त्री नामा च प्रणवादिना। होमद्रव्यमधैकैकं ग्रत संख्यन्तु डोमयेत्'। श्रतसंख्यमिति पूर्वीक्षवचनानुसारि

वास्त्यागेतरपरं सृतिः 'खाष्ठावसाने जुडुयात् ध्वायन् वै मन्द्रदेवताम्'। श्रोमद्विणासम्प्रदानमात्र क्रन्दोगपरिशिष्टं 'ब्राह्मणे दिचणा देया यत्र या परिकौत्तिता। कर्मान्तेऽनु-चमानायां पूर्णपात्रादिका भवेत्। विदध्याद्वीतमन्यश्चेद्द-चिराई हरो भवेत्। खयश्चेद्रभयं कुर्यादन्यस्मै प्रतिपाद्येत्'। षाची यजमानभिवः। उर्भयं ब्रह्मकर्म होत्वकर्म च। उप-संशारे वास्त्यागमिति श्रुते: सङ्गल्पवाक्ये तेनैवोक्षेखमाच-रिला। श्रव मिलितामिलितदिचिणादानात् फलतारतस्यम्। मात्स्ये 'ततः सर्वीषधिस्नानं यजमानस्य कारयेत्'। देवी-पुराणं 'कालज्ञस्थपती पूज्यी वैष्णवान् श्रातितोऽच येत्। ब्राह्मणान् भोजयिता तु नृत्यगीतादि कारयेत्। प्रासादं कारयेदिदान् गरहं वापि मनो हरम्। कार्यस्तु पञ्चभिविंखे-विंखवीजैरथापि वा। होमान्ते भच्यभोज्यैष वास्तुयागे बर्लि इरेत्' इति मत्यपुराणे होमान्ते बलिविधानात् अवापि होमं कला वस्थादिप्रागुदितसर्वकर्मकरणाचार:। श्रव प्रजापतिना-माग्नि: 'प्रतिष्ठायां लोहितस वास्तुयाम् प्रजापति:। जला-ययप्रतिष्ठायां वक्षः ससुदाष्ट्रतः'। इति सत्यस्तवचनात्। एकाशौतिपदवास्त्यागे मत्यपुराणं भूम्यधिकारे 'पञ्च-गय्यौषिधजर्मै: परीचित्वा तु सेचयेत्। एकाभौतिपदं कात्वा रेखाभि: कनकेन तु। पश्चाह्मेप्येन चालिप्य सुत्वेणालोख सर्वतः। दश पूर्वायता रेखा दश चैवोत्तरायता। सर्ववास्तु-विभागे तु विद्या नवका नव'। पञ्चगव्यमन्त्रसाह्र यहः 'गायवरादाय गोमूव' गन्धद्वारेति गोमयम्। आप्यायस्रेति च चौरं दिधिकाव ति वै दिधि। तेजोऽसीति ष्टतस्रेव देवस्य वा कुत्रोदकम्'। घोषधीनाच कात्यायमः। 'ब्रीच्यः मासयो सुन्ना गोधूमाः सर्पपास्तिलाः। यवासीष्रधयः सप्त

विपदी मन्ति भारिताः'। मीष्ठिः ग्ररत्यवधार्यं वष्टिकार्ख शासयो हैमलिका: एग्रेति वास्तुमण्डलवायव्ये डपविष्य पूर्विभिष्ठा गुरः उत्तरस्थामारस्य दश रेखाः प्राच्यवीर्यया दक्षिणं कुर्यात्। एवं नैक्ट त्यामुपविष्य पश्चिमतः पूर्वापरगा दशोत्तरायता रेखाः कुर्यात् वनक्षामकावादिना । रुद्रयामसे तासां सामानि 'प्रान्ता यशोवतो कान्ता विशासा प्राण-वाहिनी। शबी सुमनसा नन्दा सुभद्रा सुरथा तथा'। प्रताचा दम रेखाः 'हिरस्या सुव्रता लक्षीविभूतिविभका प्रिया। जया कला विभोका च इड़ा संज्ञा दशोत्तरा' इखन्त-स्थारेखाः। 'एकाभौतिपदं कत्वा वास्तुकत् सर्ववास्तुषु। पदः स्थान् पुत्रधेहेवाम् विंग्रत् पश्चदशैव तु। हाविंगहास्तुतः पूज्याः पद्याश्वान्तस्त्रयोदय। नामतस्तानि वस्यामि स्थानानि च निबोध मे। ईगानकोणादिषु तान् पूजयेच विधानतः। शिखी चैवाय पर्जन्यो जयन्तः कुलिशायुधः। स्थः सत्यो भूश्रयेव भाकाशो वायुरेव च। पूषा च वितथसेव ग्रहचेत्र-यमावुभी। गन्धवीक सङ्गराजय सगः पिष्टगणस्तथा। दीवारिकोऽथ सुग्रीवः पुष्पदन्तो जलाधिपः। असुरः श्रोषः पापी च रोगोऽतिमुख्य एव च। भक्ताटः सोमसपी च श्रदितिस दितिस्तथा। विश्विदियदेते च तदस्तस्तुरः मृण्या र्यानादिचतुष्कोणसंस्थितान् पूजयेद् बुधः। भाषः सेवाय सावित्रो जयो रद्रस्तयैव च। मध्ये नवपदे ब्रह्मा तसाष्टी भा समीपगाः। सर्वानेकासारान् विद्यात् पूर्वी-वाकामतः शृषा। प्रध्यमा सविता चैव विवस्नान् विबुधाः धिपः। मिलोऽय राजयस्मा च तथा एष्वीधरः समात्। श्रष्टमसापवसस परितो ब्रष्टाणः स्नृताः। श्रापसैवापवसस पर्जम्बोऽमिदितिस्तथा। पादिकामास वर्गोऽयमेवं कोषिषः

ब्रीवतः। तन्मध्ये तु विचिवादिपदास्ते तु सर्वतः। प्रश्विमा च विवसांस मित्रं एष्वीधरस्तथा। ब्रह्मणः परितो दिन्नु बिपदास्ते तु सर्वतः'। एवमिति ईग्रानादिकोणे कोण-चतुष्टये पवस्त्रितेककोष्ठसन्दिते देवतापञ्चकमेवाग्नेयादिकोणेषु प्रपौत्यर्थः। दिश्व पूर्वोदिदिश्व। 'विंशानिदानीं वस्रामि बद्धनिप पृथक् पृथक्। वायुं यावत् यथा रोगात् पित्रभ्यः शिखिनः पुनः। मुख्याङ्गयमधो योषाहितधं यावदेव तु। सुग्रीवाददितिं यावद्भुष्टाज्ञयन्तमेव च। एते विंशाः समा-ख्याताः कचिक्ठार एव च। एतेषां चैव सम्पातः पदमध्ये समस्तथा। मर्म चैतत् समाख्यातं विश्वलि कोणगं चरेत्। साभान्यासेषु वच्चामि तुलाविधिषु सर्वदा। कौलोच्छिष्टोप-घातानि वर्जयेद् यव्वतो नरः। सर्वत्रं वास्तुनिर्देष्टं पित्र-वैखानरायत:। मूड्ड न्यग्नि: समाधिष्टो सुखे चाप: समा-त्रितः। पृथ्वीधरोऽर्थमा चैव स्तनयोस्तावधिष्ठितौ। वच्च-स्यसे चापवसः पूजनीयस्तथा बुधैः। नेवयोर्दितिपर्जन्यौ योचे दितिजयन्तको। सर्पेन्द्रावंश्रसंस्थी च पूजनीयी प्रय-बतः। सोमम्यादयस्तददाह्योः पश्च च पश्च च। रुद्रस राजयच्या च वामग्रस्तसमात्रिती। मावितः सविता तद्द-इस्तं दिचिणमात्रितो। विवस्नानय मिनस जठरे संव्यव-स्थिती। पूषा च पापयस्मा च इस्तयोर्भणबन्धके। तथैवा-सुरशेषी च वामपार्खे समाश्रिती। पार्खे तु दिचिणे तदः दितयः स ग्रहचतः। कर्वीर्यमाम्बुकी ज्ञेयौ जाम्बोर्गन्धर्व-पुष्पकौ। जङ्गयोर्भङ्गसुप्रीवी कट्यां दीवारिको सगः। जयः यक्रस्तवा मेद्रे पादयोः पितरस्तवा। मध्ये नवपदो ब्रह्मा इदये स तु पूज्यते। चरकीच विदारीच पूतनां पापराच-सीम्। ईशानेयादिकोषेषु मखलाद्वाद्यतो यजेत्'। प्रिक्षम

दित पित्रगणादारभ्य विक्रं यावत् वंगः प्रसारितसाद्वदायतो वास्तुपुरुषः। प्रख्यो वरुणः पुष्पकः पुष्पदन्तः। तथा 'प्रदक्षिणम्तु सुर्वीत वास्तोः पदविसेखनम्'। कोष्ठानां सिखनं प्रदिचिणं कार्यम्। तथा 'तर्जनी मध्यमा चैव तथा-क्षष्ठस दिच्यः। प्रवालरत्नवनकं फलपिष्टाचतोदकम्। सर्वेश्व वामभागेषु शस्त पदविलेखने'। तथा 'वास्ती परी-चिते सम्यग्वास्तु देहे विचचणः। वास्तू प्रामनं कुर्यात् मिक्किर्देखिकर्मणा। जीर्णोद्वारे तथीयाने तथा ग्रहनिवे शने। द्वाराभिवन्धने तदत् प्रासादेषु गरहेषु च। वास्तूप-श्रमनं कुर्यात् पूर्वमेव विचच्चणः। एकाशीतिपदं लेखं लेखकैर्वास्तुपष्टकै:। होमस्तिमेखले कार्यः कुण्डे इस्त-प्रमाणके'। विष्वकर्मा 'खाताधिक भवेद्रोगौ होने धेनु-धनस्यः। वक्रकुण्डे तु सन्तापो मरणं हिन्नमेखले। मेखनार हिते शोको द्यधिके विन्तसंचयः। भार्याविनाशनं कुण्डं प्रोत्तं योन्या विना कतम्। अपत्यध्वं सनं प्रोत्तं कुण्डं यत कर्छवर्जितम्'। विशिष्ठसंहितायां तसात् सम्यक् परी-च्येवं कर्त्रव्यं ग्रभवेदिकम्'। एवं विधकु एड समाने क्रियासारः। 'कुण्डमेवंविधं न स्यात् स्थिण्डलं वा समाऋयेत्'। मत्यः पुराणं 'यवै: क्षणातिलेस्तदत् समिद्धिः चौरसभवै:। पलाशेः खादिरैरपामागेडिस्बरसभावै:। सुशादूर्वायवैर्वाप सर्पि:समन्वितै:। कार्थ्यस्तु पश्वभिविंखविंखवीजैरथापि वा। द्वीमान्ते भोक्यभे ज्येष वास्त देशे वलिं हरेत्'। अव होमे मन्द्रानाइ विषाधर्मात्तरं 'वास्तोष्यतेन मन्द्रेण यजेश ग्रहदेवताम् । वास्तोष्यतेन वास्तोष्पतिदैवतेन पश्चमस्रेण। विलिद्रवाचा पायसं प्रागिव लिखितम्। 'ब्रह्मस्थाने ततः क्रुयाद्वासुदेवसा पूजनम्' द्रत्यादि। सुवर्णे गां वस्त्रयुगः

सार्वायायं निवेदयेत् इत्यन्तमयापि बीध्यम्। बाल्यतरी

सन्त्यपुराणं 'ततः सर्वेषिधिस्नानं यजमानस्न कार्यत्।

हिजां पूजियक्तया ये चान्ये ग्रहमागताः। एतहास्त्, प्रश्रमनं काला कर्म समाचरेत्। प्रासादमवनीद्यानप्रारम्भे

परिवर्त्तने। प्रविश्मप्रविशेषु सर्वदोषापनुत्तये। इति वास्त् प्रश्रमनं काला स्त्रेण विष्टयेत्'। इति मत्त्यपुराणे उपक्रमोपसंहारयोविस्त् प्रशमनत्वेनाभिधानात् वास्त् प्रशमनं कर्मणो

नामध्यम् इति तेनैव उत्तेखः सर्वदोषापनुत्तये इति श्रतेख

वास्तु सर्वदोषापनोदनं फलं सङ्ख्ये तु तदुक्केखः कार्यः।

एतत्तु प्रारम्भप्रवेशान्यतरिम्नावव्यः कर्त्तव्यम् भावस्त्रकाले

प्रमाणं प्रागिवोक्तम्।

द्गित श्रीरघुनन्दनभष्टाचार्य्यविरचितं वास्तुयाग-प्रमाणतत्त्वं समाप्तम् ।

## क्रत्यतत्त्वम्।

प्रणस्य कामदं,रामं भक्तानुप्रहकारकम्। क्रत्यतत्वानि
तणीत्ये विक्त श्रीरघुनन्दनः। तिथितत्त्वेऽनुसन्धेयं प्रमाणघास्य कोविदेः। वैद्याखादिक्रमेणैव प्रयोगोऽच विलिख्यते।
तत्र वैद्याखक्रत्यम्। तत्र पद्मपुराणम्। 'तुलामकरमेषेषु
पातःस्नानं विधीयते'। वैष्णवास्ते 'गवामर्षप्रस्तानां लचं
दत्त्वा तु यत् फलम्। तत् फलं लभते राजन् मेषे स्नात्वा तु
जाक्रवीम्'। पितामद्यः। 'कार्त्तिकस्य तु यत् स्नानं माधे
मासि विद्येषतः। क्रच्छादिनियमानाच चान्द्रमानप्रमाणतः'।
पाभ्यां कार्त्तिकादिस्नाने सीरचान्द्रयोविकत्येनानुष्ठानम्।

तत्र चान्द्रमपि हिविधम्। तथाच विश्वाः। 'दर्भे वा पौर्णः मासी वा भारम्य स्नानमाचरेत्। पुर्णान्यशानि विधन सकरस्थे दिवाकरें। दर्शान्तयागसम्बन्धिनीं प्रतिपदं पौर्ध-मासी तदिष्टिसम्बन्धिनी प्रतिपदमारभ्य विंग्रसिधिं नारा-यणोपाध्यायस्त दर्भपौर्णमासीति पूर्वदिनसङ्ख्यपरमिति तव सीरक्तत्वे राम्युक्षेखः कार्यः 'संक्रान्तिविश्विते कार्यो संक्रान्तिः परिकीर्त्तिता। मासोक्षेखसेतरिसान् रविराशिस्थितिस्तथा'। द्ति गएक्डात्। ततसाक्णोदयकाले मकानं कत्वा पाच-स्योदस्य खः भोम् तस्यदित्युचार्य भद्य वैशाखिमासि भमुकपचे षमुकतिथी प्रारभ्य मेषस्वरविं यावत् प्रत्यक्रममुकागोतः श्रीष्रमुकदेवशर्मा विषाुपीतिकामः प्रातःस्नानमष्टं करिषे गङ्गायान्तु षर्दप्रसूतगवीलचदानजन्यफलसमफलः प्राप्तिकामी विषाप्रौतिकामी वा इति सङ्ख्या यथोन्नविधिना स्रायात्। प्रतिदिनसङ्ख्ये तु पारभ्य मेषस्वर्विं यावत् प्रत्यहमिति न वत्तव्यं किन्तु मासीत्यनन्तरं मेषस्थरवावित्यः धिकं वक्तव्यं चान्द्रेतु मासि श्रनन्तरं श्रुक्तपचे प्रतिपदि तिथी श्रारभ्य दर्शपर्थन्तिमित्यू इनीयं प्रतिदिनसङ्गल्पे तु श्रारभ्य प्रत्यहमित्यनां न वृत्तव्यम्। एवं क्षच्यप्रतिपदारश्चे जहः नीयम् एवं मासान्तरे चोइनीयम्। सङ्गल्याकरणे फलइानि माइ भविष्यपुराणं 'सङ्कल्पेन विना राजन् यत्विश्वित् कुर्ते नर:। फलचाल्पाल्पकं तस्य धर्मस्याद्वचयो भवेत्'। महाः र्थंवे 'यो ददाति हि मेपादौ श्रम्भूनम्बुघटान्वितान्। पितृतुः हिश्य विप्रेभ्यः सर्वपापैः प्रमुचते। विप्रेभ्यः पादुकां छवं। पिष्टभ्यो विषुवे ग्रभम्'। पिष्टभ्यः पितृनुहिम्य जन विषाुरहस्यम् 'बयने कोटिगुणितं सत्तं विष्णुपदीषु च। वड्गीतिसइसल् षड्यीत्वासुदाष्ट्रतम्। यतिमन्दुचये पुष्यं सइसन्तु दिनचये।

विषुवे भतसाष्ट्रसमाकामावैष्वनन्तकम्' इति मत्यपुराषोक्ष-श्रतसहस्रगुणिततत्कर्मफलननकत्वेन विवचणीयत्वाचोषादावि-खपि विषुवसंक्रान्तिपुण्यकालपरः श्रन्थया कालद्वयकत्पनापत्तेः व्यवद्वारोऽपि तथा। संक्रमणपुण्यकालस्तु दिनसंक्रमणे कत्स्रे दिनं षड्यीतिमुखेऽतीते हत्ते च विषुवद्ये। भविष्वत्ययने प्रश्वमतीते चोत्तरायणे इति तु पुख्यतरकालपरं दिनद्यतोत्त-रायणादिविचित्रविद्यतिदण्डादीनां रात्रिप्रविष्टभागस्यापि पुरस्त्वम्। राविसंक्रमणे तु दण्डन्यूनप्रथमयामाभ्यन्त्रे ति इव-सीयप्रेषयामद्यं पुर्खं दर्डदयात्मकमध्यरात्रे ति इवसीय तिथेरमेदे तु ति इवसीय शेषया महयं पुखं मेदे तु ति इवसीय-श्रेषयामद्यं पुर्खं परदिवसीयाद्ययामदयश्व तिष्यभेदभेदयो-दिचिणायमे ति इवसीयशेषयामहयम् उत्तरायणे परदिवसी-याद्ययामद्यं दण्डाधिकशेषार्द्वरात्रिसंक्रमणे परदिनाद्ययाम-इयं सस्यामंक्रमणे तु दिनदण्डे दिनस्य रात्रिदण्डे रात्रेर्थव-स्थेति संक्रान्यां सानमावश्यकम् श्रनिष्टसंक्रमणे तु तहोष-'धुस्तूरवीजसलिलेन सर्वीषधिजलेन च स्नानं विषाुपूजनं जनाम्बजपसंक्रान्तिपुख्यकाल एव स्तीतैलमांस-वर्जम् इन्दुचयेऽमाबास्यायां दिनचये, तिथित्रये श्राकामावैषु प्राषाद्वात्तिववैशाखपौर्णमासीषु ततः क्षतस्नानादि प्राष्ट्राख उदस्युखं ब्राह्मणं गन्धपुष्पाभ्यां पूजियता जलघटान्वित-यक्तं योम् जलघटान्वितयक्तुभ्यो नमः इति पूजियत्वा . ब्राह्मणहरू जलं दत्ता घटं संप्रोच्या वामहरू सुष्टा कुग्-व्रयतिलजलान्यादाय श्रोम् तसादित्यचार्य श्रोम् श्रद्य श्रमुक-मासि, श्रमुकपचेऽसुकतिथी महाविषुवसंक्रान्याम् श्रमुकगोत्रस्य पितुः अमुकदेवग्रमंगः सर्वपापविमुत्तिकामः एतान् जल-घटान्वित्यक्तृन् विणुदेवताकान् भमुकगोत्राय भमुकदेव-

यर्भणे ब्राह्मणाय तुभ्यमचं सम्प्रदानीति ब्राह्मणहस्ते जलं दयात्। ब्राह्मणस्तु दिचणहस्ततसमध्यभागामयतीर्धन श्रोम् इत्यनेन गरहीता खस्तीत्यक्का गायत्रीं कामस्तिष पिठेत् जलघटान्विताः शक्तवो विष्णुदेवताका इति वदेत् ततो दिचिणां द्यात् यथा श्रोम् श्रद्येत्यादि क्रतैतक्जलघटान्नित-यत्तदानकमणः प्रतिष्ठार्थं दिचिणां किञ्चित् काञ्चनमूख्यः ब्राह्मणाय प्रष्टं ददानौति। ततोऽच्छिद्रावधारणं ब्राह्मण-विश्ववानुप्तदेशे यथासभावगोतनाम्ने ब्राह्मणायेति विश्वेष: तत्र ब्राह्मणासिवधाने तुभ्यमिति न देयं भूमी त्यागजल-प्रचेप: एवमन्यतापि सम्प्रदरे इति वाक्ये विशेष: सत्पाताभावे तक्तकिऽपि तत्तकामो विष्णुप्रौतिकामो वा विष्णवे दक्ता ब्राह्मणाय पश्चात् प्रतिपादसेत्। 'देवे दत्त्वा तु दानानि देवे दत्त्वा तु दिचिणाम्। तत् सवं ब्राह्मणे दद्यादन्यथा निष्मलं भवेत' दति मत्स्यसूत्तात्। दत्त्वेत्यत्र देयानौति वाराहौतन्त्रे पाठः। वैत्राखे यो घटं पूर्णं सभोज्यं वै हिजयाने। ददात्यभुक्ता राजेन्द्र स याति परमां गतिम्'। अवापि यथायोग्यं संपूज्य पूर्ववद्वाक्येन मनोरथफलाथिना सभोज्य घटो देश:। स्मृति: 'मेषादी शक्तवो देया वारिपूर्णा च गर्गरी' ब्रुवापि यथायोग्यं संपूज्य पूर्ववद्वाकां कत्वा पठेत्। श्रोम 'एष धर्मघटो दत्तः ब्रह्मविणाभिवासकः। ऋख प्रदानात् सफला मम सन्तु मनोरथा:। इति मन्त्र जिङ्गान्यनोरथफललं ज्ञेयम्। क्षत्यचिन्तामणी 'मसूठं निम्बपताभ्यां योऽसि मेषगते रवी। श्रपि रोषान्वितस्तस्य तत्त्वकः किं करिष्यति। उत्तराई तु 'मेषस्ये च विधी तत नास्यक्ते विषजं भयम्' इति संवत्सरप्रदीपे पाठः। ततस मेषस्यरविस्थितिकासे मस्रं निम्बपत्रद्वयञ्च भचयेत्। भविष्ये 'या शक्ता नरशाष्ट्रं ल

वैयाखिमासि वै तिथि:। त्रतीया साचया खाता गीर्वाणै-रिप वन्दिता। योऽस्यां ददाति करकान् वारिवाजसमन्धि-तान्। स याति पुरुषो वीर लोकान् वै ईममालिनः'। शाजमत्रम्। इसमालिनः सूर्यस्य। ततो जलमत्रसमन्त्रिः तदाने स्र्यालोकगमनं फलं दानानुष्ठानं पूर्ववत्। ब्रह्मपुराणं वैशाखे श्रक्षपचे च त्रतीयायां कातं युगम्। कार्त्तिके श्रक्त-उत्ते च वेता च नवमेऽहानि। श्रथ भाद्रपदे मासि वयोदस्थान्तु डापरम्। माघे तु पौर्णमास्यान्तु घोरं कलियुगं स्मृतम्। युगारकास्त तिथयो युगाद्यास्तेन विश्वताः'। तत्र वैशा-बादयः पौर्णमास्यन्ता एव तथैव तिथिक्तत्याभिधानात् मुख्य-वाचित्वे कार्त्तिकनवमेऽहनौति सिद्धौ श्रुक्षपच द्रति व्यर्थं स्थात् श्वासां प्रशंसामाद्व विषापुराणं 'एता युगाद्याः कथिताः पुराणैरनन्तपुण्यास्तिथयस्तसः। उपप्नवे चन्द्रमसोरवेर स्त्रिष्यप्रकाखप्ययनद्वये च। पानीयमप्यत्र तिलैस मित्रं द्यात् पित्रभ्यः प्रणतो मनुष्यः। याद्यं क्ततं तेन समाः सहस्रं रहस्यमेतत् पितरो वदन्ति'। उपप्नवे ग्रहणे देवीपुराणं 'युगाद्या वर्षद्वश्चित्र सप्तमी पार्वती प्रिया। रवेषदयमी चन्ते न तच तिथियुग्मता'। भचयहतीयाम्धिकत्य ब्रह्मपुराणम्। 'तस्यां कार्य्यो यवैद्योंमो यवैविष्णुं समच्येत्। यवान् दद्यात् हिजातिभ्यः प्रयतः प्राथयेद् यवान्। पूजयेच्छक्करं गङ्गां कैलासच हिमालयम्। भगीरयच नृपतिं सगराणां सुखा-वहम्'। स्कान्दे 'वैशाखस्य सिते पर्दे' हतीयाचयसंजिता। तत्र मां लेपयेद् गन्धेर्लेपनैरितशोभनैः'। मां जगवायम्। यन्यवापि तथाच गङ्गास्नानमधिकात्य भविष्ये 'संवक्षरफलं राजन् नवस्यां कार्त्तिके तथा। मन्वादी च युगादी च मास-वयपतं समित्'। मन्वादयस्तु भविष्यमात्स्ययोः। 'भषायुक्-

यक्तनवमीद्दार्यो कार्त्तिकी तथा। हतीया चैत्रमास्य तथा भाइपदस्य च। फालानस्याप्यमावास्या पीवस्थैकादयी तथा। पाषादस्यापि दयमी तथा माघस्य सप्तमी। याव- पस्याप्टमी क्षणा तथाषादस्य पूर्णिमा। कार्त्तिकी फाल्गुनी चैत्री ज्येही पश्चदयी सिताः। मन्वन्तरादयस्वेता दत्तस्या- स्यकारकाः'। प्रमावास्यष्टमी व्यातिरिक्ताः यकाः उपक्रमी- पसंद्वारयोः यक्तावकीर्त्तनात् नारदीये। 'वैयाखे यक्तपचे तु द्वादयी वैष्णवी तिथिः। तस्यां यीतलतोयेन स्नापयेत् क्यवं यिचः'। दयं पिपौतकद्वादयी नात्र युग्मादरापेचा प्रव्र विष्णुपूजने उपवासोत्तरविधानात्।

मय यवसातं तत वैशाखग्रक्तचे कुजग्रनिग्रक्रेतरवारं मन्दारिक्ताचयोदग्रोतरितथी जन्मचन्द्राष्टमचन्द्रजन्मितिथिज मनस्रत्रत्रयपश्चमतारात्रयेतरिष्ठ पूर्वफल्गुनी पूर्वभाद्रपदपूर्वा षाढ़ा मघाभरस्यस्रेषाद्रेतरनस्रतेषु यवसातं कर्त्तव्यम्। तस्के षभोजनस्र एतादृगनिषिद्यायां विषुवसंक्रान्ती स्रस्ययतीया यास्र विश्रेषतः कर्त्तव्यम्। वैशाखाकरणे ज्यष्टग्रक्तपन्ने श्राषादः श्रक्तपन्ने स्राषादः श्रक्तपन्ने स्राप्तादः स्रक्तपन्ने स्रक्तपन्ने स्राप्तादः स्रक्तपन्ने स्रविष्ठेतस्य स्रक्तपन्ने स्रक्तपन्ने स्रविष्ठेतस्य स्रक्तपन्ने स्रक्तपन्ने स्रक्तपन्ने स्रक्तपन्ने स्रक्तपन्ने स्रक्तपन्ने स्रक्तपन्ने स्रक्तपन्ने स्रविष्ठेतस्य स्रक्तपन्ने स्रक्तपन्ने स्रक्तपन्ने स्रविष्ठेतस्य स्रविष्ठेतस्य स्रक्तपन्ने स्रविष्ठेतस्य स्र

श्रय एकादशीव्रतम्। ग्रहस्थादीनामुभयपचैकादश्यामुण् वासाधिकारः। क्षणोकादश्यां पुत्रवतो ग्रहस्यस्य नाधिकारः हरिश्रयनाभ्यन्तरे तस्याप्यधिकारः। वेणावपुत्रवतो ग्रहस्यस्य सर्वक्षणायामधिकारः। श्रक्रवारादावप्येकादश्युपवासे फलाः धिक्यं विधवायास्तु भर्वनाधिकारः। श्रव्राष्टाब्दादिधिकाः पूर्णाग्रीतिवर्षमानवो नित्याधिकारो एकादशीव्रतं नित्यम्॥ पारणदिने हादशीलाभे सर्व एव पूर्णां त्यक्का खण्डामुपवसेत् तदलाभे ग्रही पूर्वां तदन्यः परां विधवापि यदा पूर्वदिने दशस्या इत्तरदिने हादशीयुतैकादशी तदा इत्तरासुपोष

द्वाद्यां पारणं कुथात्। पारणदिने द्वाद्यानिर्गमे तु व्यवेदम्यामपि। यदा तु सूर्योदयानन्तरं दशमीयुतैकाद्यौ श्रय च परदिने न नि:सरित तदा तां विश्वाय परदिने द्वाद-शीमुपवसेत्। यदा तु सूर्योदयकालीनदशमीविष्वकादशी परदिने न नि:सरति तदा तासुपवसेत्। यदा तु तथाविधा सती परदिनेऽपि नि:सरति तत्परदिने च हादशी तदा तां विश्वाय खण्डासुपोष्य द्वादश्यां पारयेत्। यदा तु उभयदिने तिष्वैकादयी तदा षष्टिदण्डात्मकाम् विश्वामुपोष्य परदिने द्वादग्याद्यपादमुत्तीय पारयेत्। वैशावस्त् तवापि श्रुक्षपचे परामुपोष्य व्ययोदश्याम् एकादश्यामुपवासः स्तकाः दाविप कार्थः ततः पूर्वदिने संयमं विधाय परदिने प्रातः क्षत-स्नानादिः योम् सूर्यः सोम इति तद्विणोरिति च पठिला षोम् तसदिखुचार्थे वारिपूर्णे ताम्यपातं गरहीता उदझुखः भोम् भद्य भमुके मासि भमुकपचे एकादस्यान्तियौ भमुकगोतः श्री श्रमुकदेवशर्मा पुरुषार्थचतुष्टयप्राप्तिकाम एकादशीव्रत-महं करिष्ये दति सङ्ख्या 'एकादस्यां निराहारो भूत्वा चैव परेऽहिन। भोच्छेऽहं पुण्डरीकाच शरणं मे भवाच्यत' इति पठेत्। 'उपवासे तु सङ्ख्या मन्त्रपूत' जलं पिवेत्' इति स्कस्पुराणादष्टाचरेण मस्त्रेण विजेपेनाभिमस्त्रितम्। 'उप-वासफलं प्रेप्: पिबेत् पावगतं जलम्' इति कात्यायनवच-नाच। पोम् नमो नारायणायिति विरिभमन्त्रा निचित् तीयं पिबेत्। पाचमनजलपानवत्त्रादूषणम् पोम् 'इदं व्रतं मया देव ग्रहीतं पुरतस्तव। निर्विघ्नां सिहिमाप्रोतु वत्षसादाकानार्दन' इति प्रार्थयत्। ततो विष्धुं संपूज्य ष्ठपोष्य परदिनेऽपि प्रातिविश्वां संपूज्य 'मज्ञानतिमिरान्यस्य वतेनानेन केशव । प्रसीद सुसुखो नाथ ज्ञानदृष्टिप्रदो भव।

क्षण कण कपालुस्वमगतीनां गंतिर्भव। संवारार्थवः

मम्नानां प्रसीद सधूस्दन'। दत्वाभ्यां प्रार्थ्यं द्वादिशीप्रथमः
पादमुत्तीर्थ्यं पारणं कुर्य्यात् 'द्वाद्य्याः प्रथमः पादो द्विवासरः 'संज्ञितः। तमतिक्रम्य कुर्वीत पारणं विश्वातत्परः' दति वचनात् उपवासासामर्थ्यं वायुप्राणम्। 'नक्षं द्वविधात्रमः नोदनं वा पत्तं तिलाः चौरमधास्त्रं चाज्यम्। यत् पञ्चगव्यं यदिवायं वायुः प्रशस्तमत्रोत्तरस्त्रं । द्विष्यावं कार्त्तिकः कात्ये वत्त्रते।

षय ज्येष्ठकत्यम्। तत्र वैयाख्याः पौर्णमास्या जहुं क्षण चतुर्द्यां सावित्रीव्रतमवैधव्यकामा कुर्यात्। तत्र यहिने सुद्धक्ति धिकचतुर्द्योन्ताभः प्रदोषे तत्रैव व्रतम्। डभयदिने तथाविधनाभे परदिने व्रतम् डभयदिने तथाविधानाभे पूर्वः विते प्रदोषेतरत्यापि व्रतं तहिने सत्यवन्तं सावित्रीच संपूज्योपोष्य कथां जुला परदिने फलीन पारणं कुर्यात् रजस्वनादेः कायिकसुपवासो दैष्टिकं स्वयं कुर्यात् पूजनमन्यः हारा कारियत्यां गिभणीत्वादिना तु डपवासासामर्थो तु स्वयं नक्तं भोजनं कार्यं सर्वदासामर्थं पत्था पुत्रेण वा कारियः तथ्यम् एवमन्यवत्रेषु प्रिषा

प्रवारख्यवष्ठी। तत्र ज्येष्ठग्रस्नवष्ठां श्रभसन्तिकामो विन्यवासिनीस्कन्दवष्ठीपूजनमण्डं करिष्ये दति सङ्ख्ययत्। राजमार्त्तखं 'ज्येष्ठे मासि सिते पन्ने वष्ठी चारख्यसंज्ञिता। व्यजनेककरास्त्रखामट्रित्त विपिने स्त्रियः। तां विन्यवासिनीं स्कन्दवष्ठीमाराधयन्ति च। कन्दमूलफलाण्डारा लभन्ते सन्तितं श्रभाम्'। कन्दो सृणालादिरिति श्रीधरस्नामि व्याख्यानमत्र शाश्चम्। सृलादि परत्वे सृतेत्वनेव पीन-क्त्र्यापत्तेः। तथोभयदिने पूर्वाञ्चे वष्ठीलामे परदिने व्रतं पूजने तु। भीम् बिन्ध्यवासिन्धे षष्ठे नम इत्यादिना पूज-येत्। 'जय देवि जगन्मातर्जगदानन्दकारिणि। प्रसीदः मम कस्याणि नमस्ते षष्ठि देवि ते' इत्यनेन नमस्तत्य 'रूपं देष्टि यथो देष्टि भाग्यं भगवति देष्टि मे। पुन्नान् देष्टि धनं देष्टि सर्वान् कामांख देष्टि में। इत्यनेन प्रार्थ्येत्। ततः ) फलाष्टारं कुथ्यात्।

षय दगहरा। तत्र यस्यां कस्याश्चित्रदामुदयगामिन्यां ज्येष्ठशक्तदयम्याम् घोम् घदोत्यादि सुमद्वापातकोपपातकदय-विधवापचयकामो दर्भकरणतिलतर्पणाङ्गकस्नानमचं करिथे एवं दानेऽपि गङ्गायान्तु भद्येत्यादि दर्शावधपापचयकामी गङ्गायां स्नानिमत्यादि सङ्गल्पा सामान्यसानमन्त्रान्ते मज्जन-खादी श्रोम् 'श्रदत्तानामुपादानं हिंसा चैवाविधानतः। परदारोपसेवा च कायिकं त्रिविधं सातम्। पारुष्यमनृतश्चेव पैशुन्यश्वापि सर्वेगः। श्रसम्बद्धप्रलापश्च वाश्चयं स्थाचतुर्विधम्। परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम्। वितथाभिनिवेशस विविधं कर्म मानसम्। एतानि दयपापानि प्रथमं यान्तु जाक्कवि। स्नातस्य समते देवि जले विष्णुपदोद्भवे। विष्णु-पादार्घ्यसभाते गङ्के विषयगामिनि। धर्मद्रवीति विख्याते । पापं मे इर जाक्कवि। अद्या भित्तसम्पद्ये श्रीमातदे वि जाक्कवि। षस्तेनास्न्ना देवि भागौरिध पुनौ हि माम् इति पिंढला स्नायात्। इस्तायोगे तु इस्तानस्रवयुत्तदशम्यां दगजनार्जितदगविधपापचयकाम र्ति वाक्ये विश्वेषः। मङ्गलवारयोगे तु मङ्गलवारयुक्तायां दशम्यां दशविधपाप-चयपूर्वकायतगुणवाजिमेधायुत यञ्चनन्यफलसमफलप्राप्तिकामः प्रव्यभिलापे विश्वेष:।

षय महाच्येष्ठी। सा च्येष्ठायां गुरुचन्द्रावस्त्राने रोहि स्थां

स्थावसाने ज्येष्ठी पीर्णमासी चेत्रदा भवति गुरुवारयोः विधिक ज्येष्ठां विना चनुराधास्य गुराविष तथाविध पीर्णमा सीत्यपरा चनुराधास्य गुरुचन्द्रयोरिष ज्येष्ठपौर्णमासीत्यपरा म्यूलस्य गुरुचन्द्रयोरिष ज्येष्ठपौर्णमासीत्यपरा। एवं पञ्चा विधा सा भवति तत्र जगन्नायदर्भने विष्णुलोक गमनफलं गङ्गासाने मोचः तत्र पौर्णमास्यामित्यनन्तरं महाज्येष्ठगाः मित्यभिलापे विभेषः पचान्ते स्रोतोजल मात्रसाने यमपुर्गमनाभीवः फलम् एवं माससंज्ञक विभाखादिन चात्रे गुरुचन्द्रः योमहावस्याने महावैधास्यादि तस्यां स्नानोपवासयोरचय फलम्। एवं गुरुस्थितं विना मासर्च गुक्तायां पौर्णमास्यां स्नानदानयोर्दभगुणं फलम्।

भय गहणम्। राहुभोग्यनचत्रपादाविधकचतुष्पादाः
भ्यन्तरं चन्द्रस्यत्या रात्रौ पौर्णमास्यन्ते चन्द्रग्रहणसभावना
एवं राहुभोग्यनचत्रपादाविधकपादत्रयाभ्यन्तरे स्र्य्यस्यता
दिवाऽमावास्यान्ते स्र्य्यग्रहणसभावना। तहर्भनेष जन्मः
चतुःसप्ताष्टनवद्यदाद्येतरचन्द्रेषु जन्मसप्तमेतरनचनेषु ग्रहणं
दृष्टा राहुस्थितिकाले सामान्यजलेऽपि ज्ञानं कर्त्त्रथं
प्रतिविद्यक्तालोनदर्भने तु तहोषप्रधमनायः काष्ट्रनं द्यात्।
भोम् षया भमुके मासि भमुक्तपच्चेऽसुक्तित्यौ राहुगस्ते
नियाकरे दिवाकरे वा भमुक्तगोतः श्री भमुक्तदेवधर्मा
गङ्गास्तानजन्यपलसमप्तसप्तिवामोऽस्तिन् जन्ने सानमहं
करिष्यं इति सङ्ख्या सायात् रात्रौ सभ्यावन्दनं विनापि
स्रानोत्तरं तर्धणं कार्यम्। सोमवारे चन्द्रग्रहणे रविवारे
स्र्यंग्रहणे तु चूड़ामणियोगेऽनन्तन्द्रभाक्तान्याक्तस्यक्तस्यस्ति पत्तः
प्राप्तिकाम इति वाक्ये विग्रेषः दानादावष्यनन्तत्वेन पत्तः
मूहनीयं चड़ामणियोगेतरतः चन्द्रग्रहणेऽसुकद्रव्यदानजन्यः

फललचगुणफलप्राप्तिकाम इति रविग्रहणेऽसुकद्रव्यद्रशलच-टानजन्यफलसमफलप्राप्तिकाम इति विशेष:। एवं सानेऽपि गङ्गायान्तु चन्द्रयहणे कोटिगुणगङ्गास्नानेति रवियहणे तु दशकोटिगङ्गासानिति शेषः। गङ्गातीरचन्द्रग्रहणदाने लचेत्यत कोटौति रविग्रहणदाने तु दश्रलचेत्यच दश्रकोटौति विश्रेष:। तत सतिपित्वेण सक्षत्रचालितामानेन यादं कर्त्व्यम्। तत जननमरणाशीचिनापि स्नानं कर्त्रव्यम्। दानं याद्वस्न न कर्त्तव्यम्। चताशीचवतापि सर्वे कर्त्तव्यम्। पुरश्वरणकारिणा तु ग्रहणारभाकाले तदृष्टा मज्जनमात्रं क्रत्वाचम्य तिलकुश-जलान्यादाय श्रोम् तसादित्युचार्य श्रदोत्यादि श्रमुकदेवताया ग्रमुकमन्त्रसिंडिकामो ग्रासाहिमुक्तिपर्थन्तम् ग्रमुकदेव-ताया श्रमुकमन्त्रजपमहं करिष्ये दति सङ्गल्पा ऐशान्यां जलं चिश्वा प्राणायामं क्रत्वा तावत् कालं जपेत्। स्थ्यग्रहणे तु राच्यमौतरकाले तद्दिने अन्ययोभयग्रहण एव परदिने प्रात: पूजियत्वा जपद्यां शहोमं कुर्यात् तदभावे राहुग्रस्तिशा-करकालीनामुकमन्त्रजपदशांशकोमहिगुणजपं वैषावस्तु चतु-ग्णजपमचं करिष्ये इति सङ्कल्पा जपं क्रत्वा समप्ये राचु-यस्तियाकरका नामुकमन्त्र जपद्रशांश-होम-तद्दशांशतर्पण-महङ्गरिष्ये दति सङ्गल्या मन्त्रमुचार्थ्यामुकदेवतां तपयामि नम इति तर्पयेत्। ततश्च राहुग्रस्तनिशाकरकालीनामुक-मन्त्रजपतदृशांश हो सतदृशांशतपेण तदृशांशा भिषेक सहं करिष्ये इति सङ्गल्पत्रात्मानं देवतारूपं ध्यात्वा मूलमन्त्रं नमोऽन्त-मुचार्यामुकदेवतामभिषिञ्चामि नम इत्यनेन मूर्द्व रञ्जलिनाः भिषिचेत्। गोपालमन्त्रे तु होमदशांश्रेत्यत्न होमसमसंख्येति निर्देश्य' ततो महतीं पूजां विधाय श्रभिषेकदशांशबाह्मणः कर्मकभोजनमहं करिष्ये द्रति सङ्ख्या ब्राह्मणान् भोजयेत्।

ततो गुरुं संपूष्य दिचणया तोषयेत्। राष्ट्रक्षेते सानमावस्थकम्। अदर्भनेऽपि मुक्तौ सानमावस्थकां तत आचस्य इसं मन्तं पठेत्। 'उत्तिष्ठ गस्यतां राष्ट्रो त्यज्यतां चन्द्रसङ्ग्मः। कर्मचण्डालयोगोत्थं कुरु पापच्चयं ममं। राष्ट्रदर्भनानिधकारिणापि सानमावस्थकं कार्य्यं स्थ्यंग्रहणात् पूर्वं दिवा न भोक्तव्यं चन्द्रग्रहणात् पूर्वं प्रहरत्यं न भोक्तव्यं गस्तोदयचन्द्रे दिवेव न भोक्तव्यं ग्रहणतासामव्यं त्यहणात् पूर्वं मुहर्त्तत्यं न भोक्तव्यं ग्रहणकाले तु सर्वया न भोक्तव्यं ग्रहणानन्तरं पाकस्थालीं परित्यज्य पाकान्तरेण भोक्तव्यं ग्रहणानन्तरं पाकस्थालीं परित्यज्य पाकान्तरेण भोक्तव्यं ग्रहणानन्तरं पाकस्थालीं परित्यज्य पाकान्तरेण भोक्तव्यं ग्रह्मानन्तरं स्थाला भोक्तव्यं ग्रस्तास्तचन्द्रेऽपि चन्द्रदर्शनानन्तरं स्थाला मेघमालादिदोषे तददर्भनेऽि चन्द्रदर्शनानन्तरं स्थाला मेघमालादिदोषे तददर्भनेऽि भोक्तव्यं ग्रस्तास्त एव त्यहमनध्यायः।

त्रय त्राषा हक्त त्यम्। तत्र यहारे यत्का ले मियुन संक्रमणं भूतं तहाराभ्यन्तरे तावत्का लावधिविं शत्यादि दण्डाधिकदिन त्रयमस्त्रवाची तत्राध्ययनं वीजवपनं न कार्यं सर्पभयोपशम् नाय दुग्धं पेयम्।

श्रथ नवोदकशाहम्। तत्राख्ववाचीप्रस्त्याद्रीस्थे रवी वयोदशीजनातिथिनन्दा जन्माष्टमचन्द्रश्रक्षवारेतरजनातारा क्षित्तिकाश्रेषाद्रीज्येष्ठामूलापश्चमतारा पूर्वात्रयमघाभरणीतरः नचत्रेषु नवोदकनिमित्तकपार्वणविधिना श्राष्टं कर्त्तव्यं तत्र क्षण्यचलाभे चान्द्रेणैव श्राष्ट्रम्।

श्रथ चातुर्मास्यव्रतम्। तत्र वराष्ट्रपुराणम्। 'श्राषादः श्रक्तद्दायां पौर्णमास्यामयापि वा। चातुर्मास्यव्रतारशं अर्थात् कर्कटसंक्रमे। श्रभावे तु तुलार्केऽपि मन्त्रेण नियमं व्रत्नी। कार्त्ति श्रक्तद्दाद्यां विधिवत्तवामापयेत्'। मात्स्रो। 'चतुरो वार्षिकान् मामान् देवस्वोत्यापनाविध। मधुस्तरो भवेषित्यं नरो गुड्विवर्जनात्। तैलस्य वर्जनादेव सुन्दराष्ट्रः प्रजायते। कट्तैलपरित्यागाच्छवनायः प्रजायते। सभते सन्ति दीर्घां खालीपाकमभत्तगात्। सदा मुनिः सदा योगी मधुमांसस्य वर्जनात्। निर्वाधिर्निष्गोजस्बी विष्णु-भक्तः प्रजायते। एकान्तरोपवासेन विष्णुलोकमवाप्रयात्। धारणात्रखलोमाञ्च गङ्गास्नानं दिने दिने। नमो नाराय-गायिति जप्तारनशनजं फलम्। पादाभिवन्दनाहिणोर्लभेद्रो-दानजं फलम्'। महाभारते 'चतुरी वार्षिकाम् मासान् यो मांसं परिवर्जयेत्। चलारि भद्राखाप्रोति कौर्त्तिमायुः र्थयो बलम्'। ततः प्रातः क्षतः स्नानादि तद् इत्यः कु यफल-पुष्पतिलजलान्यादाय श्रोम् सूर्यः सोम इति पठित्वा श्रोम् तिहणोरित्यादि च पठित्वा मोम् तसदित्यचार्थ मदाषादे -मासि ग्रुक्तपचे दादम्यां तिथी ग्रमुकगोतः श्री ग्रमुकदेवगर्मा त्रदारभ्य कौर्स्यायुर्यशो बलावाप्तिकामो विष्णुप्रौतिकामो वा चतुर्मासं यावत् चातुर्मास्यव्रतमत्तं करिष्ये इति। तथा 'ग्राषा-ढ़ादि चतुर्मासं प्रात:स्नायी भवेत्रर:। विप्रेभ्यो भोजनं दत्त्वा कार्त्तिक्यां गोप्रदी भवेत्। स च विष्णुपुरं याति विष्णुवत-मिदं सातम्। एवमादिव्रतैः पार्थं तुष्टिमायाति केशवः'। षारको तु 'इदं व्रतं मया देव ग्रहीतं पुरतस्तव। निर्विष्नां सिंडिमाप्रोतु प्रसादात्तव केप्रव। ग्रहीतेऽस्मिन् व्रते देव यद्यपूर्णे त्वहं स्त्रिये। तन्मे भवतु संपूर्णे त्वत्प्रसादाज्ञनाः र्दन'। इति सनत्कुमारोक्तं पठेत्। समाप्ती तु उत्थान-हाद खाम् 'इदं व्रतं मया देव तव प्रौत्ये क्षतं विभो। न्यूनं सम्पूर्णतां यातु त्वत्प्रसादाज्जनार्दन' इति पठेत्। ततो दिचिणां दत्त्वा क्ट्रिमवधारयेत्। एकं व्रतान्तरेऽपि

जहाम् एवमाषाट्रपीर्णमास्यां कर्कटसंक्रान्ती वा श्रारको च बोध्यम्।

श्रथ विश्णोः शयनम्। तत्र वामनपुराणम्। 'एका-दथां जगत्स्वामी ग्रयनं परिकल्पयेत्। श्रेषा हिभोगपर्था इं क्तत्वा मंप्रच्य केशवम्। अनुज्ञां ब्राह्मणेभ्यस दादम्यां प्रयतः श्रुचि:। लब्ध्वा पौताम्बरधरं देवं निद्रां समापयेत्'। श्रनुत्रां लब्ध्वेत्यर्थः। एकादशीश्रयने दिवाश्रयनीयं परिकल्पनं राती द्वादशीचणे निद्रति। मात्स्ये। 'शेते विष्णुः सदाषादे भाद्रे च परिवर्त्तयेत्। कार्त्तिके परिबध्येत शुक्कपचे इरेर्दिने'। भविष्यनारदीययोः 'मैत्राद्यपादे खपिती ह विष्युर्वेषा यमधं परिन ते च। पौष्णावसाने च सुरारि हन्ता प्रबुध्यते मास चतुष्टयेन। मैत्रमनुराधावैषावं श्रवणा पौषां रेवती। विषाधमीत्तरे 'विषादिवा न खिपिति न च राही प्रबुध्यते। हादश्यासृत्तसंयोगे पादयोगो न कारणम्। अप्राप्ते हादशौ-मुचे उत्यानशयने हरे:। पादयोगे म कर्त्तव्ये नाहोरावं विचिन्तयेत्' भविष्ये 'निश्चि स्वापो दिवोत्यानं सन्ध्यायां परि वर्त्तनम्। श्रन्यत पादयोगे तु हादश्यामेव कारयेत्'। ततः सताक्रिकः त्राषादे श्रुक्तदादश्यामनुराधायुक्तायां निशायां द्वादश्याम् चाभावे एकादश्यादि पौर्णमास्यन्ततिथिषु मैत्रपादः योगे तदभावे हादग्यां केवलायामपि सम्याकाले वस्तादिना पुष्पेण वा शय्यां क्वत्वा रात्री विष्णुं संपूज्य श्रोम् नमो नाराः यणायेत्य चार्य्य खापयेत्। मोम् प्रस्वन्तु मेघानपि मेघस्याः ममुपागतं सिचमानां महौमिमाम्। निद्रां भगवान् ग्रह्ण लोकनाथ वर्षास्त्रिमं पर्यतु मेघहन्दम्। जात्वा च पर्योव च देवनाथ मासास्वारो वैकुग्ठस्य तु देवनाथ'। तत्रश् 'सप्ते लिय जगन्नाथे जगत् सप्तं भवेदिदम्। प्रबुद्धे लिय

बुध्येत जगत्सर्वे चराचरम्' इत्यनेन पूजयेत् 'डपवासैख किं तस्य यज्ञैरन्यैमेहात्मनः। प्रस्तापे च प्रबोधे च पूजितो येन केयवः' श्राषाच्यां पौर्णमास्यां दानमावश्य-कम्।

श्रथ श्रावणक्रत्यं तत्र देवीपुराणं 'सुप्ते जनार्दने क्रणो पञ्चम्यां भवनाङ्गने। पूजयेनानसादेवीं सुद्वीविटपसंस्थिताम्'। स्नु ही सिजुवृत्तः। 'देवीं संपूज्य नत्वा च न सर्पभयमाप्नुयात्। पश्चम्यां पूजयेनामाननन्ताद्यानाहोरमान्। चौरं सर्पिश्च नैवेद्यं देयं सर्पविषापहम्'। गारुड़े 'त्रनन्तं वासुकिं शहुं पद्मं कम्बलमेव च। तथा कर्कोटकं नागं धृतराष्ट्रच शहकं कालीयं तत्त्वचापि। पिङ्गलं मणिभद्रकं यजेत्तानिस-ताबागान् दष्टम्को दिवं व्रजेत्'। पुराणान्तरेऽपि। 'श्रनन्तो वासुकिः पद्मी महापद्मी (य तत्त्वः। कुलीरः कर्कटः शङ्की ह्यष्टी नागाः प्रकोर्त्तिताः। पाद्मे 'श्रेषः पद्मो महापद्मः कुलौरः शङ्खपालकः। वासुकिस्तचकश्चैव कालीयो मणिभद्रकः। ऐरावतो धतराष्ट्रः कर्कोटकधनञ्जयौ'। रत्नाकरे 'पिचुमर्दस्य पत्राणि स्थापयेत भवनोदरे। स्वयञ्चापि तदश्रीयात् ब्राह्मणानिष • भोजयेत्' पिचुमदस्य निम्बस्य। प्रयोग: हरिश्रयनानन्तरं गीणचान्द्रेण आवणक्षणपञ्चस्यां क्षतस्नानादिक्दञ्च्यः। श्रदा श्रावणे मासि क्षणो पचे पञ्च-म्यान्तिथी त्रमुकगोतः श्री त्रमुकदंवश्रमी सप्भयाभावकामी मनसादेवीपूजामहं करिष्ये इति सङ्गल्पा सुहीहचे पूजयेत्। तदभावे घटे जले वा न्यासादिकं कात्वा देवी-मन्वेति ध्यात्वा मनसादेवि इहागच्छेत्यावाद्य एतत् पाद्यम् श्रोम् मनसादेव्यै नम दत्यनेन यथाशक्ति गन्धपुष्पध्पदीपनै-वैद्यानि दद्यात्। ततोऽनन्तादी नागान् • पूजयेत्। तत्र

च्चीरसिंपेनेवियां प्रधानम् धनस्तादिकं पाद्यादिभिः संपूज्य 'योऽसावनस्तरूपेण ब्रह्माण्डं सचराचरम्। पुष्पवद्यारयेसूर्ष्द्रं तस्मै नित्यं नमी नमः' इत्यनेन ब्रिःपूजयेत्। एवं प्रण्वादि-नमोऽन्तेन खखनान्ना पूजयेत्। श्रोम् वासुकये नमः श्रोम्, यङ्गाय नमः श्रोम् कम्बलाय नमः श्रोम् कर्कोटकाय नमः श्रोम् यङ्ककाय नमः श्रोम् कालीयाय नमः श्रोम् तद्यकाय नमः श्रोम् पिङ्कलाय नमः श्रोम् महापद्माय नमः श्रोम् कुलिकाय नमः श्रोम् मणिभद्राय नमः श्रोम् धनस्त्रयाय नमः श्रोम् ग्रेषाय नमः। श्रोम् ऐरावताय नमः श्रयक्ती गत्थपुष्पाभ्यां पूजयेत्। निम्बपत्राणि गरुहे स्थापयेत्। ब्राह्मणेभ्यो दद्यात् खयं भचयेद्य। उभयदिने पूर्वाङ्के मुङ्क-र्तान्यनपश्चमीलाभे पूर्वदिने पूजा युग्मात्। श्रावस्थां पौर्ण-मास्यां श्राह्मावस्थकम्।

श्रथ भाद्रक्रत्यम्। तत्र जन्माष्टमीवृतं प्रमाणन्तु तिथितत्त्वेऽनुसन्धेयं श्रावण्यन्तितभाद्रक्षष्टाष्टस्यां रात्रिमध्यमृहर्क्ताष्टमीरोहिणीक् पजयन्तीलाभे तत्ते वोपवासः उभयदिने
चेत्तदा परदिने जयन्त्यलाभे तु रोहिणीयुताष्टस्याम् उभयदिने
रोहिण्यलाभे तु निश्रीयसम्बन्धिन्यष्टस्याम् उभग्नदिने निश्रीयसम्बन्धे तदसम्बन्धे वा परदिने इति। तत्र प्रयोगः। पूर्वदिने
संयमं विधाय तहिने प्रातःक्षतस्यानादिराचान्तः श्रोम् सूर्यः
सोम इत्यादि श्रोम् तहिणोरित्यादि च पठित्वा नारायणं
संस्रात्य श्रोम् तत्सदित्यचार्यः उद्युखित्तलकुश्रजलान्यादाय
श्रोम् पद्य भाद्रे मासि कणो पत्रे श्रष्टस्यान्तियौ श्रमुकगोतः
श्रोम् श्रव भाद्रे मासि कणो पत्रे श्रष्टस्यान्तियौ श्रमुकगोतः
श्री श्रमुकदेवश्रमा श्रीविण्युलोकप्राप्तिकामः श्रीविण्यप्रीतिकामो वा श्रीकणाजन्माष्टमीव्रतमञ्जूदिश्ये। यदि उपवामदिने प्रातःसप्तमौ तदा सप्तस्यान्तियौ श्रारस्थेति वक्तव्यम् श्रोम्

'धर्माय धर्मेखराय धर्मपतये धर्मसम्भवाय गोविन्दाय नमो नमः' दख्दार्थ 'घोम् वासुदेवं समुहिष्य सर्वपापप्रभानाये। उपवासं करिषामि क्षणाष्ट्रम्यां नभस्य हम्। प्रदा क्षणाष्ट्रमीं देवीं नभयन्द्रसरोष्टिणीम्। अर्चियत्वोपवासेन भोच्छेऽइमपरे-**८इनि। एनसो मोचनामोऽस्मि यद्गोविन्द्वियोनिजम।** 'तबा सुचतु मां व्राष्ट्रि पतितं श्रोकसागरे। श्राजन्यमरणं यावत् यस्या दुष्कृतं सतम्। तत्प्रणाशय गोविन्द प्रसीद पुरुषोत्तम' इति पठेत्। तत प्राक्रिकं निर्वेत्य प्रश्रेरावे तत्प्रतिमासु श्रावास्नविसर्जनसस्ति शालग्रामे घटादिख जले वा पावाहनविसर्जनरहितं पूजयेत्। तत्र। माञ्चापि बालकं सप्तां पर्यक्कं स्तनपायिनं श्रीवत्सवत्तः पूर्णाक्नं नीलोत् पलदलच्छिवम्' दति ध्यात्वा त्रोम् त्रीक्षण स्वागतमिति पृच्छेत् इदमासनं श्रीक्षणाय नम इत्यासनं दला एतत् पाद्यं श्रीक्षणाय नम इति पाद्यं दत्त्वा श्रोम् 'यज्ञाय यज्ञेष्वराय यन्नपतये यन्नसम्भवाय गोविन्दाय नमो नमः' इदमध्ये श्रीक्षणाय नमः इति दद्यात्। इदमाचमनौयम् श्रोम् श्रीक्ष-णाय नमः ततो दिधमधुष्टतात्मकं मधुपर्कमानीय एव मधुपर्कः श्रीक्षणाय नुभः पुनराचमनीयम् श्रीम् श्रीक्षणाय नमः **लीकिकषष्ट्यधिक शततो लक्परिमितान्यू नजलमानीय** स्नानीयं जलम् स्रोम् स्रीक्षणाय नमः स्रोम् 'योगाय योगे-खराय योगपतये योगसभावाय गोविन्दाय नमो नमः' इदं वस्त्रम् श्रोम् श्रीक्षणाय नमः इदं रजताभरणम् एष गन्धः एतत् पुष्पम् एष धूप एष दीपः इदं नैवेद्यम् श्रोम् 'विष्वाय विश्वेखराय विश्वपतये विश्वसभावाय गोविन्दाय नमो नमः' पानायं जलम् इदमाचमनीयं पुनराचमनीयम् एतत्ताख्लम्। जपं काला समर्प्य सुला प्रणमेत् ततः खरुद्योत्तिविधनानिनं

संखाप्य प्रतिलाभ्याम् श्रोम् 'धर्माय धर्मेश्वराय धर्मपतये धर्मसभवाय गोविन्दाय नमो नमः' खाद्वा द्रत्यनेनाष्ट्रोत्तर-यतमष्टाविंयतिमष्टी वा याचुती जुँ चुयात्। योम् 'विष्वाय विखेखराय विख्यतये विखसभावाय गीविन्दाय नमी नमः'। इत्यनेन स्वापयेत्। ततः 'पादावमुञ्चयन्ती श्रीदेवन्याञ्चरः णान्तिके। निषसा पङ्गजे पूज्या नमो देव्ये श्रिये दखनेन श्चियं पूजयेत्। ततो गुड़ छतेन वसोर्धारां दद्यात्। नाड़ी-च्छेदं भावयेत्। स्रोम् षष्ठेर नम इति षष्ठीं पूजयेत्। ततो भगवतः श्रीक्षण्य नामकरणात्रप्राप्रनच्डाकरणोपनयो-हाहान् भावयेत् ततश्च प्रणवादि नमोऽन्तेन तत्तवामि। दैवक्ये वसुदेवाय यशोदाये चिण्डिकाये बलदेवाय यनाय गङ्गायै श्रोम् चतुम् खाय दत्येतान् यथाशस्य पचारैः पूजयेत्। यक्के पुष्प दूर्वाकुशचन्दनान्यादाय भूमी जानुनी पातियत्वा श्रोम् 'चौरोटार्णवसभात श्रविनेवसमुद्भव। ग्रहाणार्ध ययाद्वेदं रोहिखा महितो मस'। मोमाय सोमेखराय सोमपतये सोमसभावाय गोविन्दाय नमो नमः'। इत्यर्घ द्यात्। ततः प्रणाममन्त्री भोम् 'ज्योत्सायाः पतये तुभ्य ज्योतिषां पतये नमः। नमस्ते रोहिगीकान्त सुधावाम नमोऽस्तु तं। नभोमण्डलदीपाय शिरोरत्नाय धूर्जटे:। कला भिवेर्द्यमानाय नमसन्द्राय चारवे'। ततस 'मनघं वामनं शीरिं वैकुग्ठं पुरुषोत्तमम्। वासुदेवं हृषोकेशं माधवं मधुः स्दनम्। वराहं पुग्डरीकाचं नृसिंहं दैत्यस्दनम्। दामो दरं पद्मलाभं केशवं गराङ्ख्य जम्। गोविन्हमचा तं देवमनतः मपराजितम्। श्रधोचजं जगदीजं सर्गस्थित्यन्तकारिणम्। श्रनादिनिधनं विष्णुं विलोकेशं विविक्रमम्। नारायणं चतुर्वाद्वं प्रश्वचक्रगदाधरम्। पीतास्वरधरं नित्यं वनमालाः

विभूषितम्। श्रीवत्साङ्गं जगत्सेतुं श्रीक्षणां श्रीधरं हरिम्। प्रपद्येऽहं सदादेवं सर्वकामप्रसिद्धये'। इति स्तुत्वा प्रशमित् 'प्रणमामि सदादेवं वासुदेवं जगत्पतिम्'। ततः प्रार्थयेत्। श्रीम् 'त्राहि मां सर्वलोकेश हरे संसारसागरात्। त्राहि मां सर्वपापन्न दुःखशोकार्णवाहरे। सर्वलोकेखर त्राहि पतित' मां भवार्णवे। दैवकीनन्दन श्रीश हरे संसारसाग-रात्। दुर्गतां स्त्रायसे विश्णो ये सारन्ति सक्तत् सक्तत्। सोऽ इं देवाति दुर्वतस्त्वा हि मां शोक मागरात्। पृष्करा इ निम-म्नोऽइं मायाविज्ञानसागरे। व्याहि मां देव देवेश खत्तो नान्योऽस्ति रचिता' इति प्रार्थयेत्। 'यद् बाल्ये यच कौमारे बार्षको यच यौवने। तत्पृत्यं द्विमाप्नोत् पापं हर हलायुध' द्रित वदेत्। ततो नृत्यगौतवाद्यादिभिः ग्रेषकालं नयेत्। परदिने प्रात:स्नानादि क्षत्वा श्रीक्षणां संपूज्य दुर्गायाश्व महोस्तवं कुर्यात्। ब्राह्मणान् भोजयेत्। दिचणां सुवर्णादि यत्किञ्चिदिष्टतमं श्रीक्षणामे प्रीयता-मित्युक्ता तभ्यो दद्यात्। ततस्य 'यं देवं देवकीदेवं वसुदेवा-दजीजनत्। भीमस्य ब्राह्मणी गुर्ये तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। सुब्रह्मवासुदेवीय गोब्राह्मण्डिताय च। शान्तिरस्तु शिवः चास्तु इत्युक्ता तान् विमर्जयेत्'। इति वचनात् इत्युचार्य ब्राह्मणां स विसर्जयेत्।

ततस उपवासपरिदने तिथिन च नयो रवसाने पारणं यदा तु महानियायाः पूर्वमेकतरस्थावसानम् श्रन्यतरस्य महानियायां तदनन्तरं वा तदैकतरावसाने पारणम्। यदा महानिशायासभयस्थितिस्तदोत्सवान्ते प्रातःपारणं कुर्य्यात्। तत्र मन्त्रः। श्रोम् 'सर्वाय सर्वेष्वराय सर्वेपतये सर्वसम्भवाय गीविन्दाय नमो नमः'। पारणानन्तरन्तु शोम् 'भूतायः

भूतेष्वराय भूतपतय भूतसमावाय गोविन्दाय नमो नमः

भादग्रक्तपश्चमीमधिकत्य भविष्योत्तरे 'तथा भादपटे मासि पश्चन्यां श्रष्टयान्वितः। सपं लिख्य नरो भक्त्या काणाः वर्णादिवर्णकैः। पूजयेद्गन्धमाल्येष्ठ सप्पिगृंग्गृलुपायमैः। तस्य तृष्टिं समायान्ति पत्रगास्तचकादयः। श्रासप्तमात् कुलात्तस्य न भयं सप्तो भवेत्। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन नागान् संपूजयेः वरः' दयमेव नागपश्चमीति वाचस्पतिमिश्चाः। श्रालेख्याः नागाः कर्कोटादयः पूर्वलिखिताः पूजा च श्रावणपश्चमीः विह्निति बोध्यम्।

श्रथ हरे: पार्श्वपरिवर्त्तनं तत्र भाद्रश्वाहादश्यां श्रवण् युक्तायां केवलायां वा क्षताक्किकः सायं सन्ध्यायां देवं संपूज्य। श्रोम् 'वासुदेव जगन्नाथ प्राप्तेऽयं हादशौ तव। पार्श्वन परिवर्त्तस्व सुखं स्विपिहि साधवं इति क्षताञ्चिलः पठेत्। 'व्यि सुप्ते जगन्नाथ जगत्सुप्तं भवेदिदं प्रबुद्धे व्यथि वुध्येत जगत् सवें चराचरम्'। इत्यनेन पूज्येत्।

यय सिंहार्के चतुर्थीचन्द्रदर्शनप्रायिस्तम्। 'पञ्चाननः गते भानी पच्चोत्तभयोरिष। चतुर्थ्यामुदितस्र हो ने चित्र व्यः कदाचन'। सिंहार्कमधिकात्य ब्रह्मपुराणम्। 'नारायणोः अभियसस्त नियाकरमरीचिष्ठ। स्थितस्रतुर्थ्यामद्यापि मन् स्थाय पतेच सः। ततस्रतुर्थ्या चन्द्रन्तु प्रमाद्यादीच्य मानवः। पठेद्रावेयिका वाक्यं प्राष्ट्राको वाष्युद्धा खः'। श्रीभयस्तो मिष्यापरिवादविषयीभूतः सोअभिश्रापः ततस्र प्राष्ट्राकः उद्धा खो वा तिलक्षणजलान्यादाय श्रोम् श्रद्योत्यादि सिंहार्कचतुर्थीचन्द्रदर्शनजन्यपापचयकामो धावेयिकावाकः महं पठिष्यामीति सङ्ख्या। 'सिंहः प्रसेनमवधीत् सिंहं

तास्ववता इतः । सुजुमारक मा रोदीस्तव छोष स्यमन्तकः'।

ति विश्णुपराणोक्तं धात्रेयिकावाक्यं पठेत्। भविष्योत्तरे

भाद्रेमास्यसिते पचे प्रवोराख्या चतुर्दश्मी। तामुपोष्य नरो

शित शिवलोकमयत्नतः'। त्रयोदश्यां दिवातन मुह्हर्त्तलामे

तत्नेव तदलामे पद्मपुराणम् 'एकादश्यष्टमी षष्ठी कृष्णपचे

वतुर्दश्मी। श्रमावास्या खतीया च उपोष्याः स्युः परान्विताः'।

एतिहषय एव 'शिवा घोरा तथा प्रेता सावित्री च चतुर्दश्मी।

कुद्धयुक्तेव कर्त्तव्या कुद्धामेव हि पारणम्' द्रित पराशरवचनं

विसम्यव्यापित्वेऽपि तत्नेव 'चतुर्दश्मी प्रकर्त्तव्या त्रयोदश्चा
युता विभो। दर्शविद्धा न कर्त्तव्या राकाविद्धा तथा मुने'

द्रित वचनात् 'त्रिसन्धाव्यापिनी या तु सैव पूज्या सदा

तिथिः। न तत्र युग्मादरणमन्यत्रं द्रितवासरात्' द्रित

वचनात्।

श्रय श्रनसम्तम्। तत्र यहिने पूर्वाह्नकाले चतुर्दशी-लाभस्तहिने व्रतम् उभयदिने चेत् परदिने युग्मात् व्रतानुः ष्ठानविधिस्तत्तत्पद्वती ज्ञेयम्।

त्रिष्ठ प्रास्यार्घ्यदानम्। प्रमाणन्तु तिथितत्वेऽनुसन्धेयं सिष्ठ प्राविक शैव्यत्वेन सीरमासादरः वान्यार्व संक्रान्तिपूर्व दिन-व्यान्यतमे क्षता क्रिक स्तिल कुण जलान्यादाय भोम् तक दित्यु- सार्थ भोम् भवोत्यादि सर्वाभिल धित सिक्षिका मोऽगस्य पूजन- मण्ड पित्र प्राविश्व प्रति सङ्ख्या शालगामे जले वा दि चणामुख्य एतत् पाद्यम् श्रोम् श्राम्त्याय नमः। सितपुष्पाच्यतजलं शक्षेन रहिला ददमर्घ्यम् श्रोम् 'का शपुष्पप्रतीका ग्र श्रान्मा स्तास्थाव। मित्रावक णयोः प्रत्न कुम्भयोने नमोऽस्तु ते'। श्रोम् भगस्याय नम एवमा चमनीयगन्धपुष्प धूपदीपनैविद्यानि प्रत्येकं द्यात्। 'वातापिभे चितो येन भाषापिश्व मण्डासुरः।

समुद्रः शोषितो येन स मेऽगस्यः प्रसीदतु'। इति प्रार्थयेत्।

भय प्राखिनक्षस्यम्। तत्र प्रीष्ठपद्यूष्टं कष्णपचे प्रतिपदादिपच्रदयकषष्ठ्यादिदयक एकादस्यादिपच्चकत्रयोदस्यादितिकतिथिक्पकल्पचतृष्टान्यतमेषु प्रतितिथिषु श्राहं कर्त्तव्यम् एकैकस्यास्तिथे: पूर्वदिने पूर्वदिने श्राह्मप्रस्तकाललाभे
श्राहं कल्ला परदिने श्राहं न कार्य्यम् एवमेव दिने उभयतिथिलाभे श्राह्मयं कर्त्तव्यम्। तत्र केवलत्रयोदस्यां पूर्वदिने
प्रपाह्मे श्राहं कल्ला परदिने मघायुक्तलेन तस्यां श्राहं कर्त्तक्रियम्। यदि तु एकस्मिन् दिने मघायुक्तल्योदस्थां नामस्तदा
तन्त्रेणैव मधुपायसयुक्तेन तदलाभे केवलावेनापि श्राहं कर्त्तव्यम्। तत्र पुत्रवता पिण्डरिक्तमेव श्राहं कर्त्तव्यं तेनैव
श्राहेन पचश्राह्मिहिः श्रविभक्तभाद्यभिरिप मघा त्रयोदशीश्राहं पृथक् कर्त्तव्यम्। कन्यास्थकण्णपचल्वेनापि सकत्
श्राहं पृथक् कर्त्तव्यम्। कन्यास्थकण्णपचल्वेनापि सकत्
श्राहं नित्यं तत्र पचश्राहकर्ण तन्त्रलादेव सिहिः। कन्यास्थ

शाखिनका दुर्गापूजा नित्या काम्या च ॥ श्रय दुर्गीत्-सवः ॥ तत्र बोधनं पौर्णमास्यन्ता खिनक प्णपक्तिः श्राद्रां नचतः-युक्तायां केवलायां वा नवस्यां पूर्वोक्ते दिवामात्रे वा उभयः-दिने तथाविधलाभे पूर्वदिने युग्मात् । प्रतिपदादिक ल्ये उभयदिने पूर्वोक्ते प्रतिपक्षाभे पूर्वदिने षष्ठ्यादिक ल्ये तु प्रातः पूजनं षष्ठ्यामारभ्ये त्युक्ते ल्यम् । सप्तस्यादिक ल्येऽपि तथा। श्रष्टस्यां पूजाक्रीपवासः पुत्रवता कार्यः किन्तु इविधानं भोक्तव्यम् । यदि प्रतिमासमष्टस्युपवासः क्रियते तदा पुत्र-वता कार्यः तस्य धनार्धिना प्रतिमासक क्त्रीव्यतेनारक्योऽपि कर्तुं शक्यते पारण्यन्तु मक्यमां सनैविद्ये दुंगां संपूष्ट्य मक्यादिना

मसंव्यं यदि तिह्ने नियमामांसभीजनं निषिष्ठं तदा मांसादिकं विनापि। सन्धिपूजायान्तु श्रष्टमीशेषदण्डनवमी-प्रथमदण्डात्मकः कालः तत्र महाष्टमीवत् पूजादि वलिदानं नवमीदण्डे न तु अष्टमीदण्डे तव यदि षष्टिदण्डात्मिकाष्टमी तदा तहिने श्रष्टमीपूजां विधाय तत्परदिने श्रष्टमीनवस्योः सन्धिपूजा। यदि तु परदिने मुझ्त्तीन्यूननवस्यलाभस्तदा मद्यानवमौपूजापि तहिने तादृग्लाभे तु परदिने यदा मद्या-ष्टमौदिन एव तिथिचयः तदा तद्दिन एव महाष्टमीपूजा सन्धिपूजामद्दानवमीपूजा कार्या। यर्दराव्यपूजा तु यद्दिने अर्धरात्रे महाष्टमीलाभस्तद्दिने फलभूमाथिना पूर्ववत् कार्थं,यदि उभयदिने तथाविधा तदा पूर्वदिन एव विस र्जनन्तु अवणयुक्तायामयुक्तायां वा उदयगामिन्यां मुह्नर्ता-न्यूनायां दशम्यां कुर्यात्। उभयदिने तक्काभे पूर्वदिने यदि षष्टिदण्डात्मिका नवमौ तत्परदिने मुह्नर्तान्यनापि अवण-युत्तदशमी तदा षष्टिदण्डात्मिकायां नवस्यां पूजां विधाय सत्परदिनेऽनुदयगामिन्यां अवणरहितायामपि विसर्जन-मिति। पाश्विने दुर्गापूजा नित्या काम्या च सा ग्रत्यगौरव-भिया न लिखिता।

पथ को जागरक त्यम्। प्रमाणन्त तिथित त्वे उनुसन्धेयम्।
यहिने प्रदोष निश्चीयोभयव्यापिनौ पौर्णमासौ तहिने को जागरक त्यम्। जभयव्यात्यानुरोधात्। यदा तु पूर्व दिने
निश्चीयव्याप्तिः परदिने प्रदोषव्याप्तिस्तदा पूर्वे द्युस्तत्क त्यं
प्रधानपूजाका लव्यात्यनुरोधात् यदा तु पूर्वे द्युनिश्चीयव्याप्तिः
परे खुने प्रदोषव्याप्तिस्तदा सुतरां पूर्वे द्युस्तत्क त्यम्। ततः
पाक्षिनपौर्णमास्यां काता क्रिकः प्रदोषसमये कुश्चित्व जलान्यादाय प्रोम् तत्यत् प्रोम् प्रदोष्यादि हारोष्ट्रिक स्थादि देवताः

प्रीतिकामो हारोह भिष्यादिदेवतापूजनमर् करिष्ये इति सङ्ख्या प्रालगामे घटादिस्थलले वा एतत् वाद्यं दारोह भित्तिदेवताभ्यो नमः एवम् पर्घाचमनीयगन्धपुष्पधूपदीष नैवेद्यपुनराचमनीयानि दद्यात्। गस्वादीनि वा गस्वपुष् वा तत पूजने पत्रमपि नैवेद्ये फलमपीति विश्वेषः एवं प्रक वादिनमोऽन्तैस्तत्तवामभिर्द्धव्यवाद्यनादिपूजनं यथा वाष्ट्रनाय नैवेद्ये तु यवाच्यततण्डुलचूर्णप्टत्रयालितण्डुलाः पूर्णः न्दवे नैवेद्ये तु दुष्धपायसी सभार्थ्यद्राय स्कन्दाय नन्दीखराय मुनये गोमान् पुरुषः सुरभये छागवान् दुतायनाय मेववान् वक्णाय इस्तिमान् विनायकाय प्रख्वान् रेवन्ताय सर्वेरेव विलक्षाय श्रोम् तक्षत् श्रोम् षद्येत्यादि विभूतिकामो लस्मीं पूजियथे इति सङ्ख्या 'पाशाचमालिकाभोजसणि भिर्याम्यसौम्ययो:। पद्मासनस्यां ध्यायेच त्रियं त्रैलोकः मातरम्। गौरवर्णां सुरूपाच सर्वालङ्कारभूषिताम्। रौकाः पद्मव्ययकरां वरदां दिचिणेन तु'। पामित्यादिद्चिणे पामा चमालिकाभ्यां वामे पद्माङ्गशाभ्यां भूषितां वामकरे हैमपद्म' दिचिणकरे वरं दधतीत्यर्थः इति पादित्यपुराणीयं ध्यात्वा एतत् पाद्मम् प्रोम् लक्ष्मेर नमः एवमर्घाचमनौरागस्वादि एते मनारिकेलपृथ्काः एतत् पुनराचमनीयं तास्कृतं वस्तं पुन गचमनीयच प्रत्येकं दद्यात्। भोम् 'नमस्ते सर्वदेवानां वरदामि इरिप्रिये। या गतिस्त्रत्रप्रवानां सा मे भूयात् त्वदचनात्'। इति पुष्पाञ्चलित्रयं द्खा प्रणमेत् भोग् 'विष्वरूपस्य भार्या त्व' 'पद्मे पद्मालये श्रभे। सर्वतः पाहि मां देवि! महालक्षि नमोऽस्त ते'। तुलशीकिण्ढीकाश्वनः पुष्पैन पूजरीत्। वाद्यान्तरासस्ये घर्छां न वादरीत्। ततः चतुर्देक्तगजारुद्रो वव्यपाणिः पुरन्दरः। श्रचीपतिय ध्यातव्यो

नानाभरणभूषितः' इति प्रादिखपुराणीयं ध्वात्वा एतत् पाद्यम् श्रोम् इन्द्रस्तु महसा दीप्तः सर्वदेवाधियो महान्। वज्रहस्ती मद्यावादुस्तस्यै नित्यं नमी नमः' श्रीम् इन्द्राय नमः श्रीम् 'श्रक्रः सुरपतिसैव वचाहस्तो महाबलः। श्रतयन्नाधियो हेवसाभ्यमिन्द्राय वै नमः' इत्यनेनाच्ये दद्यात् एवं पूर्ववदर्घाः दिना पूजियत्वा। भोम् 'विचित्रैरावतस्थाय भास्त्रकुलिश-पाणये। पौलोम्यालिक्निताङ्गाय सहस्राचाय ते नमः' इत्य-नेन पुष्पाञ्चलित्रयं दत्त्वा प्रणमेत्। ततः कुवेरमावाद्य एतत् पाद्यम् श्रोम् कुवेराय नमः। एवमर्घ्यादिभिः संपूज्य 'धन-दाय नमसुभ्यं निधिपद्माधिपाय च। भवन्तु त्वत्रसादान्मे धनधान्वादिसम्पदः'। इत्यनेन पुष्पाञ्जलिना विःसंपूज्य प्रणमेत्। ततो दिच्चणां दद्यात् प्रणमेत्। तद्दिने बाल-ष्ट्रषातुरैर्विना दिवान भोक्तव्यम् प्रामिषंन भोक्तव्यं नारि-केलचिपिटकादिना ब्राह्मणान् बस्यं परितोष खयच तद-श्रीयात्। ततस गन्धपुष्पाद्यलङ्कारोऽचैः क्रीडां कुर्वन् प्रयन् वा जागरणं कुर्यात्।

षय कार्त्तिक त्यम्। पद्मपुराणे 'तुलामकरमेषेषु प्रातः-स्नानं विधीयते । तत्र सङ्क्यः प्रकृणोदयकाले मळानं कत्वा प्राचस्य प्रोम् तत्सदय कार्त्ति मासि प्रमुक्तपचेऽसुकितयी प्रारस्य तुलास्थरिवं यावत् प्रस्वक्रमसुक्रगोत्रः श्री प्रमुक्तदेव-यमो विश्वप्रमितकामः प्रातः स्नानमक्षं करिष्ये इति मङ्क्ल्या यथोक्तविधिना इतिकर्त्त्रचातां विधाय प्रोम् 'कार्त्तिकेऽक्षं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन ।। प्रीत्यर्थं तव देवेश दामो-दर मया सङ्गे इति स्नायात्। मया लक्त्या प्रतिदिनसङ्क्षे त पारस्य तुलास्थरिवं यावत् प्रत्यक्षमिति न वक्तव्यम्। किन्तु मामीस्यनन्तरं तुलास्थरवावित्यधिकं वक्तव्यम्। चान्द्रस्नान-

वाकान्तु वैशाखक्तर्येऽनुसन्धेयम्। तथा वायुपुराणे यदौक्रे हिपुलान् भोगान् चन्द्रसूर्यग्रहोपमान्। कार्त्तिकं सकलं व्याप्य प्रात:सायी भवेत्रर:'। गारुड़े 'गवामयुतदानेन यत फलं लभते खग। तुलसीपत्रकैकेन तत् फलं कार्त्तिवे सातम्'। योम् यद्येत्यादि तुलसीपवनैकसमसंख्यायुतधेनु दानजन्यफलसमफलप्राप्तिकामः एतानि तुलसीपवारि श्रीविषावेऽहं ददे इत्यभिलय एतानि तुलसीपवाणि श्रीविषावे नमः इत्यनेन दद्यात्। ब्रह्माएडे 'विषाुवेश्मनि यो द्यात कात्तिके मासि दीपकम्। अम्निष्टोमसइस्र फलमाप्रोति मानवः'। श्रोम् 'दामोदराय नभि तुलाय लोलया सह। प्रदीपन्ते प्रयच्छामि नमोऽनन्ताय विधसे' लोलया लक्त्रा 'इति मन्त्रेण यो दद्यात् प्रदीपं सर्पिरा दिना। श्राकाशे मण्डपे वापि स चाचयफलं लभेत्' स्नानवत् मोम् प्रदोत्यादि प्रमुकतिथी पारभ्य तुलास्वर्श यावत् प्रत्यद्वम् श्रमुकगोत्रोऽमुकदेवशर्मा श्रचयदौपदान फलप्राप्तिकामः श्रीविषाप्रीतिकामो वा श्राकाशे मण्डां वापि श्रीविषावे दीपदानमहं करिष्ये इति सङ्ख्या दामो दरायित्यादिना दद्यात् हितीयादिदिने श्रोम् द्रभोदरायेत्यने नेति विश्रेष:। विषाुग्रहे भोम् श्रदोत्यादि श्रमुकतिथं श्रारभ्य तुलास्यरविं यावत् प्रत्यन्तम् श्रमुकगोषोऽमुकदेवशम यमिष्टोमसइस्रजन्यफलसमफलप्राप्तिकामः यौविष्युप्रीति कामो वा श्रीविषावेशमिन श्रीविषावे दीपदानमहं करिष इति सङ्ख्या योम् टामोदरायेत्यादिना दद्यात्। हिती यादिदिने मोम् दामोदरायेत्यनेनेति विश्रेषः। इविष्यादार्दं तु ब्रह्मपुराणे 'व्रतोपवासनियमै: कार्त्तिको यस गच्छति देवो वैमानिको भूत्वा स याति परमं पदम्'। तथ षर्व

खादि प्रमुकतिथी प्रारभ्य तुलाखरविं यावत् प्रत्यद्वम् श्रमुकारोब्रोऽसुकदेवश्रमा वैमानिकदेवत्वभवनपूर्वकपरमपद-प्राप्तिकाम: श्रीविश्राप्रौतिकामो वा इविश्वेतरभोजनिवृत्ति-सइं करिष्ये इत्यादिवाक्ये विशेष:। एवं फलाज्ञारादाविप इविषद्रयाणि च 'हैमन्तिकं सितास्वित्रं धान्यसृहास्तिला-यवाः। वालायकङ्गीवारावास्त्रुकं हिलमोचिका। षष्टिका कालयाकच मूलकं केमुकेतरत्। लवणे सैन्धवसामुद्रे गव्ये च दिधसिपषी। पयोऽनुषृतसारच पनसाम्बहरौतकी। तिन्तिडीजीरकचैव नागरङ्गच पिप्पली। कदली सवली धावौ फलान्यगुड्मैचवम्। त्रतैलस्नानं सुनयो इविषाद्रं विदुर्ब्धाः'। हैमन्तिकमित्यभिधायागस्यमंहितायाम्। नारि-केलफलचेव कदलीं लवलीन्तया। श्राम्नमामलकचेव पन-सञ्च हरीतकीम्। व्रतान्तरप्रयस्तच हविष्यं मन्वते बुधाः'। श्रव च श्रारव्यव्रतोपवासादी फलजलादिभचणमप्याहतुः उद्-योगपर्वबीधायनौ। अष्टैतान्यव्रतन्नानि यापो सूलं फलं पय:। इविब्रीष्ठाणकाम्या च गुरोवंचनमीषधम्'। फला-श्वारादाविप तुलसीरिश्वते दोषमाद्व 'तुलसीं विना यत् क्रियते न पूजा स्नानं न तद् यत्त्वसीं विना क्रतम्। भुतां न तद् यत्त्वसीविवर्जितं पीतं न तद् यत्तु सीविवर्जितम्'। नारदीये 'न मत्यं भचयेगांसं न कीमें नान्यदेव हि। चण्डाली जायते राजन् कार्त्तिके मांसभचणात्'। महा-भारते। 'कौसदन्तु विश्वेषण श्रुक्षपचे नराधिप!। वर्जयेत् सर्वमांसानि, धर्मी द्वाच विधीयते'। कौमुदं कार्त्तिकम्। कासिकमधिक्वत्य ब्रह्मपुराणम्। 'एकादस्यादिषु तथा तासु पश्चमु रात्रिषु। दिने दिने च स्नातव्यं भौतनासु नदीसु च। वर्जितव्या तथा हिंसा मांसभोजनभेव च'। ततस

मांसभोजननिषेधे कार्त्तिकमासतच्छुक्षपचतदेकादस्यादिपच्छिति यक्षाप्रक्राभिदात् पापतारतस्यत्वात् निषदािन 'कार्त्तिके शौकरं मांसं यस्तु भुद्धौत दुर्मतिः। षष्टिवर्षसप्ट- माणि रौरवे परिपच्यते'। भोलपटोलकदम्बद्धन्ताककांस्य- मन्धिजानि वर्जयेत्। 'पटोलानि कदम्बानि द्वन्ताक्षांष्टिन तानि च। भुद्धानः कार्त्तिके मासि यावदाइतनारकी'।

श्रय भूतचतुर्दशौ। 'कार्त्तिक क्रष्णपचस्य चतुर्दस्यां दिनोद्ये। भवश्यमेव कर्त्रव्यं स्नानं नरकभौक्षिः। भपा-मार्गस्य पत्नाणि भामयेच्छिरसोपरि। ततस तर्पणं कार्यां धर्मराजस्य नामभि:। नरकाय प्रदातस्यो दौप: संपूज्य देवताः'। नरकाय नरकिनद्वत्तये। प्रपामार्गभामणे मन्त्रः। श्रोम् 'श्रीतलोशासमायुक्त सकाएकदलान्वित। इर पाप-मपामार्ग भाम्यमाण पुनः पुनः। ततः प्रदोषसमये दीपान् दद्यात प्रयत्नतः। ब्रह्मविणुप्रिवादीनां भवनेषु मठेषु च। कूटागारेषु चैत्येषु गुहासु च नदीषु च'। दीपमन्दः। श्रोम् 'नमः पित्रभ्यः प्रतिभ्यो नमो धर्माय विशावे। नमो धर्माष बद्राय कान्तारपतये नम.' इति। भविष्ये 'कार्त्तिके भीमः वारे च चित्राक्षण्य वतुर्देशो। तस्यामाराधितः स्थाणुर्नये-च्छिवपुरं ध्रवम्। यां काश्वित् सरितं प्राप्य काणापचे चतुः दंशीम्। यसुनायां विशेषेण नियतस्तर्पयेद् यमान्'। धर्मः राजस्य नामानि भविष्ये यथा 'यमाय धर्मराजाय सतवे चाम्तकाय च। वैवस्वताय कालाय सर्वभूतच्याय च। षीड्खराय दक्षाय नीलाय परमेष्ठिने। हकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वे नमः। एकैकस्य तिलेभित्रां स्त्रीं स्त्रीं द्यात् जलाच्नलीन्। संवक्षरक्षतं पापं ततृच्चणादेव नश्यति'। षाचाराचतुर्दग्रमाकभोजनं 'कर्त्व्य' तत्र निर्णयास्तर्वः

ाचनम्। 'श्रोलं के सुकवास्तृकं सर्षणं कालच निस्तं जयां पालिचि हिल मोचिकाच पटुकं श्रील्फं गुडुचीं तथा मण्टाकीं सुनिषसकं शिवदिने खादिन ये मानवाः प्रेतत्वं मच यान्ति कार्त्तिकदिने क्षणो च भूते तिथी'। जयां जयन्तीं पटुकं पटोलम्।

प्रय दीपान्वितामावस्या। एतत् क्रत्यप्रमाणं तिथितस्वे-त्मुसस्यम्। तत्र बालातुरद्वष्यतिरेकेण दिवा न भोक्तव्यं तस पार्वणश्राष्ट्रं काला प्रदोषे प्राचीनावीती दिचणामुखः ज्वलदुस्कां ग्रहीत्वा श्रोम् श्रस्ताशस्त्रहतानाच भूतानां भूत-र्शयोः। उज्ज्वलच्योतिषा देहं दईयं व्योमविक्नना' इत्य-तेन रहितायात् श्रोम् 'श्राग्नदम्धास ये जीवा येऽप्यदम्धाः कुले मम। उज्ज्वलच्योतिषा दग्धास्ते यान्तु परमां गतिम्'। इत्यनेन भूमी स्थापयेत्। श्रोम् 'यमलोकं परित्यच्य श्रागता ये महालये। उज्ज्वलज्योतिषा वसं प्रपथ्यन्ती व्रजन्त तं' इत्यनेन पितृन् विसर्जयेत्। यद्येवं पूर्वदिन एव पदोषच्या-पिनी भमावास्या तदा पूर्वदिन एव याद्यमक्तत्वापि उल्कादानं कत्तेव्यम्। प्राचारात् पञ्चभूतोपाच्यानच योतव्यम्। उभ-यतः प्रदोषव्याप्ती परदिन एव युग्मात्। उभयतः प्रदोषा-प्राप्ताविप उल्कादानं परिदने पार्वणानुरोधात्। श्रव वै पूर्व-दिने लच्मी राती पूच्या। 'श्रमावस्था यदा रात्री दिवाभागे चतुर्दभौ। पूजनौया तदा लच्मीविज्ञेया सुखराविका' इति वचनात्। लच्चोपूजाविषयेऽपि एवं व्यवस्था। ततो ग्टह-मध्ये उत्तराभिमुखी लक्सीं पूजयेत्। ततः खस्तिवाचन-पूर्वकम् भोम् सूर्थः सोम इति पठित्वा श्रोम् ति च तिलपुष्यजलान्यादाय श्रोम् तसादित्युचार्य श्रोम् भद्यत्यादि यसुकागोत्रोऽसुकदेवशर्मा परमविभूतिलाभकौं मो लच्छीपूजन-

महं करिष्ये इति सङ्ख्या शालग्रामे घटादिखजले वा भूतश्रद्यादिकं काला लक्सी पूजयेत्। तद् यथा श्रीम् पाशाच द्रत्यादिना ध्यात्वा प्रोम् भूभुवः स्वर्भश्वास्त्र द्रशाच्छेत्याः वाश्च एतत् पाद्यं सस्मेर नमः एवमर्घ्याचमनीयगन्धपुष्पभ्ष दीपनैवेद्यपुनराचमनीयताम्ब्लादि प्रस्येकं दद्यात्। श्रोम 'नमस्ते सर्वदेवानां वरदासि इरिप्रिये। या गतिस्वत प्रपन्नानां सा मे भूयास्वदर्चनात्' इत्यनेन पुष्पास्निवर दत्त्वा प्रणमेत् भोम् 'विश्वरूपस्य भार्थ्यासि पद्मे पद्मालये श्रमे। सर्वतः पाहि मां देवि! महालि ह्या नमोऽस्त ते'। ततः सुखरात्राः प्रदोषे तु कुवेरं पूजयन्ति ये' इति क्ट्रवचनात्। कुवेरमपि पाद्यादिभिः पूजयेत्। श्रोम् 'धनदाय नमसुभ्य' निधिपद्माधिपाय च। भवन्तु तत्प्रसादान्ये धनधान्यादि सम्पदः' दति पठित्वा श्रोम् कुवैराय नम दति चिःपूजयेत्। ततो ग्रहादिषु दीपं दद्यात्। तत्र मन्त्रः श्रोम् 'श्राग्निश्योतीः रविज्योतिसन्द्रज्योतिस्तरैव च। उत्तमः सर्वज्योतीन दीपोऽयं प्रतिग्रह्मताम्'। ततो ब्राह्मणान् बन्धं स भोजयित खयं भुज्जीत तव प्रत्यूषे भविष्योत्तं कर्म कर्च गोरोचनाति लकधारणं प्रदौपवन्दनं कात्वा लच्छी वि: पूजयेत् तत्र मन्त मोम् 'विष्वरूपस्य भार्थ्यासि पद्मे पद्मालये श्रमे। महालिब नमस्तुभ्यं सुखरात्रिं कुरुष्व मे। वर्षाकाले महाघोरे यन्त्रय दुष्कृतं क्षतम्। सुखराविप्रभातेऽद्य तया लक्षीर्थ्यपोइतु या रात्रिः सर्वभूतानां या च देवेष्ववस्थिता। संवत्सरप्रिय या च सा ममास्तु समङ्गला। माता त्वं सर्वलोकानां देवान सृष्टिसभावा। भाष्याता भूतसे देवि! सुखरावि नमोस्त ते भोम् लच्चेत्र नमः इति विः पूजयेत्।

षय खूतप्रतिपत्। तत्र प्रभातिऽचक्रीड़ादिकं कार्त्य

तत जये वर्षं श्रमं पराजये वर्षम् श्रश्मम्। ततः सङ्गल्पा श्रालग्रामे जले वा एतत् पाद्यं वलये नमः इत्यादि संपूज्य श्रोम् विलराज नमस्तुभ्यं विरोचनस्त प्रभो। भविष्यं न्द्रसुरा-राते पूजीयं प्रतिग्रह्मताम्'। श्रनेन पुष्पाञ्चलित्रयं दद्यात्। भविष्योत्तरे 'यो यो याद्यभावेन तिष्ठत्यस्यां युधिष्ठिर। इर्षदैन्यादिना तेन तस्य वर्षं प्रयाति हि'। तथा 'महापुष्पा तिथिरियं विलराज्यप्रविष्टिनो। स्नानं दानं यतगुणं कार्त्ति-केऽस्यां तिथौ भवेत्'।

षय भारतिया। तताष्ट्रधा विभन्नदिनपञ्चमयामार्षः प्राप्तायां दितीयायाम् उभयदिने तथा चेत् परदिने क्रत्यं युग्मात्। ततः श्रोम् तसदित्य श्रार्थं श्रोम् श्रद्यत्यादि श्रमुक-गोबोऽसुकदेवशर्मा खरचणकामो यमादिपूजनमहं करिष्ये द्रित सङ्कल्या शालगामे घटादिस्थजले वा पूजयेत्। एतत् पाद्यं यमाय नमः। एवं क्रमेण संपूज्य 'एहा हि मार्तण्डज पाश्वद्यस्य यमान्तकालोकधरामरेश। स्राव्हितीया क्रतः देवपूजां ग्रहाण चार्घं भगवन्नमस्ते ददमर्घं यमाय नमः तत श्राचमनौयादिकं दस्वा प्रणमेत्। श्रोम् 'धर्मराज नम-सुभ्य नमस्ते अमुनायज। पाहि मां किङ्करैः सार्षं सूर्थ-पुष्त नमोस्तु ते'। ततिस्वत्रगुप्ताय नम इत्यनेन पूजयेत्। तत श्रोम् यमदूरिभ्यो नमः इत्यनेन पाद्यादिभिः पूजयेत् यमुनाश्व पाद्यादिभिः संपूज्य प्रणमेत्। मोम् 'यमस्रसनमस्तेऽस्तु यमुने लोकपूजिते। वरदा भव में नित्यं सूर्यपुचि नमोऽस्तु ते'। ततो भारमोजनकालीऽवादिकं दत्ता 'भातस्तवानुजाताहं भुद्ध भक्तमिदं शुभम्। प्रीतये यमराजस्य यमुनाया विशेषतः'। च्छेष्ठा चेत् तवाग्रजाताइमिति वदेत् ततः पुष्टिकामो भुष्त्रीत 'यताम् भगिनी हस्तात् भोत्तव्यं पुष्टिवर्षनम्।

षय विण्यानम्। तत्र दिने रेवत्यन्तयुक्तायां द्वादयां राष्ट्री रेवत्यम्तपादयोगे तु दिवा खतीयभागे रेवत्यन्तयुक्तहाः दश्याम् उत्यानम्। विहित तत्तत्पादविश्रेषाभावे। नजतः योगाविशादी हादम्याम्। हादम्यास्वाभावे एकादशी प्रस्तिपौर्णमास्यन्तान्यतमियौ निशाद्यनादरेण पादविशेष-योगे। तदभावे केवलायां हादश्यां सम्यायामेव शयनावर्षः नादिकम्। ततो विशा संघूच्य घोम् 'महेन्द्र रहेरभिनूयमानो भवानृषिर्वन्दितवन्दनीय:। प्राप्ता तवेयं किल कीमुदाख्या जाग्छच जाग्छच च लोक्नाथ। मेघा गता निर्मलपूर्णचन्द्रः शारद्यपुष्पाणि च लोकनाय। श्रहं ददानीति च पुष्पहेतो-अग्रिष जाग्रष च लोकनाथ'। ततस 'उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द त्यज निद्रां जगत्पते!। त्वया चोत्यीयमानेन उत्थितं भुवन-चयम्' इति पठेत्। तत्र एकादम्यादितिथिपचके वक्षपच-कम्। 'वकोऽपि तत्र नाश्रीयामात्यश्चेव कदाचन' इति वचनात्। कार्त्तिकां गोदानादी फलाधिकां 'कार्त्तिकां गोप्रदो भवेत्'।

प्रधार्गियोषिकत्यम् पाखिनयक्षपचि नवाक्षश्वाकरणे विद्यतिदण्डाधिकचयोविद्यतिदिनाभ्यन्तरे युक्तधंचे तत् श्राहं कर्त्तं यम्। तच मार्गयोषिस्य विद्यतिदण्डाधिकप्रधमदिने तरेषु कुजयनिय्कावारेतरेषु नन्दारिक्षावयोदयीतरितियषु जन्माष्टमचन्द्रजन्मतिथि जन्मनचन्द्रयपचमतारासप्तमताराव येतरेषु पूर्वावयमचाभरणी पश्चेषाद्वतरेषु श्राहं तच्छेषभोज नवा वृद्यात् श्राह्मनिधिकारिणा तु प्रागुक्तकासी देवादिभ्यो नवा वृद्यात् श्राह्मनिध्यो कर्मे पश्चेषाक्षिकास्त्राण्ये भाद्रपदकेषु प्रणि नवा वभोजनं न कर्त्तव्यम्। चन्द्रताराद्य गृही प्रतीकारमा इदेश्वः। 'कर्म कुर्यात् फलावास्य चन्द्रतियो प्रतीकारमा इदेश्वः। 'कर्म कुर्यात् फलावास्य चन्द्रतियो चन्द्रतिया प्रतीकारमा इदेश्वः। 'कर्म कुर्यात् फलावास्य चन्द्रतियो चन्द्रतिया स्वावस्त्री चन्द्रतियो चन्द्रतियो चन्द्रतिया स्वावस्त्र चन्द्रतियो चन्द्रतियो चन्द्रतिया स्वावस्त्री चन्द्रतिया स्वावस्त्रीय स्व

भने बुधः। सुख्यकासे त्विदं सर्वं नात्तः कालमपेश्वते। चन्द्रे च शक्षं जवणच तारे तिथावभद्रे सिततण्डलांच। धान्यच दद्यात् करणचेवारे योगे तिलान् हेममणिश्च लग्ने'। राज-मासंखे। ताराभेदाञ्चवणपरिमाणमाइ'एकविपञ्च सप्त हिजाय दद्यात् पनानि नवणस्य च क्रमशो जन्मनि विपदि प्रत्यरिमर-णास्यतारासु। पलन्तु लीकिकैर्मानै: साष्ट्रशत्ति हिमाषकम्। तीसकतितयं च्रेयं ज्योतिचैं: स्मृतिसम्मतम्'। ततो 'एबं दध्याज्यसंयुक्तं नवं विप्राभिमन्त्रितं मन्त्रानादेशे गायवीति गायवाभिमन्त्रितं नवमनं क्राह्मणानुद्धां ग्रहौता प्राश्रीयात्। नृतनधान्यासकावे पुरातनेनापि आदं कर्त्तव्यम्। द्वसिके शुक्तपचे तदकरणे हरिशयनात् पूर्वं मीनधनुस्थरवीतरत्र माघादी कर्त्तव्यम्। द्विषकस्यरवी गुंकचतुर्देग्यां सीभाग्य-कामः पाषाणाकारिष्टकौरें वी पूजयेत् तदिप भचये कतम्। शायहायस्यां पौर्णमास्यां पार्वणविधिना श्राह्मावश्यकम्। भविष्यपुराणे 'रोष्टिणीप्रतिपद् युक्ता मार्गे मासि सितेतरा। गङ्गायां यदि लभ्येत सूर्ययह्यतै: समा'।

भय पौषकत्यम्। भयहायण्याः पौर्णमास्या जद्धे कण्डा-ष्टम्यां पूर्णापकश्णीनाकेन स्राप्तं कर्त्तव्यं पार्वणविधिना।

भय माघकत्यम्। पाद्ये 'खर्गलोके चिरं वासी येषां मनसि वर्तते। यत्र क्षापि जले तेस्तु स्नातव्यं सगभास्करें। सगी सगास्यतेन मकरः मकरस्ये भारकरे तत्र सङ्क्यः। भरुणोदयकाले जले मक्जनं काला भाचम्य उत्तराभिमुखः भोम् तत्सदित्युद्याय्यं कुश्रकुसुमतिलजलान्यादायं भोमस्य माघे मासि भमुक पचे भमुकतियावारस्य मकरस्यरिवं यावत् प्रत्यहम् समुकागोत्रोऽसुकदेवशर्मा खर्गलोके चिरका- स्वास्थामो विश्वप्रीतिकामो वा प्रातःस्वानमः करिको इति

सङ्ख्या गङ्गाव्यतिरिक्षजलमात्रेऽपि स्नानं कर्तव्यं प्रतिदिनः सङ्ख्ये तु श्रारभ्य मकरस्थरविं यावत् प्रत्य हिमिति न वक्तव्यं किन्तु मास्यनन्तरं मकारस्ये रवावित्यधिकं वत्तस्यम्। चान्द्रः चानवाकानु वैशाखकार्ये (नुसन्धेयम्। तत सङ्खं कला यथोक्तविधिना स्नानितिकर्त्तेत्र्यतां विधाय श्रोम् 'दुः खदारिद्रा नाशाय श्रीविश्णोस्तोषणाय च। प्रात:स्नानं करोम्यद्य मार्ध पापप्रणाशनम्। मकरस्थे रवी माघे गोविन्दाचातमाधव स्नानेनानेन मे देव यथोक्तफलदो भव' इत्युचार्थ सायात् ततो 'वासुदेवं इरिं क्षणां श्रीधरच सारत्ततः'। श्रोम् 'दिवा कर जगवाय प्रभाकर नमोऽस्तु ते। परिपूर्णं कुरुष्वेदं माध स्नानं महावतम्'। चान्द्रसाने मकराकास्प्रकाले मकरस्य रवावित्यस्य न पाठः। श्रममवैतार्थत्वात्। तौर्थेतु 'माघः मासिममं पुर्ण्यं स्नाम्यहं देव माधव। तीर्थस्यास्य जले नित्यं प्रसीद भगवान् इरे'। इति पठिला दुःखदारिद्रानायाये त्यादिकं पठितव्यम्। गङ्गायान्तु पद्मपुराणे 'दिने दिने सइस्रन्तु सुवर्णानां विद्यांपते। तैन दत्तं हि गङ्गायां यो माघे स्नाति माधव'। मानव इत्यपि कचित् पाठ:। एकदा सङ्ख्ये तु प्रतिदिनसद्वस्रवर्णदानजन्यफलसम्फलप्राप्तिकामः श्रीविशाप्रीतिकामो वा माघमासं यावत् प्रत्यष्टं गङ्गायां प्रात:स्नानमत्तं करिष्ये इति बास्ये विशेष: प्रतिदिनसङ्ख्ये तु सइस्रस्वर्णदानजन्यफलसमफलप्राप्तिकामो विश्वाप्रौतिः कामो वा गङ्गायां प्रातः स्नानमहं करिष्ये इति यथोक्तविधिना स्नानितिक त्रिव्यतां विधाय श्रीम् 'माघमासिमं पुर्ख साम्बद्धं देव माधव। तीर्धस्यास्य जसी नित्यं प्रसीद भगवन् हरे। दु:खदारिद्रानाशाय श्रीविश्वीस्तोषणाय प। प्रातः 'सानं करोस्यद्य साचे पापप्रणाशनम्। मकरस्ये रवी मा<sup>धे</sup>

गोविन्दाच्युत माधव। स्नानेनानेन मे देव यथोक्तफलदो भव। दिवाकर जगवाय प्रभाकर नमोऽस्तु ते। परिपूर्णं कुरुष्वेदं माधसानं महाव्रतम्'। स्कन्दपुराणम्। 'संप्राप्ते मकरा-दित्ये पुण्ये पुण्यप्रदे ग्रमे। कर्त्तव्यो नियमः किष्यत् व्रजरूपी नरोत्तमेः'। तत्तत् पुण्यकामः श्रीविष्णुप्रीतिकामो वा इति वाक्ये विशेषः। पौष्याः पौर्णमास्या ऊर्द्वं माघपौर्णमासी-पर्यान्तं मदिरातुस्यत्वान्यूनकभन्तणं न कर्त्तव्यम्। पौष्या ऊर्द्वं माघकणाष्टम्यां छागमांसान्नेन श्राष्ठं कर्त्तव्यं सांसाभावे पायसोपकर्णन तदभावे केवलाश्चेन वा श्राष्ठं कर्त्तव्यम्।

प्रथ रटक्तीचतुर्देशी। 'माघे मास्यसिते पचे रटक्यास्था चतुर्दशी। तस्यामुदयवेलायां स्नाता नावेचते यमम्'। उदय-वेलायाम् प्रक्णोदयवेलायाम् 'ग्रनकां भ्यृदिते काले माघे काणाचतुर्दशी। सतारव्योमकाले तु तस्यां स्नानं महाफलम्। स्नात्वा सन्तर्प्यं तु यमान् सर्वपापै: प्रमुच्यते'। श्रव तिथि-कात्यत्वाहीणचान्द्रादरः। तव उभयदिनेऽक्णोदयसतारकाले सुद्धक्तां न्यूनचतुर्दशीलाभे पूर्वदिने स्नानं यमतप्रेणच एकदिन-मावे तत्नाभे तहिने। माघस्नानकालाभ्यन्तरे तादृशचतुर्दशी-लाभे माघपात्रः स्नायिना तन्त्रेण द्वयं कार्य्यम्। तव श्रोम् तसात् पद्य माघे मासि कार्ष्ये पचे रटक्यां चतुर्दश्यां तिथी भक्तणोदयवेलायाम् श्रमुकागोवः श्री भमुकादेवश्यमी यमादर्थ-नकामो गङ्गायां स्नानमहं करिष्ये दति सङ्क्ष्या यथाविधि स्नानं प्रागुक्तं चतुर्दश्ययमतपेणच कुर्य्यात्।

प्रविद्ये स्थापित्रमा। तत्र उभयदिने पूर्वाञ्च श्रीपश्वमीलाभे पूर्वदिने स्थापित्रस्त्योः पूजनं युग्मात् एकदिनप्राप्ते तिह्ने एवं षड्वषं शक्कपश्चमोत्रतेऽपि ततस श्रोम् तत्मदित्युश्चार्यः शोम् पद्योत्यादि स्थाप्ति प्रतिकामो स्थाप्ति जनमहं करिये

पति सङ्ख्या शालगामे जले वा पूजरीत्। श्रोम् 'पाशाच-मालिकामोजसणिभियांम्यसीम्ययोः पद्मासनस्यां ध्यायेच त्रियं तैलोक्यमातरम्। गौरवर्णां सुरूपाच सर्वालक्षारः भूषिताम्। रीकापद्मव्ययकारां वरदां दिचिणेन तु'। इत्यनेन धाला एतत् पाद्यम् भोम् लच्मेत्र नमः इत्यादिना नैवेद्याः क्तन पूजयेत्। श्रोम् 'नमस्ते सर्वदेवानां वरदासि इति प्रिये। या गतिस्वत्प्रपन्नानां सा मे भूयास्वदर्चनात्' इत्य-नेन पुष्पाञ्जलिवयेण प्रणमेत्। श्रोम् तत्सदित्यु श्राये श्रोम् षयोत्यादि सरस्रतीप्रीतिकामः सरस्रतीपुजनमहं करिष्ये। इति सङ्ख्या शालगामे घटादिस्थजले वा पूजरोत् श्रोम 'तर्णशकनमिन्दोर्विभ्रती शुभ्रकान्तिः कुचभरनमिताङ्गी सन्निष्या सिताको निजकरकमलो यहो खनौपुस्तक श्री: सकल-विभविभिद्धेर पातु वाग्देवता नः'। इति ध्यात्वावाद्य एतत् पाद्यम् श्रोम् सरस्रत्यै नमः इत्यादिना नैवेद्यान्तेन पूजयेत्। ततः श्रोम् भद्रकाल्यै नमो नित्यं सरखत्यै नमो नमः। वेदः वेदाङ्गवेदान्तविद्यास्थानेभ्य एव च स्वाहा' इति ब्रह्मपुराणीयेन पुष्पाञ्जलिना वि: पूजयेत्। मत्यसूत्रो सरस्वतीं संपूज्य श्रोम् 'यथा न देवीं भगवान् ब्रह्मा लोकपिताम इः। ५ त्वां परित्यच्य मंतिष्ठेत्तथा भव वरप्रदा। वेदाः ग्रास्त्राणि सर्वाणि नृत्यः गीतादिकच यत्। न विद्योनं त्वया देवि! तथा मे सन्त सिद्यः। लच्मीमे धाधरापुष्टिगीरी तुष्टिः प्रभा धृतिः। एताभि: पान्धि तनुभिरष्टाभिर्मा सरस्वति' इति मत्यपुरा गीयै: प्रार्थ प्रगमेत्। 'बस्तुजीवश्व द्रोणश्व सरस्रत्यै न टापयेत्'। प्राचारात् पुस्तकच पूजयेत् प्रोम् मस्याधाराय नम इति मस्याधारं पूजयेत्। भोम् सेखन्ये नम इति स्तिषानीं पूजयेत् ь

श्रथ माचसप्तमी। तत्र उभयदिने श्रक्णोदयकाले सप्तमी-ामे प्वदिने एकदिने तक्षामे तहिने श्रक्णोदयकाले सामा-जले मीम् प्रदीत्यादि स्याप्रहणकालीन गङ्गासानजन्य-लसमफलप्राप्तिकामो श्रायुरारीग्यसम्पत्नामी श्रक्णोदयः बार्या स्नानमहं करिष्ये। इति सङ्गल्पा यथाविधिसानेति-र्त्तव्यतां विधाय सप्तवदरपत्नाणि सप्तार्कपत्नाणि च श्रिरसि ाधाय श्रीम् 'यदं यक्जनाक्षतं पापं मया सप्तसु जनासु। मो रीगच गोकच माकरी इन्तु सप्तमी'। इत्युचार्थ ायात् ततो यथाकालं सप्तवदरीफलाकंपत्रशालितिलदूर्वा-।तचन्दनयुक्तज्जनादाय श्रोम् श्रदोत्यादि श्रायुरारोग्यसम्पत्-ामः श्रीस्र्यायाध्यमहं ददे इति सङ्गल्या श्रोम् 'नमो वस्तते ब्रह्मन् भास्तते विषातिजसे। जगतावित्रे गुचये विवे कर्मदायिने इति। अनन्तरम् श्रोम् 'जननी सर्व-[तानां मप्तमी सप्तसिकी। सप्तव्याद्वितिके देवि नमस्ते विमण्डले' इति पठित्वा श्रीसूर्याय नमः इति पठित्वा श्रध्ये खात्। श्रोम् 'सप्तसप्तिवहप्रौत सप्तलोकप्रदौपन। सप्तस्थां ह नमसुभ्यं नमोऽनन्ताय वैधसे'। इत्यनेन प्रणमेत् र्द्रेणापि स्नाने मूर्णीं विधानात् स्नानमन्त्रं विना श्रर्घ्यप्रणाम-ालाः पाट्याः पौराणिकलात्। गङ्गायान्तु बहुशतसूर्थः ाष्ट्रणकालीनगङ्गास्नानजन्यफलसमफलप्राप्तिकामो गङ्गायां ब्रानमत्तं करिष्ये दति वाक्ये विशेषः। श्रव श्रध्यमङ्गम् रतत् स्नानादेव माघप्रातःस्नानं तन्त्रेणैव सिष्ठाति।

शय विधानसप्तमोत्रतम्। प्रथमतो ब्राह्मणान् स्वस्ति-शच्य भोम् सूर्थःसोम इत्यादि पठित्वा ताम्बादिपाने कुण-तिस्वजनान्यादाय श्रोम् तस्मदित्युचार्थ्य श्रोम् श्रद्य माचि मासि शक्ते पचे सप्तस्यान्तिथी शारभ्य स्वतिमासीयश्रका- सप्तस्यां पौषसप्तमीं यावत् भारोग्यसम्पत्नामोऽभीष्टतत्तत्पन-कामो वा प्रकायादीतरभोजनविच्छित्तिविधानेन सप्तमीव्रतः महं करिष्ये इति सङ्ख्या संयमपारणसहितं तत्तवासि तत्त वियमं कुर्यात्। तव माचे चर्कायमात्रं भुद्धीत फालाने चन्त-रीचग्रहीतं यवमातं प्रमाणं कपिलाविट् तदभावे श्रन्थः गोमयमपौति। चैत्रे मरीचमेकम्। वैशाखे किचिज्ञलम्। च्यैष्ठेऽपक्षकदलीफलमध्यकगामात्रम्। श्राषाद्रे सच्छायः दिगुणसमये यवप्रमाणं कुशमूलम्। यावणे नत्तं कालेऽत्यं इविष्योदनम्। भाद्रे श्रुष्ठोपवासः। श्राम्बिने पञ्चमार्ष्वयामे मय्राण्डप्रमाणं इविष्यात्रम्। कार्त्तिके ऋद्वप्रसृतिमात्रं कपिलाचीरं तदभावे चीरान्तरम्। मार्गशीर्षे प्राष्ट्राखो वायुशनम्। पौषे खल्पं घृतं तदनन्तरश्च 'ब्राह्मणान् भचयेत् भक्त्या गुड़चीरनिरामिषै:। विष्राय दिचणा देया विभवस्थानु रूपतः। ऋष्टम्यां पारणं कुर्यात् कटुम्बरहितेन च। सुद्गः मासतिलादीनि घृतच्चैव विवर्जयेत्। एकसिष्ठं भच्चमुक्तः सर्कतन्त्रानुसारतः'। चान्द्रमासविश्रेषोक्केखवत् श्रमन्तादिः व्रतवत् मलमासेतरे तत्तु कर्त्तव्यम्।

षय त्रारोग्यसप्तमो। तत्र पूर्ववत् सप्तम्ये। नित्यो त्रारम्य
ऐहिकारोग्यसप्तमोन्नतमहं करिष्ये इति सङ्गल्पा प्रतिमासः
यावत् त्रारोग्यसप्तमोन्नतमहं करिष्ये इति सङ्गल्पा प्रतिमासः
याक्तमप्तम्यां याल्पामे घटादिष्णजले वा पूज्येत्। रहाः
ख्वासनमिति ध्याला एतत् पाद्यम् श्रोम् सूर्य्याय नम्
इत्यादिभिः संपूज्य 'श्रादित्यभास्कररवे भानो सूर्य्य दिवाकरः
प्रभाकर नमस्तेऽस्तु रोगादस्मान् प्रमोचय' इति त्रिःपूज्येत्
एवं संवक्षरे पूर्णे दिख्यां द्यात्। ब्राह्मणांस्व भोज्येर
विशेषमासानुदेश्वादमावास्थान्नतवत् मलमासेऽपि कर्त्तव्यम्।

षय भीषाष्टमी। षष्टम्यां ब्राह्मणः पिटतर्पणं काला षोम् 'वैयाप्तपद्मगोवाय सांक्षतिप्रवराय च। षपुत्राय ददा-स्येतत् सिललं भीषावर्मणे'। इति पिटवत् भीषां तर्पयेत् । ततः काताञ्चलिः 'भीषाः प्रान्तनवो वीरः सत्यवादी जितेन्द्रियः। षाभिरिद्धरवाप्रोतु पुत्तपौत्तोवितां क्रियाम्'। इत्यनेन प्रार्थ-येत्। चित्रयादिना पिटतर्पणात् पूर्वम् एतत् कर्त्तव्यम्। भीस्यामेकादस्यामुणेष्य द्वादस्यां तिलोद्दर्तनमावस्थकं कर्त्तव्यं स्नानतर्पणमद्वादानभोजनादि यथालाभं कुर्य्यात्। माच-पौर्णमास्यां युगाद्यात्वेन पार्वणविधिना त्राद्वं कर्त्तव्यम् अनन्त-फलकामनया स्नानदानञ्च कर्त्तव्यं तस्यां दानप्रमाणन्तु तिथि-तस्वेऽनुमन्धेयम्।

श्रय फाल्गुनक्तत्यम्। तत्र माध्यनन्तरं फाल्गुनक्तष्णा-ष्टम्यां श्राकोषकरणाद्रेन केवलावेनापि पार्वणविधिना श्राइं कर्त्तव्यम्।

भय शिवराविव्रतम्। यहिन प्रदोषनिश्रीयोभयव्यापिनी चतुर्दशी तिहिन व्रतम्। यदा तु पूर्वदिने निश्रीयव्यापिनी तदा पूर्वद्युः। यदा तु न पूर्वद्युनिश्रीयव्याप्तिः परिदने प्रदोष-व्यापिनी तदा परिदेने। पारणन्तु परिदने चतुर्दश्रीलाभे चतुर्दश्यां तदभावे श्रमावास्थायामिष। व्रतानुष्ठानिविधि-स्तत्पद्वत्युक्तो ज्ञेयः। 'श्रैवो वा वैश्वाचो वाषि यो वा स्थादन्य-पूजकः। सर्वं पूजाफलं हन्ति शिवराविविहिर्मुखः'। इति वृत्तिं ह्यायेष्ट्रतवचनेनास्य निस्यत्वम्।

'पाल्गुने यक्कपचे तु पृथ्वचे द्वादशी यदि। गोविन्द-द्वादशीनाम महापातकनाशिनी'। तत गङ्गायां पद्मपुरा-णीयो मन्त्रः 'महापातकसंज्ञानि यानि पापानि सन्ति मे। गोविन्दद्वादशीं प्राप्य तानि मे दर जाङ्गवि"।

प्रथ चैवक्तत्यम्। तत्र संक्राम्यां विस्फोटकभयोपप्रमनः कामो घर्टाकर्णं स्र हिष्ट्वे पूजयेत्। श्रोम् 'घर्टाकर्ण महावीर सर्वव्याधिवनाशन। विस्फोटकभये प्राप्ते रच रच महाबल'। इत्यनेन ब्रि: पूजयेत्। एवं भौतलादेखाः पूजादिकं यथायिता विस्फोटकाद्यपश्रमनकामः। स्तवनमेव कर्त्तव्यं तत्र स्वान्दपुराणम्। 'नमामि शौतलां देवीं रासभस्यां दिगखरीम्। माजनीकलसोपेतां सूर्पालक्षतमस्तकाम्'। स्कन्द उवाच 'भगवन् देव देवेश शौतलायाः स्तवं श्रभम्। वक्तमहस्यशेषेण विस्फोटकभयापहम्'। देखर उवाच। 'वन्देऽहं शीतलां देवीं विस्फोटकभयापहाम्। या मासाय निवर्त्तेत विस्फोटकभयं महत्। शीतले शीतले चेति यो ब्रुयाद्दाहपीड़ित:। विस्फोटकभवो दाहः चिप्रं तस्य विन श्यति। भौतले ज्वरदम्धस्य पूर्तिगन्धगतस्य च। प्रनष्टः चत्तुषः पुंसस्वामाइजीवनौषधम्। श्रीतले तनुजान् रोगान् नृणां इरिस दुस्यजान्। विस्फोटकविशोर्णानां त्वसेकाः स्तविष्णी। गलगण्डयहा रोगा ये चान्ये दारुणा नृणाम्। वदनुध्यानमावेण शीतले यान्ति सचयम्। न मन्द्रो नौषधं किञ्चित् पापरोगस्य विद्यतं। त्वमेका भौतसे त्रात्रौ नात्यं पश्चामि देवताम्। सृगालतन्तुमदृशीं नाभिष्टनाध्यमांस्थः ताम्। यस्वां सञ्चित्तयेद्देवि भित्तिश्रद्वासमन्वितः। उप-सगीवनाशाय परं खस्ययनं हि तत्। यस्वामुदकमध्ये तु ध्यात्वा संपूजयेत्ररः। विस्फोटकभयं घोरं ग्रहे तस्य न जायते। श्रष्टकं भौतलादेव्या न देयं यस्य कस्यचित्। दातव्यं हि सदा तस्मै भित्तव्यहान्वितो हि यः' इति वौस्करः पुराणे शीतलास्तोवं समाप्तम्।

षय वाक्षादि। स्कन्दपराखे। 'वाक्षेन समायुक्ता

मधी क्षणा वयोदगो। गङ्गायां वदि लभ्येत सूर्यग्रहगतैः समा। शनिवारसमायुक्ता सा मझावारुणी स्मृता। गङ्गायां यदि सभ्येत कोटिसूर्ययहैः समा। शुभयोगसमायुक्ता शनी श्राप्तिषा यदि। महामहितिविच्याता विकोटिकुलमुहरेत्'। संज्ञाविधेः सार्थकलाय निभित्तलेन मासपचितिष्यसेखानन्तरं महावानणीमहामहावानणी उन्नेखनीये। श्रोम् तत्म-दित्यु सार्थ मोम् मय चैत्रे मासि क्रणा पचे वार्णनच नयुक्त-वयोदश्यान्तियौ प्रमुकगोवोऽमुकदेवप्रमा बहुपतस्थिप्रहण-कालीनगङ्गास्नानजन्यफलसमफलप्राप्तिकामो गङ्गायां स्नान-मइं करिष्ये। महावारुग्यान्तु श्रोम् श्रय चैत्रे मासि क्रणो पत्ते त्रयोदग्यान्तियौ महावाक्ष्यां बहुकोटिस्थ्यग्रहणकाली नगङ्गास्त्रानजन्यफलसमफलप्राप्तिकामी गङ्गायां स्नानमहं करिष्ये। एवं सहामहावारुखाम् श्रमुकगोत्रोऽमुकदंवशर्माः विकोटिकालो डरणकामो गङ्गायां स्नानमत्तं करिष्ये। इति सङ्ख्या यथाविधि स्नायात्। कुलं पुरुषम्। अत सधदा-स्यादीनां सानं रावाविष वाक्षादिसानम्।

शय श्रशोकाष्टमी। तत स्रोतो जले बुधवारे पुनर्वसुनश्चत्रयुक्तश्चलाष्ट्रम्यां वाजपेययञ्चजन्यफलसमफलप्राप्तिकामः
स्नायात्। ब्रह्मपुत्ते तु सर्वपापच्चयपूर्वेक सर्वतीर्यस्नानजन्यफलसमफलप्राप्तिकामः स्नायात्। स्नानिति कर्त्तेव्यतां विधायः
श्रोम 'ब्रह्मपुत्र महाभाग श्रान्तनोः कुलनन्दन। श्रमोधागर्भसङ्गत पापं लीहित्य मे हरं। इति पठित्वा स्नायात्।
केवलश्चकाष्टम्यां ब्रह्मपदगमनफलम्। पश्चमार्वप्रहरव्यापिन्यां
पुनर्वसुयुक्तायां केवलायां वा उभयदिने श्वकाष्टम्यां श्रोकारिहतत्वकामः श्रष्टावशोककितका श्रहं पिवे इति संङ्क्ष्यः
'त्वासशोकहराभीष्टमधुमाससमुद्भव। पिकंसि श्रोकसन्तरो

मामगोवं सदा कुरं। इति पठित्वा प्राष्ट्रा खो विषापदजल-मिश्रिता ग्रंगोककलिका षष्टी पिवेत्। स्त्रीग्रद्रानुपनीते-रिप मन्त्रः पठनीयः पौराणिकत्वात्। स्त्रीपचे लिङ्गोडो नास्ति प्रकृतेः समवेतार्थत्वात्।

अध औरामनवमौ। तत्र दशमीपारणसत्त्वे सर्वेरवाष्ट्रमी-विषा नोपोष्या तदसत्त्वे मष्टमीविषाप्यपोष्या दशम्यां पारणानुः रोधात्। ततस्रैत्रश्कानवस्यां पुनर्वस्युक्तायां केवलायां वा प्रातः कतसानादिः श्रोम् तसदित्युचार्थः स्थः सोम इति पाठत्वा योम् यदोत्यादि यमुकगातोऽमुकदेवशर्मा ब्रह्मतः प्राप्तिकामः श्रीरामनवमीव्रतमत्तं करिष्ये इति सङ्ख्या श्रीम् 'उपाध्य नवमीं त्वद्य यामच्चष्टसु राघव। तन प्रीतो भव तं भा संसाराचाहि मां हरें। तब दग्रम्यां पारणं करिषा-मौत्यध्याहारान्वयः। इति निवेदयेत्। ततः शालग्रामं जले वा 'कोमलाङ्गं विश्वालाचिमिन्द्रनौलसमप्रभम्। दिचिणांश दशरधं पुचावेष्टनतत्परम्। पृष्ठतो लच्चणं देवं सच्छतं कनकप्रभम्। पार्खे भरतशत्रुष्त्री तासहन्तकरावुभी। श्रग्रे व्ययं इन्मन्तं रामानुग्रहकाङ्गिणम्'। एवं ध्यात्वा एतत् पाद्यम् श्रोम् श्रीरामाय नमः इत्यादिना पूर्वित् सानेतु श्राम् 'इन्द्रोऽग्निस यमसैव नैऋतो वर्गणोऽनिसः। कुवैर र्द्रगो ब्रह्माहिदिक्पालाः स्नापयन्तु तं । तत स्रोम् कीशः ल्यायै नम इत्यनेन पूजयेत्। श्राम् 'रामस्य जननौ चामि राममयमिदं जगत्। श्रतस्वां पूजियिषामि लोकमातर्नमोऽस् ते' इत्यनेन वि:पूजयेत्। भोम् दशर्थाय नम इत्यनेन पूजयेत्। तत श्रोम् रां ऋदयाय नमः रीं शिरसे खादा रूं शिखायै वषट् रें कवचाय हुं रों नेत्राभ्यां वीषट् र: श्रस्तार फट् इत्यक्षानि पूर्वियत्। भोम् इन्मते नमः भोम् सुगीवाः

भरताय विभोषणाय लक्ष्मणाय श्रद्धाय शतुष्ठाय जाम्ब वते धुस्त्राय जयन्ताय विजयाय सुराष्ट्राय राष्ट्रवर्षनाय श्रकोपाय धर्मपालाय सुमन्त्राय इन्द्राय श्रमये यसाय नैऋताय वर्-णाय वायवे कुवेराय ईशानाय ब्रह्मणे श्रनन्ताय खङ्गाय पाशाय श्रङ्गाय गदायै शूलाय चक्राय पद्माय दित श्रस्ताणि पूजयेत्। श्रत श्रभि जित्पूजामुख्यकासः। 'उच्चस्ये ग्रह-पश्चके सुरगुरी सेन्दी नवस्यान्तिथी लग्ने कर्कटके पुनर्वसुदिने मेषं गते पूषिण। निदंग्ध् निखिलाः पलाशमिधो मध्या-दयोध्यारणेराविभूतमभूदपूर्वविभवं यत्किश्चिदेकं महः'। इत्यनेन तळाचा भावयेत्। पलाशा राचमाः ततो वाचादौनि वादयेत्। 'फलपुष्पास्त्रसंपूणं ग्रहीत्वा श्रह्मत्तमम्। श्रशोक-रत्न सुमैय्ताच तुलसीदलैः'। एवभूतमर्थं ग्रहीला श्रोम् 'दशाननबधार्याय धर्मसंस्थापनाय च। दानवानां विना-श्राय दैत्यानां निधनाय च। परिवाणाय साधूनां रामो जातः खयं हरि:। ग्रहाणाध्ये मया दत्तं भ्राष्ट्रभिः महितो सम'। इत्यनेन श्रध्यं दद्यात्। श्रोम् श्रीरामचन्द्राय नम इत्यनेन पुष्पाञ्जलिवयं दद्यात्। एवमष्टप्रहरेषु यथाप्रकि पूजयेत्। तकः परदिने प्रातःसंपूज्य दशस्यां पारणं कुर्य्यात्। श्रय मदनवयोदशी। चैवशक्षवयोदश्यां दमनकष्टचे शालगामे जले वा कामदेवं पूजयेत् श्राम् श्रद्यत्यादि श्रमुक-गोबोऽस्कदेवग्रमां पुच्चपौच्चविवर्ष्ठनसर्वापद्विस्तिकामः कामदेवपूजनमहं करिष्ये इति सङ्ख्या 'चापेषुष्टक्कामदेवो रूपवान् विश्वमोहनः'। इति ध्यात्वा एतत् पाध्यम् पोम् कामदेवाय नम इत्यादिना पाद्यादिभि: संपूज्य 'श्रोम् पुष्प-धन्वन् नमस्तेऽस्तु नमस्ते मौनकेतन। सुनीनां स्रोकः पासानां धैर्याचातिकाते नमः। माधवात्मज्ञ कान्दर्प संवरारे रतिप्रिय। नमसुभ्यं जिताश्रेषभुवनाय मनोभुवै। श्राधयी मम नश्चन्तु व्याधयस शरीरजाः। सम्पाद्यतामभौष्टं में सम्पदः सन्तु मे स्थिराः। नमी माराय सामाय देवदेवस्य मूर्त्तये। ब्रह्मविष्णुशिवेन्द्राणां मनःचोभकराय च' रखनेन प्रार्थयेत्।

प्रथ मदनचतुर्दशी। चैत्रशक्तचतुर्दश्यां पुत्रपीतसम्बार्धः प्रमपदप्राप्तिकामः पूर्ववत् गीतवाद्याभिः पृज्येत्। तत्पीतये जुगुपितच ब्रूयात्। एतदकरणे चैत्रमाभीयपुष्धः फलं कामः प्राप्नीति।

त्रय मङ्गलचिण्डिकाप्जा। तत कालिकाप्राणम्। येषा ललितकान्ताच्या देवी मङ्गलचिष्डिका। वरदाभयहस्ता च हिभुजा गौरटेहिका। रत्तपद्मामनस्या च मुक्रटकुण्डल-मण्डिता। रक्तकौषेयवस्त्राच स्मितवक्ता श्रमानना। नवः यौवनसम्पद्मा चार्वक्षी ललितप्रभा'। इति ध्यात्वा एतत् पाद्यम् श्रोम् क्री मङ्गलचिष्डिकायै नमः इत्यनेन पाद्यादिभिः पूजरीत्। भ्रोम् ललितचिण्डिकायै नमः इति वि:पूजरीत्। ततो यथायित वौजं जम्रा स्रोम् गुह्यातिगुह्यगोष्ट्रौ लं इत्या-दिना जपं समर्पयेत्। एवं रोगादिशान्यर्थं मङ्गलवारः मारभ्य मङ्गलवारपर्यन्तं गौतादिभिः परिप्जयेत्। ततो विलिदानम्। यथा स्वयं उत्तराभिमुखः विलिः पूर्वमुखः त्रीम् अस्ताय फिड्लयवलोक्य 'घोम् अग्निः पश्चरासौत्तेनाः जयन्तस एतन्नोकमजयद् यस्मिन्नान्निः स ते सोको भविष्यति तं जिथासि पिवैता श्रपः। श्रोम् वायुः पश्ररासी तेना जयन्तम एतज्ञोकमजयद् यस्मिन् वायु:। सते लोको भविष्यति त जिष्यिस विवेता भयः। भोम् सूर्यः पश्रामीत्तेनाजयमास एतक्षोकमजयद् यस्मिन् सूर्यः सते सोको भविषति त

जीव्यसि पिवैता श्रपः। श्रोम् वाचन्ते श्रन्थामि श्रोम् प्राणन्ते श्रुखामि श्रोम् श्रोवन्ते श्रुखामि श्रोम् नाभिन्ते श्रुखामि श्रोम् वायुक्ते शुन्धामि श्रोम् चरित्रक्ते शुन्धामि श्रोम् मेद्रक्ते शुन्धामि षोम् पादको शुन्धामि षोम् यत्ते क्र्रं तत्ते शुन्धामि नमस्तु प्राप्यायतां प्रापन्ते प्राप्यायतां योवन्ते प्राप्यायताम् प्रीम् यत्ते क्रारं यदधः स्थितं तत्त श्राप्यायतां तत्ते तिष्ठतु समू हेभ्यः खाष्ट्रा। ततः प्रयोः कर्णे 'हिलि हिलि किलि किलि बहुरूपधरायै हुँ हुं स्फें स्फें इमं पशुं प्रदर्शय खगं नियो-जय मुत्तिं कुरु कुरु खाद्यां एभिमन्दै: कुगोदकै: संप्रोच्य श्रोम् क्रागपश्रवे नम इति गन्धादिभिरभ्यर्च 'क्राग लं वलि-रूपेण सम भाग्यादुपस्थितः। प्रणमामि ततः सर्वरूपिणं विक्रिपिणम्। चिण्डिकापीतिदानेन दातुरापिद्वनाप्रन। चामुग्डावलिरूपाय वले तुभ्यं नमो नमः। यज्ञाये पथवः सृष्टाः खयमेव खयमावा। श्रतस्वां घातियथामि तसाद् यक्ते बधीऽबधः'। इत्युचार्थ्य ऐंक्रीं श्रीं इति मन्त्रेण विलं शिवक्षिणं विचिन्य तस्य मूर्षि पुष्पं न्यसेत्। तत श्रोम् तसद्द्ये खादि अमुनगोवोऽमुनदेवशर्मा अभीष्टफलनामो क्रीं चिण्डिक है इसं क्रागपशुं घातियथे इत्यनेन जलं दद्यात्। ततः 'क्कणां पिनाकपाणिच कालरात्रिसक्पि गम्। उग्रं रत्तास्यनयनं रत्तमात्यानुलेपनम्। रत्तास्वर-धरषेव पाश्रहस्त' कुटुम्बिनम्। पिवमानश्च रुधिरं भुद्धानं क्रथमंहितम्'। एवं खद्भं ध्यात्वा 'रमना त्वं चिष्डकायाः सुरलोकप्रसाधकः'। इत्यभिमन्त्रा यां क्रीं खद्वाय नम इत्यनेन पाद्यादिभिः संपूज्य। श्रोम् 'श्रसिविशसनः खन्न-स्वीक्षाधारो दुरासदः श्रीगर्भी विजयसैव धर्मपाल नमोऽसु ते। इत्यष्टी तव नामानि ख्यमुत्तानि • वेधसा। नचतं

क्षत्तिका तुभ्यं गुरुदेवो महेखर:। हिरख्य गरीरले धाता देवो जनार्दनः। पिता पितामहो देवस्वं मां पालय सर्वदा। नीलजीमूतसङ्गायस्तीच्णदंष्ट्रः क्रयोदरः। भाव-शको मर्पणय मितिनास्त्यैव च। इयं येन धृता चौणी इतस महिषासुर:। तीच्णधाराय श्रुहाय तसी खद्राय ते नमः'। इत्यनेन पुष्पं दद्यात्। तत शां क्रीं फर्डित खड़म् पादाय भोम् 'कालि कालि वर्ज्यखरि लौहदण्डाय नम इति पठित्वा बिलं पूर्वाभिमुखं खयमुत्तराभिमुखः उत्तराभिमुख' विलं खयं पूर्वाभिमुखो वा छेदयेत्। ततो स्रम्यादिपावेण क्धिरमादाय देव्याः पुरतः स्थापियला श्रभौष्टकामो क्धिरं मांसञ्च दद्यात्। तत ऐं क्लीं श्रीं कौशिकिक्धिरेण प्राप्यायतामिति वदेत्। ततञ्कागशिरमि व्यलद्यां दत्त्वा एष कागगीर्षविलः मोम् मङ्गलचिष्डिकायै नमः इत्युत्स्जित्। योम् 'जय त्वं सर्वभूतंत्रो सर्वभूतसमाः वते। रच मां सर्वभूतेभ्यो वलिं भुक्क नमोऽस्त ते'। ततः खद्भस्यक् धिरमादाय श्रोम् 'यं यं सृशामि पादेन यं यं पश्चामि चन्नुषा। ससमे वश्यतां यातु यदि शक्रसमो भवेत्'। घोम् ऐं फ्रीं श्रीं क्लिके मदद्वे स्किश इति सर्वे वश्यमक्रोण स्वीयललाटे तिलकां कुर्यात्। ततस्तुला प्रणस्य कर्मकार्यिषे दिख्यां दद्यात्।

श्रथ रोगशान्तिः। 'दानैदेयादिभिरिष विजदेवतागो। गुर्वर्चनाप्रणतिभिष्य जपैस्तपोभिः। एभिष्य पुष्यनिच्यैष्णः चौयमानाः प्राक् पापजा यदि रुजः प्रश्रमं प्रयान्ति। स्वर्णः दाने सर्वेषां रोगाणां नाश्रकारणम्। तस्त्रात् सर्वप्रयक्षेन सप्तर्भे व्यक्षमस्तोद्ववं।

पय जयतिधिक्तसम्। 'खजनं नखनेशानां मैध्नाः

ध्यानमैव च। चामिषं कलहं हिंसां, वर्षहदी विवर्षयेत्। स्ते जवानि संक्रान्ती यादे जवादिने तथा। असुख्यसार्थेने चैव न साधादुणावारिणा'। विस्तुपुराणं गर्भस्। 'सर्वेस जयदिवसे स्नातेर्मक्रलपाणिभिः। गुरुदेवानिविप्रास पूज-नीयाः प्रयक्षतः। स्वनचत्रस्य पितरी तथा देवप्रजापतिः। प्रतिसंवसारसैव कर्त्रव्यस महोत्सवः'। स्नातैस्तिलस्नातैस्तवा च तत्तिथिमधिक्रत्य 'तिलोइत्तीं तिलसायौ तिलहोमी तिल-प्रदः। तिलभुक् तिलवापौ च षट्तिलौ नावसीदति'। तिलो दर्भनं तिलयुत्र जलै: स्नानम् श्रोम् तदिष्णोरिति मन्त्रेण ततो नववस्त्रपरोधानं काला क्षतिनत्यिक्रियो दिचिणपाणी गुमा नुष्वेतसर्पानम्बदूवीगोरोचनातानजन्मग्रन्थिवस्थनं क्वता खिस्तवाचनम् श्रोम् तिहिणारिति पठित्वा श्रोम् तसिद्यु-श्वार्थ भोम श्रद्येत्यादि श्रम्कगोवोऽम्कदेवशर्मा जन्मदिवस-निमित्तकगुर्वोदिपूजनमहं करिष्ये इति सङ्गल्पा तज्जलम् ऐशान्यां चिपेत्। शालगामे तदभावे जले वा एतत् पाद्यम् त्रोम् गुरुखो नमः एवमर्घादिना पूजयेत्। श्रोम् देवेभ्यः षोम् षम्निभ्यः श्रोम् विप्रेभ्यः श्रोम् खनचवनान्ने श्रोम् श्राबनीभ्याम् इवं भरणीभ्यां क्वतिकाभ्यः रोडिणीभ्यः स्मा-शिरसे पार्द्राये पुनर्वमवे पुष्याय प्रश्लेषाभ्यः मघाभ्यः पूर्व-फल्गुनीभ्याम् उत्तरफल्गुनीभ्यां इस्तायै चित्रायै स्वात्यै विश्वास्त्राभ्यः सनुराधाभ्यः ज्येष्ठायै मूलाय पूर्वाषादाभ्यः अवणाय धनिष्ठाभ्यः प्रतिभिषाभ्यः पूर्वभाद्रवद्भाः उत्तरभाद्र-पद्भाः रेवत्यै एतान् प्रणवादिनमोऽन्तेन पूजयेत्। विशेष-नामान्नाने खनचनाय नमः श्रोम् पित्रभ्यां नमः श्रोम् प्रजा-पत्रवे नमः चोम् सूर्याय नमः चोम् गणेशाय नमः चोम् मान्यकेयाय नमः। ध्वानं यथा दिसुनं खटिलं सीन्यं सुद्वदं

चिरजीविनम्। सार्वेग्डेयं नरी भक्त्या ध्यायेत् प्रयतमानसः'। प्रार्थनम् 'चिरजीवी यथा लंभो भविषामि तथा सुने।। क्पवान् वित्तवांसैव श्रिया युक्तस सर्वदा। मार्कण्डेय महा-भाग! सप्तकत्यान्तजीवन। श्रायुरिष्टार्थसिष्ठप्रधेमस्माकं वरदो भव'। श्रोम् व्यासाय नमः श्रोम् परश्रामाय नमः श्रोम् अध्वत्यास्त्रे नमः श्रोम् कपाय नमः श्रोम् वलये नमः श्रोम् प्रक्लादाय नमः श्रोम् हनूमते नमः श्रोम् विभीषणाय नमः श्रोम् जन्मतियये नमः। द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रताः सङ्घरभूषिताम्। वरदाभयहस्ताच शरचन्द्रनिभाननाम्। धीतवस्त्रपरीधानां पीनोन्नतपयोधराम्। अङ्गापितस्तां षष्ठीः सख्जस्यां विचिन्तयेत्'। इति ध्यात्वा श्रोम् षष्ठेर नमः श्रस्या नैवेद्यं दिधभक्षमि दद्यात्। श्रोम् 'जय देवि जग न्मातर्जगदानन्दकारिणि। प्रसीद सम कल्याणि नसस्ते षष्टि द्वि ते' इत्यनेन नमस्कुर्यात्। श्रोम् 'श्रायुर्देशि जयं देशि भाग्यं भगवति देहि मे। पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वान् कामां य दे हि में। इत्यनेन प्रार्थयेत्। 'त्रेलोक्ये यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च। ब्रह्मविणुशिवै: सार्षे रचां कुर्वन्तु तानि में। इति सत्त्रयप्राणीयेन रधां पठेत् ततः सूत्रोन स्वयद्योक्तविधिना श्राग्नं संस्थाप्य तिसैहीमं कुर्यात् प्जितदेवनामिसः। प्रणवादिचतुर्थम्तेन नाम्बा खाद्वावसाने जुहुयात्। अष्टोत्तरशतम् अष्टाविंशतिरष्टी वा। दिवणं तिलां य दद्यांत् ब्राह्मणाय। जन्मतिथी यदि मनिमङ्गल वारयोगस्तदा तद्योगस्चितदोषोपश्रमनाय मुक्तां द्यात्। स्रव नचवायोगे काश्वनं दद्यात्। कनिष्ठाकृ लिसूलालक प्राजापत्यतीर्धेन तिलान् वपेत् ततो भोजनकाले गुड़दुर्भ मित्रितान् तिस्मन् पद्मस्यद्विमितान् पिवेत्। प्रव मल

'सतिलं गुड्संमिश्रमच्चच्चं मितं पयः। मार्के ग्रहेय वरं लब्धा पिबाम्यायुष्यहेतवे'।

षथ स्तिकाषष्ठीपूजा। विष्धुधर्मोत्तरे 'स्तिकावास-निलया जन्मदा नाम देवता:। तासां यागनिमित्तन्तु शुन्ति-र्जनानि कीर्त्ता। षष्ठेऽक्कि रात्री यागन्तु जमादानान्तु कार-येत्। रचणीया तथा षष्ठी निमां तत्र विभेषतः। राम-सागरणं कार्यं जन्मदानां तथा बलिः'। रामिति सम्बोधनम्। प्रवाशीचमध्ये टोषाभाव:। 'प्रशीचे तु समुत्पन्ने पुत्रजन्म यदा भवेत्। कर्त्यतात्काली ग्रिडः पूर्वाभीचाहिग्रध्यति'। दति प्रजापतिवचनात्। श्रव प्रवजमोति श्रवणात् पितु-रेवाशीचाभाव:। कर्नुरिति पुंस्वनिर्देशाच कारयेदिति प्रमात्राभिप्रायेण तत्रादी विनायकमहितगीर्यादिषोड्य-माहकापूजा कार्यो। तत्र क्षत्यचिन्तामणी व्यासः। 'निशि नागरणं कार्यं खड़ी धार्यः समीपतः। त्रावाद्य पूज्येद्देवीं गणेशं मातरं गिरिम्'। देवीं षष्ठीं गिरिं मत्यानमन्दरं क्वत्विन्तामणिधृतमत्यानमन्दारोऽमीति मन्द्रलिङ्गात्। माट-नामान्याच रुद्धपरित्रिष्टम्। 'गौरी पद्मा श्रची मेधा सावित्री विद्यया जया। टेवसेना खधा खाहा मातरो लोकमातरः। प्रान्तिः पुष्टिर्धितस्तिष्टरात्मदेवतया सह। षादौ विनायकः पूज्यो पन्ते च कुलदेवता'। भविष्यपुराणे 'युज्याश्विते तथा कार्या वरदाभयपाणयः'। तत्र मातर इति सर्वासां विशेषणम्। श्रतएव एतत् पाद्यम् श्रोम् गौय्ये माबे नम इत्यादिप्रयोगः एता लोकमातरो ज्ञेयाः । अवएव तयोर्बं हुत्विनदे प्र:। षट्कि त्तिकापूजा त्रद्धरधृताः। 'थिवा संभूतिनामा च कौत्तिः सम्वतिरेव च। धनस्या चमा चैव मङ्गा सत्तिका मताः'। एतासां पूजनं घुटे जले वा भावा-

इनविसर्जने विनेव काथ्यं बीधायनः 'प्रतिमाखानेष्यस्मनी नावाइनविसर्जने'। स्तिकाग्यहस्थापनीय द्रव्याखाइ मार्क- खंग्यपुराणम् 'प्रम्थस्वप्रयुग्रुग्ये च निर्यप् स्तिकाग्यहे। प्रदीपश्रस्त्रप्रवस्त्रप्रयुग्रुग्ये च निर्यप् स्तिकाग्यहे। प्रदीपश्रस्त्रप्रवस्त्रप्रवस्ति । प्रतु प्रविश्य जातन्तु प्रपष्टस्थासम्भवमः। सण्प्रसिवनी बालं तत्रवेवोत्स्जति हिजः। सा जातहारिणी नाम सुघोरा पिश्रिताश्रनाः। तस्मात् संरस्त्रणं काय्यं यद्वतः स्तिकाग्यहे'। पश्रम्हागः यूपोऽपि श्रस्यवोपस्थितत्वात्। पाद्यो पायमं सर्पिषा मित्रं हिजेश्यो यः प्रयुक्तिः। गरहं तस्य न रज्ञांसि धर्षयन्ति कदाचन'।

श्रय प्रयोग:। पुत्रे जाते षष्ठदिवसीयरात्री स्नतस्रानः प्रदोषसमये स्तिकाग्रहे उपविश्व प्रासुखः स्वस्तिवाचनं क्वता श्रीम् तसदित्युचार्थ श्रोम् श्रदोत्यादि श्रम्कगोषस सम श्रीभनवजातकुमारप्य मंरचणकामः स्तिकागारदेवता-पूजनमन्नं करिष्ये दति मञ्जलां काला स्तिकाग्रहदारे तव चेवपालमावाद्य पूजयेत् ततो वटपवेषु माषभन्नविलं दद्यात्। एष माषभन्नविनः श्रोम् चेत्रपालाय नमः इति दस्वा श्रीम 'स्रोवपाल नमस्तुभ्यं सर्वशान्तिफलप्रद्। बालस्य विव्रनाशाय मम ग्रह्मान्यमं वलिम्'। एक माष्ट्रीत्तविः श्रोम् भूतदैत्यिपित्राचादिगर्भवयचराचसभ्यो नमः। श्रोम् भूतः दैत्यिपिशाचाद्या गन्धर्वा यचराचसाः। श्रमं कुर्वन्तु ते सर्वे मम राष्ट्रक्तिस्वमं बलिम्'। एष माष्मक्रवलिः योम् पूर्वादिः स्वस्थानवासिभ्यो नमः श्रोम् पूर्वादिदिग्भागेषु स्वस्थानप्रति-वासिन:। 'शान्ति' कुर्वन्तु ते सर्वे सस स्टक्क न्तिम्'। एष माष्मत्रवितः श्रोम् योगिनी डाकिनीभ्यो नमः। श्रोम् 'नानारुपधरा: सर्वा मात्रहो टेवबोनय:। बालस्व विञ्ननात्राय मम स्मान्वमं विज्ञम्'। एव मावभन्नविज्ञः श्रोम् शादित्यादि

यहेभ्यो नमः भोम् भादित्यादियहा ये च नित्यं खस्यान-वासिनः। शान्तिं कुर्वन्तु ते सवे सम ग्रह्मन्विमं बलिम्'। यवम् इन्द्रादिलोकपालेभ्यो दद्यात्। ततो द्वारपालेभ्यो नम द्रति पाद्यादिभिः संपूज्य प्रणमेत्। श्रोम् 'हारपाल नमस्तुभ्यं सर्वीपद्रवनामन । बालविञ्चविनामाय पूजां ग्रह्म सुरोत्तम'। तत श्रोम् जसाय नम इति संपूज्य प्रणमेत् श्रोम् 'जसासुर सद्यावीर सर्वशान्तिफलप्रद। रचख मम बलं त्वं पूजां यह यथा सुखम्'। ततो ग्रहं प्रविश्य भूतश्रुद्धादिप्राणाया-माङ्गन्यासार्य्यपावादिकं काला घटं संस्थाप्य तव गणपति ध्यात्वा संपूज्य प्रणमेत्। श्रोम् 'सर्वविद्यहरः श्रीमान् एक दन्तो गजाननः। षष्ठी ग्रहेऽचिंतः प्रौत्या शिशुं दीर्घायुषं कुर्'। एवं सूर्यादीत् संपूज्य षष्ठीं ध्यायेत्। 'त्रभयवरद-इस्तां क्षणमार्जारसंस्थां कनकरुचिरगातीं सर्वपुत्रैकधातीं सुरसुनिगणवन्यां दिव्यमात्यास्वरात्वां वटविटपिविनासां मीन षष्ठीं सहासाम्'। श्रथवा 'हिभुजां हैमगौराङ्गीं रता-लक्कारभूषिताम्। वरदाभयहस्ताच शरचन्द्रनिभाननाम्। यौतवस्त्रपरीधानां पीनोस्नतपयोधराम्। श्रङ्गार्पतस्तां षष्ठी-मख्जस्यां विचिन्तयेत्'। दति ध्याला स्विश्रिसि पुष्पं दल्ला मानसोपचारै: संपूज्य पुनर्ध्वात्वा घटस्ये जले एतत् पाद्यम् भोम् षष्ठेर नम एवं गन्धपुष्यधूपदीपनैवेद्यवस्तादिभिः षष्ठीं संपूज्य श्रोम् 'गौर्थ्याः पुत्रो यथा स्कन्दः शिशः संरचित-स्वया। तथा ममाप्ययं बालो रस्थतां षष्टिके नमः'। इलुचार्य प्रोम् षष्ठेर नम इति तिः पूजरेत् इति भोजराजः। तत्र 'क्वत्यचिन्तामणी स्मृति:। 'जय देवि जगन्मातर्जगदा-नन्दनारिणि। प्रसीद मम नन्याणि नमस्ते षष्ठि देवि ते'। षोम् 'धान्नी त्वं कार्त्तिवयस्य षष्ठिषष्ठीति विश्वता। दीर्घायु-

इश्व नैक्च्यं कुक्च मम बालके। जननी सर्वभूतानां सर्वे विष्नस्यंकरो। नारायणस्वरूपेण मत्पुचं रच सर्वतः। नूतदैत्यिपिशाचिभ्यो डाकिनौभ्योऽपि सङ्कटात्। सुतं मेऽद गुभं दत्त्वा रच देवि नमोऽस्तु तं'। इति प्रणमेत्। तते त्ररं प्रार्थयेत्। 'रूपं देशि यशो देशि भाग्यं भगवति देशि मे। पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वान् कामां स देहि में। इति मत्यानमन्दरपूजनानन्तरम्। कार्त्तिवेयं संपूज प्रगमित्। 'कार्निकेय महाभाग गौरी द्वट्यनन्दन!। कुमा रच मे पुत्रं गङ्गहस्त नमाऽस्तु तं । ततो जन्मदां पाद्यादिभि संपूज्य प्रग्मेत्। श्रोम् 'या जन्मदेतिविख्याता शुभदा भु प्रिता। करोत् मवदा रक्षां बालस्य स्तिकाग्टई'। तरं यागिनीडाकिनोरालमोजातहारिगोबालघातिनौघोरापिशि ताश्चनावसुद्वद्वजीयशोदानन्दान् संप्रच्य व्यजने वस्तोपां बालकं क्रात्वा षष्ठ्याः पादं ममप्येत्। 'जननौ सर्वभूताः सीजानां हितकारिगो। व्यजनस्यं रच पुतं तव पादे सा पितम्'। तत एभिमेन्द्रदीस्य मर्वाङ्गं इस्तेन स्थित 'माध्यरं सङ्गलं या विकारतलतं जसः। इरस्य सङ्गलं य सर्व भवतु में सुते। रहां करोतु भगवान् कहुरूपी जन दंन:। वराइरूपध्रदेव: शिशुं रचतु केशव:। नखाग्रै विदारितवैरिवचः स्थलो हिनः। नृसिंहरूपी सर्वेत स रचतु केशवः। शिरस्ते पात् गोविन्दः गण्डं रचतु केशव ग्दं सजठरं पातु जङ्गार्छव जनादेन:। स्वान्धं बाहुं प्रवाह मनः सर्वेन्द्रियाणि च'। ततो हरेहोदशनामानि वः लिखिला शिशी: शिरिम दद्यात्। तद्यया केशव भन् पद्मनाभ गोविन्द चिविक्रम हृशोकेश पुग्डरीकाच वासु नारायण नरसिंह, इयगीव वामन । १२। ततः विलोच

संपूच्य प्रणमेत्। ततोऽख्यामादिसप्तचिरजीविनः संपूच्य रणमेत्। भ्रख्यामा बलिव्यासो इनुमां विभीषणः। क्रपः ररश्रामय सप्तेते पान्तु मे सुतम्'। ततो गन्धपुष्पाभ्यां ब्राह्मणान् संपूच्य दिच्यां दद्यात्।

षथ विद्यारभः। प्रमाणं च्योतिस्तत्त्वेऽनुसन्धेयम्। सौर-वर्षेदिनेषु पश्चदयदग्डाधिकपश्चदिनद्वासे सावनवर्षी भवति एतत् पञ्चवर्षाभ्यन्तरे हरिशयनानध्यायदिनषष्ठीरिक्ताश्रानि-भीमदिनकालागुडीतरत गुक्तपचे पुष्याभ्विनी इस्तास्वाती-पुनर्वसुत्रवणाधनिष्ठाशतभिषा आदी मूला श्रश्लेषाक्रतिका-भरणीमघाविशाखापूर्वावयचित्रारेवतीसगिशरो नचतेषु रविबुधगुरुश्रक्रवारेषु द्वषमिं हतुलाधनुमीनलग्नेषु तथाविध-लग्नाचतुर्थपञ्चसप्तनवमद्शमस्थग्रभग्रहेपु लग्नस्थरवावपि इन्दर्कगुरुतारकशुद्धी विद्यारमां कुर्य्यात्। तत्र प्रयोगः क्ततित्यक्तत्यो गुरु: ग्रचौ देशे श्राचान्तः प्राक्ष्य खः श्रोम् तसदिल्याचा यदोलादि यम्कगोतस्य यो यमुकदेवशर्मणो विद्यालाभकामो विष्णादिपूजनमहं करिष्णांम इति सङ्कल्पा गालगामे जले वा विशां ध्यात्वा एतत् पाद्यम् श्रोम् श्रीविषावे नमः द्रत्यादिभिः पूजयेत् तत्र पूजामन्तः श्रोम् 'नमस्ते बहुरूपाय विषावे परमाताने खाहा' इत्यनन वि:पूजरोत्। प्रणमञ्च एवं लच्छीं नमस्ते सर्वदेवानां भरदासीत्यादिना सुत्वा सरस्रतीं ध्यायेत् तद् यया। श्रोम् त्रणयक्तामन्दोविभ्नती श्रभ्नकान्तिः' द्रत्यादिना ध्यात्वा एतत् पाद्यम् श्रोम् सरस्रत्यै नमः एवं पाद्यादिभिः पूजियला भोम् भद्रकार्षे नमो नित्यं सरखत्यै नमो नमः। वेदवेदान्त-बैदाक्वविद्यास्थानेभ्य एव च' खाइति ब्रह्मपुराणीयेन वि:पूज-वित् एवं बद्राय नमः भोम् ब्रह्मणे नमः श्रोम् स्वकारेभ्यो

नमः घोम् खविद्याये नमः नवपद्यान् पूजयेत्। ततो वाकः कोऽपि एतान् पुष्पाद्मलिभिः पूजयेत्। ततस्तु गुकं प्रयमेत्। ततः प्राद्मखो गुकः पिषमाभिमुखं शिश्रम् घोम् तत्सदिल्युः खार्थ्य प्रकारादिचकारान्तान् वर्णान् कठिनीं ग्रष्टीत्वा तदः स्तेन लेखयेत् एवं वारत्रयं पाठयेत् लेखयेच। ततो गुकं नत्वा दिच्यां दद्यात् तिहने निरामिषं भुद्धीत वालकः।

षथ ग्रहारभः। क्रिकादिसप्तकान्यतमनचत्रस्य पुरु षस्य पूर्वस्थां मघादिसप्तकान्यतमनचत्रस्य दचिणस्थाम् अनु राधादिसप्तकान्यतमनचन्नस्य पश्चिमस्यां धनिष्ठादिसप्तकान्यः तमनचत्रस्य पुरुषस्य उत्तरस्यां दिशि ग्रहं शोभनम् श्रमः अवे पूर्वोत्तरयोर्दिचणपश्चिमयोरैकां भाद्रादिमासत्रये पूर्वस्यां मार्गभौषीदिवये दिचणस्यां फाल्गुनादिवये पश्चिमसां ज्यैष्ठादित्रये उत्तरस्यां वामपार्ष्वप्रयनेन नागस्य प्रिरो जाला एकररहकरणे तत् क्रोड़े ररहं कार्थं हे चेहिचणपश्चिमयोः एवं चेत् पूर्व ही नम् उत्तरही नं वा कार्यं मेष हष मिय नतुला कार्कटिसिं इसकारस्था वी पूर्वपिश्वमद्वारम्। तुलामेष द्वश्विका वी दिचिणोत्तरद्वारं ग्रहं श्रुक्षपचे रविश्वनिमङ्गलवारेतरवारे रिक्ते तरतिथी प्रिष्मनीरोहिणीसगिपारः पृष्मोत्तराह्यहस्ताचित्राः **खात्यनुराधामू लाञ्चवणाधनिष्ठा यत्रभषारे**वतीषु षाद्रीयां मध्यमायां वज्रव्याघातशूलव्यतीपातादिगण्डविष्तुः श्वपरिचेतरत चन्द्रतारादिलेषु श्वभेषु द्वषिधवनसिंहकचा तुलृष्टियवधनुः कुभालग्नेषु ग्रहारभः कर्त्तव्यः यवणादिषर्के पारमानसरमेव बस्वनादिकं निषिष्ठम्। 'नाष्ठरेतृणकाष्ठादि न कुर्यादृद्वस्थनम्' इति निषेधात् क्षते तु प्रानिचौरसर्पादिः भयं भवेदिति। तत्र प्रयोगः यजमानः क्रतस्रानादिक्रतः चोम् तत्सदिलु दार्थ चोम् चय चसुके मासि , प्रमुके पर्व

पसुकतिथी प्रसुकागोत्रोऽसुकदेवधर्मा एतद्वास्तु सर्वदीषोपध-मनवामी वास्तुपूजनमहं करिष्ये दति सङ्ख्या वास्तुद्धिन-भागे चतुरङ्गलखातहस्तमावे गर्ने बहुतरहणगीमयोपलिमे जलप्रिते। शालग्रामे जले वा नवग्रहान् गणेशादीन् प्रम-वादिनमोऽन्तेन खखनान्त्रा पूजयेत्। ग्रोम् गणेशाय नमः इत्यादि इन्द्राय स्याय सोमाय मङ्गलाय बुधाय इन्हस्तियी श्रुकाय शनैसराय राइवे केतवे दुन्द्रादिदशदिक्पालेभ्यः खखनाचा चेवपालेभ्यः भूतक्रृरयद्वेभ्यः क्रूरभूतेभ्यः ब्रह्मणे वास्तुपुरुषाय शिखिने देशाय पर्यान्याय जयन्ताय सूर्याय सत्याय स्थाय श्राकाशाय श्रम्नये पृष्णे वितथाय ग्रहनचत्राय यमाय गन्धर्वाय सगाय पित्रभ्यः दीवारिकाय सुगीवाय पुष्पदन्ताय वक्षाय श्रेषाय पापाय रोगाय श्रहये मुख्याय विख्वकर्मणे भन्नाटाय श्रिये दित्ये पापाय साविवाय सविवेत्र विवस्तते इन्द्रात्मजाय मित्राय बद्राय राजयस्मणे पृथ्वीधराय ब्रह्मणे चरकौ विदार्थी पूननायै पापराचस्यै स्कन्दाय अर्थम्बे जमाकाय पिलिपिन्नाय श्रोम् 'नमस्ते बहुरूपाय विशावे परमात्मने खाद्वा' दत्यनेन प्जयेत्। त्रियै वासुदेवाय पृथिव्ये पृथिष्यच्य मन्द्रै मोम् 'हिरख्यमर्भे वसुधे मेषस्योपरिमायिनि । वसाम्य इतिष्ठे ग्रहाणार्घे धरित्रि में। ततो नला प्रार्थयेत्। 'श्रभे च शोभने देवि चतुरस्रे महीतले। सुभगे पुष्तदे देवि ! गरहे काध्यपि रम्यताम् । प्रव्यक्ते चाचते पूर्णे मुनेखादिरसः सुते। तुभ्यं क्षते मया पूजा समृद्धं गरिहणः कुर। वसुन्धरे वरारो हे स्थानं मे टीयतां ग्रमे। त्वत्प्रसा-दाबाहादेवि कार्यां में सिहातां दूतम्'। घोम् 'घम्निभ्यो-ध्यंथ सर्पेभ्यो ये चान्ये तक्समात्रिताः। तेभ्यो बलिं पयच्छासि उखमीदनमुत्तमम्। भूतानि राचमा वापि येऽव तिष्ठनित

केच न। ते रहत्त्रम् बलिं सर्वे वास्तुरहत्त्वास्यष्टं पुनः'। इति मखाभ्यां माषभन्नवलिं ददात्। ततः 'प्रणमेइण्डवङ्गमो धन्त्रेणानेन भक्तितः। भूतानि यानी इ वसन्ति तानि विश्लं रुहीत्वा विधिनोपपादितम्। अन्यत वासं परिकाख्ययन् क्षमम् तानौष्ठ नमोऽस्तु तेभ्यः'। ततस्विस्मिन् गर्ने दिधि दूर्वाचतपृष्यफलाम्बपन्नवमुखेनाम्बपूर्वेन घटेन एषोऽष्ट म्बोम वास्तोष्यतये नमः दल्याच्यं जानुभ्यां धरणीं मला दयात्। भोम् 'शिल्पाचार्थाय देवाय नमस्ते विश्वकर्मणे' खाहा दत्यचार्था मोम् विख्वकर्मणे नम दति पूज्येत्। ततः कर्मकारिय विद्यापाय दिचाणां ददात्। तत श्रोम् 'यानु देवगणाः सर्वे पुजामादाय याज्ञिकाः। इष्टकामप्रसिद्धार्थे पुनरागमनाय च' ततः चमध्वमिति विसर्जयेत् ततस्तदधः जलेन प्रितगर्ने प्रणवेन पुष्पं चिष्ठा शुभाश्मं पश्चेत् तव दिचिणावने श्रमं वामावने ऽश्मम्। ततस्तव दिधदूर्वादिकं दत्त्वा स्तिकया गर्ने प्रयेत्। ततः स्वपाताय ईग्रानादि कोण्चतृष्टयेष् प्राटिचिण्याचतुरःकौलकान् भारोपयेत् श्रोम् 'विश्वन्तु ते तसे नागाः लोकपालास कामगाः। ग्रहे तिसिंश तिष्ठम्तु पायुर्वलकराः सदा'। इति मम्बेण चतुष्कोणेषु दृदं रोपयेत। तत ईशानादिक्रमेण सूत्रेण विवेष्टयेत्। तत षाम्नेयां गर्ने गन्धपुष्पाद्यलङ्गतं स्तमां रोपयेत् तत्र मन्तः 'यथाचलो गिरिम दर्शिमवां यथाचल शुभारको ग्रहस्तमः स्तथात्वमचलो भव' ततो वद्दुतर सृद्धिगर इं कारयेत् धनुः ग्रराभ्यां काकादि वारयेत्।

तव प्रवेशविधिः। ग्रहस्यारभवत् प्रवेशिऽपि ज्येष्ठापुनः वेस्रयुक्तः स एव कालः तहिने प्रातःकतस्त्रानादिकत्यः ग्रांविः वाचानो व्राक्षापेशः काचनादिकं दस्वा व्राक्षापान् दध्यवः

साम्यदसपुष्पप्रसोपतं जससुभाषायतः स्वता गोपुष्टं स्पृष्टाः चम्दनाद्यन्तिः यिरसि मालां बध्वा ययाविधि वामपार्शे खितसुभाम् पाचाराषान्यपूर्णस्पंमस्तकां पत्नीं वामतः स्वताः स्वया स्थः ग्रहः प्रविशेत् ततः स्वयमाचैस्य शालगामे जसे वा भीम् पद्येत्यादि नवग्रहप्रवेशिनिमत्तकवास्तदोषोपशमनकामो वास्तुपूजनमण्डं करिष्ये द्रति सङ्गल्पा ग्रहारमोदित-देवताः पूर्ववत् प्रणामपर्थन्तं पूज्यित्वा कर्मकारियद्वन्नाः ग्राय दिवाणं दद्यात्। ततोऽद्येत्यादिनवग्रहप्रवेशिनिमत्तकः सगणाधिपगौर्थादिषोड्शमाद्यकापूजावमोधीरामम्पातनायुष्य-स्ताजपास्युद्यिकत्राष्ठकामीत्वापूजावमोधीरामम्पातनायुष्य-स्ताजपास्युद्यिकत्राष्ठकामीत्वाचे करिष्यामौति सङ्गल्पा यवप्रसाव प्रविधान प्रविधान स्वाप्तादिहिष्टा स्वाप्तान परे वा। ततः स्वग्रह्मोक्षात् पूर्वभिष्या स्वान्तरे कर्त्तं यानि परे वा। ततः स्वग्रह्मोक्षात् पूर्वभिना शालाहोमः कार्यः।

श्रथ किषिकमें। तत इलप्रवाइविधिः। श्रक्षिनीरोिइणोम्गिश्चरः पूनवेसुपृथामघोत्तरत्रयहस्तास्त्रतीमृत्यवणारेवतीनचताणि प्रश्नस्तानि विश्वाखानुराधाच्येष्ठाधनिष्ठाश्वतमिषानचताणि मध्यमानि भरणोकत्तिकाद्रांश्वेषापूर्वात्रयचित्रानचताणि निविद्वानि। रिकाषष्ठग्रष्टमीदादशीदश्रमीतरित्ययः प्रश्नस्ताः। मङ्गलश्रमिवारी निविद्वी। श्रोभनचन्द्रताराकरणेषु व्रवमिथुनकन्यामीनलग्नेषु तत्र तिह्ने
कतस्मानादिनित्यक्रियः श्राचान्त श्रोम् तत्मदित्युचार्थः
श्रमुकगोनोऽमुकदेवश्रमां श्रस्यसम्पत्तिकामः पचरेखात्मकहलप्रवाइनमहं करिष्ये इति सङ्गल्या चेत्रे ऐशान्यां हस्तप्रमाणगत्ते कत्वा जलेनापूर्थः तत्र प्रजापति सूर्थादिनवग्रहान्
प्रथिवीच पूज्येत् 'श्रोम् हिरण्यगर्भे वसुधे श्रेषस्थोपरिशापिति। वसास्यहं तव पृष्ठे ग्रहाणार्ञ्वं भरिति में इति

मकीष चौरेणाच्ये दस्वा चीम् कारादिनमोऽकोन ब्रह्मा विषावे। तत्र योम् 'नमस्ते बहुद्धाय विषावे परमाकारे खाइ।'। इत्यनेन भि:पूजरीत् बद्राय काम्यपाय वसुभ दुन्द्राय तदच्चमस्तु 'शक्त सुरपति: श्रेष्ठो वच्च हस्तो महाबल: थतयज्ञाधियो देवस्तुभ्यमिन्द्राय वै नमः'। इति नैवैद्यान्त दत्त्वा श्रोम् 'विचित्रैरावतस्थाय भाष्त्रत्कुलिश्रपाणये। पौलो म्यालिङ्किताङ्काय सहस्राचाय ते नमः'। इति विःप्जयेत् प्रचेतसे पर्याच्याय प्रेषाय चन्द्राय प्रकाय वक्कये बलदेवाय चलाय भूमये हवाय वायवे रामाय लक्षाणाय सीतायै: खर्गाय गगनाय दति दाविंगतिदेवताः पुजयत्। चैत्रपालम् प्रमि प्रदक्षिणोक्तत्य ब्राह्मणाय दक्षिणां दद्यात्। प्राम्नपक्षवीदनः यायसदधीनि गर्ने निचिष्य सत्तिकाभिः पूरयेत् ततो इष्टी ह्यो नवनीतेष्ट्रतेन वा। मुखपार्श्वन्तयोत्तिप्यात् इलवाइः कान् गन्धादिना पूजयित्वा इलं मालाभि: पूजयित्वा दिधि ध्तमधुभि: फालं प्रलिप्य हेन्ना फालायं घर्षयेत् बलीन्द्रपृथ्-रामेन्दुपराभरवस्त्रमद्रान् सारेत्। एका तिसः पश्चरेखा वा इलेब कार्था प्रभम्नशृङ्खुरलाङ्क्ला: कपिलास द्वास योज्याः। इसप्रवाद्यकाः प्रणताः कर्त्तव्याः इक्षानि दृढ़ानि कर्त्तव्यानि व्रषयुद्धादिकं न ग्रुभदम्। व्रषाणां नर्दने चतुः शुचं यस्यं मूत्रप्रीषोष्यगे च तथा। उभयत्रेव प्रास्तु खो जलपूर्णकासं रहीता 'घोम् त्वं वै वसुश्वरे सीते बहुप्य-फलप्रदे। नमस्ते मे गुभं नित्यं खिविमेशं गुभे कुर। रोष्ट्रन्त सर्वेश्वसानि कासे देव: प्रवर्षतु। कर्षकास्तु भवन्वयाः धान्येन च धनेन च'। खाइति प्राध्येत्।

सम बीजवधनम्। इसप्रवाहवहीजवपनस्मापि कासः। तम विद्यापि गुभदा रोपवे तु रोहिस्मुसरफस्युनी विशासा सूजा पूर्वभाद्रपदनचनाणि प्रमस्तानि द्ववहिष्कसिंद्रकुष्ध-स्वज्ञस्वस्त्रमिथनमन्यातुलाधनुः पूर्वावेलस्त्रानि प्रमस्तानि । तत्र तिहने कतस्त्रानादिः भोम् भयोत्यादि भमुकागोत्रः श्री भमुकदेवग्रमी ग्रस्थसम्पत्तिकामो मुष्टित्रयं वीजवपनमद्दं किर्ष्ये इति सङ्ख्या इलप्रवाहोक्तगर्त्तपूरणान्तः देवपूजा-दिकं विधाय प्राष्ट्रायः स्वर्णजलसंयुक्तः वीजमुष्टित्रयं ग्रक्ताः ध्यायन् स्वयं प्राजापत्यतीयेन वपेत् ततो जलपूर्णकलसं ग्रहीत्वा त्वं वे वसुन्धरे सीते बहुपुष्पफलप्रदे । नमस्ते मे ग्रमं नित्यं किषिमेधां ग्रमे कुरु । रोहन्तु सर्वश्रस्थानि काले देवः प्रवर्षत् । कर्षकाश्च भवन्त्वग्रा धान्येन च धनेन च' । स्वाहिति प्रार्थयेत् ।

श्रथ धान्यच्छेदनम्। कार्त्तिकपीषेतरमाषेषु पीषेऽपि

श्रभवारे पुष्यनचत्रे मङ्गलवारेतरेषु रिक्तेतरितिष्ठषु भरणीकात्तिकास्गिशिराश्चेषामघोत्तरात्रयहस्ताचित्राच्येष्ठामूलाप्वीषादात्रवणाधनिष्ठाप्वभाद्रपदरेवतीषु नचत्रेषु प्रशस्ततारयोगकरणेषु वर्षामधुनसिंहकन्यातुलाविश्वकथनुःपूर्वार्डमकरयोगकरणेषु वर्षामधुनसिंहकन्यातुलाविश्वकथनुःपूर्वार्डमकरयोगकरणेषु वर्षामधुनसिंहकन्यातुलाविश्वकथनुःपूर्वार्डमकरयोगकरणेषु वर्षामधुनसिंहकन्यातुलाविश्वकथनुःपूर्वार्डमकरयोगकरणेषु वर्षामधुनसिंहकन्यातुलाविश्वकथनुःपूर्वार्डमकरयोगकरणेषु धान्यच्छेदनम्। तत्र तिश्वमे कतस्त्रानादिः
भोम् श्रद्येख्युदि श्रमुकागोतः श्री भमुकदेवशमी श्रस्यसम्पत्तिकामः सार्डमुष्टिदयधान्यच्छेदनमहं करिष्ये इति
सङ्ख्या हलप्रवाहोक्यदेवतापूजनं विधाय ईशानकोणस्यधान्यानां सार्डमुष्टिदयं छेदयेत्। श्रस्यवद्यये चित्रे वाहकान्
भोज्येत्।

प्रश्न धान्यस्थापनम्। भरणीक्षत्तिकाद्रीमघाद्यप्रवितये-तरत्त्वतेषु सगित्रारःप्नवंस्मघोत्तरात्रयेषु सोमबुधगुरुश्रक-वारेषु क्षाभिधनसिंहकन्याद्वस्थिकधनुर्भकरमीनलग्नेषु प्रशस्त-योगताराचन्द्रकरणेषु धान्यस्थापनं तत्र धान्यग्रहे 'भोस् धन- दाय सर्वलीकहिताय च। देहि में धान्यं खाहा" श्रीम र्ष्ट्राये नमः 'र्रहादेवि लोकविवर्डिनी कामक्षिणि देहि । धान्यम्' इति लेखियत्वा स्थापयेत्। धान्यग्रहाद् बुधवारे धान्यव्ययो न कर्त्तव्यः। श्राचारात् सोमवारेऽपि।

षय षद्भत्यान्तिः। श्रायवेणाद्भतवचनं प्रक्षतिविर्द मज्ञतमापदः। प्राक् प्रकोधाय देवाः सृजन्ति' इति तेनाः पज्ञानाय पूर्वं भूम्यादीनां खभावप्रचावो देवकर्त्तृकोऽङ्गत द्ति रजखलाभिगमने गोऽखभार्थ्याभ्यो यमजे जाते विजा-तीयप्रसर्वे काककारुग्छभ्रश्चेनवनकुक्तुरस्त्रपादवनकपोतानां ग्रहप्रविशमनुष्योपरिपतने वा श्रन्येषु श्रद्भ,तेषु वा खेतेन्द्रायुधः रात्रीन्द्रायुध उल्कापातदिग्दाह स्योपमण्डलचन्द्रोपमण्डल-गम्बर्ध-नगर-दर्शन-क्षिकाचित्राख-वक्रीभूतमङ्गलापवेषिराग-भूकम्पधूमकेतु-रक्षप्रसामास्थिवसादिनख्धान्य-हिर्ण्य-त्वक् फलपुष्पाङ्गारपांशुरवनप्रदोषे पेचकावानरग्रहपतने श्रकाल फलपुष्पोन्नमादिषु सप्ताहाभ्यन्तराष्ट्रिषु छन्दोगपरिणिष्टीय शान्तिं कुर्यात्। तच क्षतदेवाचेना न्तकात्यः श्रोम् तस्रदिल् चार्थ श्रोम् षदोत्यादि षमुकाङ्ग,तस्चितदोषोपशमनकाम कात्यायनोक्त्रभाव्याक्तिमन्नं करिष्ये द्रित सङ्गल्पमे स्वयं ब्राह्मग हारा वा खरहश्रीप्तविधिना वरदनामानम्बिं संखा ष्ट्रीमाज्ञुताम्यो खाडा श्रोम् सोमाय खाडा श्रोम् विश्व खाडा योम् वायवे खाडा योम् बद्राय खाडा यो वसवे खाडा भोम् पमत्यवे खाडा विखेश्यो देवेश्यः खा पुनरिप पूर्वतत् ष्टुतचक्तभ्यां एताभ्यो जुडुयात्। ततो ही श्रीव' समाप्य पृतपायसेन क्राह्मगान् भोजयिता क्राह्मग गां दिलाणां दखात्। एतत् प्रायिक्ताकरणे ग्रहण सर्णं सर्वसन्धानि स्वति सोगिया ज्ञब्कारोत्तसमणवगाय ग य विष्युस्केन वा प्रष्टोत्तरमान् नवग्रहानिए प्राथेत् ब्राह्मणाय काचनं दद्यात्। एवं दुःस्वप्राद्यनिष्टदर्भनेषु ब्राह्मणाय घतं काचनच द्यात् ततो ब्राह्मणान् द्वातीय भोजयेदिति।

> दित श्रीवन्यघटीय श्रीहरिहरभट्टाचार्थात्मज श्रीरञ्जनस्नभट्टाचार्थ्यविरचितं क्रत्यतस्त्रं समाप्तम्।

## यजुर्वेदिश्राद्यतत्त्वम् ।

प्रणाग्य सिच्चदानन्दं कामदं नन्दनन्दनम्। यज्ञविदां श्राह्मतत्त्वं विक्ति श्रीरघुनन्दनः॥ एकदाकाङ्कितं यद् यच्छन्दोगश्राह्मतत्त्वतः। तज्ज्ञातव्यं यज्ञविद्धिस्तवानुक्रमिहोच्यते॥

परपचे यादं अवीतोई वा चतुर्था यदहः सम्पद्यते तदहः विद्यामाणम्। तत्र कात्यायनग्रह्मम् 'त्रथापरपचे यादं अवीतोई वा चतुर्था यदहः सम्पद्यते तदहः विद्यामाणम् पूर्वेदावी सातकान् यतीन् ग्रहस्थान् साधून् योत्रियान् हदान् पनवद्यान् स्वक्रमस्थान् तदभावेऽिप शिष्यान् सहचरान् दिक्रम् प्रक्राविक्षम् व्यावदन्तविह्यप्रजननव्याधिताधिकाष्ट्रियिवकुष्ठिकुनिववर्जम्। पनिन्द्येनोपामस्त्रितो नातिकामत्। पामस्त्रितो वा नान्यदमं प्रतिग्रह्मीयात्। स्नातान्
प्रचौत्राचान् प्राष्ट्र खानुपविष्य युग्मान् पित्रे यथाप्रक्रि
स्वौत्रस्थादखुखान् द्री देवे त्रीणि पित्रे एकेक्स्म्ययः वा
सात्रामहानामध्येनं तस्यं वा वैष्यदैविक्ष्य स्वाक्षान्तिः स्मान्

कुर्यात् गाकेनापि घपरपत्तं न ग्रंतिक्रमेत्। मासि मासि वीऽश्रानम्' इति श्रुते:। 'तदन्तः श्रुचिरक्रोधनीऽत्वरीऽप्रमातः सत्यवादी स्यादध्वमैथुन एव स्वाध्यायान् वर्जयेत्। नादिवाग्यत श्रा-उपसाशीदामित्वतासैवमिति'। श्रपरपत्ते क्षण्यचे श्रक्तप्रतिपदादिदर्शान्तमामस्य पचड्यघटितस्य भपर-पद्मत्वेन क्षणापद्मस्येव ग्रपरपद्मत्वात् तथाच श्रुतिः 'पूर्वः पचो देवानामपर: पचः पितृगाम्' दति। जड्डं वा चतुर्थाः पचः म्यादिषु यदहः सम्पदाते तदहरिति कालकर्म। यसिष्मक्हिन सम्पद्यते द्रव्यादिकामिति शेष:। तदहस्तसिमद्रहिन ब्राह्मणाः नामन्त्रा निमन्त्रा पूर्वेद्युर्वा आइपूर्वदिने वा। स्नातकान क्षतसमावत्तनस्नातान् यतीन् चतुर्थात्रमिणः साधून् नित्य नैमित्तिकात्रमधर्मयुक्तान् श्रोतियान् श्रुताध्ययनसम्पद्मान व्हान् वयोऽतिरिक्तान् भनवद्यान् उत्तमान् खकमंस्थान् खात्र मकर्मस्थान् निन्धानाइ हिर्लग्नेत्यादि हिर्लग्नो द्सर्मा श्रप्रा व्रतमेदः गुरुतल्पगमनपापशेषचिक्कयोगित्वादच्यः श्रुक्षोऽति-गौर: विक्तिको नाभेरधो विचर्चिकादियुताः मखिस्त्रीगमन पापश्रेषयोगित्वाहर्ज्यः। श्यावदन्तकः स्वभावतः क्षणादन्तः प्रधानदन्तद्वयमध्यगतचुद्रदन्त इति केचित् सुरापानजन्य-पापशेषचिष्कयोगिलाइच्यः विद्यप्रजननः कितिशिश्वः। व्यक्तो विकालीन्द्रियः कुनखौ संकुचितनखः सुवर्णस्तेयपापचिक्र योगित्वाइच्यः। श्रामित्रतो निमन्त्रितः। नातिक्रामित् न निमन्त्रणं परित्यजित् अन्यदेशम् अन्यश्राष्टीयमामान्तरमि न ग्रहीयात्। ग्रचीन् स्तकाशीचरिहतान् वैखदेविकं विख देवब्राह्मणोपवैत्रनादिकं कर्म तन्त्रं पिष्टपच मातामहपच सुहिम्य सक्तहा कर्त्रवां वो युषाकं पितृणामिति यावत्। षव 'पिवे रावर्यंचनी सासः प्रतिभागस्तयोः पुनः। कर्म

चेष्टाखर:कणः यक्तः खप्राय यर्वरी' इति विष्णुपुराणेन मनुष्यमासस्य पितृषामसोराव्यवाभिधानात्। क्षणपचस्य दिनत्वाभिधानात् याद्यकर्त्तुसम्बन्धिना प्रतिमा-सीय काणापचयाद्रीयेन पिल्लणामयनं विधातुमुचितमिति बीजं तदहरिति याद्यवासरे यजमानः ग्रुचिः क्षतस्त्रानाचमना-दिक्कत्यः क्रोधविधौनः त्वरारहितः ग्रान्तः साधुचरितः सत्य-वचनशीलस भवेत्। श्रावाद्यनादिति श्रावाद्यनप्रभृतिश्राद्य-भोन्नब्राह्मणाचमनपर्थन्तं वाग्यतो भवेत् श्रामन्त्रिता इति निमन्त्रिताः ब्राह्मणास एवमेव नियमानुष्ठानं कुर्थः। कात्या-यनग्रह्मं 'देवपूर्वकं आहं कुर्वीत पिण्डपित्यज्ञवदुपचारः पित्रेत्र दिगुणां सदर्भान् पवित्रपाणिर्दयादासीनः प्रश्रेषु पङ्क्ति-मूर्डन्यं प्रच्छति सर्वान् वा श्रासनेषु दर्भानास्तीर्थ विखान् देवानावाह्यिष्ये' दति पृच्छति ग्रावाह्येत्यनुत्रात:। विष्वे-देवा स भागत इत्यनया ऋचा भावाह्य भवकीर्थ्य विष्वेदेवा: मृणुतेमं इवम् इति जिपला पित्रनावाहियये इति पृच्छति श्रावाच्चयेत्यनुत्रातः उग्रन्तस्वे त्यनयावाच्चावकीर्यः श्रायान्तु न इति जिपत्वा यज्जीयद्वचनमसेषु पवित्रान्ति हितेषु एकैकिसिमप षासिष्ठति श्रे बोदेवीति एकैकस्मिनेव तिलानावपति। 'तिसोऽसि सोमदैवत्यो गोसवो देवनिर्मितः। प्रयत्नमङ्गः पृताः खधया पितृ लोकान् प्रौणाहिनः खाहा' इति सीवण-राजतौडुम्बरखङ्गमणिमयपात्राणामन्यतमेषु यानि वा विद्यन्ते पत्रपुटेषु वा एकैकस्य एकैकेन ददाति। स पवित्रेषु इस्तेषु 'या दिया पाप: पयसा सम्बभूवर्या प्रकारीचा उत पार्थ-वैश्वा हिरण्यवर्णा यज्ञियास्तान श्रापः श्रिवाः संश्वोनाः सद्या भवन्तु' द्रत्यसावेष तेऽच्ये दति प्रथमे पाते संस्रवान् समवनीय पित्रभ्यः स्थानमसीति न्यूजं प्रवः करोति प्रव

गन्धपुष्पधूपदीपष्टादनानां सम्प्रदानमिति। एषामर्थः दैव-पूर्वं यथा स्थात्तथा सर्वं कर्त्तव्यं पिष्किपश्चयत्त्रवदुपदेशेन पिकेर वर्मण पपराञ्चवालपाचीनावीतित्वदिचणामुख्वा प्रादिष खलाभः। हिगुणा एव दर्भाः प्रक्ततत्वात् पित्रा एव देव पिन्नोर्यहीयते तत् पवित्रपाणिकपविष्ट एव दद्यात् दर्भाः पविव्रमित्युक्तमिति छन्दोगपरिश्रिष्टात्। प्रश्रे प्राप्ते पंक्षि-श्रष्ठं पृच्छेत् पासनेषु कुणानास्तीर्था तेषु कुणब्राह्मणानुपर्वे श्रयदिति श्रेष:। यवान् ग्रहौत्वा श्रोम् विष्वान् देवानावाह-यिष्ये दति देवब्राह्मणं एच्छति ब्राह्मणेनैवाह्ययेत्यनुद्वातः सन् यजमानः विखेदेवा स श्रागत इत्यादिनिषौदतेत्वन्तेनावाश्च त्रावाहनेत्यनुत्रातो विखंदेवास इत्युचा। यवैरन्ववकीयाथ-भाजने सपवित्रके दति याच्चवल्कायवचनात् यवान् विकीर्थ विखेदेवाः ऋणुत इत्यादिमादयध्वमित्यन्तं जपेत्। ततः पितृनावाष्ट्रियथे इति एच्छेत् आवाष्ट्रयेत्यनुज्ञात उग्रन्तस्वे त्यादि त्रत्तवें दत्यन्तेनावाद्य उत्रन्तस्वेत्यादि जपन् पितृ-नावाइयेत्ततः 'ततिस्तिलान् ग्रहौलास्मिन् विकिरेद-प्रदिचिणम्। अषया परया युक्तो जपनपहतिति च' इति ब्रह्मपुराणात् श्रपहतेत्यादि वेदिषद इल्लेन तिलान् विकीर्थ प्रायान्तु न द्रत्यादि प्रवन्तस्मानित्यन्तं जपेत्। एकैकिसिन्निति वचनात् शको देवोरित्यस्य तिलोऽसीत्यस्य च प्रेतार्घ्यपावेषु भावतिः मन्वप्रकाश्यजलादेः प्रत्येकं प्रचिपय। ननु एकैकिसिवित्यनुवर्त्ततं तत् कथं पुनरेकैक-स्मिन्नेवेत्यनेन सत्यं पितृनिति बहुवचनात् श्रनाष्ट्रतेनैव मन्नेण सर्वपात्रेषु तिलप्रचेपः स्थादिति पुनक्चते स्रतएव स्रव एवः कारः एकैकेनैवेति सम्मलिङ्गात् न तन्त्रेण एवच्च एकैकिसि सेव बहुवचनमदृष्टार्थम्। अत्र देवपचि यवोऽसीति यव-

विकरणम् 'पावाष्ट्रयेदमुज्ञातो विश्वे देवा स इत्युचा। रन्ववकीर्याय भाजने सपविव्रके। ग्रन्नो देखा पयः चिश्वा यवीऽसीति यवांस्तथा'। इति याज्ञवस्केत्रनावाइनेऽर्घ्यपात्रे च यवानां विश्वितखात् अत च यवयारातीरित्यसमस्त्रमात्रं यसुर्वेदिनां सामगानान्तु यवोऽसीति दिवित्वाऽन्तरीसायत्वा दति मन्द्राभ्यां यवप्रचेप दति रायमुक्त्रटप्रभृतयः। उड्डब्बरं ताम्यपात्रं खाङ्गो गण्डकस्तत् शृङ्गमयं पात्रं यानि वा कटली-त्वगादौनि। प्रत चन्नघटितपात्रस्य निषेधमाइ छन्दोग-परिशिष्टम् 'बासुरेण तु पावेण यव दद्यात्तिलोदकम्। पितर-स्तत्र नाश्रन्ति दशवर्षीण पञ्च च। कुलाल चक्रघटितमसुरं स्रामयं स्मृतम्। तदेव इस्तविदितं स्थाल्यादि दैविकं भवेत्'। एकैकस्य देवस्य प्रत्येकं पितादेश एकैकब्राह्मणहस्तेन पविश्वे एकैकेन पात्रेण। श्रमावित्यनेन सम्बोधनान्तनामोञ्चारणं विधीयते। अमाविति नाम गरह्वीयादिति कात्यायनसूत्रामः रात्। प्रथमे पात्रे पिल्पात्रे संस्वान् ऋघे पात्राविशष्टजल-विन्द्रन् पितामहादिपञ्चपावस्थान् समवनीय पश्रप्रोचणवत् क्रमेणानीय प्रिपतामच्यावेण पिधाय पित्रभ्यः स्थानमसीति मस्रेण न्यु समीधोमुखं कुर्यात् गन्धादीनां हन्हनिर्देशासिल-तानामेव तन्त्रेण पित्रादिकमुहिश्य उत्सर्गः। कात्यायनग्रह्मम् 'उड्डल घुताक्तमम्नं प्रच्छति ग्रग्नो करिष्ये इति क्षर्ष्यत्यनु-जातः पिण्डपित्यज्ञवहुत्वा हुतावश्रेषं दस्वा पात्रमालभ्य जपति पृथिवी ते पात्रं घौ: पिधानं ब्राह्मणस्य सुखे यसते परतं जुहोमि स्वाहा दति वैषाव्यक्षी यजुषा वा श्रङ्ग हमसे-ऽवगाच्च भपहतेति तिलान् विकीये उणामद्रं दद्यात् शत्या वास्त्रत्सु जपेत् व्याष्ट्रतिपूर्विकां गायत्रीं सप्रणवां सक्तत् विवी रचोन्नी: पित्रामत्त्रान् पुरुषसूत्राम् षन्यर्गन च पवित्राणि

द्यप्तिं जाला पनं प्रकीर्थ सकत् सकदपो दत्ता पूर्ववद्रायत्री जिपिता मधुमतौर्मधुमधिति च त्रप्ताः खेति पुच्छति येष-सबसमुज्ञाधिति'। पद्मार्धः श्राष्ट्रीयानात् पात्रान्तरे पन-सुबुख प्रतेनाभ्यच्य प्रग्नी करिष्ये दति मन्त्रेष प्रच्छतीति कर्कः श्वतएव पिखदियताक्षत्यप्रदीपस्मृतिरत्नाकरश्राद्वीपिकादिषु प्रणवादिमत्त्वेनोन्नेखः एवच प्रस्य मन्त्रत्वेन शूद्रेणोन्नेखो न कर्त्रव्य इति प्रतीयते। ब्राह्मणैरेवोच्चरिते चोम् करुष्वेत्वनु न्नातः पिण्डपित्यन्नविद्यनेन प्राचीनावीतित्वं दिचिणाः मुखलम्। श्रोम् श्रम्यो कव्यवाहनाय खाहा श्रीम् सोमाय विहमते खाडा इति मन्त्राभ्यां इवनश्व प्रतीयते तथा विण्डः पिल्लयन्ने शतपथश्रुतिः पतितवामजानुना मजघनेन गार्हः पत्यं प्राचीनावीतो भूला दिचणामुख श्रामीन इत्युपक्रम्य हे भाहती जुहोति श्रोम् श्रम्यी कव्यवाहनाय खाहा श्रोम् सोमाय पित्सते स्वाहा इति एवमेव हरिहरहलायुधकार्के वासुदेव हिश्म भूनपाणि रायसुकुटाचार्य-चूड़ामखादयः। एवच पित्रभन्नी सब्येनिति लिखनं प्रमाणशून्यं मेचणाभावे इस्तेन होमोऽतिदिख्यते। हुतश्रेषं दत्त्वा इति विशेषानव-गमात् दैवादिक्रमेण सर्वपातेषु दत्त्वा शेष' विग्रहार्थं स्थाप-यित्वा दैवादिक्रमेणानुत्तानोत्तानइस्ताभ्यां प्रत्यं कं पात्रं धृता पृथिवी ते पावमिति जपेत् प्रवादिकं परिवेश्य वैशावा चरचा इदं विश्वोरित्यादिना यजुवा विश्वो कव्यमिदं रचस द्रत्यनेन वाऽङ्ग्छ निवेभयेत्। तूणीं दैवे यवान् अपहर्तित पिल्पचे तिलान् विकिरेत्। शक्या वेति भनासभावेऽप्रति-षिषं शाकादिकमपि। श्रतएव शाकेनापि श्रपरपत्तं नाति क्रामिदिख्रामम्। प्रश्नत्म भुद्धानेषु रचोन्नी ऋषः यन्नेष्वर द्रत्यादि पित्रमन्त्रभ्न् पित्रप्रकायकान्। पुरुषसूत्रं सङ्स

याँवैष्यादि प्रसिद्धम्। पविवाणि याज्ञवस्काक्षीकवयाणि। स्ति ब्राह्मणानाम् अव' प्रकीर्थ अग्निद्धियादि तहिंतिं-न्तीभ्यां मत्यपुराणीताभ्यां मन्त्राभ्यामिति ग्रेष: सक्तत् सक्ष-दपीदखेति प्रत्यापोशानजलदानम्। श्रतएव पुरस्तादापो-शानार्थं जलदानं विशिष्य नीक्षं पुरस्तात् पुरत इति वि: सक्तहा मधुमतीर्मधुवातेति तृग्चं मधुमधुमध्विति च जपेत् मध्वत्येतिचित्रं जपेदित्यन्यत दर्शनात्। प्रत्युत्तराभावाद्दर्भ-ब्राह्मणपचे त्रिप्रश्नप्रत्युत्तरयोर्बाधः। श्रेषमद क्ष देयमित्यनुः न्नाप्य दृष्टेभ्यो दौयतामिति प्रतिवचनं सन्नीयात् तथाच पद्मपुराणं 'स तानाइ पुनः ग्रेषं का देयञ्चान्निस्यिपि। इष्टेभ्यो दौयतामेतदिति संप्रवदन्ति ते'। कात्यायनग्रह्यां 'मकल-मनमेक नो इत्य उच्छिष्टसिन वी दर्भेषु वी स्तीन् पिण्डान् दद्यादवने निज्यंति। श्राचान्तेषु इत्येके। श्राचान्तेषु उदकां पुष्पाणि च श्रज्ञतानज्ञयोदकञ्च दद्यात् श्रघोराः पितरः मन्तु सन्वित्युत्ते गोवं नो वर्षन्तां वर्षतामित्युत्ते दातारो नोऽभि-वर्षनां वेदाः सन्तिरिव च। श्रष्ठा च नो माव्यगमत् बहुदेयस नोऽस्विति द्रत्याशिषः प्रतिग्रह्य स्वधावासनीयान् सपविवान दर्भानास्तीर्थ खधां वाचियथे इति पृच्छति वाच्यतामित्यनुत्रातः पित्रभ्यः पितामहेभ्यः प्रपितामहेभ्यः मातामहेभ्यः प्रमातामहेभ्यः वृह्वप्रमातामहेभ्यस ख्रधोचता-मिति। प्रस्तु खधेति उच्यमाने खधावाचनीयेषु प्रपो निषिश्वति उत्तानं पात्रं कत्वा यथायति दिचणां दयात् विषा देवा: प्रीयन्तामिति देवे वाचियत्वा वाजे वाज इत्य-नयां विसुच्य चामावाजस्येत्यनुत्रच्य प्रदिचणीक्रत्य प्रविशे-दिति। प्रसार्थः सर्वे हुतशेषं श्राष्ट्रीयामव्यक्षनादिकं एक सिन् पाने उड्ट पिण्ड पिल्य ज्ञवदुपचीर इति प्रागुत्तेन

उच्छिष्टसिक्यी पिण्डान् दद्यात् विग्डपिष्टयन्नवदिति यान्न-बल्कीयेन च तस्रोत्तापहतित्यादिना रेखादिकं कुर्यात् तथाच पिण्डपित्यश्चाधिकारे कात्यायनग्रद्धं दिक्षिणेनोक्षिष्ठति भपः इतित भपरेणोत्म् कं पुरस्तात् करोति ये रूपाणीत्युदकपात्रे-णावनेजयेद सावेतन्त इति अपसव्यं सव्ये नवोहरणसामर्था-इसाववनेनिस्वेति यजमानस्य पित्रप्रस्तौनुपमूलं सक्षदा-क्छिसं रेखायां यथाऽवनिक्त पिग्डान् दद्यात् श्रमाधितक इति। चव पितर इत्युक्तोदख, ख चागमनादाष्ट्रत्य चमोमदन्त इति जपति भवनेनिच्य पूर्ववत् नीवीं विसंख नमोव इत्यञ्जलं करोति एतद द्रव्यास्यति स्वाणि प्रतिपिण्डमूर्णामप्यस्व उत्तरे वयसि यजमान रोमाणि जर्जमित्यपो निविचति। अव-धाय जिन्नति यजमानः उलाकं सक्षदाच्छिनात्यग्नाविति। यस्यार्थः। दक्षिणहस्तेन उक्षिखित कुशेनेति शेषः तथाच टेवलः भगडलं चत्रसञ्च दिच्याप्नवनं हरेत्। एकटभेष तस्रध्ये उक्कित्याभ्यच्य तं त्यजेत्'। उत्स कस्तप्ताङ्गारः स र टिसिणाग्नेरेव प्रक्षतत्वात्। निरग्नेस्तदमभावात् भननुष्ठान मिति पश्रपति:। न च तत्प्रितिनिधिलौकिकाऽम्निरस्तु दृति वाचा' न पिस्रयश्वीयो होमो लीकिकाम्नी विधीयते। न देव तामिग्रव्हिष्राणां परार्थत्वात्। इति कात्यायनवचनात् प्रमं प्रतिनिधिनिधेधात् अग्नौकरणेत्। 'अग्न्यभावे तु विप्रस् पाणावय जलेऽपि वा'। इति विश्रेषवचनादेव प्रतिनिधि साभः। प्रत दभेषु भवनेजनदानविधानासात पिण्डपिर यज्ञवद्रेखायामवनेजनदानम्। प्रव्न िपण्डानिति पु'लिष निरंभिऽपि पिण्डपिष्टयश्चीयपिण्डदानाभिलापे पिण्डविशेष एतदिति नपुं सक्तिदे यात्। यजुवे दीयाभिखापे पिष श्रम्स नपुं सकेत निदे भोऽपि प्रतीयते पिष्णगन्दसा

मपु सकत्वमन्यत्र दृष्टम्। 'यथाभाषिततत्व वै पिण्डं यज्ञ-दसस्य पूरकम्' दति। तथाच षष्ठी ग्रेष दति पाणिनिस्ते जयादित्यष्टनी कुष्यस्य पिण्डं पततीति लिखितं पिण्डदाना-नम्तरं वायुपुराणम्। 'ततो दभेषु विधिवत् संमार्च्य च करं तत:। प्रचाल्य च जलेनाय विराचस्य इरिं सारेत्। तेभ्यः संसवपात्रेभ्यो जलेनैवावनेजनम्। दस्वान पितरस्रेति पर्छे-श्रीदश्रुखिखत:। चिन्तयंश्व पितृं स्तुष्टान् सर्वान् भास्तरमूर्त्तिः कान्। प्रमीमदन्त पितरस्विति पश्यन् धिया पठेत्। नीवीं विसंख च जपेत् नमो वः पितरस्विति'। इदच करप्रोञ्छनं सेपभुजः प्रिपतामद्वितृनुहित्य दलाइ मनः। 'नुष्यिपिखां-स्ततस्तांस्तु प्रयतो विधिपूर्वकम्। तेषु द्भेषु तं इस्तं निर्मृज्याः क्षेपभागिनाम्। तेभ्यः पूर्वदत्तावनेजनदानाविश्रष्टजलयुत्त-पान्नेभ्यः श्रव्नावनेजनदानानन्तरमेवामीमदन्त दति पाठः ग्राख्यसरीय: यजुवेदी तु श्रव पितर इति पठित्वा वामा-वसे नोद्या खीभूयागमनात् खानिपर्थम्तं खासं विष्टत्य तेनैव षथा प्रत्याद्वत्यामौमदम्स इति जिपत्वा पूर्वावनेजनदानाविश्रष्ट-जलेन पिग्डोपरि नामग्रहणपूर्वकं प्रत्यवनेनिच्चस्वधेति प्रत्यवनेजनं दखात्। तथाच पारस्करः प्रेताय पिण्डं दस्वा षवनेजनदानप्रखवनेजनदानेषु नाम ग्राष्ट्रमिति। प्रत्यवनेजनेति युते: व्यक्तमाइ मत्यपुराणं 'तेषु दभे षु तं इस्तं निस् च्याम्निपभागिनाम्। तथैव च बुधः कुथ्यात् पुनः प्रत्य-वनेजनम्। सामगस्तु हितीयेऽपि पवनेनिच्चेति ब्रूयात्। तत्यावचालनेनाथ पुनरप्यवनेजयेत्' इति छन्दोगपरिशिष्टात्। नीवी विसंख परिहितवस्त्रस्य वामाङ्गग्रन्थं मोचयित्वा षाचमनमाइ बीधायनः नीवीं विसंख परिधाय उपस्थित् इति विविधाय परिधानवकायन्यिमोचनपूर्वकं पुनः परिधायः

चाचामेदिखर्थः। ततो नमो व इति षड्जलिकरणम् भोम् नमो वः पितरः शुषाय श्रोम् नमो वः पितरस्तपसे। श्रोम नमो वः पितरो यज्जीवं स्तस्यै भोम् नमो वः पितरो रसाय षोम् नमो वः पितरो घोराय मन्यवे गोम् खधायै वः पितरो नमो व इति काण्ड्याखिनां पाठः। श्रस्यार्थः हे पितरो वो युषाभ्यं नमः शुषाय श्रोषकारिणे योषायेत्यर्थः हे पितरो वो युष्पभ्यं नमः तपसे तप इति माघमासस्य नाम तेन माघ फाल्गुनात्मकिशिशिर ऋतोरिकदेशोङ्गावनेन तस्यैव नमस्कारः स्ततः हे पितरो यक्जीवं जलं युषाभ्यं तस्मै वर्षा ऋतवे नमः हे पितरो युषाभ्यं नमः रसाय पुष्परसाय श्रनेन वसन्तस्य नमस्कार: क्षत: हे पितरो युषाभ्यं नम: घोराय मन्यवे श्रीत-त्वात् इमन्ताय प्राणिनां भयहेतुत्वेन घोराय मन्यवे क्रुडाय यथा क्र्रः किस्तृ दुःखं जनयति तथायमपि भौतो दुःखं जनयतीत्यर्थः। हे पितरो युषाभ्यं नमः स्वधायै शरदे। यथा युति: खधाशरत्खधायै पितृणामन्निमिति ब्राह्मणसर्वेखे इलायुधः। एवश्व श्रुषायेत्यादिना ऋतुनमस्कारे सिष्टे यज् वेदिनां न वसन्तायेति पाठ: प्रतीयतं एककार्य्यकारित्वात् धारणव मेथिलपद्यतिरपि तथैव एवं ग्रीषाश्रिशारवर्षावसना इसन्तरारद्वपतया पितृवसस्तत्य एतदः पितरो वास इत्यनेन शुक्तवस्त्रदयाभवं सूतं ददात्। माध्यन्दिनशाखिनानु कोम् नमो वः पितरो रसाय कोम् नमो वः पितरः शोषाय श्रोम् तमो वः पितरो जीवाय श्रोम् नमो वः पितरः खधार्य योम् तमो वः पितरो घोराय योम् तमो वः पितरो मन्वव इति वसन्ताय षड्तुरूपतया पितृत्वमस्त्रत्य भोम् नमो व पितर इति क्रव्यवाष्ट्रनादिकपतया पितृक्रमक्त्य प्रोम् नम वो खड़ान: पिहरो दस इति पिहन् वरं प्रार्थवेत् यो

सदी व: पितरो देश इति क्वतास्त्रलिः पठेत् भोम् एतदः पितरो वास इति पठित्वा वास:सूत्रं दद्यात् तत्र पिण्डपिष्ट-यन्ने वासो दानानन्तरं यदूजं वहन्तीरित्यनेन सेचनमुक्तं तत् पिण्डिपित्यम एव यामपिण्डे तु खधावाचनीयेषु प्रपो निषिश्वतौति याष्ट्रस्टेऽभिधानात् खधावाचनानन्तरमेव जज वहनारित्यनेन सेकः प्रतएव 'प्रयातो गोभिलोज्ञाना-मखेषाश्चेव कर्मणाम्। श्रस्यष्टानां विधि सम्यग् दर्शियश्चे प्रदीपवत् दत्यनेन प्रतिज्ञाय 'प्रार्थनासु प्रतिप्रोत्ते सर्वास्त्रेव दिजोसमै:। पवित्रान्सिहितान् पिण्डान् सिश्चेदुत्तानपात्र-क्वत्' द्रत्यनेन एतदपि क्रन्दोगपरिभिष्टेन व्यक्तीक्वतम् एवं श्राष्ट्रचित्रकायां गुरुचरणाः। अवधाय नस्त्रीभूय जिन्नति विण्डानिति घेष: विण्डिपित्यश्चीक्रोत्रोत्म् किनचेप: साम्नि-कर्त्तव्य एव पाहितामी नित्तिप्यतात् प्राचान्तेषु इत्येक इति एके धन्ये मन्यन्त इति ग्रेषः श्राचान्तेषु इति। श्राचान्तेषु ब्राह्मणेषु दैवे पश्चादाचमनं विश्वं देवोपविष्टानां चरमं इस्त-धावनं विसर्जनन्तु निर्दिष्टं तेषु रचा यतः स्मृताः' इति वच-नात् पित्रब्राह्मणादिदैवब्राह्मणान्तं कारयेत्। तच पित्र-पूजानमारं 'गम्बादी किचिपेत्रू शों तत याचमये हिजान्' इति इन्होगप्रिशिष्टात्। उदकं भिवा श्राप: सन्वित्यनेन प्रधाणि सीमनस्यमस्वित्यनेन प्रचतान् प्रचतश्चारिष्टश्चास्वि-यमेन ब्राह्मयोभ्यो दद्यात् तद्यक्तं छन्दोगपरिश्रिष्टे 'शिवा पापः सम्विति च युग्मानेवोदकेन तु सौमनस्यमस्विति च रुषदाम्मनन्तरम्। षचतचारिष्टचास्वित्यचतान् प्रतिपाद-ोत्। प्रचयोदकदामच प्रघ्यंदानवदिष्यते। षष्ठेरव नित्यं तत् विश्वात् न चतुर्था कदाचन' इति एतकालादिदानं दैवे प्राक् क्रम्भास्। 'यच यत् क्रियते कर्म पैस्के ब्राह्मणान् प्रति।

तत् सर्वं तत्र वर्ष्यं वैखदेवत्वपूर्ववाम् इति देवलवत्रने ब्राह्मणः सम्बन्धिप्राप्तकर्मणां देवपूर्वकत्वाभिधानात् घतएव सेतिकर्तः व्यताकिपण्डदानं दैवे निवर्तते। प्रचय्योदकदानम् पित्रा एव प्रस्थादकं दद्यात् पिष्टकब्राह्मणेभ्य इति संवक्षरप्रदीपः ध्तविशुस्त्रात्। 'श्रच्यं वाचयेत् पित्रेत्र चरमं सतिलोदः कम्। इति पश्रपतिधृतदेवलवचनात्। श्रघोरा इत्यादिना भाशीः प्रार्थनन्तु दिचणामुखकर्त्रव्यत्वात् पिखतः प्रार्थनीय-लाच न देवे। तदुत्रां मनुना 'दिचिणान्दिशमाकाङ्गन् याचेते-मान् वरान् पितृन्' इति। श्राकाङ्गन् पश्चिति तष्टीकाङ्गतः। प्राज्ञ खेन वरप्रार्थनन्तु प्राख्यन्तरीयं ग्रह्मे दातार इत्येक एव मन्त्रः कर्वेष्टरिसमातः श्रापपालेनापि तथा प्रयोगो लिखितः श्रीदत्तादिभिस्तु मत्यपुराणदश्रेनात् दातार द्रत्यादिमाच याचिषा कञ्चन इत्यन्तमन्त्रदयम्। एताः सत्यात्रिषः सन्तित च लिखितम्। तथाच मत्यपुराणम् 'बघोराः पितरः सन्तु सन्वित्युक्तः स तैः पुनः। गोवं तथा वर्षतां नस्तथेत्युक्तः स तैः प्नः। दातारो नोऽभिवर्षमाममञ्जेवेत्युदौरयत्। एताः सत्या श्राधिषः सन्तु सन्तित्यक्षे च तैहिजः'। इति गृष्णोक्षमन्त्राधिकं लिखितम् इति फलार्थितया तथैव व्यविद्धयहे स्वधावाचनी यान् स्वधावाचनीयार्थमास्तरणीयान् वृष्ठप्रमातामद्रभ्यश्वेति चकारः प्रत्येकार्थः। तेन पित्रभ्यः खधीचतामित्यादि। तथाच क्रन्दोगपरिभिष्टम् 'भर्वे ऽच्चय्योदके चैव पिण्डदानावनेजने। तन्त्रस्य विनिष्टित्तः स्थात् स्वधावाचन एव च' इति यसु खधिति सक्तदेव प्रतिवचनं खधावाचनीयेषु पिष्डोपरि श्रासृतदभे षु श्रवी निविञ्चति वासी दानाननारं पिण्डपितः यश्चे यक्तलस्चनसृत्तं तदेव याचे स्वधावाचनानन्तरं विदः धाति साध्वात् कृतानमिति खुजीकतमध्य पावसुत्तानं क्रवा व्राष्ट्रणाय देखिणां दयात्। विम्ने देवाः प्रीयक्तासिति देवे व्राष्ट्रणाम् एच्छेत् ते च प्रीयक्तासिति ब्र्युः। विस्च्य प्रादी पितृन् प्रयादेवानिति भेषः प्रनुव्रच्य ब्राष्ट्रणानिति भेषः। प्रविभेद् गृष्टमिति भेषः।

चय एको हिष्टम्। तत्र कात्यायनगृष्ट्यम्। 'त्रथ एको-हिष्टम् एकोऽच्यः एकं पवित्रम् एकः पिएहो नावाहनं नाम्नी करणं नाव विखे देवाः खदितमिति क्षप्तिप्रश्रे सुखदितमिति श्रनुत्रानम् उपिष्ठतामिति श्रच्यय्याने श्रभरम्यतामिति विसर्गः श्रीभरताः सा इत्यपरे इति'। श्रस्यार्थः श्रयिति पानमध्यवचनं विश्वेषेतरत पार्वणविधेरनुकर्षणार्थम् एको-हिष्टमिति वश्यमाणेतिकर्त्रथ्यताकमेकं, प्रेतसुद्दिश्य यत् क्रियते श्राइं तदेकोहिष्टम एकम् एकदलक्ष्पं पवित्रम् श्रतएव सायना-चार्ये प पविवासि वैषावीति विक्वत्य केंद्रनमन्त्रो लिखितः। नावाइनिमिति प्रव कात्यायनेन प्रावाइने तिसविकरणानन्तरं जप्यत्वेनाभिधानात् पायान्तु नः द्रत्यस्य एकोहिष्टे वाजसने-यिनां निव्वत्तिनीस्ति गोभिसेन प्रावाइने एवायं मन्द्रः कथित इति छन्दोगानामेकोहिष्टे निवर्त्तते इति श्रीदत्तः। तत्र गोभिलीन ताअग्रपाठादर्भनात् किन्तु पावाद्य पायान्तु न इति कात्यायनेन तुष्य एव गोभिलेऽपि सर्वत्र पाठो दृश्यते। तत्व इन्होगानामिव चावाइननिषेधे जप्यस्रायान्तु इत्य-खावाष्ट्रनप्रकाशकस्त्रापि वाजसनेयिनां वाधः। एसाः स्व दल्यत स्वितिमिति द्विप्रियः चनुत्रानं प्रत्युत्तरम्। पत्त्यमस्वि त्यव उपतिष्ठतामिति वदेत् वाजे वाजे इति मन्त्रस्थाने सभि-रस्वतामिति विसर्जनम् पाखलायनगृद्धपरिभिष्टं प्रेतयाहेषु सर्वेषु न स्वधा नाभिरम्यंताम्। सस्यस्त विस्जिदेवं सस्तत् प्रवादिति। एकोहिष्टे प्रणवविद्वितं ससीत्वनेन

यहिसर्जनसुत्तं तत् प्रेत्याद्यविषयक्तिति वीदस्तवाचस्यितः मित्रप्रस्तयः। तत्र वक्षृचानामेव पार्वेषे स्निरम्यतामिति विसर्जनस्य प्राप्तत्वात् सर्वेशाखिनिषेधानुपपत्तेः स्निरम्यताः मिति विसर्जनस्य प्राप्तत्वात् एतत् प्रेतत्राद्यमिति गोभिलेनाभिः धानाच सपरे ब्राह्मणा समिरताः स्म इति प्रत्यस्तरं ब्र्युः।

भय सिपण्डीकरणम्। तत्र कात्यायनग्रह्यां 'ततः संवत्-सरे पूर्णे चलारि पाचाणि सतिलगन्धोटकानि क्रीणि पित्-णामेकां प्रेतस्य प्रेतपात्रं पिल्पात्रेषु भासिश्वति'। ये समाना द्रित द्वाभ्याम् एतेनैव पिण्डो व्याख्यातः। ततो द्वादशमासिकै को इष्टानन्तरं पूर्णे संवसरे प्रथमसंवसरान्तस्ततिथी पतारि द्रित मातामच्यच्चव्यदासार्थं प्रेतपात्रं प्रेतपात्रखनलं पिष्ट-पावेषु पित्यपावस्थजलेषु। द्वाभ्यां मन्त्राभ्याम् एतेनाध्यं जल-समन्वयप्रकारेण पिण्डः पिण्डसमन्वयो व्याख्यातः कथितः कात्यायनभाष्यक्रकीलाम्बरभृता काठकीयश्रुतिः। 'दत्ता पिण्डान् दिख्यः पद्यात् प्रेतस्य पार्षतः। तच पिण्डं विधा क्वत्वा भानुपूर्व्या च सन्ततम्। विदध्यान्तिषु पिग्छेषु एवं संसर्जने विधिः' संसर्जने मित्रणे पत्र वौणि पितृणामेवां प्रेतस्य दति कात्यायमग्रद्धो पाठक्रमात्। 'श्राद्यद्यमुर्पक्रम्य विदधौत सिपक्ताम्। तयोः पार्वणवत् पूर्वमेको इष्टम यापरम्' इति परिशिष्टप्रकाशभूतवचने पार्वणैकोहिष्टयोः पौर्वापर्यस्य शाब्दः क्रमाच देवपचक्रत्यं ततः पित्रपचक्रत्यं ततः प्रेतपचक्रत्यमिति 'प्रेतिवप्रस्य इस्ते तु चतुर्भीगं जसं चिपेत्। ततः पितामद्याः दिश्यसान्त्रेस पृथक् पृथक्' इति स्रापुराणे उत्तरहार्थः जलसमन्वये शान्दक्रमानुरोधेन प्रेतादित्वस्य च विशेषती विधानात् सामगवाजसनियिनोरपि पर्व्यंजलोत्सर्ग एव प्रेताः दिखम्। यत्तु असिपिकी करणं संवस्तरम् एकं पिकमनुहिश्च

संवत्तरान्ते चलार्ख्यदकपात्राणि प्रयुनिक्त तस्रैकं प्रेतस्य त्रीणी-तरिसा प्रत्याखनायनग्रद्धो सिपण्डने ग्रेतादित्वं तद्वज्ञुचमात्र-घरम्। एवमन्यानि वचनानि यथायोग्यं व्याख्येयानि स्तेन षामानायनग्रह्मदर्भनाष्ट्यन्दोगयजुर्वेदिनोरिप सिपण्डने पादौ देवज्ञत्यं ततः प्रेतज्ञत्यं ततः पित्रज्ञत्यमिति मैथिलोक्तं चेयं देवक्रत्यिपित्वक्तत्ययोर्भध्ये प्रेतकत्येन व्यवधानस्यायुक्तत्वात्। यसात न दैवं योजयेत्। प्रागेव दैवे प्रर्घ गन्धादिकच दत्ता गम्बमाखैः पात्रमर्चियवा इतशेषं पित्रभः पात्रेषु ददात् इति पिटएदाथे दैवं न मिश्रयेदिति कल्पतक्याखाने मैचि-लानां तथाचरणं सर्वशाखिनामुत्तं तदिप न युत्तम् आखलाय-नेन काण्डानुभयस्योक्तत्वात् वहुचानामेव तथायुक्तत्वात् सामम-यजुवे दिनोस्त विश्रेषाभिधानात् सर्वेत्रव पार्वणवदेव पदार्था-नुष्यः। प्रत सामगयजुवे दिनोः श्राहसूत्रे समन्वयमात्रे मन्बदर्भनात् तत्रैव मन्त्रान्वयः पित्टद्यितादावृत्तः। किन्तु स्वानुक्तोऽपि देवताभ्य इति पाठविद्यभागेऽपि मन्वान्वयो युक्तः पौराणिकत्वात् भतएव मैथिनैरपि तथा निखितम्।

पय सांवत्सरिकशाहम्। तच कात्सायनस्ह्रम्। 'यत जाह्नं संवत्सरे संवत्सरे प्रेतायाचं दद्याद् यिसवहिन प्रेतः स्थादिति'। श्रेत जाह्नं पूर्णसंवत्सरादुपरि संवत्सरे संवत्सरे हितीयवत्सरादी प्रतिसंवत्सरमत्नं दद्यात् श्राहं कुर्थ्यात्। कुर्वेन्यपेचायामाह यिसविति यन्नासीय यत्पचीयतिथी स्तः स्थात्। उत्तरवाक्यस्य यच्छव्दात्तच्छव्दानपेचेति न्यायान्तिस्थिति नोक्तम्। तेन स्ततिथिसजातीयतिथी प्रतिसंवन्सरं कुर्यादित्सर्थः।

भयाभ्यद्यिकश्राहम्। तत्र कात्यायनग्रह्मम् 'ग्राभ्यद्यि-क्षश्राहे प्रदक्षिणसुपचारः पित्रासन्सवजं जपः ऋजवो दर्भाः

3. 342 - 4

यवैस्तिलार्थः सम्पन्निति दृप्ति प्रश्नः सुसम्पन्नसित्यनुत्रानं दिधवदराचतिमित्राः पिष्ठाः नान्दौसुखान् पितृन् पावाइः यिथे इति प्रच्छति नान्दोमुखाः पितरः प्रीयन्तामिति प्रच य्यस्थाने नान्दीमुखान् पितृन् वाचियये इति एच्छिति। नान्दीसुखाः पितरः पितामद्याः प्रपितामद्याः मातामद्याः प्रमातामद्याः वृद्यप्रमातामद्याः प्रीयन्तां न स्वधास प्रयुद्धीः तेति'। श्रस्यायः। पुञ्जनमादावभ्यदये यत् श्राप्तं तदाः भ्युद्यकमुच्यते प्रदक्षिणं देवपित्वकर्मकरणाय दिखणावने न गन्तव्यं न वामावत्तेन एतेन दिचणत त्रारभ्य त्रासनादिः सम्प्रदानं मेथिलापिपालरायसुकुटाचुत्तं युक्तम्। श्रवाभ्युः द्यिके युग्माः ब्राह्मणाः समूना दर्भाः प्राष्ट्रा विभ्य उद्धा खो दयात् इति श्राखलायनवचनानातादि ब्राह्मणानां प्राष्ट्राखः त्विमिति पार्वणादिग्रेषः ततस पश्चिमदिशि नैऋतिकोणे देवानां तद्त्ररे मातृणां तद्त्ररे पितृणां तद्त्ररे मातामहा-नाम् श्रामनानि प्रागयदभेदययुक्तानि परिकल्पा दिल्लाव-त्तीन कर्म कुर्यात् एउमेवापिपालमैथिलरायमुकुटप्रस्ति-पहतिषु न च अन्वष्टकायां देवब्राह्मण दिचणतो मावादि ब्राह्मणानाम्पवेशनस्य दृष्टलात् श्रवापि तदनुसारेण वायु-कोण देवब्राह्मणानुपकल्पत्र प्राद्विख्येन गत्वा निऋ तिकोणा-दारभ्य मात्रादिब्राह्मणोपवेशनं युक्तमिति वाच्यम् श्रन्वष्टकायां वामाचारान्रोधा न देवब्राह्मणस्य दिचणपाखे मात्रादि-ब्राह्मणापवेशनम् अव च दिवाणोपचारेण तदितरकत्पनस्याः दोषात् अन्वष्टकायां देवब्राह्मणसन्निधानक्रमेण माखपित्यमा-तामहबाह्मणानाम्पवेशनस्य दृष्टताद्वापि तथैव युक्तताच श्रव श्रावा इनप्रश्रादी पित्यदस्य प्राप्ति पित्व को वाधिपरत्वात् माताम इप चवसा त्य चेऽपि न पृथगा चरणं किन्तु स इदिवाः

चरचम् एवच 'दध्यचतैः सवदरैः प्राच् खोदच् खोऽपि वा। दैवती थे न वे पिण्डं दद्यात् कायेन वा नृप' इति। विण्ड-पुराणीयेन पिण्डदाने उदद्भुखत्वाभिधानमपि यसुवे दि परम् पासनादिदाने उदद्मुखलस्य प्राप्तलात् पिण्डदानेऽपि तथैव युत्रात्वात्। प्राक्ष्यविष्डदाने त्रावाहितिपितृणां पृष्ठखतापत्तेः। पित्रामन्त्रवर्जे जप इति पित्रामन्त्रवर्जे यथा स्थात्तथा भोजनकाले जपः 'न चाश्रत्मु जपेदत्र कदाचित् पित्रसंहिताम्। श्रन्य एव जपः कार्थः सोम-सामादिकः ग्रभः' इति छन्दोगपरिग्रिष्टैकवाकात्वात्। पार्वणे दिगुणा श्रव ऋजवो च्रेयाः। यावानर्थस्तिलैः कार्थ्यस्तावानधी यवैः कार्थः अत्र च द्रव्याभिधायकत्वा-कान्तेऽपि यवोऽसीत्यृहनीयः त्याः स्थः दत्यस्य प्रश्नस्य स्थाने सम्पन्नमिति प्रश्नः श्रनुज्ञानं प्रत्युत्तरम्। श्रचता यवाः। नान्दीमुखान् पितृनित्यनेन मन्तेऽभिलापे च नान्दीमुख-विश्रेषणवत्त्वेनोन्नेखः पित्रादीनाम् एतच पार्वणोक्तस्थाने कार्यम् प्रचयस्थाने इत्यनेन यज्जिदामचयमस्वित्यन्त-वाक्यमनुक्का प्राप्ति पित्र लोकोपाधित्वेन सर्वानु हिश्य नान्दी मुखाः पितरः प्रीयन्तामित्यनेन सक्षदेव जलं दातव्यम् श्रावा-हनवत् प्रत वैश्वित् प्रक्षते पावणे पितुरचयकाल द्रति वच-नात् तथा 'ग्रचयोदकदानन्तु ग्रघ्यदानवदिष्यते'। तथा 'षघ्ये रच्योदके चैव पिग्डदाने रवने जने' दति वचना च प्रमुकागोषस्य नान्दीमुखस्य पितुरमुकदेवश्रमणोदत्तेनानेना-वपानादिना नान्दोमुखाः पितरः प्रीयन्ताम् एवं पितामहा-दौनामिष प्रीयन्तामिति क्रियानुरोधेन दत्तमित्यादेर्दत्तेने-त्यादिना विभक्तिविपरिणाम इति। तन प्रचयं वाचयेत् पित्रेर चरमं सतिलोदकमिति देवलवचनात् पार्वणेऽचया-

मिति विश्रेषणपदविधेविशेषाकाक्षायाम् प्रकातलात् याचे दत्तस्यैवान्ययात्। पत्र चतुर्धी सम्बुद्धान्तपदप्राप्ती षष्ठानाः भिघानं वाचनिकम्। नान्दीमुखाः पितरः प्रीयन्तामिख-चयसाने द्राप्त द्वाष्ट्रशाचे प्रवाचनस्थाने नान्दीमुखा रत्यादिविधेरचयनिष्ठत्तौ विशेषाकाङ्गाविरसात् दत्तमिद्-मिखादेराकाङ्कितस्यान्वये मानाभावात् तदन्वियषष्ठान्तसञ्च ष्रादिपदानामपि निष्ठत्तिः घतएव नान्दीमुखाः पितरः प्रीयन्तामिति वाचयेदिति ब्रह्मपुराणवचनेनापि अचय-खाने नान्दीमुखा इत्यादिवचनं विश्वेषाभिधानेन पदाइव-नीयन्यायेन सामान्याचयवाकावाधकमिति वाच्यम्। न चैवः मेको इष्टेऽपि उपतिष्ठतामित्यचयस्थाने इति पारस्करदर्श-नात्। प्रवापि षष्ठान्तप्रयोगो मास्विति वाच्यं तव उप-तिष्ठतामित्युत्तेः किमित्याकाङ्वायामचय्यवदुपस्थितस्य दत्त-मिद्मित्यादेरन्वये सम्बन्धितया षष्ठान्तस्यापि त्राकाङ्कित-त्वात् न च प्राक्ततेऽपि तथा विम्बे देवाः प्रौयन्तां नान्दोमुखाः पितरः प्रीयन्तामित्यादि स्वधावाचनस्थानीयवत्तन्यावेर्षेवा-भिधानपर्ध्वमानात् षष्ठेत्रव नित्यमित्यत्र नित्यपद्च नान्दी-मुखप्रकरणपिठतत्वेन न तु तसावपरं किन्तु पार्वणादिपरम्। एतत् परमुत्तराष्ठं पार्वणेऽपीति निबन्धारः। न च प्रच्येऽचयोः दके चैवेत्यादिवचनविषयत्वेन कुतस्तम्बता इति वाचां लाघ-वस्यैव बाधासच्छातस्य तन्त्रतासाधकत्वात् एतेनाच्यथोदकं दस्वा नान्दीमुखाः पितरः प्रीयन्तामिति। पित्रब्राष्ट्राणकरे जलं दबादिति योदतादिलिखितं चिन्धमिति यादचित्रः कायां गुरुचरणाः। नान्दीसुखानिति खधां वाचियिषे दलस्य स्वाने नान्दीमुखान् पित्रन् वाचियवे दति पित्रभ्यः स्वोचतामित्यादिसाने नान्दीमुखाः पितर इत्यादि।

यद्यपि पारस्करेण पित्रादीनामेवीपादानं क्रतं न मात्रादीनां तथापि पार्वेणे शहलां पितर इत्यादिमन्त्राणां मातामधा-दाविवोष्टिन नान्दीमुख्यो मातरः प्रीयन्तामित्यू हैन मन्त्रादिषु विनियोगः न च मातामन्तानामपि एवमित्यादिवचनादस्तु तव प्रक्ततावृष्टी यावहचनन्तु वाचनिकामिति न्यायात् प्रक्षते तु वंचनाभावास प्रस्नतायू होऽपूर्वत्वादित्यादिकात्यायनवचनात् कंषमूह इति वाच्यम्। श्रव जीवति पिवादी उत्तक्रमातिदे-श्रस्य यावत् पार्वणोद्देश्य एवाकाङ्कितत्वेन मातामहानामिति बहुवचनेन तेषामेवोपाटानामात्रादीनामपि पार्वणोद्दे खता-विश्रेषात् तवो इविधेर्वाचिनिकत्वात्। अन्यया माचादिजीवने वृद्धान्वष्टकादी मनिर्णयापत्तेः जीवति पितरि वृद्धप्रिपतामहे श्राष्ठे गुडम्तामिति बहुवचनस्यानृहापाता । न च पार्वणीय-त्वेन वृद्धगदावृद्धविधायकमिति वाच्यं तस्य सकलयाद्वपक्रित-लेन विक्रताविप तथालनाभात्। प्रौयन्तामित्यस्य सर्वेत्रानु-षष्ट्रः स्वधावाचने तन्त्रतानिषेधादिति प्राञ्चः श्रनुषष्ट्रः एव सूव-खरम इति पासात्याः न खधास प्रयुक्तीतिति पारस्करसूत्रेण स्वधावाचननिषेधात् पर्घोऽचयोदके द्रत्यस्याविषयत्वे लाघ-वात् सक्तदेव नान्दीमुखाः पितरः पितामचाः प्रपितामचाः प्रीयन्तामित्यादि वाच्यम्। नानुषद्गो गौरवात् बाधकं विना स्वस्य सिंहाने रनी चित्यात् प्रतएव पारस्व रेण विवाह प्रकरणे जायाष्ट्रीमे सर्वेषानुषजतीत्युक्तम्। न स्वधित प्रत सामा-न्यतो निर्देशात् वाक्ये मन्त्रे खधावाचने च खधानिषेध: यतएव वक्रुचकारिका प्रदर्शनार्था। 'खधयेति पदस्याने पुष्पाश्रक् वदेदिह। पितृनिति पदात् पूर्वं वदेनान्दीसुखा-निति'। यत ब्रह्मपुराणे। 'दबानान्दीमुखेभ्यस पित्रभ्यो विधिपूर्वेकम्' इत्युपक्रस्य द्राचामलसूलानि यवांचाय निवे-

दयेत्। तान्येव दिचाणार्थन्तु दद्यादिप्रेषु सर्वदा' दति दचनात् विष्ठपच एव द्राचामलकमूलानि दिचणाभिधीयते।
दैवपचे तु पार्वणप्राप्तकाचनमेव दिचणा। 'हिरण्यं विखेदेवभ्यो रक्तं विष्ठभ्योऽन्यच गोक्तणाजिनादिकं यावच
यक्त्रयात्' दति नव्यवद्वमानभृतपारस्करवचनात्। तत्य
देवपचेऽपि द्राचादिदिचणादानं वाचस्यतिमित्र्योक्तं हैयम्।
विष्ठपचे रक्तस्यामाङ्गलिकत्वात्तस्यागात् द्राचादिविधानम्।
यक्तमिति।

दति श्रीरघुनम्दनभद्दाचार्य्यविरचितं यजुर्वेदि-श्राद्यतस्वं समाप्तम् ।

## देवप्रतिष्ठातत्त्वम्।

-avadlere-

प्रणम्य कमलाकान्तं नारायणमनाष्ट्रतम्। प्रतिष्ठां देवतानाञ्च विश्व श्रीरधनन्दनः॥

सस्यपुराणम्। 'सीवर्णी राजती वापि त्सम्बी रक्षमयी तथा। येसदारुमयी वापि लीह्यहमयी तथा। रीतिका धातुषुक्रा च तास्त्रकांस्थमयी तथा। यसदारुमयी वापि देवताची प्रयस्ति। 'प्रकृष्ठपवं चारभ्य वितस्तिं यावदेव तु। यद्वेषु प्रतिमा कार्या नाधिका यस्त्रते तुभैः'। रीतिका पित्तसं यभदारुमयी यश्चीयकाष्ठसभावा। पर्चा प्रतिमाः यद्वेषु स्वयदेषु । प्रासादेषु पित्तका यभितिवचनात् तथाः धिकापि येखवा यद्वे यभदा तन्त्रान्तरेऽप्युक्ता। 'चिन्नयः स्वादितीयस्व निष्क्रसस्वायरीरिषः। स्वास्त्रानां कार्यार्थे

ब्रश्चाणी क्यक्तमा'। क्यत्यक्तमा क्यस्थामां देवतामां पुंच्यं शादिकत्पना। गीतमीयतस्त्रे। 'कास्मरी ज्ञानदा प्रीक्षा खर्णजापि विस्तिदा। तेजोदा दाक्जा चैव रैत्तिकौ श्रमाशिनी। ताम्बीधर्मविद्विष्टि करोति बहुसीख्यदा। स्टैव स्यायो प्रोक्ता प्रतिमा श्वभनच्या। भोगदा मोचदा सातु प्रतिमा कथिता तव'। वराइपुराणे। 'कुद्धे लेख्ये च मे कि बित् पटे कि बिच मानवः। पूजियेद यदि वा चक्रो मम तेजोऽ' शसकावे'। कुद्य लेख्य भित्तौ लिखिते तथा पटे च लिखिते चक्रे शालयामचक्रे। मत्यपुराणे लिक्समिधाय 'एवं रक्षमयं कुर्यात् स्माटिकं पार्थिवं तथा। ग्रुभदाक्मयी वापि यद्वा मनिस रोचते। चैत्रे वा फालाने द्वापि च्येष्ठेर वा साधवे तथा। साचे वा सर्वदेवानां प्रतिष्ठा ग्रुभदा भवेत्। प्राप्य पत्तं ग्रभं ग्रक्तमतीते चीत्तरायणे'। श्रतीते इत्ते 'पश्चमी च हितीया च हतीया सप्तमी तथा। दशमी पीर्णमासी च तथा श्रेष्ठा त्रयोदशो । तासु प्रतिष्ठा विधिवत् सता बहु-फला भवेत्'। व्यवद्वारसमुच्चये। 'प्रतिष्ठा सर्वदेवानां केय-वस्य विशेषतः। उत्तरायणमापद्मे शक्तपचे शभे दिने। क्षणा-पन्ने च पश्चम्याम् श्रष्टम्याश्चेव शस्त्रतं। भुजबलभीमे। 'युगादावयने पुर्खे कर्त्तव्या विषुवहये'। चन्द्रसूर्थयहे वापि दिने पुष्येऽय पर्वसु। या तिथिर्यस्य देवस्य तस्यां वा तस्य कीर्सिता। रह्यागमविश्वेषेण प्रतिष्ठा मुत्तिदायिनी'। पद्म-षुराण। 'प्रतिपष्टनदस्योत्ता पविद्वारोष्ट्रणे तिथि:। त्रियो देष्या दितीया च तिथीनामुत्तमा स्नृता। हतीया तु भवा-ग्यास चतुर्थी तत्सुतस्य च। पश्रमी सोमराजस्य षष्ठी प्रोत्ता गुइस्य च। सप्तमी भास्तरे प्रोत्ता द्यमी वासुके-खाया। एकादमी ऋषीणाच हादमी चक्रपाणिनः। व्रयो-

दशी खनक्ष शिवस्थीका चतुर्दशी। सम चैव सुनिश्चेष्ठ पौर्णमासी तिथिः स्नृता'। चक्रपाणिन इति पणव्यवद्वार द्रत्यसासिन्प्रत्ययः 'महिषासुरहन्द्राय प्रतिष्ठा द्विणा-यने'। कलातरी देवीपुराणं 'यस्य देवस्य यः कासः प्रतिष्ठाध्वजरोपणे। गर्तापूरियलान्यासे ग्रुभदस्तस्य पूजिता'। यस्य देवस्य प्रतिष्ठाध्वजरोपणे यः कालः श्रभदसास्य गर्नापूरियलान्यासे ग्रहारको स काल पूजित: इत्यर्थ:। प्रतिष्ठासमुचये। 'माघेऽय फालाने वापि चैत्रवैशाखयो-रिष। ज्येष्ठाषादकयोवीि प्रतिष्ठा श्रभदा भवेत्'। भविष्ये। 'सोमो इहस्रतिसैव गुक्रसैवस्तथा बुध:। एते सीम्ययदाः प्रोत्ताः प्रतिष्ठा यज्ञकर्माण'। एतद्वारेषु कर्त्तव्या दल्खर्थः। मत्यपुराणम्। 'श्राषाद्रे हे तथा मूलमुत्तरावय-मेव च। ज्येष्ठा अवणरोहिण्यः पूर्वभाद्रपदस्तथा। इस्ता-खिनी रेवती च पुष्यो सगिशारस्तथा। अनुराधा तथा खाती प्रतिष्ठादिषु शस्त्रते'। दौपिकायां 'प्राजिशवासवकरादिति भाषिनीषु पौच्णामरेज्ययायिभेषु तथोत्तरासु। कर्तुः ग्रभे याधिन केन्द्रगते च जीवे कार्या हरे: ग्रुभितयी विधिवत् प्रतिष्ठा'। देवीपुराणम्। 'यथा द्वादयगे जीते प्रष्टमेवाथ भास्करे। प्रतिष्ठा कारिता विश्वोमेन्द्राभयकरी सता'। कल्पतरी देवीपुराषम्। 'चतुर्वर्णेस्तया विश्वाः प्रतिष्ठाप्यः सुखार्थिभः'। कास्त्रिकापुराणम्। 'प्रतिमायाः कपासी दौ सप्टा दिचापपाणिना। प्राणप्रतिष्ठां सुर्वीत तथादेवस वा हरेः। पक्ततायां प्रतिष्ठायां प्राणानां प्रतिमासु च। यथा-पूर्वे तथाभाव: स्वर्णादीनां न विष्णुता। प्रत्येषामपि देवानां प्रतिमासु च पार्थिव। प्राचप्रतिष्ठा कर्त्तव्या तस्त्रां देवल-सिषये'। प्रतिष्ठा आञ्चाणदारेव कर्तका। तथा दयशीर्षः

विश्वरात्रे भगवद्वाक्यं 'कर्त्तुमिच्छति यः पुण्यं मम मूर्ति-प्रतिष्ठया। प्रन्वेषणीयस्वाचार्यस्तेन सचणसंयुतः। ब्राष्ट्राषः प्रवैवर्षानां पञ्चराविधारदः। ब्राह्मणानामभावे तु चवियो वैश्वशूद्रयोः। चित्रयाणामभावे तु वैश्वः शूद्रस्य कल्पितः। कदाचिदपि शूद्रस्तु न चाचार्थ्यत्यमर्हति' वृच्चतारदीये। 'ममेद् यः शूद्रसंस्पृष्टं लिक्नं वा इरिमेव वा। स सर्व-वातनाभीमौ यावटाइतसंप्रवम्'। श्राइतसंप्रवं प्रलयपर्थ-लम्। तथा 'स्त्रीणामनुपनीतानां शूद्राणाच जनेखर। सर्यमे नाधिकारोऽस्ति विश्वा वा यञ्चरेऽपि वा'। कर्मादौ तु नवग्रहपूजामा इ मत्यपुराणं 'नवग्रहमखं काला ततः कर्म समारभेत्। प्रन्यथा फलदं पुंसां न काम्यं जायते कचित्'। प्रतिष्ठाप्रकारस्त् विस्तरेण मस्यपुराणादावुत्रः। तदसक्षवे विद्याकरवाजपेयिसमातो भविष्यादावृक्तो प्राष्ट्यः। यथा भविष्यपुराणं 'स्नापनादियथायति सत्वा तस्त्रसम्बनम्। विन्यसेषुदयाश्वोजे प्रतिष्ठा सुक्कता भवेत्'। पादिपदात् पूजो-सवद्रोमादि। महाकपिलपञ्चरात्रोक्तकर्मे च कर्त्रव्यं तद्यथा 'सपुष्य' सकुत्रां पाणिं न्यसेह् वस्य मस्तके। पश्चवारं जपेकाल-मष्टोत्तरयतोत्तरम्। ततो सूसीन सूर्वादिपौठान्तं संस्थये-दिति। तस्वयासं लिपिन्यासं मन्त्रन्यासञ्च विन्यसेत्। पूजाच महती कुर्यात् स्वतन्त्रोन्नां यथाविधि। प्राच-रतिष्ठासन्वेष प्राण्खापनमाचरेत्'। लिपिन्यासः माढका-चारः। उन्नध 'जपादी सर्वमन्त्राणां विन्धासेन लिपिं विना । अतं तिविषालं विद्यात् तस्रात् पूर्वं लिपिं स्वसत्'। कादिमतेऽपि 'मात्वायाः षड्क्रश्च मात्वान्यासमेव प। वर्षास्त्रियमं कत्वा पशासन्त्रीदितं स्वसेत्'। एतदचनाय र्ये माहकान्यासः प्रयासिकन्यासः। क्रामदीपिकायामध्येवं

क्रमो मन्द्रमाध्य तत्तव्यन्वविश्रेषोक्तपदवर्षम्यासः। तदभावे शिरिस मूलमन्त्रेण तत्त्वन्यासः। तत्त्वन्यासस्तु विष्धुविषयवा एक खासप्रमाणानि णारदाक्रमदौषिकोक्षखानुसन्धेयानि प्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्तु यारदाव्रयोविंग्रतिपटलोक्तः। यथा 'पात्रा-क्ष्यपुटायतिवाणी बिन्दुविभूषिता। याद्याः सप्तसकारान्ता व्योमसर्थेन्दुसंयुता। तदन्ते इंसमन्तः स्वात्ततोऽमुख पर्द वहेत्। प्राणा इति वदेत् पश्चादिच प्राणास्ततः परम्। चमुख जीव इष्टिख्यतस्ततोऽसुख पदं वदेत्। सर्वेन्द्रियाखः म्यान्ते वाक्षनसत्तुरन्ततः। योव्रघाणपदे प्राणा द्वरागत्य सुखं चिरम्। तिष्ठस्थम्निवधूरस्ते प्राणमक्वोऽयमीरितः। प्रत्यसुष्यपदात् पूर्वं पात्राद्यानि नियोजयेत्। प्रयोगेषु समा-खातः प्राणमन्त्रो मनौषिभिः'। पात्राङ्गपुटात्राति रित्यनेन प्रथमं पायवीजम् यां ततः यक्तिवीजं क्रीं ततोऽक्यवीजं क्री बाणीयकारः विन्दुविभूषितः। तेन यं याद्याः सप्तसकारान्ता उद्दतयकारानुवादेन सप्त न तु ति इव वीजं पूर्वं पृथगुद्धारस्त वर्षमानामपि सविन्दुताखापनाय पन्यवाध्यक्ष्यवायुनसा-बनीवर्णवीजान्युक्तानि प्रव वायुवीजस्येकत्वं वीअत्वेन सर्वेषां मविन्दुत्वं व्यक्तं राघवभद्दोऽप्येवम् प्रन्यक्तु वाणौविन्दु-विभूषिता। इत्युक्का नादविन्दुभूषिता इति व्याख्याने याद्या द्रस्यस्य विश्रेषणं वदति व्योमहकारः सत्य भोकारः इन्दुर्विन्दुः तेन चीम् चतएव पाघाषु यान्तरितयिक्तमैनी: पुरस्तादु चार्थ यादिवसुवर्णगुणं सर्वसमिति। प्रपश्वसारोऽप्याष्ट्र। भित्यनेन होमिति पद्मपादाचार्य्यव्यात्यातम् प्रमिवधः खाहा तेनायं सन्तः भां क्री क्री ग्रं लं वं ग्रं वं सं ही हं सः यसुष प्राचा दह प्राचा:। प्रामित्वादि प्रमुख जीव दह स्वितः। 🕆 सामित्यादि पसुष सर्वेन्द्रियाणि। प्रामित्यादि पसुष

वासनयसु:श्रीव्रवाणप्राणा इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु साषा। प्रमुखेति षष्ठान्तदेवतानामोपस्याम् 'पदः पदं िं यदूपं यत मन्त्रे डि इश्वते। साध्याभिघानं तदूपं तत्र खाने नियोजयेत्' इति नारदीयात्। विश्वष्ठसंहितायां 'इदि इसं समादाय मूलमन्द्रच संजपेत्'। मूलमन्द्रं तत्तर्वतामत्वकं स च वैदिकसान्त्रिकच 'पोद्वारादिसमा-युश्चं नमस्कारान्तकीर्श्तिम्। खनामसर्वसत्वानां प्रस्थिभिधीयते'। पति स्रष्ठापुराणीयेन पोद्वारादिचतुर्धन्त तसह वतानामरूपो वा। कालिकापुराणेऽपि। 'प्रतिमायाः कपोशी दी स्ट्रा दिचणपाणिना। पाणप्रतिष्ठां कुर्वीत तचा देवस्य वा हरे:। वासुदेवस्य वीजेन तहिस्तीरित्यनेन सथैवाङ्गाङ्गिम्ह्याभ्यां प्रतिष्ठामाचरेडरे:। सथैव ऋदयीऽङ्ग्रं दखा शमा मन्द्रवित्। एभिमन्द्रेः प्रतिष्ठान्तु द्वद्येऽपि समाचरेत्। पस्रो प्राचाः प्रतिष्ठन्तु पस्रो प्राचाः चरन्तु च। पस्रो देवत्वसंस्थाये साइति यजुरीरयन्। पङ्गमस्रोरङ्गि-मकौबे दिकेरित्वनेन च। प्राणप्रतिष्ठां सर्वे प्रतिमास समाचरेत्' देवीप्रतिष्ठायाम् भसा द्रत्यत्र भस्ये देवत्वसंख्यायै रख्डः। साम्बला मेखां प्रामा इस्वव प्रास्त्रे इत्यू इवत्। पङ्गमकोरङ्गकासमन्तेः पङ्गमन्तेः प्रधानमकोः वैदिकोः प्रोम् मनो ज्योतिर्घतामित्वादिमन्त्रै: ज्ञपनात् पूर्वे वत्यीक-सिकादिभिस्त्रिभः चासनमाइ इयुगीर्प्यश्राषं वस्त्रीकः सिकाभिस्त मोमयेन सुभस्रना। चालयेत् गिल्पिसंस्पर्य-दोषाणासुपभाग्तये। सापयेद्रश्वतीयेन शुद्धवत्या तु देशिकः। नम्स्ते उचे सुरेशानि प्रणीते विश्वकर्मणा। प्रभाविताशिष-जगदाति तुभ्यं नमो नमः। व्यथि संपूजयामीये नारायण-भनामयम्। रहिता शिखदोषेस्तु स्डियुक्ता सदा भव'।

बेन च यथायतिस्पनादीतिवर्त्तव्यतावाः प्रतिसाहरः तम्बसम्बद्धियाची देवताविश्रेषसिबिधः प्रतिष्ठेति। राचक मद्द्यमहाकपिसपचरावेऽपि 'प्रतिष्ठाग्रव्यसंसिन्धिः प्रति पूर्वाच तिष्ठते:। वक्वयंत्वाविपातानां संस्कारादी प्रते: स्विति:। पर्यस्तदयमेतस्य गौयते शाब्दिकैजनैः। विश्ववसविधेर्धात नियने व्यापकस्य तु। मन्त्रनी भावना मन्त्रीः प्रतिष्ठा स विधीयते'। सुभस्मना गोमयभस्मना गस्तियेन चन्दनादि युक्ततीयेन देवतासानीयद्रव्यपरिमाणमाइ ब्रह्मपुराणम् पष्टोत्तरं पलगतं साने देयस सर्वदा'। पसमाइ मनुः। 'पच छणानको माषस्ते सुवर्णस्त घोड्य। पसं सुवर्णाः सतारः' दति । ततस प्रष्टरिकाधिक सीकिक माजद्याधिक तीसक्रवयेण वैधपलं भवति। १।२।६। एवं तयाविधाः ष्टोत्तरयतप्रचपरिमितेन। लौकिकष्याधिकयतवयतोस्रका द्रित एवं बल्मीकमृत्तिकादिचालने मर्वाङ्वान् जलस्पर्यने सानक्पत्वात्वापि प्रष्टोत्तरं शतपस्मिति वदन्ति । वस्नौकः सदादिसाने मन्त्रविश्वेषानुपादानात मन्त्रानादेशे गायतीति शूलपाणि लिखितात् गायत्रा तत्तन्यलमन्त्रेण वा स्नानं कारयितव्यं गन्धोदकस्नाने तु ग्रुष्ठवत्या एकं किन्द्रमित्यादि ऋक्वयात्मिकया देशिको यजमानो गुनर्वा विश्वः। नमस्ते प्रखादि विज्ञापममस्त्री देवतान्तरे च। मारायणमिखव तत्तद्देवतानामोद्दः शिवलिङ्गस्यार्थात्वात् प्रचीविश्रेषणत्वात् स्त्रीलिक्स मिव इस्। यमः 'क्रात्वा देव गरहं सर्वं प्रतिष्ठाप्य च देवताम्। विधाय विधिवत् पूजां तक्कोकं विन्दते भुवम्'। नारसिंहै। 'प्रतिमां लच्चाणोपेतां नरसिंहस्य कारयेत्। सर्वपापानि संत्यच्य स तु विष्णुपुरं व्रजीत्। प्रतिष्ठां नरः मिष्ट्य यः करोजि यथाविधि। निष्कामो नरपाष्ट्रं ल दे इ

ध्यात् प्रमुखते। सकामो नरसिंइस्य पुरं प्राप्य प्रमोदते। विधिवत् सापयेद् यस्तु कारियत्वा जनार्दनम्। न जातु निर्ममस्तस्य विष्णुलोकात् कथश्चन'। नरसिंष्टस्य विष्णोः। खपसंचारे तथा दर्भनात्। माधवीक्षासे। 'देवस्य प्रति-सायास्तु यावन्तः परमाणवः। तावद्वषेसहस्राणि विणालोको महीयते'। राजमार्चण्डे। 'पुन्नोत्पत्ती तथा श्राहमय-ग्राथिक तथा। चूड़ाकार्ये व्रते चैव नाकि पुंसवनेषु च। याणिय है प्रतिष्ठायां प्रवेधे नववैस्मनः। एतह दिकरं नाम राष्ट्रसम् विधीयते' दृष्टिकरं याद्यमिखन्वयः सूत उवाच । 'कसी चैकाइसाध्येन प्रतिष्ठां मन्द्रवित्तवान्। मध्यमेनाधमे-नापि प्रकुर्यात्तान्त्रिकोत्तमः। नित्यं निर्वर्थे मितमान् कुर्याः दश्युदयन्ततः। विप्राम् संभोजयेत्राथ ततो यागयः इं व्रजीत्। मणेश्रयहदिक्पालान् प्रतिष्ठाकुभोषु पूजयेत्। स्विण्डिले पूजविद्विण्युं परिवारगणं यजेत्। स्नापयेत् प्रथमं देवं तोयै: पञ्चविधैरपि। पञ्चासतै: पञ्चगर्यै: पञ्चसत्-विष्डकरिप। तिलतैलैस्तथा खेर्है: कषायैरपि सत्तमा:। तथा जम्ब्यासासिवाद्यासं वटरं वकुसं तथा। एतेषां वस्कलरमः कषायः परिकोर्त्तिः। पश्चपुष्पोदकैर्वाय विष-वैरपि सत्तर्भाः। तुलसीकुन्दमालूरपवाण्याद्विष्विपवकम्। चम्पकास्त्रममीपद्मकरवीरच पञ्चकम्। सत्तिका क्रिट्नस्य पर्वताम्बखुरस्य च। कुणवल्मीकसभूतं सत्पद्मीरितम्। गोमूतं गोमयं चौरं दिधसिपः कुश्रोदकम्। कुर्थात् प्राष-प्रतिष्ठाच होमं कुर्याद् यथाविधि। दिचणां विधिवत् क्वर्यात् पूर्णाच्ये तदनन्तरम्'। इति भविष्यपुराणे ढतीय-मारी नवमोऽध्याय:। नरसिं इपुराणे। 'पञ्चगव्येन देवे शं ंयः खापयति भक्तितः। ब्रह्मकूर्चविधानेन विश्वालोके मुद्दी-

梅火

यते'। ब्रह्मकूर्चविधानेन कुशोदकयुक्तेन सानीयो लेपने तदुद्वरणे फलमा ह तस्रैव 'यवगोधूमजैसूर्णे बद्दश्ची श्लोन वारिणा प्रचाल्य देवदेवेगं वाक्णं सोकामाप्रयात्'। स्मृतिः। 'चतुः रक्षलिक्तारा दीर्घा इस्तहयाविध पताका लोकपालानां दयानां परिकासिताः'। 'पश्चसस्तास वै दण्डा पताकानां प्रकीत्तिताः'। ज्योतिषे। 'दुग्धं सम्मर्करञ्चेव छतं दिधि तथा मधु। पचास्त्रामदं प्रोन्न', विधेयं सर्वकर्मस्'। प्रतिष्ठानः न्तरं मत्स्ये। 'ततः सहस्रं विप्राणामयवाष्ट्रयतं तथा। भोज-येच यथाश्राया पद्माश्रदाथ विंशतिम्'। षोड्शोपचाराः। 'श्रासनं खागतं पाद्यमध्य माचमनीयकम्। मधुपकीचमनः स्नानवसनाभरणानि च। गन्धपृष्ये धूपदौपौ नैवेदां वन्दनं तथा'। दशोपचारास्तु 'पाद्यार्घ्यमाचमनौयमधुपकाचमना-न्यपि। गन्धादिपञ्चकञ्चेति उपचारा दशोदिताः'। पञ्चोप-चारास्त । 'गन्धादयो नैवेद्यान्ताः पूजा पञ्चोपचारिका'। उपचारद्रव्याणि शारदायां 'पाद्य श्यामाकदूर्वीकविणुकान्ता-भिरोरितम्'। विश्वाकान्ता भपराजिता एतद्रव्ययुर्क्तं जल-मिति श्रेष:। 'गन्धपुष्पाचतयवक्षशायफलमध्यै:। सद्र्वै: सर्वदेवानाम् एतदच्यं मुदौरितम्'। एतद् युक्तः जलमित्यर्थः। 'जातीलवङ्गककोलैर्जलमाचमनीयकम्। पार्च्य दिध मधू निययं मधुपर्कं निवेदयेत्'। कात्यायनः। 'मधुपर्के दिधि-प्टतमधुपि सितं कांस्ये कांस्येन'। मधुपर्केतिस्थाने स्नानीयेति पाठः पूर्वेतिद्रव्ययुक्तं जलमावं वा। 'गन्धचन्दनकपूरकाः लागुरुभिरोरितः'। राघवभद्दधतं 'यक्कपाविध्यतं गन्धं मन्दैः कुर्यात् कनिष्ठया। कनिष्ठाङ्ग ष्ठसंयुक्ता गन्धसुद्रा प्रकीर्त्तिता। पुष्पाणि तसह वदेयानि प्रगुरुशीरगुमा ल सप्रपर्भक्षचन्दनैः। ध्वयेदाच्यसंमित्रे बूर्वेदेवसा देशिकः। तत्र तत्र सुसं द्यात् 🖊

उपचाराम्तराम्तरे'। द्ति। राघवभष्टध्तम्। 'सर्वीपचार-वस्त्रनामभावे भावनैव हि। निर्मलेनोटकेनाथ पूर्णतेत्वाह नारदः'। नारसिंहे 'पञ्चगव्येन देवेशं यः स्नापयति भक्तितः। ब्रह्मकूर्चविधानेन विष्णुलोके महीयतं। ब्रह्मकूर्चविधानेन कुशोदवायुक्तेन। ब्रह्मपुराणे। 'देवानां प्रतिमा यत्र छता-भ्यक्तचमा भवेत्। पलानि तस्यै देयानि ऋडया पञ्चविंशतिम्। श्रष्टोत्तरप्रतं साने पलं देयस सर्वदा। यवगोधूमजैसूर्णेनह-त्योशाया वारिणा। प्रचास्य देवदेवेशं वार्णं लोकमाप्र-यात्। पादपीठन्तु यो दद्यात् विल्वपन्नैर्निघर्षयेत्। उणा-खना च प्रचाल्य सर्वपापै: प्रमुखते' देवीप्राणम्। 'होमो-यहादिपुजायां शतमष्टोत्तरं भवेत्। यष्टाविंशतिरष्टी वा यथायिति विधीयते'। कात्यायनः 'षाच्यद्व्यमनादेशे जुहो-तिषु विधीयते'। कालिकापुराणं 'यद्दीयते च देवेभ्यो गन्ध-पुष्पादिकं तथा। प्रध्यपावस्थितस्तोयैरभिषिच तदुत्सः जित्'। नरसिंहपुराणम्। 'स्नाने वस्ते च नैवेद्ये द्यादा-चमनीयकम्'। यस नौराजनविधिः पूजारताकरे देवी-पुराणम्। 'भक्त्या पिष्टप्रदीपादीसृतास्त्रष्टादिपन्नवै:। श्रोष-धीभिस मध्याभि: सर्ववीजैर्यवादिभि:। नवस्यां पर्वकालेषु यात्राकाले विशेषतः। यः कुर्याच्छद्रया वौर देव्या नौरा-जनं नर्:। प्रज्ञभर्यादिनिमदैर्जयप्रब्देश पुष्कले:। यावतो दिवसान् वीर देव्या नीराजनं सतम्। तावद्वषंसद्वसाणि खर्गलोके महीयते। यस्तु कुर्यात् प्रदीपेन सूर्यलोकं स गच्छति'। पर्वकाली उत्सवकाली। देव्या इति स्त्रीत्व-मविविचितम ।

पष्ट प्रतिष्ठितमू सी कदाचित् पूजाभावे महाकपिलपश्च-राह्म। मुकाहपूजाविहता कुथाहिगुणमर्चनम्। विराह्मे तु महापूजा संपोचणमतः परम्। सासादूष मनेकाहं पूजा चेद् हम्यते यदि। प्रतिष्ठैवोच्यते कैयित् कैयित् संपोचणक्रमः। संप्रोचणक्रमः 'संप्रोचणम्तु देवस्य देवस्यत्वेति पूर्ववत्। गवां रसेष संस्राप्य दर्भतोयैविश्रोध्य च। प्रोचयेत् प्रोचणौतोये मूं सेनाष्टोत्तरं प्रतम्। सपुष्यं सक्त्रयं पाणिं न्यसेह वस्य सस्तके। पञ्चवारं जपेन्मूसमष्टोत्तरं प्रतं तथा। ततो मूसेन मूं बीदि पीठान्तं संस्थ्येत्' इति। 'तत्त्वन्यासं निपन्यासं सम्वन्यासच्च विन्यसेत्। प्राणप्रतिष्ठामन्त्रेण प्राणस्थापन साचरेत्। पूजाच्च महतीं कुर्थात् स्वतन्त्रोक्षां यथाविधि। यग्नहीनादिषु प्रायःसंचिपेण विधिः स्मृतः'।

प्रधास्प्रथस्पर्यने तु बीधायनः 'द्रव्यवत् क्षतशीचानां देवा-चीनां भूयः प्रतिष्ठापनिमिति'। देवताची देवताप्रतिमा। तासा मसृश्यसृष्टानां प्रक्रतिद्रथस्य स्पर्धानां प्रक्रतिद्रथस्य तास्राहे यंघेष्टं ग्रीचं क्रत्वा पुनः प्रतिष्ठापनात् पूज्यत्वभित्यर्थः। इति रक्षाकराः प्रादिपुराणे। खण्डित स्फ्टिते दग्धे स्रष्टे स्थान-विवर्जिते। यागहीने पश्रसृष्टे पतिते दुष्टभूमिषु। चन्यमन्त्राः चिते चैव पतितस्पर्यदूषिते। दशस्वेतेषु नो चक्रः सकि धानं दिवीकमः। इति सर्वगतो विष्णुः परिभाषाञ्चकारह। श्रत्यत्र वृद्धित्राहरोमी तु श्रावश्यकी। यथाश्रक्तीत्यभिषाः नात् इति कश्वित् यथा चाल्पधनानां यदि यन्नं विनाऽपि पूजनमाह विष्णुधर्मोत्तरे प्रथमकाण्डम्। पूजाकर्म वहिः विद्यां श्रद्धया भगुनस्न। न त्वस्पद्चिगैर्यज्ञेतेष कटा चन। विष्णुदेविनकायस्यं यथा शासमिन्दम। तपसा पुजयिवित्यं यस्मादल्पधनी नरः। यद्येकाहे वास्त्यागः ग्रहोत्सर्गी तदा तक्षेण दृष्टियाहं कुर्यात् तथा एक सिन् नाम्नी होमद्यं विधेयम् एकाम्नी भनुकहोमकार्षे

परिसमूहनादिकमाह गोभिसः। 'गणेष्येकं परिसमूहनमिश्व-विद्धः पर्ध्यचणमान्यभागाविति' पूजादिकं प्रत्येकमेव। हति श्रीरघुनन्दनभष्टाचार्थ्यविरचितं देवप्रतिष्ठातश्वं समाप्तम्।

## जलागयोत्मर्गतत्त्वम् ।

प्रणय कमलाकान्सं निवन्धानव्लोका च। जलाधयोक्तर्यं विका श्रीरघुनस्मः ॥

प्रवासियाः। ते च खननसाध्यास्ताः। भूपवापीपुष्किरिणीतः । तथाप मस्यपुराणम्। 'एवमैव
पुराणेषु तः । वृषीऽहारकी मस्यपुराणम्। 'एवमैव
पुराणेषु तः । वृषीऽहारकी मस्यपुराणम्। 'एविनेव
वाणीति हैतिनिर्णयः वस्तुतो स्वाणं वस्ति। पुष्किरिणीतः ।
गावाद विश्वसंदितायां 'चतुर्विश्वाकृती इस्ती वनुस्तवतुगावाद विश्वसंदितायां 'चतुर्विश्वाकृती इस्ती वनुस्तवतुगावाद विश्वसंदित्यां । प्रतिविश्वाकृती इस्ती मता। एतत्
पश्चातः। मत्रिक्तस्तार्णेव तावत् पृष्किरणी मता। एतत्
पश्चातः। मत्रिक्तस्तार्णेव तावत् पृष्किरणी मता। एतत्
पश्चातः। मत्रिक्तस्तान् । दिन्दिश्वाकृति । व्याच विश्वधर्मिः
त्तरे प्रयमकाण्यम्। 'हादमाकृतिकः मञ्चसद्वयस्य मयः
खृतः। तस्तत्रकः धनः प्रोत्तं क्रीयो धनः सस्यकः'।
कापिसे। 'चतुर्विश्वाकृती इस्तयत्र्विश्वतिक्तान्युनतायां चतुःमतः
स्तान्युनान्तरत्वेन प्रव्वरिणी। चतुर्दिश्च पश्चव्वारिमदः
सान्युनान्तरत्वेन प्रव्वरिणी। चतुर्दिश्च पश्चव्वारिमदः
सान्युनतायां सद्यप्रदितयद्वस्तान्युनान्तरत्वेन तड़ानः। एतत्तु

जलाधारपरं न तु उपरितटपरम्। नव्यवर्षमानधृतो विशिष्ठः। 'यतेन घमुभिं: पुष्करिणी। व्रिभिः यतैदीर्घिका। चतुर्भिः द्रीणः पश्वभिस्तडागः। द्रीणाइयगुणा वापी' इति संदिताः यामन्तरपदश्वतेरवापि तथावगम्यते। तैन चतुर्दिश्व पश्चः विंगपसान्य नतायां दादगमतहस्तान्तरान्य नत्वेन टीविया। चतुर्दिश्व चलारियहस्तान्य्नतायां षोड्यग्रतहस्तान्तरान्य्न-त्वेव द्रीणः। चतुर्दित्तु विंग्रदधिकग्रतप्रसान्यूनतायां षोष्रगः सइस्रहसाम्तराम्यृनत्वेन वापी। करोऽत्र कफीख्यपद्ममः मध्यमाङ्ख्यपर्ययनः तथाच कल्कतत्रद्वाकरयोः। 'मध्य-माष्ट्र लिकुर्परयोर्भध्यः प्रामाणिकः वरः'। तत्करणपत्र साइ पादित्यपुराणम्। 'सेतुबन्धरता ये च तीर्घशीचरताय वे। तडागकूपकर्तारो मुचक्ते ते ख्वाभयात्'। सेतुर्जन धारणहेत्रर्वसः। तीर्थगीचं घष्टकपरिष्कारः तेन सेतुवसः घष्टपरिष्कारतङ्गगादीनां करणे प्रस्नेकं खड्भयेमाचनं फलं विश्वाः 'श्रथ कूपकर्तस्तत्पव्यते पानौरी दुष्कृतार्थे विमधः-तीति'। तत्प्रकृते मूपाद्धिते। विश्वाधमीत्तरे 'तड़ाग-कृपकत्तीरस्तथा कन्याप्रदायिनः। छ बोपानदातारस्ते नराः स्वर्गयामिनः'। तोयं विना सङ्चितप्राणिदेशे तु निद्धुराणं 'यो वाषीमथवा कूपं देशे तोयविवर्जिते। खनयेत् स दिवं याति विन्दी विन्दी शतं समाः'। तत्व वाप्यादिखनने प्रत्ये कवन विन्दु समसंख्य यतवर्षा विष्कृत स्वर्गे प्राप्तिः एतत् सङ्ख्यानन्तरं वास्त्यागसङ्ख्यः कार्यः। विष्णुः 'कूपा-राममङ्गीषु देवतायतनेषु च। पुनः संस्कारकर्तातु सभते मीसिकं फसम्'। संस्कारविधी सु प्रजसे जलसुत्पाच इति वक्षमाणवचनात् जलगून्यदेशखनन एव प्रतिष्ठा न त पद्मोद्यारमात्रे। , मत्यपुराषे। 'प्रासादभवनादीनां विभोषं

विस्तराद्य । कुर्थात् केन विधानेन कश्च वास्तुरुदाष्ट्रतः'। रख्यक्रम्य वाप्यादीनामप्यभिधानात् पादिपदात् कूपादे-प्रस्पम्। 'प्रासादेप्येवमेव स्थात् कूपवापीषु प्रस्तृते' द्रत्वभिः धानाच तेन वाष्यादिकरणेऽपि वास्त्यागः। सन्नाकिष्वपञ्च-रातं 'जलाधारम्हायंच यजेहास्तु' विशेषतः। ब्रह्माद्यदिति-पर्यकाः पद्मायस्रयसंयुताः। सवेषां कुलवास्त्नां नायकाः परिकोत्तिता:। श्रमंपूज्य हि तान् सर्वान् प्रामादादी स कारयेत्। प्रनिष्यत्तिर्विनाग्रः स्यादुभयोर्धर्मभ्रमिणोः'। ब्रह्माद्यदितिपर्यान्ता इति कल्पान्तरम्। देवीपुराणोत्ते-शादिकत्यो व्यविष्ठयते। धर्मधर्मिणोस्तङ्गगादितत्कर्वी:। तिहिने तदकरणे जक्षगदिनेऽपि वाष्यादौ तक्करणम्। 'प्रासाद-भवनोद्यानप्रारक्षपरिवर्त्तने पुरवेश्म प्रवेशे च सर्वदोषापनु-त्तये। इति बास्तूपश्रमनं क्षत्वा स्त्रेण वेष्टयेत्। वास्तुः यागमञ्जवीणस्तवाद्वारो भविष्यति'। इति मस्यपुराणवचने पुरविश्म प्रविशे वास्तुयागप्राप्तेः पूर्वीक्रवचनेन प्रासाद-धर्मातिदेशाद्रवापि प्रासादप्रतिष्ठावत् वाष्यादिप्रतिष्ठादिने वास्तुयागकरणम्। दौषिकायां 'पुष्यामैत्रकरोत्तराश्विवक्ण-ब्रह्माम्ब्पित्रेन्दुभैः। यस्ते । यस्त खवीयो व पुष्टेन्दी जलराशिंग दशमगे शक्ते श्वभांशोदये प्रारमः समिलाप्रयस्य ग्रभदो जीवेन्दुपृत्रोदये'। तैः पुष्पाः नुराधाष्ट्रसोत्तराह्मयाश्विनीयतिभवारोष्ट्रिणोपूर्वाषादामघास-गियरोभि:। मात्यो। 'चन्द्रादित्य बलं लब्धा लग्नं यभनिरी चितम्। साधीच्छायादिकर्तव्यमन्त्रच परिवर्ज-येत्। प्राधिनौरोष्टिणौमूलमुत्तराव्यमैन्दवम्। खातौष्टसाः नुराधा च ग्रहारको प्रशस्ति। वच्चयाघातशूले च व्यती-पातातिगण्डयोः। विष्कु भ गण्डपरिघ वर्षे योगेषु कारयेत्।

पादित्सभीमवर्जन्तु सर्वे वाराः ग्रभावन्ताः। प्रासादेऽप्येवमेव स्यात् कृपवापीषु चैव हि'। च्योतिषे। 'गुरोध गोरस्तवास्रे वार्षके सिंहगे गुरी। विक्र जीवाष्टविंग्रेऽक्रि गुर्वादिखे दयास्ति। पूर्वराशावनायातात्तिचारिगुन्वसरे। प्रायाशि गम्जीवस्य चातिचारे विपचने। कम्पायम् तसप्ताहे नौचख्येच्ये मलिख्ये। भातुलक्वितके मासि चये राष्ट्रयुते गुरी। पौषादिक चतुर्भासे चरणा क्रितवर्षणे। एकी नाक्रा चैकदिने हितीयन दिनवये। व्यतीयन च सप्ताहे मङ्गलानि विवर्जयत्। विद्यारभक्षकर्णवेधी चूड़ोपनयनीहरून्। तीर्थः सानमनावृत्तं तथानादिसुरेचणम्। परीचारामयत्रांस पुर स्वर्षदीच्यो। स्तारमाप्रतिष्ठे च ग्टहारम्पप्रवेशने। प्रतिष्ठाः रक्षणे देवकूपादेः परिवर्जयेत्। हाविंग्रहिवसासास्ते जीवस्र भागवस्य च। दासप्ततिर्भक्तवस्ते पादान्ते दादशक्रमात्। श्रसात् प्राक्परयोः पद्यं गुरोर्बाईकाबालते। पद्यं व्यमशास्ते तु स्गुर्बालो दग्राष्ट्रिकः। पादास्ते तु दग्राष्ट्रानि हत्रो वालो दिनव्यम्'। उत्पर्गफलमाञ्च नन्दिप्राणं 'यो वापीमनि-माख्येच विधिवत् प्रतिपादयेत्। कोणेषदवाकुष्यान् समुद्राः नार्क यह्या। चतुरसा चतुरर्कास्तेन दत्ता भेडी भवेत्'। चतुरला समुद्रामार्चेतिश्वते:। तचतुःपरिच्छिना चतुरर्णा चतुर्दिगविक्तित्रज्ञा। प्रभोऽर्षस्तोयपानीयमित्यमस्कोषाः दर्षः पदं जसपरम्। कपिसपश्चरात्रे। संवेपासु प्रवस्तामि जसदानपारं गुण्। पृष्करिष्कादिदानेन विषाः प्रीपार्वि विषयुक्। जलाधारकरणार्थे भूमिदाने पत्तमाच चित्रः मुप्तः। 'जनाययार्थं यो दखात् वानर्थं सोकमाप्र्यात्'। भूमिमिति शेष:। बालमाच मत्स्वप्राचे। 'मण राजन् प्रवक्तामि तकागाव्हिषु यो विधिः। चैते वा फाक्गुने वापि

प्रेष्ठ वा साधवे तथा। साघे वा सर्वदेवानां प्रतिष्ठा श्रभदा वित्। प्राप्य पत्तं श्रमं श्रक्तमतीते चोत्तरायणे। पुरखेऽक्रि वप्रकथिते कत्वा ब्राह्मणवचनम्'। चतीते प्रवृत्ते तथाच ।तिष्ठासमुचये भाषे च फाल्गुने चैव चैत्रवैशाखयोरिष । खेष्ठाबादकयोवीपि प्रवन्ते चोत्तरायपे'। पुर्खे अक्र अष्टम-वम्हादिश्र्न्ये ब्राष्ट्राणवाचनं पुष्काइस्वस्यृद्धिवाचनम्। 'पञ्चमी व दितीया च हतीया सप्तमी तथा। दशमी पीर्णमासी च तथा श्रेष्ठा त्रयोदशो। श्रासु प्रतिष्ठाविधिवत् कता श्रभफला मधित्'। मास्ये 'भाषाढ़े हे तथा मूलसुत्तरावयमेव च। मिष्ठात्रवचरोहिष्यः पूर्वभाद्रपदा तथा। इस्ताम्बनी रेवती व पुष्पी सगिशिरस्तथा। अनुराधा तथा स्वाती प्रतिष्ठादिषु पस्रते। बुधो हहस्रतिः ग्रमस्रय एते ग्रभावहाः एतविरी-चतं लग्नं नचनच प्रशस्ति। यहतारावलं लब्धा यहपूजां विधाय च। निमित्तं सफलं जात्वा वर्जियित्वा तथा श्रभम्। । अयोगे श्रमे लग्ने क्र्रयप्रविवर्जिते। लग्ने ऋषे च कुर्वीत गतिष्ठादिकसुत्तमम्। भयने विषुवे तद्दत् षड्गीतिसुखे तथा। प्रराणां स्थापनं कार्यं विधिद्दष्टेन कर्मणा'। भविष्ये 'प्रति-म्ब हितीया क हतीया पश्चमी तथा। दशमी वयोदशी वैव पीर्णमासी च कीर्शिता। सोमो दृष्ट्यतिसेव श्रव्रसेव तथा बुध:। एते सीम्ययदाः प्रोक्ताः प्रतिष्ठायागकर्भणि'। रतिष्ठाधिकारे व्यवशारसमुख्यः। 'क्राष्णपचे च पश्चम्यामष्ट-मामपि ग्रस्तते । दीपिकायां 'पुष्पाम्बर्कभगदैवतवासबिषु धीम्बानिसेशमघरोहिणिमूसस्यो। पौणानुराधार्धरिमेषु उनवंसी प कार्थाभिषेकतन्त्रूपरधप्रतिष्ठा'। वसवी घनिष्ठा ये प्रार्द्धा पार्द्धायाचेव सीभाग्यमिति प्रतिष्ठासमुचयात्। गपीदानादीनां पूर्तत्वात् सीयुद्राधिकारे जातूकर्णः। 'वाषी-

कूपतङ्गगादिदेवतायतनेषु च। चन्नप्रदानमानामापूर्त रखः भिधीयते। पिक्वहोत्रं तपः सत्यं वेदानामनुपासनम्। शातिष्यं वैखदेवस द्रष्टमित्यभिधीयते। प्रश्लोपरागे यहानं पूर्तिसिखिभिधीयते। द्रष्टापूर्ते दिजातीनां धर्मः सामाख उचते। पधिकारी भवेच्छुद्रः पूर्त्वभे न वैदिके । बैदिके बेदाध्ययनसाध्येऽग्निष्ठोब्रादाविति रत्नाकरः। एवं स्त्रीणाः मिप पूर्त्ताधिकारः। यथानारौत्यनुवृत्तौ वृष्टस्मितः। 'पिद्र-व्यगुक्दी दिवान् भर्तुः स्रसीयमातुलान्। पूजयेत् कथ-पूत्ताभ्यां द्वहानाथातिथीन् स्त्रियः'। एतेन जलाश्रयोसर्गादौ गौरवतार्षानुमन्त्रणयोर्यजमानकर्त्तको मन्त्रपाठः। मन्त्रकतया स्त्रीशुद्रयोरनिधकारेण तहति यागेऽप्यनिधकारः। विशेषोपदेशविरहादिति हैतनिर्णयोक्तं निरस्तम्। मन्त्रपाठस ब्राह्मणहारा 'समस्त्रस्य तु शूद्रस्य विप्रो मन्त्रेण स्ट्याते'। इति वराष्ट्रपुराणात्। प्रमन्त्रस्येति परिभाषया स्त्रीणामप्यधिकारः। षस्य पूर्तत्वाद्विश्वाद्यमयादी कत्तव्यम्। यथा गोभिलः 'इडि: पूर्तेषु युग्मानाश्ययेत् प्रदक्षिणसुपचारः यवैस्तिलार्थं द्रति'। श्वयशीर्षपञ्चरात्रे 'वापीकूपतङ्गानां पश्चिमे यागः मण्डपम्। कुर्याद् यथाक्रमेणैव कत्यरंमध्यमोत्तमम्। कम्यसंदग्रहस्तन्तु कूपे गस्तं तथानघ। हिषट्कं कार्ये हाप्यां पुष्किरिण्यां चतुर्देश। हिरष्टहर्सं कुर्वीत तड़ाग मक्ड एं ग्रमम्'। कन्यसङ्गीयांसम्। सङ्कल्पिक्षिक्षु भविषे। 'ग्रहीत्वीडुम्बरं पावं वारिपूर्णसुदसुखः। दर्भवयं सापमूलं फलपुष्पतिलान्वितम्। जलाशयारामकूपे सङ्गर्थे पूर्विद्युषः। साधारणे चोत्तरास एशान्यां तत्रासं चिपेत्'। मत्स पुराखे। 'प्रागुदक्षवने देशे तकागमा समीपतः। चतुर्हसां म्भां वेदीं चतुरसां चतुर्संकीम्'। कारयेदिति मेवः।

प्तवा 'सर्वतः समवर्षाः खुः पताकाध्वजसंयुताः'। समवर्षाः वस्त्रमाणलोकपालवर्षाः। प्रश्वत्योबुखरप्रचवट्याखास्तरानि च। मच्डपस्व प्रतिदिशं द्वाराखेतानि कारयेत्'। तथा 'कुल-श्रीससमापनः स्थापकः स्थाद्विजोत्तमः'। स्थापक प्राचार्थ द्रित रहाकर:। तथा 'सीवर्णी कूममकरी राजती मत्स्र-हुक्सी। तास्त्री कुलीरमक्कावायसः शिश्वमारकः। एव-मासाद्य तान् सर्वानादी चैव विशाम्पते। श्रुक्तमास्थास्वर-धरः शक्तगत्थानुसेपनः। सर्वेषिध्युदकस्नानस्नापितो वेद-पुक्रवे:। यजमानः सपद्भीकः पुत्रपीत्रसमन्वितः। पश्चिमं द्वारमाश्रित्व प्रविधेद यागमण्डपम्। ततो मङ्गलभन्देन भेरी चाच स्वनेन च। रजसामक्डपं कुर्यात् पञ्चवर्णेन तस्व-वित्। षोड्यारं भवेचकः पद्मगभं चतुर्मखम्। चतुरसन्तु परितो वसं मध्ये गुणोत्तरम्। वैद्यासोपरितत्कत्वा प्रदृंको-कपतींसाथा। विन्यसेष्मन्त्रतः सर्वान् प्रतिदिन्त विचचणः। भवादीन स्थापयेयाध्ये वार्णं मन्त्रमात्रितः'। भवादीन् कूर्मादीन्। 'ब्रह्माणच भिवं विच्युं तत्वैव खापयेद्बुधः। विनायकतु विन्यस्य कमलामिक्वकान्तया'। पूजरोदिति घेषः। महस्रपुक्षणम्। 'नवग्रहमखं क्रत्वा ततः कर्म समा-रभेव्। चन्ययापाखदं पुंसां न काम्यं जायते कचित्'। यद-पुनामकतं प्रान्तिदीपिकायां 'वर्त्तो भास्तरः कार्योऽर्द-धन्द्रो निष्ठाकर:। प्रक्रारकिकोष: स्वात् बुधसापाछति-साथा। पद्माक्ततिगुर्दः कार्ययतुष्कीणस्तु भागवः। सपी-जितिः वनिः कार्यो राष्ट्रस्त मकराक्षतिः। खड्राकृतिस्तथा नेतः कार्यो मण्डलपूजने । मत्यपुराणे 'देवतास तथा खाप्या विञ्चतिर्द्वाधिका। सूर्यः सोमस्तया भौमो बुध-वीवसितार्वजा:। राष्ट्रः केत्रस्ति प्रोको अहा लोकष्टिते

रताः। मध्ये तु भास्त्रारं विद्यान्नोहितं दिचिणेन तु। उत्तः रेग गुर्न विद्याद बुधं पूर्वित्तरेग तु। पूर्वेग भागवं विद्यात सीमं दक्षिणपूर्वके। पश्चिमन ग्रानं विद्यात् राष्ट्रं दक्षिण-पश्चिम। पश्चिमोत्तरतः केतुं स्थापयेत् श्रक्षतग्रुलेः। भास्तरस्थेखरं विद्यादुमाच ग्राग्रिनं तथा। स्वन्दमङ्गार-कस्यापि बुधस्वापि तथा हरिम्। ब्रह्माणच गुरोविंचात् यक्रसापि प्रजापतिम्। यमेखरस्य तु यमं राष्ट्रीः कालं तथैव च। केतूनाचित्रग्रमच सर्वेषामधिदेवताः। प्रिक राप: चितिर्विणुरिन्द्र ऐन्द्री च देवता। प्रजापतिस सर्पश् ब्रह्मा प्रस्विधिदेवता:। विनायकं तथा दुर्गां वायुमाकामः मेव च। प्रावाहयेद्याष्ट्रिभिस्तयैवाधितुमारकौ। संस्ररे-द्रत्तमादित्यमङ्गारकसमन्दितम्। सोमग्रको तथा खेती बुध-जीवी तु पिङ्गली। मन्दराह्म तथा खणी धूम्मं केतुगणं विदु:। ग्रष्टवर्णानि देयानि वासांसि कुसुमानि च। धूपाः मोदोऽच सुरभिरुपरिष्टाहितानकम्। ग्रोभनं स्थापयेत् प्राजः फलपुष्यसमन्दितम्। मुङ्गीदनं रवेर्द्यात् सोमस्य प्रतपाय-सम्। संयावकं कुजे दद्यात् चौरामं सोमस्नवे। दध्योदः नम् जीवाय ग्रकाय तु छतीदनम्। ग्रनेसरीय जागरमाच्यं मास्य राष्ट्रवे। चित्रीदम्य केतुभ्यः सर्वभन्नैः समर्चयेत्। स्कन्दपुराणम्। 'जन्मभूगीव्रमेतेषां वर्णस्थानमुखानि प। यो जात्वा कुरते शान्तिं यहास्ते नावमानिताः। उत्यदीः उर्वनिसिष्ठेषु यसुनायाच चन्द्रमाः। चङ्गारकस्ववन्यान् मागधेषु हिमांग्रजः। सैन्धवेषु गुरुर्जातः मुक्री भोजकरे तथा। यनेयरम शीराष्ट्रे राष्ट्रवेनाटिकापुरे। यन्तर्वेदां तथा वेतुरिखेता पडभूमयः। चादित्यः काख्यपो गोव चावेयः सम्द्रमा भवेत् । भरहाजी भवेद्वीमस्यथाव्यय सीमजः।

शुक्: पूज्योऽक्रिरो गोतः श्रुको वै भागवस्तथा। श्रानः कार्यप एवायं राष्टुः पैठीनसिस्तथा। केतवी जैमिनेयास प्रशासीकहिते रता:। तहीवजातीरचात्वा होमं यः कुरुते नर:। न तस्य फलमाप्नोति न च तुष्यन्ति देवताः। न इतं न च संस्कारी न च यन्नफलं लभेत्'। गोभिलकात्यायनी। 'ब्राह्मणी भागवाचार्यों चित्रयावर्कलोहिती। वैग्यी सीम-बुधी चैव श्रेषान् शूद्रान् विनिर्दिशेत्'। शान्तिदीपिकायाम्। 'शकाकी प्राक्षा खायी शशाहारी च दक्षिणी। उत्त-रास्यी गुरुबुधी पश्चिमास्यास्तथापरे । सम्बिप्रणयनानन्तरं यस्वास्त्रमास् वैश्रम्पायनः। 'सम्बिष्रणयनं सत्वा प्रसादा-वाष्ट्रयेत् यहान्। मध्ये तु भास्तरं विद्याक्षोहितं दिविणेन सु'। इत्यादि यद्यपि ग्रहादीनां बहवः ग्रव्दा वाचकाः सन्ति शब्दीपहितसार्थः पर्योपहितः शब्दो वा उभययापि शब्दा वियमादविनिगमः स्थात्तथापि सूर्थादिशब्दलेन यहाणां देवताल' तेन सूर्यमोममङ्गलबुधहस्यतिश्रक्रशनिराष्ट्रकेतु-यदैर्देवतात्वम् अधिदेवतानान्तु त्राम्बको मा स्कन्दविणाु-ब्रह्मेन्द्रयमकालचित्रगुप्तानामिभिरेव पदैस्तथा प्रत्यधिदेवता-नाम् चन्चैपपृथिवीविश्विन्द्रश्रिश्रजापतिसप्बद्धाणामिभि-रेव पदै:। तथा विनायकदुर्गावायाकाश प्रिनामिभ-रविति क्वत्यप्रदीपोक्तध्यानानि प्रयोगे वस्यन्ते लोकपालस्य मकावाइ भविष्ये। 'गासमन्त्रानयो वस्ये लोकपाला-' क्षवानिष् । इन्द्रस्तु महसादीप्तः सर्वदेवाधियो महान्। वचाइस्तो सकासत्वस्तस्मे नित्यं नमी नमः।१। शान्तेयः युषवी रक्षः सर्वदेवमयोऽव्ययः। धूमकेतुरनाध्यस्तस्रे नित्धं मसी मस:।२। यसबात्यसवर्णाभः किरीटी दण्डध्क सदा। धर्मसाची विश्वात्मा तस्त्रे निस्यं नमी नमः। ३।

निऋित्तिस्तु पुमाम् त्रणः सर्वरचीऽधिपो महान्। स्व इसो महासत्वसासी नित्यं नमी नमः। ४। वक्षी धवली जिणुः पुरुषो निम्नगाधिपः। पात्रहस्तो महाबाहुस्तसं नित्यं नमी नमः।५। वायुष सर्ववर्षीऽयं सर्वगन्धवरः ग्रभः। पुरुषो ध्वजहस्तय तस्रो नित्यं नमो नमः। 📢 गीरवर्णः पुमान् सीम्यः सर्वीवधिसमन्वितः। नश्चत्राधिपतिः सीम्यस्तसौ नित्यं नमी नमः। ७। ईशानः पुरुषः श्रुकः सर्वविद्याधियो महान्। शूलहस्ती विरूपाश्वस्तसी निखं नमी नमः। ८। पद्मयोनिसतुमू तिईसवासाः पितामहः। यन्नाध्यचयतुर्वर्गस्त् सौ नित्धं नमी नमः। ८। योऽसावनन्त-रूपेण ब्रह्माण्डं सचराचरम्। पुष्पवद्यारयेका ब्रिं तसी नित्यं नमो नमः। श्रोङ्गारपूर्विका द्योतं न्यसेद्दलि निवेदने। मन्ताः स्यु: सर्वकार्य्याणां सिंडिपुष्टिफलप्रदा'। इयशीर्षपचराते। 'श्रय वाष्यामतः कुर्यात् सूच्मरतादिनिर्मितम्। हिभुजं इंसपृष्ठस्य' दिचिणेनाभयप्रदम्। वामेन नागपाश्रन्तु धारयन्तं सुभोगिनम्। सलिलं वाममाभोगं कारयेद् यादसां पतिम्। वामे तु कारयेद दृष्टिं दिचिणे पुष्करं श्रभम्। मामैर्नदीभि-र्यादोभि: समुद्रै: परिवारितम्। क्रत्वैवं वक्षं देवं प्रतिष्ठा विधिनाचें येत्'। पुष्करं तत् पुर्वं ततः प्रसन्नवदनमिति ध्यानेन प्रवच्यते वक्णमन्त्रोद्धारस्तु प्रतेव 'श्रष्टाविधान्तवीजेन चतुर्देश खरेण च। अर्डेन्ट्विन्दुयुक्तेन प्रणवोद्दीपितेन च'। तेन श्रोम रो इति मन्तः। 'प्रतिमायां स्थिति काला प्रणवेन निबोधयेत्। पूजयेहत्यपुष्पाचै: सान्निध्यं पात्रमुद्रवा'। स्थिति प्रतिष्ठां निबोधयेत् भन्तर्गताङ्गुष्ठसुष्टिभ्यां निबोध सुद्रां दर्भयेत् दानकत्पत्रसाकरयोदेषु च रहापरिशिष्टम्। अयातो वाकलविधि वाषीकूपतङ्गिविधि व्यास्यासामः।

पुर्खे तिथिकरणे श्रमे नचले प्रतीचीं दिशमास्थाय प्राक् भवने **उदक्षावने** वा उदक्समीपे उदक्सप्यसमाधाय वाक्णचकं त्रपिखाच्यभागान्तं इताच्याइतीर्ज्इयात्। समुद्रच्येष्ठा इति प्रत्यूच' ततो इविषाऽष्टा हुतौ ज्हुयात् तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमान दति पञ्च लकीऽग्ने वर्गास्य विदान् दति हे दमं देवस्युधी इवेति च स्विष्टिक्ततच नवमं नव वै प्राणा प्राणा वा श्रापसास्यादापी नवभिर्जुहीति मार्जनान्ते धेनुमवतारयेत्। प्रवतार्थमाणां तामनुमन्त्रयेत् इदं सलिलं पविव्रं कुरुष प्रशाद: पूर्ती सत: सन्तु नित्यं भावयन्ती सर्वतीर्थाभिषिक्षं लीवालीकं तरते तीर्थिते च इत्यनेन पुच्छाये यजमानः स्वयं सम प्राचार्येणान्वारस उत्तीर्थापोऽधानातरः श्रुवयन्तु इस्वैशान्यां दिशि उत्यापयेत् सुखसा भवती ह भूया इति यदि सा इं करोति तदा इं क्षम्बती वसुमती वस्नामिति जपेत् तां सचेसकार्ठां कनकश्कीं ताम्त्रप्षां स्वप्रजां रूप्यस्तां कांस्रोपदोष्ठां विप्राय सामगाय दद्यात् इतरां वा यथाशक्ति दिश्वणाचार्याय देयेति तत जलागं कुर्यात् देवपिष्टमनुष्याः प्रीयकामित्युत्सच्य प्राप्त योनकः। 'यजमानो ब्राह्मणान् भोजियत्वा खस्ति वाचयतीति' देवाः पितरी मनुष्याः प्रीय-न्तामिति कत्पतरः। अस्यार्थः। तीर्थादीनां श्रद्धत्वं पूर्वीक्र-वचनेभ्यो ज्ञेयम्। एष विधिगीभिलपारस्करग्रह्मकर्मानु-ष्ठानाभ्यामनुष्ठीयते। 'यनामातं ख्याखायां परोक्तमवि-रोधि च। विद्वज्ञिस्तदनुष्ठेयमग्निहोतादिकमैवत्'। इति क्रन्गेगपरिणिष्टात् ततस अग्निमुपसमाधायेति खग्टस्थोता-विधिनाऽस्मिं संस्थाप्य वर्षणदेवताकं चर्नं निष्पाद्याच्य-भागानां चुला इति सामगेतरपरं न तु विक्पाचनपान्तां ज्ञयां क्यां समाप्य महाव्याक्रतिहोसं लात्वा प्रकृतं कर्म

कुर्खात्। तब प्रथमतः पिङ्गभूत्रमश्रुकेशाच इत्यनेन ध्याला वार्णपाक्षयचे पग्ने त्वं वर्णनामासौति नाम कुर्यात् यथा प्रतिष्ठायां लोहितो वास्तुयागे प्रजापति:। जलाशयप्रति ष्टायां वर्णः समुदाष्ट्रतः' इति मत्य्यप्राणात् तत पावाश्च पूजियत्वा समित्प्रचेपानन्तरं महाव्याह्नतिहोमं काला सम्ह ज्येष्ठा रत्यादिचतुर्भिर्मन्त्रेयतस पाइतीर्नुइयात् पोम् तत्वायाः मौति योम् तदिस्वक्तमिति योम् शुनः श्रेफोयामौति योम चवेते इली वनु इति चीम् उदुत्तमिमिति पश्वभिः। भीम् तको उन्ने इति घोम् स त्वनो उन्ने इति द्वाभ्याम् घोम् इमं मे श्रुधी इर वक् इत्येकेन एवं स्थानस्योत्तीर्बद्धचोत्तीः प्रत्येकमष्टाभि र्मस्वैश्वत्रावत्तं सगुगोत्रभार्गवप्रवर्ष पञ्चावत्तं सुचा जुडुयात् चम्बये स्विष्टिक्षते च ततः कुप्राच्डिकोक्तविधानेन प्रेषं समा परित्। नव वै प्राणा इति नवाद्वितस्तु मार्जनास्ते इति मार्जनं यजमानाभिषेकः। तदिधानन्तु मत्यपुराणे 'गजा खरच्या बल्मीकसङ्गमे इटमोकुलात्। सदमादाय कुभोषु प्रिचिपेचलरात्तथा। रोचनान्तु सिद्दार्थान् गन्धान् गुगुबुः मेव च। स्रपनं तस्य कर्त्तव्यं पश्चभक्तसमन्वितम्। पूर्त्तवर्तुः महामन्द्री रवं कला विधानतः। पञ्चभङ्गाः शान्तिकपीष्टिकः कल्पतक्ताः। प्राथायोद्धस्य प्रस्व वटच्तस्य पञ्जवाः। महाः मन्त्रे: सुरास्वामित्यादिभि:। एतत् पर्यन्तोऽपि कूपेऽपि कापिसे 'ऐथान्यां स्थापपेद यूपं खातात् पञ्चकरान्तरम् युपद्यचिति मन्त्रेण सर्पाकारं सुश्रोभनम्। पूज्यिता व वकादीसाती यष्टिं प्रचालयेत्' मात्ये 'नारिक्रमात्री यूपः स्वात् चौरिष्ठचविनिर्मितः। यजमानप्रमाणो वा संखायो भूतिमिच्छता'। चौरिहचोऽष्वत्यादिः। ततो धेनुं सर्वतः कारहा खुक्त विशेषं कविशिष्टां जले दितारयत्। तथा च चय्यीपं

'गां सवसां समानीय सुगीलास पयस्निनीम्। कांस्रो-पदोशं सर्णमूषी वस्त्रपुष्पादिमक्तिताम्। साङ्ग्रस्यस-इस्रोऽसी यजमानः सबान्धवः। श्रनैः सन्तार्यित्वा च चाचा-श्चाय निवेदयेत्'। कांस्योपदोष्टां कांस्यक्रोड़ाम्। कापिले 'बन्न जनसुत्पाच यनमानः सभार्थनः। तरेहे प्राक्ष् खो भूत्वा धुतगोलाकुलाकुलिः'। इदं सलिलं पविव्रमिति मन्त्रेष चनतार्थमानामनुमन्त्रयेत्। प्राच्युखः सन् प्रवतारयेत् सा च गी: पश्चिमतोऽवतार्थ। ततः कूलसमीपं गत्वा तर्पवेत् यथा कापिसे 'पुन: पुच्छोदकेनाथ सतिसेन सुग्रेन तु। भुग्ने-नैवापसब्येन पिद्धतीर्थेन तर्पयेत्। गतायात्र गमिचन्ति ये करी सम बाखवा:। ते सर्वे हितिमायान्तु मया दत्तजलेन वै। तती सुचामि मन्त्रेण सुचेद्रां वत्ससंयुताम्'। पाचार्य्येष प्रमारका उत्तीर्थ पापीऽसामातरः गुसन्तु इति मन्तेषै-शास्यां दिश्युत्यापयेत्। सुयवसा भगवती ह भूया इति स्रूयात् हिंद्वारं यदि करोति तदा हिंक कतीति पठेत्। ततस उत्र विश्वेषचविश्रष्टां तां धेनुमाचार्याय सामगाय दचात्। यथामित दिचिणाचे दद्यात् एतत् पर्यन्तं कर्भ कृपे न व्यव-क्रियतेऽसभागत् तत उसगं कुर्यात् जलाग्यस्थेति ग्रेषः। पत्र विश्रेषमाष्ठ रहाकरप्टतं मत्यपुराणं 'फलानि चिन्तय-बाखी विविधानि शुभानि च। प्रदद्यात् सर्वभूतेभ्यो जलपूर्ण जलागवम्'। वापिलम्। 'ततस्तत्पसिमं तीरं गला पूर्वा-ननः स्थितः। जलोक्षमा प्रकुर्वीत सर्वभूतार्थका भ्रवम्'। सर्व-भूतार्ववं सर्वभूतप्रयोजनकं सर्वभूतेभ्य उत्स्जिदित्यर्थः। देव-मानी ब्राष्ट्राणान् खस्तिवाचयीत दिचणाभिरिति शेषः। एतत्पर्यमां कृपेऽपि। जलाशयोक्षर्भस्य ,सर्वभूतोइ श्यकत्वेन

प्रवाष्ट्रचेतनोइ खकलवदप्रक्षष्ट्रचेतनोइ खकल्यागलमपि तत्रव कीटादेर्भमदिमिति खीकारयोग्यलेन वेदमेयोइ स्थगतस्रलाः जनकाशागरपत्वादस्य यागत्वम्। श्रतएव जलाश्रयोक्षर्ग-सुपक्रस्य सत्यपुराणेऽपि प्राप्नोति तद्यागवलेन भूय दति यागलेंगाभि हितं ततस तजालं खखलदूरी करणेन नचादि-वत् साधारकी जतम् चतएव 'सामान्धं सर्वभूतेभ्यो मया दत्त-मिदं बसम्। रमसु सर्वभूतानि स्नानपानावगाइनैः'। इति मक्किक् नोपादानं विना कस्वापि स्वतिमिति। तत्वामा-यागवदुत्तरप्रतिपत्तेरश्वतत्वात् साधारणजलस्य परिप्रहमात्रेण गीतमोत्रेन दातुः खामित्वश्वतर्यजमानखापि तथाखेन खामि-लासम सामादावदोष:। तथाच गोतम: 'स्वामी ऋक्ष-क्रयसंविभागपरियहाधिगमेषु ब्राह्मणस्यार्त्विच्यं सन्धं चित्र-यस विजितं निर्दिष्ट' वैश्वश्रद्योः' इति परियद्योऽनन्यपूर्वस्य जसत्वकाष्ठादेः खोकार इति मिताचरा। ऋक्षाधिकारे व्यक्तमाष्ठ पापस्तवः 'दायाद्यं गिलोक्हो चान्यचापरपरिग्टही-तिमिति'। जपरपरिग्टहीतम् अन्यास्त्रीक्षतम् चस्त्रामिकमिति यावत निर्विष्टं वेतनलब्धं निर्वेशो सतिभोगयोरित्यमरसिंह-विकाखग्रेवात्। इयशीर्षं भाषोडिष्ठेति तिस्थिः पश्चमथं विनिचिपेत्। तीर्थतीयं तथा पुरुषं गान्तितीयं दिजै: सतम्। मोजुनं प्राधित पद्मात् हिजान् वेदविदस्तथा। ततोऽवं भोजयेत दिनान् द्यासेभ्यस दिच्याम्'। एतत् पर्यन्तं नूपे-र्राप। कापिसे 'नागानामष्टनामानि सिखितानि एथक् प्रवक्। तमः कुको च निचिष्य गायत्रा च विलोध वै। उद्देत् पविकामेकां तव वै नागमी चयेत्। यस्य नामोदरे हस स वे जसाधिप: स्मृत:। तं वे संपृत्य गन्धार्धेर्दचात् चीरच पायसम्'। पताच्यास्त्रसः। योगोध्वरष्टतवचनात्

ययाऽष्टी नामान्यासस्य पत्रे क्वाला तु यततः'। तानि च गार्के। 'धनन्ती वासुकि: पद्मी महापद्मी त्य तचक:। कुसीर: कर्कट: यही छष्टी नागा: प्रकीर्त्तिता:'। ततस प्रनन्त बासुकि कर्कटक पद्म महापद्म तचक शक्क कुली राणां नामा-म्यास्वपत्रे सिखिला कुश्रमध्ये निचिष्य गायत्रा गोसूत्रेण वा छन्दमा मधामीति रघुनाधधतमन्त्रेण त्रालीख यस नामी-तिष्ठति तं यद्यां समादाष्ट्रानेन नागेन श्रय जलाशयस्य रचाकर्षयिति ब्राह्मणान् आवयेत्। इयशीर्षे 'वैल्वकं वाद्य-चैव पुत्रागं नागकेशरम्। वकुलं चम्पकचैव विलाचेवाय खादिरम्। एतेषामेव दारूणां नागयष्टिः प्रकीत्तिता। सवक्र-कोटरं त्यक्का तस्मात् कुर्यात् यथिपितम्'। तथाच इस्पतिः 'शुलचक्राक्तितं काला स्थापियला जलाभये। हादमाहुल-मानन्तु वापी चक्रं प्रकल्पयेत्। षोड्शं पुष्किरिखान्तु विंशतिन्तु सरोवरे । सागरे इस्तमावन्तु लीहं ताम्बच पैत्तलम्। चक्रम् विविधं प्रोत्तं कुर्यात्तेषां यथे पितम्। यतहस्ता भवेदापी हिगुणा पुष्करिणी मता। त्रिगुणन्तु सरोमानमत जह नु सागरः'। ततो द्वाद्यपञ्चद्यविंग्रत्येकविंग्रत्यन्यतमकनिष्ठाष्ट्रस्य-विकास सम्माणयाष्टं वच्चमाणमन्त्रेण स्नापयेत्। गन्ध-द्वारीत गन्धवारिणा। भोम् भद्रं कर्णेभिरिति तैल इरिद्रया षोम् काण्डात् काण्डादिति दूर्वाभिः श्रोम् द्रुपदादिवेत्यादिना सप्तस्ति:। भोम् मधुवाते त्या पश्चास्तेन भोम् याः फलि-नौति फलोदकेन घोम् युवा सुवासा द्रत्यादिना सुद्र-विण्टिकायुक्तां पताकां यध्यां बन्नीयात्। भोम् यध्यै नम इति पाद्यादिना पूजयेत् पुष्पाद्यलङ्कतां यष्टिं कन्दरसमीपे नयेत् गुक्सु श्रष्टादिनि: खनै राजतवक्णप्रतिमाम् उत्तिष्ठेति डिलाप्य प्रदृत्तिणव्यं कला पापोश्विति, मन्त्रवयेष वर्षः

खोत्त शाद्यक्षणेमयदिधमधुकुशमद्दानदीकलपद्यद्वानि षोत् शाद्यक्षणेमयदिधमधुकुशमद्दानदीकलपद्यद्वानि षोत् येवामौरोचनेदिव दति मन्त्रेण चिपेत्। षोत् धुवं धुवेण मनसा द्यादिना मन्त्रेण यष्टिमिमनन्त्रत्र यूपहचेति मन्त्रेण जनमध्ये पारोपयेत्। ततो जनमातृः पूजयेत्। प्रियं पूर्वस्वां त्रियमान्त्रेयां श्रचीं दच्चिणस्यां मेधां नैक्टेखां श्रद्यं प्रवस्तां त्रियमान्त्रेयां श्रचीं दच्चिणस्यां मेधां नैक्टेखां श्रद्यं प्रवस्तां त्रियमान्त्रेयां श्रचीं दच्चिणस्यां मेधां नैक्टेखां श्रद्यं प्रवस्तां त्रियमान्त्रेयां श्रचीं दच्चिणस्यां मरस्त्रतीः मेशान्यां विद्यामधी कच्चीमुद्धं पाद्यादिभः पूजयेत्। वक्षणं प्रदच्चिणीक्रत्य सूर्यादिद्यात्रंग्रद्देवताः पूजयेत्। वक्षणं चमस्त्रेति वक्षणं चमापयेत्। कापिलं 'श्रद्धभेरीनिनादेष तथा वै चौरधारया'। जलाश्रयं वेष्टयेदिति श्रेषः। प्रतिष्ठाः नन्तरं मात्स्ये। 'ततः सद्धं विप्राणामय वाष्टशतं तथा। भोजयेच यथाश्रक्त्या पद्याश्रदाय विश्वतिम्'।

इति श्रीरघुनन्दनभट्टाचार्थ्यविरचितं जलाश्रयोक्षर्ग-प्रमाणतस्वं समाप्तम्।

## छन्दोगव्रषोत्सर्गतत्त्वम्। भ

managhterem

प्रवास सिवदाननः परमात्वानमीकारम्।
सृनीन्द्रानां स्नृतेस्तत्वं वित्वं स्वीरष्ट्रनन्दनः ॥
स्वा तत्र जगनाधं नत्वा कृन्दो विदां सृदे।
ह्वोस्पर्गप्रमाणानि वित्व स्वीरष्ट्रनन्दनः ॥
तत्र कालमाच कृन्दोगपरिधिष्टम्। 'कार्तिकामयने
चैन कालुकासङ्कास च। जानाकां विद्वे चैन पीचा भासः

युजसा च। स्वर्भानुना चोपसृष्टे त्रादिखे चन्द्रमस्यपि। सप्तावरान् सप्तपरानुत्सृष्टस्तारयेद् वषः'। स्वर्भानुना राष्ट्रणा वीणो रेवत्याम् भवरान् पुत्रादीन् परान् पित्रादीन्। विशाधमीत्तरे 'त्रश्वयुक् शुक्तपचस्य पश्चदस्यां नरेखरः। कार्त्तिकेऽप्यथवा मासि हषोसार्गन्तु कारयेत्। यच्च पे हे महापुर्णे तथाचैवायनहये। विषुवहितये चैव सताहे बान्ध-वस्य च। स्ताहो यस्य यस्मिन् वा तसिमहिन कारयेत्' यस्य बास्वस्य पित्राटेः यिमान्हिन स्ताहस्तिस्रित्रित्यर्थः। श्रव च श्राधिनपीर्णमामीविधानात् पीषा श्राखयुजस्य चेति रेवतीयुत्तपीर्णमासी याह्या एकश्रुतिसूललकर्पना-लाघवात्। कालविवेकेऽपि यग्निपुराणम्। 'एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोप्सञ्यते व्रषः। प्रेतलोकं परित्यञ्य स्वर्गलोकं स गच्छति। श्राद्यश्राहे निपचे वा षष्ठे मासि च वसरे। ह्योसार्गस कर्त्त्वो यावन स्यात् सपिण्डता। सपिण्डी-करणादृष्ट्वं कालोऽन्यः शास्त्रचोदितः'। यस्य प्रेतस्येति सामान्यतः श्रुतेः पिटिभिन्नस्यापि हषोत्सर्गः प्रतीयते। तथाच 'श्रात्मानच्च पितृं चाय पत्नीं मातामहान् सुतान्'। इत्यादि-काणाजिनिवाकात् पुंगतलवत् स्तीगतलेऽपि फलस्याव-गमात् स्त्रिया अपि ह्योत्सर्गः अतएव विभिन्नगोत्राणामपि व्योत्सर्ग इति हैतनिणये मियाः। एष्टव्या वहवः पुत्रा यद्ये-कोऽपौत्यादिवचनन्तु पुत्रस्यातिशयत्वप्रतिपादनार्थमिति। भव बक्सर दूर्यपादाना दिणा धर्मात्तरीय स्ताइ द्रित पदं पूर्णसंवसरीयसृतिधिपरम्। श्रतएव विशिष्ठोक्तक्रन्दोग-परिशिष्टमपि।

यथ हवोत्सर्गं व्याख्यास्यामः। 'कार्त्तिक्यां पीर्णमास्यां रेवत्यामास्ययुज्यां दशान्ते मते संवत्सर्ग्ऽतीते वेति' अत सतः

तिथिमादाय संवसरगणना दशास्वत् इत्यविरोधः। एकाइ दशास दति पाद्ययात दति च प्रशीचान्ताहितीयदिनपरम 'त्रयौचान्ताहितीयेऽक्ति ययां दयाहिलचणाम्। काच्रः युरुषं तद्दत् फलवस्त्रसमन्वितम्। संपूज्य विजदाम्पत्य नानाभरणभूषणै:। हषोत्सर्गस कर्त्तव्यो देया च कपिला ग्रभा' इति मस्यपुराणेनैकवाक्यत्वात्। प्रभीचान्ताद्वितीये उन्नीति युतेर्निमत्तत्वेन तदुन्नेखः 'मामपचितियौनाच निमि त्तानाच सर्वशः। उन्नेखनमकुर्वाणो न तस्य फलभागभवेत् दति ब्रह्माण्डभविष्यपुराणोत्ते:। ननु तस्य निमित्तत्वे किं मानमिति चेत् तस्य कालवेन 'निमित्तं कालमादाय द्वति-विधिनिषेधयोः' इति कालमाधवीयधृतव्रज्ञगाग्यंवचनम्। श्रादायेत्यत्र श्रात्रित्येति कत्पतक्तिथिविवेकयोः पाठः। श्रतएवावश्यकलेन कालस्य निधित्तलेन पर्वादिक्रियमाणस्य नित्यनैमित्तकत्वमाच मार्कण्डेयपुराणम्। 'नित्यं नैमित्तकं चेयं पर्वश्रादिपण्डितै:'। श्रव वैदिकाक्रयानिमित्तस्य कालविशेषस्य श्रचि तत्कालजीवित्वेनाधिविशेषणीभूतस्य परतो या सप्तमी सा नाधिकरणे यो जटाभि: सभुङ्को इति-वत कालस्य विश्रेषणत्वेन तद्वाधकत्तीयाप्राप्तेः किन्तु काल-भावयोः सप्तमौत्यनेन त्वतीयाचाधिका पुनः सप्तमी विधीयते गरदि पुष्पान्ति सप्तच्छदा इति वत् यतः कर्न्तविश्रेषणीभूत-स्यापि कालस्य वैदिकितागिनिमित्ततयोक्षेखः। प्रशीच-व्यपगमस्य तु विल्चणभय्यादानादी वचनानुपात्तत्वाद्योक्षेषः भाषामाधीयविषास्त्रमृतस्वाभीचव्यपगमस्यापि ध्वंसस्रहण त्वेनानस्य विश्रेष्यस्पनायां सर्ववर्णसर्वाश्रीचसाधारणत्वेन श्रगीचान्ति दिनस्यैव मत्यपुराणश्रतस्य कल्पात्विमिति सदाः भौचेऽपि न तदुक्षेखासक्तिः। 'यावदभौचं पिष्डान्

ह्यात्' इति विशास्त्रानुरोधेन 'हे सम्बे सदा इत्याह-सिमन्यैकाहिक: स्रत:। दावक्राविकरात्रिय पश्चिणीश्वभि-बीयते'। इति भष्टनारायणधृतवचनेन सद्यःपदस्य सच्चोती-हपकालपरत्वात् पाभरणपदं अवणकुण्डलवत् भूषण्ख गरीरयुज्ञत्वलाभाय भूषणपदं क्रियापरं चतो न पौनक्क्यं द्विजदम्पती पूजयित्वा काञ्चनं प्रेतप्रतिक्षतिक्पपुक्षं क्वता फलवस्त्रयुतं शय्यायामारीप्य भूषितद्विजदम्पतीभ्यां शय्यां इदादिति चारलताक्ततः तेषामयमाश्रयः उपस्थितं दिजं विश्वाय एावान्तरकत्पने गौरवात् तहदिति च प्रेतवदिखेतत्-गरम् भतएवोत्रां प्रेतप्रतिक्वतिरूपमिति स्पष्टमाच पद्मपुराणं संपूज्य दिजदाम्पत्यं नानाभरणभूषणैः' दत्यन्तं मस्यपुरा-गोत्तात्त्यमभिधाय 'उपवैष्य च गय्यायां मधुपकें ततो ददेत्' त्यिभिधानात्। भविष्योत्तरेऽपि 'कार्यस्तु पुरुषो हेमस्तस्या-सरोपयेच तम्। पूजयित्वा प्रदातच्या सृतशय्या यथोदिता'। गतएव फलवस्त्रयुतप्रेतप्रतिक्वतिरूपकालञ्च पुरुषवतीत्वेन ायाया वैसचायां मङ्गच्छते एवं कर्मभेदाय चकारहयमभि-हतमुत्तरार्डे। अतएव प्रागुत्ताग्निप्राणवचने एकादशाही वेब ह्योत्सर्गीरिभि हित: यतएव यशीचान्ता द्वितीय दिने षोलार्गे द्विजदम्पतीपूजनमावश्यकमिति निरस्तं विपचादी षिक्यों विलचणप्रयादानादी प्रमाणं नास्तिन च 'देव-।तद्योक्षर्गचूड्राकरणमेखलाः। मङ्गच्यमभिषेकच्च मलमासे वेवर्जयेत्' इति ग्रह्मपरिश्रिष्टीयात्मसमासेऽपि प्रेतष्ट्रषोक्षगी ास्तीति वाच्यम् 'प्रशीचान्तेऽपि कर्त्तव्यं द्वषोसार्गादिकं ातै:। मलिक्तुचादिदोषस्तु न प्राष्ट्रस्त्र कथन' इति वेशारदपश्वतिश्वतवचनात्। 'नैऋ'तानां श्वितार्थाय जगत-विश्व हिणां प्रभुः। निर्मम मिलनं मापं प्रेतानाच हिताय

च। पतः प्रेतिकायाः सर्वाः कर्त्तव्यास्तु मिलक्त् चे' इति भविष्यपुराणाच। एतद्वचुधा ग्रुडितस्वे विद्यतमिति नेइ वितन्यते। प्रेतष्ट्रषोक्षर्गे द्वित्राष्ठं न कर्त्त्र्यं नार्वाक् मंवत् सराहृ हिर्हेषो सर्गे विधीयते। सिपण्डोकरणा दूर्हे वृहिया। विधीयते' द्रत्युग्रनमी वचनात् द्वषलचण्माच कात्यायनः 'मध्यको जीववसायाः पयस्विन्याः सुतो बली। एकवर्णा दिवणी वा यो वास्यादष्टकासुतः। यथादुचतरो यस्तु ममो वा नीच एव वा। मप्तावरान् सप्तपरानृत्सष्टस्तारयेहृषः'। श्रष्टकासुतः श्रष्टकासु जातः कामधेनुप्रभृतिषु मत्यप्राणं 'चरणानि मुखं पुच्छं यस्य खेतानि गोपते। लाचारमसवर्णश् तं नीसमिति निर्दिशेत्। द्वष एव मयोक्तव्यो न मन्धार्ये रुष्ट्रे वसन्। तदधमेषा चरति लोके गाधा प्रातनी एष्ट्या वहवः पृता यद्येकाऽपि गयां व्रजेत्। गौरीं वाष्य हिद्देशार्थां नीलं वा इषम्त्रक्तित'। ततीयचरणन्तु यजे द्वाय प्रावमिधेनेति नारायणोपाध्यायैर्लिखितं वत्सतरीविशेष यति 'श्रमतो लोहिता पत्नी पार्श्वाभ्यां नौलपाग्डरे। पृष्ठतक भवेत् क्षणा हषभम्य च मोचणे'। वैधकर्मार्थमण्डपान्त वितानसूतं इयशीर्षपञ्चरात्रम्। 'नवेन चित्रवस्त्रेण वितान कल्पयेद् बुधः'। श्रव्य च 'श्रुक्तवामाः श्रिचिभू त्वा ब्राह्मणान खिस्तवाचा च। कीर्नयेद्वारतखेव तथा स्वादत्तयं इवि: द्रित दानधर्मस्यह्वोस्पर्गप्रवारगौयवचनात् यचयहविष्ट्रकामेन खिदावाचनानम्तरं भारतनामीचारणं कार्थां 'यदच्चा कुर्ह पापं ब्राह्मणस्विन्द्रियस्न्। महाभारतमाच्याय पूर्वे सम्यां विसुचिति' इति चादिपुराचीक्षाप्रातमेश्वाभारतीचारण वत् राढ़देशीयास्तु विराटपर्व पाठयन्ति भविष्ये 'हषोत्सर्गर्व दिविधी जीवती था सतस्य च'। दत्युपक्रम्य 'प्रनुद्धां ग्रह्म

च पुनर्मणेशं पूजयेद् घटे। यहांसैव यजेत् पसात् विच्युं संपूजबेत्ततः'। इन्दोगपरिशिष्टं 'गोशालायां प्रणीयान्निं संस्कृत्य वीहितण्डलान्। प्राग्निपूषेन्द्रेखरेभ्यो निर्वपेत् यायमं चर्म्'। गोशालायामिति प्रधानकत्यः द्वषभ द्रत्युप-क्रम्य 'उत्सष्टच्यो विधानेन श्रुतिस्रातिनिदर्भनात्। प्रागु-दक् प्रवने देशे मनोज्ञे निर्जने वने । इति ब्रह्मपुराणेन देशान्तरविधानात् प्रणोयाग्निमिति सङ्ख्यमाच चारीतः 'मनसा सङ्ख्ययति वाचाभिलपति कर्मणा चोपपादयति' दति भविष्यपुराणच्च 'सङ्कल्पेन विना राजन् यत्किचित् कुरते नर:। फलचालाल्यकन्तस्य धर्मस्यार्डचयो भवेतृ' इति पूर्वीत्रफलाभिसन्धानेन सङ्गल्पानन्तरं यजमान एव प्रथमं ब्रह्मवरणादिकं कुर्थात् 'दानवाचनान्वारभाणवरण-वतप्रमाणेषु यजमानं प्रतीयात्' इति कात्यायनस्त्रात् तत्र ब्रह्मवरणं प्रथमतो ज्योतिष्टोमे ब्रह्मोहात्रहोत्रध्वर्थे दत्यादि-दर्भनेन भनाकाङ्घादृष्टकत्पनाया न्याय्यत्वात् सुगतिसोपान-पस्तयोऽप्येवं रह्यासंग्रहे 'चूर्त च व्यवहारे च प्रव्रते यज्ञ-कर्माषा। यानि पश्चन्युदासीनाः कर्त्तातानि न पश्चिति। एकः कर्मनिधुताः स्यात् दितीयस्तन्त्रधारकः। त्रतीयः प्रब्रुयात् प्रश्चं ततः कर्म समाचरेत्'। प्रवर्ते प्रक्षष्टव्रते पूर्वोक्त-हेतोर्हितीयवचनं कर्म नियुक्त प्राचार्थः। स च ब्रह्माङ्गके कर्मण ब्रह्मा खयं होमाकरणे होताणि खयं प्रधानकर्मा-करणे प्रतिनिधिरपि तन्त्रधारकः पुस्तकधारकः प्रश्नवन्ना सदस्यः। वरणविधिमाच पारस्करः 'त्रासनमाचार्याच साधुभवानास्ताम् प्रचीयष्यामो भवन्तमिति' प्राप्तनमाच्या इ षासनीयं संखाप्याह साधुभवानास्तामिति साध्वहमासे द्रति मतिवचनम् पर्विययामो भवन्तमिति पुनक्ते पर्वय पति

प्रतिवचनं सामर्थादिति इरिशमां ब्रह्माखापनच हो स्वर्भक मेव प्रिमिप्रसमाधाय दिचिणतो ब्रह्मासनमास्तीर्थिति वात्यायनेन एककर्त्वताभिधानात्। प्रणीयानिमिति गोभिलाख्त्रसर्घोमसाधारगप्रकारेण पर्मि सापयिता। तमाइ गोभिनः। 'घनुगुप्ता अप याष्ट्रत्य उदक्षावनं देशं समं वा परिसमुद्योपलिप्य मध्यतः प्राची रेखामु जिस्योदी चीच संहतां पया मध्ये प्राचीं रेखामु झिख्य मध्ये प्राचीसिम्न उक्किखाभ्यचित नचणाष्ट्रेषा सर्ववेति' श्रनुगुप्ता शाच्छा दिताः पतितादिभिरसृष्टा इति यावत् प्राङ्नीचादिदेशफल माह गृह्यामंग्रह गोभिलपुतः 'प्राङ्नीचं ब्रह्मावर्षस्यमुदङ् नीचं यशोत्तमम्। पित्रंग दिचणतो नीचं प्रतिष्ठालभनं समम्' यशोत्तममित्यव सान्ता अप्यदन्ता इत्युक्तेरदन्तो यश-शब्दः गयाशिरवत्। परिसमृद्या सर्वतः पांशूनुसार्था तत उपलेपनं तत्वरगमा रह्यासंग्रहः 'रुद्रेण वजाभिस्तः प्राह्वो महास्रः। मदसा तस्य संक्षित्रा तदर्थमुपलेपयेत'। मध्यतः स्विग्डलाभ्यन्तरं दिचिगांग्रे न तु मध्यमांशे। उदग-तैकविशाङ्करेखान्राधात् अन्यया इस्तप्रमाणे स्थण्डिले तदनुपपत्तेः 'प्राचीं प्राग्गताम् उदीचीच संइतां पद्यादिति प्रामातायाः पश्चिम भाग मंलम्नामुद्गयां मध्ये उदगतायाः प्राची: प्रागगास्तिसी रेखा उल्लिखाभ्यचेतेति' रेखाभ्य सति-कोडारणपूर्वकमभ्यचित 'उद्गिखोड्खाभ्यचित' इति कात्यायन स्वात् चलारप्रविपदेशमाच ग्रह्यासंग्रहः। 'उत्करं ग्रह्य . रेखाभ्योऽरितमातं निधापयेत्। द्वारमेतत् पदार्थानां प्रागुः दोचां दिशि सातम्'। लच्चणाष्ट्रदेषा सर्ववेति परिसमूहनादिः परिवेकान्तं कर्मलचणसंज्ञकं तस्य लचणस्य पाहत्प्रक्रियाः सर्वेष यव यव अस्मिप्रणयमं तव रेखाप्रमाणमाइ करोग

परिणिष्टं 'दिचिषे प्रागातायास्तु प्रमाणं द्वादयाङ्गलम्। तम्बलनम्बायोदीची तस्या एवं नवीत्तरम्। उदग्गतायां संस्थाः येषाः प्रादेशमाविकाः। सप्तसप्ताष्ट्रसांस्थका सुधी-नैव समुक्तिखेत्'। नवोत्तरं नवाधिकं द्वादशाक्त्लम् एकविंश-त्यक्रुसित्यर्थः। ग्रेषाः उत्तरिखयोरविश्वष्टास्तिसः कुग्रेनिति सर्वत्राभिसम्बुषाते। एवकारेण शाखात्नरोक्तस्प्रादिव्या-हिति:। मानकत्तीरमाइ स एव भानक्रियायामुक्तायामनुक्ते मानकत्रि। मानकद् यजमानः स्यादिद्वामेष निश्वयः'। श्रङ्ग डाङ्ग लिमानस्वरूपमाच स एव। श्रङ्ग डाङ्ग लि-मानस्तु यत्न यत्नोपदिश्यते। तत्न तत्न वृत्त्त् पर्वग्रन्थि भिर्मिनुयात् सदा' स एव यजमानासि इतिहोमे तु साधारणाङ्गुलिमानं यथा कपिलपञ्चरातम् 'श्रष्टभिस्तैर्भवे-जौरष्ठं मध्यमं सप्तभियवै:। कन्यसंषड् भिक्हिष्टमङ्गुलं मुनि-सत्तम'। तै: प्रक्रंस्यमानयवै:। कन्यमं कनिष्ठं मानन्तु पार्खन 'षड्यवा: पार्ष्वमिमाताः' इति कात्यायनवचनात्। श्रामनः स्थापनमन्त्रमाह गोभिलः 'भूभ्वः स्वरित्यभिमुखमिनं प्रण-यन्ति' इति श्रभिमुखं होत्रभिमुखं पाञ्चं नौलावर्त्य खापयतीति हैरिश्रमधतवचनात्। प्रणयन्ति रेखोपरि खाप-यन्ति प्राग्निस्थापनपर्थन्तं सव्यहस्तप्रादेशस्य भूमी निधान-माइ रह्यासंग्रह:। 'सव्यं भूमी प्रतिष्ठाप्य प्रोक्तिखेत दिचिणेन तु। तावस्रोत्धापयेत् पाणिं यावदिग्नं समापयेत्' तषाबारमाष्ठ यहासंयह छन्दोगपरिशिष्टं 'जातस्य ल्ह्यणं कलातं प्रणीय समिध्य च। श्राधाय समिधश्चेव ब्रह्माण-सुपवेशयेत्' जातस्यारस्याचात्पन्नाग्नेरिति साग्निपरम्। लचणं प्रागुप्तां रेखादि। श्रोम् 'क्राव्यादमम्नि' प्रहिणोमि हुरं यमराच्यं गच्छतु रिप्रवाच दति मन्बेणाग्ने; क्रव्यादां श्रं

परित्यच्य मन्त्रलिङ्गात् दिचापस्यां दिशि प्रणीय उत्तप्रकारेण स्थापियता यदामिस्थापनानसरं कर्मकाले ह्यादाशक्या तदग्निरन्धत्र नीयते तदा पुनभू संस्कारः कार्थः परिसमू ह्यो पिलय उक्किस्योष्ट्रवाभ्यचितित संस्कारोऽनुगतोऽग्नौ भूय इति राष्ट्रान्तरात् तमन्निं समिध्य ज्वालियत्वा समिधं तूणीं तक दत्ता वस्त्रमाणक्रमेण व्राष्ट्राणमुपवेशयेत्। ज्वालनं मुखेनाइ राष्ट्रासंग्रहः 'वस्तेण तु भवेद् व्याधिः शूर्पेण धननाश्यनम्। पाणिना मृत्यमादत्ते मुखेन सिश्विभाग्भवेत्'। समिश्वचणं तत्वैव 'नाङ्गुष्ठाटिधिका नोना समित् स्यूनतया क्वित्। न निर्मुक्ता त्वचा चैव न स कीटा न पाटिता। प्रादेशानाधिका नोना न तथा स्याहिशाखिका। न सपत्रा न निर्वीर्था होमेषु च विजानता'। ,विशाखिका विविधशाखायुक्ता। 'शुभं पातन्तु कांस्यं स्थात्तेनाग्निं प्रणयेद् बुधः। तस्याभावे श्रावेण नवेनाभिमुखञ्च तत्। सर्वतः पाणिपादान्तः सर्वतोः ऽचित्रिरोमुखम्। विखरूपो महानग्निः प्रणीतः सर्वकर्मस्'। एवञ्चास्याग्निप्रणयनानन्तरं पाठा युज्यते मन्त्रलिङ्गात् भन्यथा स्थापनानन्तरम् एतदभिधानं व्यर्थं स्थात्। ब्रह्मोपवैशन-प्रकारमाइ गोभिनः 'श्रयेणाग्निं परिक्रम्य एचिणतोऽग्नेः प्रागगान् कुशानास्तीर्था तेषां पुरस्तात् प्रत्यसुखस्तिष्ठन् सव्यस्य पाणेरङ्ग छेनोपकनिष्ठया चाङ्ग्ल्या ब्रह्मासनान्ग्यमभि संग्रह्म दिच्चापरमष्टमं देशं निरस्यति निरस्तः परावसुरिति श्रप उपसुश्याय ब्रह्मासन उपविभाति पावसोः सदने सीदाः मीत्यम्बभिमुखो वाग्यतः प्राञ्चलिरास्ते पानमंगः पर्यव-सानात् भाषेत यज्ञसंसिद्धं नायज्ञीयां वाचं वदेत् तदा वैषाः वीमुचं ययुर्वा अपेदपि वा नमो विषावे इत्येवं वा ब्रुयात्। यद्यवा डमयश्विकी प्रश्नी चं ब्रह्मात्व श्व तेनेव कर्णन इतम् उत्तः

रासङ्गम् उदक्षकमण्डलुं दर्भवटुं वा ब्रह्मासने निधाय तेनेव पराहत्याघोऽन्यचेष्टेतेति'। श्रग्रेण पूर्वया दिशा प्रदक्षिणे-नामिनं गला प्रग्नेर्दे चिणस्यां दिशि प्रागग्रान् कुशानास्तीय चन्धचेष्टेतित वच्चमाणेन सम्बन्धः न तु निरस्यतीत्यनेन तत्र ब्रह्मोति कर्त्तनिर्देशात् न च ब्रह्मोत्यासनेन सम्बन्धः उपवैश्च-नात् पूर्वे तसम्बन्धाभावात् ततस दर्भास्तरणान्तं याजमानिकं कर्म ब्रह्मा तु तेषां पुरस्तात् श्रास्तृतकुशानां पूर्वदिग्भागे तिष्ठ-वनुपविष्टः सव्यस्य वामस्य उपकनिष्ठया अनामिकया श्रास-नात् यजमानास्तृतात् त्यणं कुश्यवं ग्रहीत्वा दिचणपिस्मा-ष्टमदेश नैऋ तकोणमिति यावत् निरस्तः परावसुरित्यनेन चिपति भ्रप उपसृष्य दिचणपाणिना जलं सृष्टा भ्रथानन्तर-मासने ब्रह्मा ब्रह्मत्वेन परिकल्पित उपविचति चावसोः सदने सीदामीति मन्त्रेण एवमेव भट्टनारायणव्याख्यानात् तेषां पुरस्तादित्यादि त्रावसोः सदने सौदेत्यन्तं कर्म यजमानकर्तृकं सौदामौति प्रतिवचनं ब्रह्मकर्नुकमिति भवदेदभष्टक त्यनं हैय-मेव सीदेति स्वानुपात्तत्वाच भाषेत यज्ञसंसिद्धिमिति चोवा-न्यया क्रियमाणे कर्मणि तत्संसिद्धार्थम् एतदेवं कुरु एतत् काला एवं कुवित्यादि भाषेत चत्राप्ययज्ञीयामसंस्कृतां वाचं वदेद् यदि तदा वैषाव्यचम् इदं विषाुरिति यजुविषाोवराट-मसीति नमो विषाव इति प्रकारचितयान्यतमप्रकारं प्राय-श्वित्तमिति यद्यवाऽयत्तावृत्तरासङ्गमुत्तरीयं दर्भवटुः कुश-ब्राह्मणः सचापरिमितकु गदलै भेवतौति भद्दभाष्यात् एकप-वीक्षताम् कुशानिति भवदेवभद्दलिखनाच दलैर्व्यविद्वियते पत परिमितसंख्यात्वमाह छन्दोगपरिश्रष्टं 'यज्ञवास्तुनि मुख्याच स्तस्वे दर्भवटी तथा। दर्भसंख्या न विहिता विष्टरा-स्तरवेषु च' द्रति इन्दोगपरम् अन्येषान्तु भान्तिदौषिकायां

'सप्तिभिनीवभिनीपि साईहितयविष्ठितम्। पीक्षारेणैव मन्त्रेण दिजः कुर्यात् कुप्रदिजम्'। कर्मोपटेपिन्यान्तु नवभिरित्यत्र पश्वभिरिति पाठः एतदेवावाकातया 'हिराष्ट्रक्षा च मध्ये वै चार्षद्याम्तदेशतः। ग्रन्थिपद्चिणावतः स ब्रह्मा ग्रन्थि संज्ञकः' इति कास्तिकापुराणोत्तां व्याख्येयं रत्नाकरे ग्रह्माः संप्रष्यविधिष्टम्। 'जाइ कियो भवेद् ब्रह्मा लम्बकेयसु विष्टरः। दिचिणावर्तको ब्रह्मा वामावर्त्तस्तु विष्टरः'। तेनै-वैत्येवकारेण ब्रह्मकर्म खयं कत्तं लेऽपि भावसीः सदने मौदा-मीत्यस्य मन्द्रस्योष्ट प्रतिषेधार्थः। स्वयश्चेदुभयं कुर्यादिति छन्दोगपरिशिष्टात् क्षताक्षतावेचणवत् खयं तद् योपवेशनस्य कर्त्तव्यत्वात् कुशमयबाद्याणादिहारा तद्पपत्तेः तेनैव पूर्व-वसना प्रयति विधिष्टमानस्ययं चीतयति तच द्रव्याख्प योगक्रमेण प्रमने कत्तरतः उदगग्राणि पूर्वपूर्वाक्रमेणामाच बीख प्रोचणं तदनन्तरं ब्राह्मणोपवैग्रनमित्वर्थः प्रन्यहस्त्रभाणं भूमिजपादिकर्म चेष्टेत् कुर्यात् यजमानः परसौपदं इन्हो-वत् स्वाणि भवन्तीत्यृत्ते:। तथा द्रव्यासादनमाइ कात्या-यनः 'प्राच्चं प्राच्चमुदगम्ने बदगग्रं समीपतः। तत्त्रशासादयेद द्रष्यं यद् यथा विनियुच्यते'। इति भष्टभाष्यप्टतीय 'द्रष्याणा-मुपक्तानां सोमौयानां ययाक्रमम्। सादयन् वीचणं कुर्या-दक्षिरभ्युचणं तथा'। इन्होगपरिश्रिष्टम्। 'पाच्यस्थानी च वर्त्तव्या तैजसद्व्यसभावा। माहेयो वापि वर्त्तव्या नित्यं मर्वाम्नकमसुं। एवं क्रमेणाम्नं प्रणीय वीहितण्डलान् दित ग्ररत्पक्षधान्यतण्डलानित्यर्थः प्रभावे ग्रालितण्डलान् 'यथोक्तवस्वसम्पत्ती बाद्य' तदनुकारि यत्। यवानामिव गोध्मात्रीषीपामिव शासयः'। इति कात्यागनीतः पत च इविनिर्वेषति ब्रीशीन् यवान् वेति योभिसपरिभाषासि

षेषु ब्रीन्धि यद् ब्रीन्धियन्तरं तद्दे कल्पिकयवनिरासनियमार्थं िषदे सत्यारभस्य नियमार्थत्वात् संस्कृत्य निर्वापादिक्रमेण निष्पाद्याग्न्यादिदेवेभ्यो होमाय पायसं पयोभिः पक्षं भवि-थानां चतं निवंपेत् भग्नावारोपयेत् यद्यपि पूषाचिष्टकभाग-दन्तको हि स इति श्रुत्या पूषाः पष्टिचक्कचितस्त्रथापि भूयो विरोधे खल्पमन्याय्यमिति न्यायेनाम्नौन्द्रेखराणामनुरोधात् तर्ष्डलेन चर्माइ छन्दोगपरिशिष्टं 'यद्यप्यदन्तकः पूषा पैष्ट-मत्ति सदा चरुम्। श्रग्नोन्द्रे खरसामान्यात्तण्डुनोऽत्र विधी-यते'। पिष्टचरुस्तु केवलपूषदैवतपरः। सर्वेत चरुष्टोम-प्रकारमाच गोभिनः श्रयोटूखनसूषने प्रचाच्य शूर्पच पश्चा-दम्ने: प्रागयान् दर्भानास्तीर्व्यापमादयति श्रथ हिविनिर्वपति ब्रीष्टीन् यवान् वा कांस्येन चक्तस्याच्या वा श्रमुष वाजुष्टं निर्वपामौति देवतानामोद्देशं सक्षद् यजुषा हिस्तृष्णीम् ष्रथ पश्च प्राष्ट्रा खोऽवहन्तुम्पक्रमते दिचणोत्तराभ्यां पाणिभ्यां वि:फलीक्षतास्तर्ङ्लां स्त्रिदेवेभ्यः प्रचालयेहिर्मनुष्येभ्यः सक्तत् पित्थय दति पवित्रान्ति हितां स्तग्डलान् वपेत् कुप्रल-श्रुतिमव खालोपार्क अपयेत् प्रदिचणमुदा युवन् श्रुतमिभ-घार्य उदगुद्धीस्य प्रत्यभिघारयेदिति। उपसादयति स्थाप-यति देवतानामोहे ग्रं देवतानामो शारणं यथा स्यात्तथा अमुभौ त्वाजुष्टं निर्वपामीति मन्त्रेणोदूखनोपरि ब्रीह्यादीन् वंसा दिना सक्वविवेपेत् निचिपेत् प्रतामुषा इत्यव चतुर्थन्त तत्त-इवतानामो चारणम् प्रतएव कात्यायनः 'प्रसाविति नाम यसातीति' नारायणोयेऽपि 'घदःपदं हि यदूपं यत मन्त्रो हि दृश्यते। साध्याभिधानं तद्रूपं तत्र स्थाने नियोजयेत्' पद:पद एवोष्टो न तु विरूपाचनपादाविदमित्यादी एवषा-मये खालुष्टं निवंपानीति सामगानां यज्ञः अयोगः बहुदैवत्य-

चरौ तत्तह वतानामिभः प्रत्येकं निर्वापः प्रमनिर्वापौ तु तन्त्रे यैव होमोऽपि पृथक् निर्वापपरिमाणन्तु होमसंख्याश्रेषिः त्यनुसारेणेत्या इ इन्दोगपरिप्रिष्टं 'देवता संख्या ग्रष्टा निर्वा-पांच प्रथक् प्रथक्। तूर्णीं दिरेव ग्रह्मीयाद्योमस्यापि प्रथक् प्रथक्। यावता होमनिष्यत्तिभवेद या यत्र कीर्त्तिता। श्रेषश्चेव भवेत् किश्चित् तावन्तं निवंपेश्चरम्'। यद्यपि देव-तासंख्ययेति वचनम्। चनः समसनीयो य इत्युपक्रम्य पिठतं तथाप्याकाङ्कया लाघवेन च चक्सामान्यपरमिति। गोभिले निर्वापमात्रश्रुतेर्यजुर्वेदिकसमन्त्रकग्रहणप्रोच्चणे सामगीन न कार्थे। यजु:परिभाषामाह जैमिनि: 'शेषे यजु:शब्द इति' श्रेषे ऋक्सामभिस्रे मन्त्रजाते। ततस यमन्त्रजातं प्रश्लिष पठितं गानपादभेदरिष्ठतं तद् यज्ञिरिति श्रव विद्याकरवाजः पेयो तु शास्त्रावध।रणवेलायां हि यच प्रयोजनाभावादिति निश्चयः तत्नैव तदुपादानादिलोपः शास्त्रार्थः यथा काणानेऽवः घातादिलोपः यत्र त्वनुष्ठानवेलामेव पुरुषदोषेण प्रयोजनाः भावो जायते तदा प्राक् तिबस्यात् प्रास्त्रपापितपदार्थो नियमापूर्वमात्रार्थमनुष्ठेयः स्रतएव प्रक्ततावप्यालस्यादिना ब्रीश्वादिखाने तण्डलादिषु ग्रहीतेषु भवघातादि समाचरन्ति याजिका: पठिक्त च 'घाते न्यूने तथा कि से सादायों मान्त्रिके तथा। यन्ने मन्द्राः प्रयेत्रव्या मन्द्रा यन्नार्थसाधकाः'। मान्द्रिके मन्त्रसाध्येऽवघातादी न्यूने तत्काले मन्त्रपाठाभावेऽपि यज्ञः कासी मन्द्राः प्रयोत्तव्याः प्रसिन्ति कल्पे मन्द्रार्यज्ञानस्य नास्युपयोगः द्रत्यमेव द्रदानीं प्रयोगानुष्ठानिमत्याद्व। चर्-सामीपरिमापमाइ इन्होगपरिशिष्टं 'तिर्थागूइ सिममाता हदानातिष्ठक्षांखी। स्यायीड्खरी वापि चक्साली प्रश् स्रते'। गर्भप्रसारदेर्घाभ्यां प्रादेशप्रमाणा चक्छाली

पीडुम्बरी ताम्बमयी एषा पायसचरावपि न विक्षा। 'पयो-जुड़तसारच तास्रपावे न दुष्यति' इति स्नृतिसागरसार्षत-वचनात्। श्रतएव शारदातिलके। 'ततस संस्कृते वक्की गोचीरेण चर्नं पचेत्। श्रम्होन चालिते पावे नवे ताम्ब-मयादिके'। दिचिणोत्तराभ्यामिति दिचिण उत्तर उपरि ययो: पाण्योस्ताभ्यां मुमलं ग्रहीत्वेति श्रेषः वि:फलीक्षतान् विधा वितुषीक्षतान् काण्डनप्रच्छटनाभ्यामिति श्रेषः' पविवान्त-र्हितान् पविव्रमन्तर्हितं व्यवहितं येषां तान्। तेन चक्-खाल्यामुत्तरायं पवित्रं निचिप्य तण्ड्लान् निचिपेत् कुशल-श्रुतिमव कुशलेनात परिपाकनिपुणेन श्रुतं यथान दन्धं भवति नाति स्त्रिनं न मन्दपक्ष तथा स्थानौपाकं यथा स्थात् तथा अपयेत् अतएव छन्दोगपरिशिष्टं 'खशाखोत्तस्तः स्विन्नो ह्यदेखी काँउन: ग्रुभः। न चाति ग्रिथिल: पाची न च वीतरसो भवेत्' वौतरसो गालितमण्डः। प्रदक्षिणमुदा-युविविति दिचिणावत् यथा स्थात्तथा मेचणेनोहु मौषदवघट्ट-यन् मित्रयन् युमित्रण इत्यस्य रूपम्। शृतमभिघार्थः इति स्फ्राटितं चक्रमाज्यसुवेणाप्नाव्य उदगग्नेक्तरस्थाम् उदास्यो-नौर्य प्रत्यभिषारयेत् पुनर्घतेन तथा सेचयेत् व्योक्सर्गत्यभि-घारणह्यात् पूर्वं ज्वलदङ्गारेण भवद्योतनमाह छन्दोगपरि-शिष्टम् 'मधित्रितम् त्रवद्योत्य सुत्रतं चाभिघारयेत्। पश्चात् पुनरवद्योत्य पुनः प्रत्यभिघारयेत्'। मेचणादीनां प्रमाण-माइ छन्दोगपरिशिष्टम् 'द्धाजातीयमिधार्षप्रमाणं मेखणं भवेत्। व्यतं वार्त्वच पृष्वग्रमवदानिक्रयात्तमम्'। द्रधार्धः प्रमाणं प्रादेशहयमिश्रस्य प्रमाणं परिकाल्पितमित्युक्तं तद्दीम् 'एषैव दवीं यस्त्रत विश्वेषस्तमहं ब्रवे। दवीं हाङ्गलप्रव्यपा त्रीयेषासु मेचषम्। मुसलोदूखले वार्चे सायते सुदृढ़े

तथा। इच्छाप्रमाणे भवतः शूपं वैणवमेव च'। तव तिर्थगृद्धेत्यादि वैणवमेव चेत्यन्तेन चवद्भमिभधाय भूमि-जपपरिसमू इन इस्तिवन्यासमा इ छन्दोगपरिशिष्टं 'दि चिणं वामतो वाश्चमात्माभिमुखमेव च। करं करेण कुर्वीत कर्णेन्यच कमणः। क्रत्वाग्न्यभिमुखी इस्ती स्वस्थानस्थी सुसंहती। प्रदक्तिणं तथासीनः कुर्यात् परिसमूहनम्'। करेणेति षष्ठार्थे तृतीया करं करस्येति पाठान्तरम्। दिचणं करं वामती वामकरस्य वाद्यां कुर्यात् दक्तिणहस्तमधीमुखं तथाविधवामहस्तपृष्ठीपरिभावेन विपर्थस्तमाताभिम्खं क्वता भूमिजपं कुर्थादित्यर्थः। श्रम्यभिमुखी नाताभि मुखी ख्यान्यी न भूमिजपवदास्ती सुसंहते विस्तृतसंलग्नी तथालेनैवाग्ने: परिसमूहनं विचिप्तावयवानामेकत्रीकरणः रूपं सुकारं स्थात् एवमेव भद्दनारायणोपाध्यायाः एतेन टिचिणहस्तेन कुशान् ग्रहीत्वा इति भवदंवभद्दलिखनं निष्प माणकम्। इमं स्तोममईत इति वृत्रचेन परिसमूईदिति सूत्रस्य परिशेषीऽयम् एतदनुसारादेव ब्रह्मस्थापनचन्स्थाप-नानसरं भूमिजपपरिसमूहनादि भवदेवभद्दवीरेष्वरोत्तं युत्तं भद्रभाष्ये तु भूमिजपं व्राचेन परिसमूहनं कुर्थात् पशाद ब्रह्मोपवैश्वनिमिति। सरलापरिशिष्टप्रकाशयोस्तु भूमिजपा-नस्तरं चरुत्रपणिसत्युक्तम्। श्राम्बस्तरणमाच्च गोभिलः। 'श्रम्निसुपसमाधाय कुशैः समन्तात् परिस्तृगुयात् पुरस्ताः इचिणतः उत्तरतः प्रशादिति सर्वतिस्तिष्ठतं पश्चष्ठतं बहुल-मयुग्ममसंष्ठतं प्रागग्रेसू लानि कादयिनिते। खपसमाधाय प्रज्यास्य समन्तात् सर्वतः पुरस्तादित्यनेन क्रमेण सर्वतः सर्वासु दिश्व विद्वतं पश्चहतं वा वि:सतः पश्चसत्वो वा। मञ्चं वजुद्धपक्रम् प्रयुग्मं युग्मभिक्रम् प्रसंहतमसंचानं पृथक्

प्रथम् त्रिहतं पश्चहतं वैत्यनेनायुग्मे सिन्धेऽयुग्मग्रहणमेका-हतस्यापि प्रार्थयं तथाच रह्यान्तरं सक्तिवी प्रतिदिशं प्रदिचणम् श्रम्मिं स्तृणातीति एवमेव भट्टनारायणचरणाः तव ससदाष्ट्रतमशक्तविषयं पूर्वास्तृताष्ट्रतानां मूलानि पचादा-स्तृतायैः करणभूतै ऋदयन् परिस्तृ णुयात् एवञ्च प्रतिदिशं दर्भवयेणाष्ट्रतानि काला तेषां मूलानि तथैवाच्छादयेत्। इति संस्कारतत्वेऽधिकं लिखितम्। ततो दगदिशु खस्ति-कान् दद्यादिति भवदेवभष्टः। श्रिक्षिक्षेव समये प्राप्तानाम् श्रधिभानुपक्षत्पयति खादिरान् पालाशान् वेति गोभिले-नीक्तानां 'प्रादेश इयमिधास्य प्रमाणं परिकौत्तितम्। एवं-विधाः खुरवेद्व समिधः सर्वकर्मस् । समिधोऽष्टादशेधास्य प्रवदन्ति मनीषिण:। दर्भे च पौर्णमासे च क्रियास्वन्यासु विश्वतिम्' इति कात्यायनेन विश्वेषितानां विश्वतिकाष्टिका-क्ष्यसमिधमङ्गर्होममात्रनिषेधाहृषोत्सर्गाङ्गरहोमेऽपि निषेध: म्राष्ट्रीमसमित्तन्त्रभोधन्याख्येषु कर्मस्। येषाचैतदुपर्युक्तं तेषु तत्मष्ट्रभेषु च। अन्यभङ्गादिविपदि जपहोमादिकमंसु। सोमाइतिषु सर्वासु नैतेष्विश्रो विधीयते' इति कात्यायन-वचनात्। श्रद्धांचीमाः सीमन्तोत्रयनचूडाकरणादी विचिता-स्तेषु श्रस्य सीमन्तोन्नयनादेः प्राधान्यात् तथा दिधा होमा याज्ञिका प्रसिद्धाः तन्त्रहोमाः चिप्रं ह्रयते इति व्यत्पचा सायं प्रातहींमादयः तन्त्रहोमास परिसमूहन-विश्वास्तरणाद्यङ्गविस्तारयुक्ताः तत्र ये समिद्यविष्कास्तन्त्र-ष्टोमाः यस सुखप्रसवार्षः शोष्यन्तीष्टोमः येषां च सायं प्रातर्हीमादीनाम् एतदिभाख्यं द्रव्यं पश्चात् भर्थ-भागुपकत्पयते इत्यनेन स्त्रेणोक्तं तेषु तत्सदयेषु चिप्र-षोमादिषु इधाया निवृत्तिभवदिति विवाष्ट्रोत्तरगोभिलोक्त-

गोयानकासीनाचभङ्गादिविपदि तिविभित्तके होमे 'सौकिके वैदिके चैव इतोच्छिष्टे जले चित्रो। विखटेवस्त कर्तव्यः पञ्च-स्नापनुत्तये' दलायुक्तजलिलाटिहोमेषु सोमरसाह्तिषु इधास्य निव्वतिरित्यर्थः। गोभिनः 'वर्ह्धि स्थानौपाकमामाद्य इधमभ्याधायाच्यं संस्कुत्रते इति प्रास्तीर्णकुश्रेषु चरू-विधाय समिधमग्नावाधाय ज्वलनार्थत्वादमन्द्रकम्। तथाच कात्यायनः 'इधोऽप्येधार्थमेवाग्नेहिवराह्निषु स्नृतः'। श्राज्यः माइ राष्ट्रासंग्रहे 'श्राग्नना चैत्र मन्त्रेण पवित्रेण च चचुषा। चतुर्भिरेव यत् पूतं तटाच्यमितरद् पृतम्। पृतं वा यदि वा तैलं पयो वा दिधि यावकम्। भाज्यस्थाने नियुक्ताः नामाच्यशब्दी विधीयते' श्रेषवचनं यन्नपार्खीयमपि मंस्कार-विधिमाइ गोभिलः। 'तत एव वर्हिषः प्राटेशमाते पांवते कुर्ते'। इति तत श्रास्त्तात् प्रादेशमाते विम्तृततर्जन्यः इष्टिप्रसाणी हिवचनं दलापेचं न तु 'श्रनक्तर्गर्भिणं माग्रं कीशं हिदन्मेव च। प्राटेशमात्रं विज्ञेयं पवित्रं यच कुतः चित' इति कात्यायनी क्षाहिट लपवित्रस्य हित्वं तथा ले प्रादेशमात्र इति व्यर्थे स्थात् पतएव कात्यायनेनैव श्राज्य-स्वीत्यवनार्धं यत्तदप्येतावदेवत्वेकत्वेन निर्द्धिम् अनल-गर्भिणमन्तर्गर्भस्याभावीऽनन्तराभं तद्युक्तमन्तर्गर्भश्रून्यः मित्यर्थः। 'श्रमन्तस्तक्षो यो तु कुशो प्रादेशसमितौ। अनखक्द्रेदिनी साग्री ती पविव्राभिधायकी' इति शीनक वचनैकवाकात्। प्रव दलेऽपि कुश्यपदप्रयोगः। गोभिनः श्रीषधिमन्तर्धाय छिन्ति न मखेन पविवेखी वैणाव्याविति बीद्यादिकमन्तराक्तवा गोभिनः 'षघैने प्रतिरनुमाष्टिं विश्वीर्मनसा पृतेस्यः' इति। एने पविशे। 'संपूर्योत् युनात्युदगमाभ्यां , पवित्राभ्यासङ्गुष्ठाभ्यां चोपकनिष्ठाभ्यां

चाक्रु लिभ्यामिति' प्रभित्तंग्रद्धा प्राक्य स्त्रिक्त्युनाति 'देवस्वा-सवितोत्पुनात्वि च्छद्रेण पविवेष वसो: सूर्यस्य रश्मिभः' स्ति सक्कद् यज्ञवाहिस्तूषोिमिति संपूष प्रक्रतमाज्यं कथं पविव्रमन्तरा काला स्थास्थामाच्यं समावपेत् इत्येवं चच्चमाणविधिनेति भद्दभाषां संपूय मचिकाद्यपनीयेति सरला उत्प्रनात्युद्धं योधयति तत्रकारमाच उदगयाभ्या-मिति पङ्गुष्ठाभ्यामिति दिवचनं पाणिदयार्थम् एवमनेन प्रकारेण प्रतिसंग्रह्म प्रक्षते पवित्रे प्राक्य इति प्रागातं चिन्तपुनाति श्रग्नो वारचयं घृतं निचिपति तत्राकारमास मन्त्रेण सक्तत्दिस्तृष्णीं गोभिनः 'यथैने यद्भिरभ्युच्यामा-वुत्स्जेत् इति श्रधान्तरमेवामुचन, एने पवित्रे सब्येन ग्रहीला दिचिषेनाभ्युच्य गोभिनः। 'त्रयैतदाच्यमिध-श्रित्योदगुद्वासयेदेवमाज्यसंस्कारकत्यो भवतीति'। श्राज्यं तद्युतपाचमधित्रित्याग्नेरपरि क्वता उदगुत्तरतः उदासयेत् श्रवतारयेत् यत्रैवाज्यमंस्कारस्त्रत्नैवायं कस्प इत्यत्न गर्भपात-संस्कार सक्तत् संस्कृताज्यपावे यानि प्रचिप्यन्ते तेषां संस्कारा-मरापेचा नाम्तीत्याह यह्यामंग्रहः। 'तथा सीमन्तिनी नारी पूर्वगर्भुण संस्कृता। एवमाज्यस्य संस्कारः संस्कार-विधिदेशितः'। श्राखलायनग्रह्मपरिशिष्टं 'सीमन्तोत्रयनं प्रथमे गर्भे सीमन्तोत्रयनसंस्कारी गर्भपावसंस्कार दति श्वितिरिति गर्भपात्रयोरयं गार्भपातः गर्भस्य उद्रस्थस्य पात्रस तदाधारस्य स्तिया इति कल्पतरः। हारीतः 'सक्च 'कतसंस्काराः सीमन्तेन कुलिस्त्रयः। यं यं गर्भं प्रसूयको स गर्भः संस्कृतो भवेत्'। योभिनः। 'पूर्वमाज्यमपरस्थानी-पाक' इति पत्र पूर्वापरदेशस्त्रित्याच्यस्वालीपाकयोस्त्या प्रपदेश: तेन ती पूर्वापरी खाप्यी प्रथमती श्रमनेक्तरखा-

मासादने ततस कर्मकाले सीकर्यात् चग्नेः पसात् तथाच राष्ट्राम्तरं 'स्रोत्रम्योरम्तराच्यस्विषौ **या**सादयेदिति' क्रन्दोगपरिशिष्टं 'होमपात्रमनादेशे द्रवद्रव्ये स्रवः स्रुतः' तथा। खादिरो वाथ पालाभो दिवितस्तिः सुवः स्रतः। स्रग्वाहुमात्रा विच्चेया वृत्तस्तु प्रयहस्तयोः'। खादिरः खदिरकाष्ट्रनिर्मितः पलायकाष्ट्रनिर्मितो वा प्रग्रह्मतेऽस्मि किति प्रयक्तो दण्डः स च वर्तुलः सुवाग्रे घ्राणवत् खातं दाङ्गुष्ठपरिमण्डलं जुह्वाः सराववत् खातं सनिर्वाहं षड-ङ्ग्लम्। सुत्राय नामारस्वत्राध्यस्थितमध्यादमङ्गष्ठद्यमिदं वर्न्लविलं जुहास्तु खातं सरावाकारं निःश्रेषवद्दनसाधनता निर्वाहपदवाचाः प्रणालीसहितं षड्कुलं जानीयात्। 'तंषा प्राक्यः कुग्रेः कार्यः सप्रमाजी जुह्रषता प्रतापनश्च लिप्तानां प्रचाल्यां प्रोन वारिणां। सुवसुचीर्व्यक्तिभेदात् बहुवचनं पूर्वाभिमुखं मार्जनं कुग्रैः काथ्य ष्टतादिलेपवताः न्त्रतीन वारिणा प्रचालनमग्नी प्रतापनं कार्थं लेपरहिताः नान्तु प्रतापनं दर्भः संमार्जनमभ्युचणं पुनः प्रतापनमुत्तरती निधानच कुर्यात् तथाच कात्यायनः 'सुवं प्रतप्य दर्भः समार्ज्याभ्युच्य प्नः प्रतप्य निदध्यादिति'। श्राज्यादिः संस्कारं वारत्रयं कुर्थादिति भवदवभदः। इरिश्रमीणाप्येतत्-प्रकरणे सक्त चिर्वात वचनादित्य्तां होमकाले पश्चाङ्गलांस्यका शक्तमुद्रया सूत्री धार्थः 'पञ्चाङ्ग्लान् विचिख्यक्का धारयेच्छङ्ग मुद्रया' इति वचनात् पाण्याच्दती च गोभिलः 'उत्तानेनैव इस्तेन हाङ्ग ष्ठायेग पौड़ितम्। संइताङ्ग लिपाणिस्त वागः यतो जुद्धयाद्वविः'। यत्र परिमाणमाद्य कात्यायनः। 'पार्खाः द्रित द्वादश्यवपूरिका कंसादिना चेत् सुवमावपूरिका। दैवेन तीर्धंन च इयते इवि: ख्रणारिणि खर्चिष तद

पावने' भगतौ तु स्मृति: 'श्राद्रीमलकमानेन कुर्याद्रीमहिन-बंसीन्। प्राणा इति बलिश्वेव सदं गात्रविशोधनीम्'। कात्यायनः 'योऽनर्चिष जुहोत्यग्नी व्यङ्गारिणि च मानवः। मन्दाम्निरामयावी च दरिद्रश्च प्रजायते। तस्मात् समिष्ठे होतव्यं नामिष्ठे वदाचन। त्रारोग्यमिच्छतायुष त्रिय-मात्यन्तिकीन्तथा। जुझषंस इते चैव पाणिशूर्पस्कादाक्शिः। न कुर्यादिग्निधमनं न कुर्याद्वाजनादिना। मुखेनैव धमे-दिग्नं मुखारेग्रेषोध्यजायत। नाग्निं मुखेनेति च यन्नीकिके योजयन्ति तत्'। हि यस्मात् मुखपाळामन्त्रात् एष संस्क-ताग्निः ततस लीकिक इति तदितराग्निपरम् एतेन लीकिक द्रित यौताग्निभिन्नपरिमिति मैथिलोतां हेयम्। जुह्रषंश्व चुतेनैवीपक्रमवचनेन संस्क्रियमाणसंस्थताम्योरेव पाणिशू-र्पाद निषेधमुखेन न मुखोपधमनस्य विदितत्वात् तद्दाति-रिक्षस्यैव नौिककशब्देनाभिधानस्यौचित्यात् श्राहितत्वस्या-नुपस्थितेश एवमेव गुरुचरणाः तत्तु 'श्रग्निस्तु नामधेयादी होमे सर्वत्र लौकिके' इति छन्दोगपरिशिष्टवचनेन नामकर-णाद्यर्थाग्नेली विकसुत्तां तत् न द्यागा वन्यहोम: स्यात् इति तस्यैव वचनान्त्ररेण साग्ने: स्वीयश्रीताग्नी तत्करणनिषेधात् लौकिकाग्न्यन्तरमादाय कर्त्रव्यताविधायकं न तु तदग्ने: संस्कारानन्तरमपि लौकिकत्वप्रतिपादकम्। इति संस्कार-तस्वे लिखितम्। गोभिलः 'श्रीनमुपसमाधाय परिसमूह्य दिचणजान्वतो दिचणेनाग्निमदितेऽप्यनुमन्यस्रेत्युदकाञ्जलं प्रसिचेदिति चनुमतेऽनुमन्यस्वेति पश्चात् सरस्वत्यनुमन्यस्वत्य-त्तरतो देवसवितः प्रसुवेति प्रदिचिणमिनं पर्य्यचेत् सक्ततृ विर्वा पर्याचणान्तान् व्यति इरम्नि पर्याचण होमीयमिति'। मिनसुपसमाधाय काष्टादिना प्रज्वाच्य पर्दिसमूह्य विश्विमा-

षयवानेकीक्रस दिचाजान्वत्री भूमिगतदिचणजानुर्देचिषे. नाम्मिममेर्दे चिणेऽदितेऽनुमन्धस्रोत मन्त्रेणोदका स्नि प्राग् गतं सिञ्चेदनुमत रखादिना चम्नेः पषादुदकसंखं सिञ्चेत प्रमोत्तर सरखत्यनुमन्धखेत्यनेन प्राक् संखं सिश्चेत् देवः सवितः प्रसुविभित्यादिमन्त्रेण प्रदिश्वणमग्गेयंथा स्थात्तथा षम्निमुदकाञ्चलिना वेष्टयेत्। व्रिवेति फलभूमार्थे तत्र मन्त्रो ऽपि विधीषार्थ मुख्याद्यती गुणाद्यत्तेर्त्ततवात् पर्युचणाना निति बहुवचनं चिल्वपचे दग्डवदुदकधारादिरप्यन्तो भवतौ त्यन्तद्यं व्यतिद्वरन् मित्रीकुर्वन् होमीयं होमद्रव्यं पर्याचण तकालीन स्पर्धयिति वेष्टनप्रकार उताः चक्होमे विशेषमाह गोभिलः। 'पर्युच्य स्थालीपाके श्राज्यमानीयमेच पेनोपघातं होतुमेबोपक्रमतः' इति। भदितेऽनुमन्यस्रेत्येवं पर्यास्याः लीपाके चरावाच्यमानीय प्रिचय मेचिणेनोपघातम् उपहलाः दाय होत्मेवोपक्रमते शारभते उपघातमिति हिंसायाचैक कर्मकादित्यनेन ढतीयान्तोपपदणमासिद्यम् एवकारकरणम्प घातहोमेऽभिघारितचताभ्यङ्गप्रतिषेधार्थं होतुमेवोपक्रमते नाम्यत् उपघातहोमलचणच राष्ट्रासंग्रहे। 'पाणिना मेचणेनाव सुवेगौव तु यद्ववि:। इयते चानुपस्तीर्थ्य उपद्यात: स उच्चते। यद्यपद्यातं जुडुयात् चरावाज्यं समावपेत्। मेचणेन तु होतव्यं नाज्यभागी न स्विष्टिकत्'। बहुदैवत्यचक्होमे तु उपघातः होम एव चरौ च बहुदैवत्ये होमस्तस्योपघातवदिति परि शिष्टप्रकाशभृतवचनात् ततस चरावाच्यमानीय प्रपदिविषः पाची जिपत्वा समिधमादाय जुच्चादिति भद्दभाष्यं युक्तः चैतत् चिप्रहोम एव परिसमूहनादिवर्जनेन तदितरव तेष साभात् तथाच छन्दोगपरिशिष्टम्। 'न कुर्यात् चिप्रहोमेषु दिन: परिसमूहनं विरूपाचच न जपेत् प्रपदच विवर्जयेत्

चिप्रहोमेषु अब्रह्मकेषु सायं प्रातः शोचन्ती होमादिषु ब्राह्मण इमं स्तोममहत इत्यादिमक्वकपरिसमूहनं न कुर्थात् विक-पाचपपदी च त्यजेत्। प्रपद्य तपस्य तेजस्वित सन्तः कास्य-मर्मार्थं यदि कुशण्डिका तदा प्रपद जपानमारं विरूपाच जप इति भवदेवभटः। ततः प्रक्षतन्त्रीमकर्मणि वक्केस्तन्तवामाञ्चाने एद्यासंप्रहे गोभिलपुत्रः 'प्रायिश्वते विधुसैव पाकयन्ने तु साइस:। लचहोमे तु विक्कः स्थात् कोटिहोमे हुताशनः। पूर्णाह्रत्यां सड़ी नाम ग्रान्तिके वरदस्तथा। ग्राह्रय चैव होतव्यं यो यत्र विष्ठितोऽनलः'। ततस व्रषीत्मर्गाङ्गरोमस्य पाकाङ्गत्वात् साहमनामत्वमम् रिति वृषोत्सर्गकर्भणि श्रम्बे वं साइसनामासौति नाम कत्वा पिक्नभ्रः शमयुकेशाचः ति चादित्यप्राणीयं ध्यानं कत्वा साहसामे द्रहागच्छ दृहा-ाच्छ इत्यावाद्य एतत् पाद्यम् श्रीम् साइसनाम्ने अन्ये नमः खादिभिः पूजयेत्। द्वोमात् पूर्वं वक्किपूजनमाह मार्क-खेयपुराणं 'पूजयेच तती विक्रं टचाचाप्याइती: क्रमात्'। नतस प्रक्ततसोमपूर्वापरयोस्त्रणीं समित्प्रसेपमास क्रन्दोग-रिशिष्टम्। 'सिमदादिषु होमेषु मन्द्रदैवतवर्जिता। पुर-ताचोपरिष्टाच दुस्वनाएं प्रमिद्भवेत्'। स्मृतिः 'मन्त्रेणोङ्काष-र्तेन खाहान्तेन विचचणः। खाहावसाने जुहुयाह्यायन् मिन्नदेवताम्'। खाद्यान्तमन्त्रे खाद्यान्तरं निषेधयति सर-गाभद्रभाष्ये मन्त्रतन्त्रप्रकाश्य नमोऽन्तेन नमो दखात् बाहान्ते हिठमेव च। पूजायामाहुतौ चापि सर्ववायं विधि: मृतः' हिठः खाइत्यागमविदः। सरलाभद्रभाष्ययोरप्येवम्। गिभिसः 'बाच्याच्यिमव संस्कृत्योपचातं जुडुयाद्माच्य-गमी न खिष्टिलदाच्या हितवनादेशे पुरसाधीपरिष्टाच हिचाद्वतिभिद्योगे यथा पाणियहणे तथा चूड़ाकर्मखुपः

नयने गोदाने' इति चाच्या दुतिषु चतुर्थी वर्मा दिषु पाज्य मेव यथोक्तविधिना संस्कृत्य उपघातं सुवेगोपद्रत्य जुडुयात पाच्यमावक हो मेषु पाच्यभाग विष्टि केता तिरेशप्राप्तान निषेध:। एवमाच्यमावकहोमेषु धृतिहोमादिषु अनादेशे यव पुं सवनग्रक्राकर्मसीमन्तीक्रयनचूड़ाकरणादिषु पश्चादग्नेत्रदः गयेषु दर्भेष्वित्यादिनाग्नियहणं प्रागुत्तं विशिष्य होमी नोष दिष्टस्तव प्रधानकर्मगोऽ'शाभिमर्षगाटे: पुरस्ताचीपरिष्टाच महाव्याह्रतिभि: भूभुंव:खरिति तिस्रभिष्ठीम: कर्त्रव्य: पाणि यहणादी तु महाव्याष्ट्रतिभिः पृथक् समस्ताभिष्ठतुर्थोमिति गोभिलस्त्रेण यथा पाणियहणे चतसस्तथा चूड़ादिषु संस्कार-रूपेषु पूर्वे पश्चाच चतस्रवतस्रो महाव्याकृतिभिराचुतयः स् इति चर्होमानन्तरं गोभिलेन महाव्याह्वतिभिराज्येनाभि जुडुयादिति सूत्रेण चक्डोमे पद्यान्महाव्याद्वतिभिर्होमः कर्तः यो न तु पूर्विमिति गोभिनः 'यद्युवा उपस्तीर्णाभिचारितं जुदुयादाच्यभागावेव प्रथमी जुदुयाचतुग्रं होतमाच्यं गरहीला पश्चाहमं भगूणामग्नये खाहेत्य्तरतः सोमायेति दिचणतः माक्यो जुड्यादिति' सुवेण सुचि यदाच्यं प्रथमं रुह्यते तद् पस्तीणं यहविग्रं होत्वानसरमाच्यं दोयते। तद्भिघारितं यदि तथाविधं ष्ठीतुमिक्केनदाज्यभागावेव प्रथमी जुहुयात् सुचा होमस्त पनेन गरहोतं जुहा सहोतीति गरहान्तरात् सुवेण सुचि चतुर्वारमाच्यं ग्रहीत्वा भृगूगां भृगुगोवाणामिति सरसा पञ्चावदानानि पञ्चार्षयाणामिति रुद्यान्तरात् भागवः प्रवराणामिति भद्रभाष्यं भगुगीत्राणां भागवप्रवराणामिति भवदेवभट्ट: तेषां पश्चवारं तथा गरषोत्वा भोम् भगवे खाई-त्यनेनाम्ने भेध्यदेशादुत्तरे प्राक्षुत्वधारया जुडुयात् 'डनरे भाग्यें दिविणे मीम्यं मध्ये पन्या पाषुतयः' इति सांखाः

यमसूत्रात् तथैव दिचणभागे श्रोम् सोमाय खाईति जुड्यात् एतत् सर्वचक्साधारणं विधाय प्रक्ततहोमं कुर्यात् तत्र हषोत्-सर्गे छन्दोगपरिशिष्टम् 'पोम् श्रम्यो खाद्वा प्रोम् पूर्णे खाद्वा भीम इन्द्राय खाद्वा श्रोम ईखराय खाद्वा एतेभ्य एव जुद्दु-यामोच्च पेनावदाय च। सुचा हुती खरी: पृथक् सिच्चेदाच्या-भिचारितम्' श्रोम् श्रम्गये खाहित्यादिमन्त्रैर्मन्त्रप्रकाश्य देव-ताभ्यः सुचि ष्टतीपस्तरणानन्तरं चरोर्भेचणेन मध्यपूर्वार्षयो-हिरवदाय सगूणां पश्चादर्जावदानेन च विरवदाय घतेनाभि-घार्थ चतुरावतें पञ्चावतें वा जुहुयात् पृथगाहुतीने तु तन्ते-गोति श्रवदाय च होमात् पूर्वमवदानच्तं चरुखानं चताभ्य-क्वार्यमाञ्चेन प्वावयेदिति वच्चमाणगोभिलसूवेण स्विष्टिकड-विरभिघारानम्तरं स्ताभ्यङ्गनिषेधादन्यत चताभ्यङ्गप्रतीते-रिति तथा सीमं राजानं वर्षां शुक्रान्सेऽन्यदित्यपि। इन्द्रा-पर्वता द्वहता आवी राजानिमत्यूचः। 'चतुर्ग्यहौतं कालाच्य-माभिऋ गिभः पृथक् पृथक्। खाद्वाकारान्ताभिज्दुयात् विधिवत् सटा'। स्वेग चतुर्धा घतं सुचि गरहीता भोम् सीमं राजानमित्यादि ऋग्भिश्वतस्भिः खाष्टाकारान्ताभिश्व-तस्र श्राहतीर्ज्हैयात्। ऋक्परिभाषामाह जैमिनिः। तेषा-सक् यवार्यवर्गन पादव्यवस्थितिस्तेषां मन्त्राणां मध्ये यवार्थ-वशेन एकान्वियत्वेनानुष्ट्वादिना पादव्यवस्थितिः सा ऋक् भगूणाचेदवापि पचावर्तं तदा सर्वचक्होमसाधारणगोभिनो-त्तासिष्टिकतादि होमः। यथा भीभिनः 'षथ सिष्टिकत उपस्तीर्यावाद्य उत्तराई पूर्वाद्वात् सक्तदेव भूयिष्ठ दिरिभ-वारयेत् यदावा पञ्चावन्तं स्यात् हिरूपस्तीर्यावदाय हिरभिन धारयेत् न प्रत्यनस्यवदानस्यानम् प्रयातयामतायै प्रम्नवे खिष्टिक्तते खाहा द्रयात्तरार्धे पूर्वार्षे जुड्यात् महाः व्याद्वितिभराज्येनाभिजुद्यात् प्राक्खिष्टिक्तत पावापी गणे-ष्वेवं परिसमुद्दनमिश्रो विद्यः पर्याचणमान्यभागौ सर्वेभ्यः समवदाय सक्तदेव सीविष्टिक्ततं जुहोति दुर्लैतकोचण-मनुष्रश्रदिति' खिष्टिक्षदधं सुचि ष्टतसुवं दखा चरोकत्तरतः पूर्वावभागादी ग्रामको गरूपा को चार्ग व चुत्र मेववारं ग्रही ला स्नुचि स्थापित्वा वारद्वयं घतेन सेचयेत्। पञ्चावदानपचे घृतस्य वश्येनोपस्तरणं सक्षडविनिचेपः पुनष्ट तेनाभिषेचनश्य-मिति प्रव मेचणचतस्थानं न ष्टतेन प्रावयेत् पुनर्यागार्थमेव तत् तत्य यागायोग्यतारूपयातयामतायामपि न दोष ष्त्रवर्थः। ततोऽम्नये खिष्टिकते खाहित्यनेन ईग्रानकोणे जुह यात्। ततो भूभ्वः खरिति तिसृभिर्महाव्याह्नितिभिर्होमः प्रस चक्चोमे पसादुपरंशास प्राक्षरणमिति। या उप्यते द्रत्यावापः प्रधानहोम: स तु खिष्टिकाडोमात् प्राक् न पश्चादित्यर्थः एवश्व मुख्यहोमे लक्कते यदि चहर्नष्टो दुष्टो वा तदान्यः पाचाः मुख्ये क्षते चेबागद्षी तदाच्येनैव खिष्टिक्षबोम इति सरला। गणेष्वेवदानेकयागेषु एकमेव न प्रत्येकं परिसमूहनादि उप लक्षणत्वात् उदूखलसुसलाद्यपि एवं स्विष्टिक्ष होमोऽपि सक्षत् उपलक्षणमेतत् व्याष्ट्रत्याद्यपीति सरला। अनुप्रहरेत् श्रमी प्रचिपेत्। एवम् उन्नप्रकारेण यथायथं प्रक्षतहोमं समापये दिति। छन्दोमपरिशिष्टं 'रूपिण्यो वत्मतर्थस्तु चतस उपकल्पयेत्। ताभिः सहैनं प्राग्यीवमम्ने रभ्यासमानयेत्। ततोऽवणेन गत्थेन मानस्तोक इतौरयम्। द्वषस्य दिचिणे पार्थे विश्वला समुक्ति खेत्। ह्याच्यसीति सब्धेऽस्य चक्रा-क्रमपि दर्भयेत्। तसेन पशादयसा स्पष्टी तावेव कारयेत्। भवैनं कलस्याभिरतिरको हवेष वा। सर्वेषिधसगन्धीभिः काषधिक्तिका अपि। परिधाम्बाइते यको वाससी हेमपड्नम्

सखिमिष्या हवा सीम सामभ्यां शिरसि खसेत्'। वस्तरही-चतुष्ययुक्त' प्राद्म् खं द्वयमिनसमीपमानयेत्। कुड्मा-दिना मानस्तोक इति मन्त्रेण हषस्य दिचापमलके विश्-लाक् व्याज्यसीति मन्त्रेण वामफलके चक्राकारमङ् कुर्यात् तप्तसो हैन ती स्पष्टी कारयेत्। ततस प्राच्चं प्राचमुदगम्ने-रिति प्रागुक्तवचनात् पूर्वासादिताभिः कलसस्थाभिरिद्धः 'सुरा मांसी वचा कुष्ठ' ग्रेलेयं रजनीहयम्। शठीचम्पकमुस्तश्च सर्वीषधिगणः सातः। इति सर्वीषधित्वेन परिभाषितैर्दश्रभि-दृष्यै: सगन्धीकताभिरिद्धरेको हषा विराजत्यनुगौयमानेन एको ह्याभिधानेन साम्ना श्रग्नेरग्रे ह्यं खापयेत् न तु 'ब्रीह्यः शालयो सुद्रा मोधूमाः सर्पपास्तिलाः। यवासीष-थय: सप्त विपदो च्रान्ति धारिताः' इति छन्दोगपरिश्रिष्टोता-द्रव्येभित्रणं नारायणोपाध्यायोत्तां युत्तां सामपरिभाषामाह जैमिनि:। 'गौतेषु साम्राख्येति' गौतेषु गौयमानेषु मक्षेषु सामसंज्ञा इत्यर्थः। सर्वोषिधित्वेनापरिभाषितत्वात् सुगन्धित्वा-योगाच तथैव विस्ना अपि स्नापयेत् तूर्णो न तु मन्त्रेण मन्त्र लिक्ष विरोधादिति नारायणोपाध्यायाः। वस्तुतस्तु ऋगर्थे विरोधो न दृश्क्रते पाइतमाइ विशिष्ठः 'ईषद्वीतं नवं खेतं सदर्श यब धारितम्। पाइतन्तदिजानीयात् सर्वकर्मसु पावनम्' एवं सचावकादयेन व्षमासाद्य चोम् सत्यमिष्याव्यवेदसि हषाज्ञितनीविता। हषाग्रमृधिषेपरावितहषोर्वारितच्चितः हषा-देव खुमाम् चिस्रिषादेव हषत्रतः। ह्रवाधर्माचि द्धिषे इति ऋग्द्रयगीयमानसामभ्यां इषस्य बलाटे सीवर्णवीरपष्टं वश्रीकात् छन्दोगपरिशिष्टम् यथानिपरिक्रमणमासां वद्ध-तरीकामेकामनुगमयेत्। तास यनुगक्कां प्रति मन्त्रकृत् काम्यासि प्रियासि प्रमासि प्रमासि प्रमासि स्टब्स्सि

मद्यसि विश्वतिरसि इति वस्तरीणां मध्ये चोत्रकाति। एक युवानं पतिं वो ददानि तेन क्रीड्न्सीसरधः प्रियेण मानः साप्तजनुषा सुभगारायस्रोषेण समिषामदेम इति मन्त्रेण स्नातां पौष्टीं पादां वार्षवाद्यं सोमः पौषं गवां व्रतेन त्रावयेत्। रौद्रीच संहितां बामदेव्यचान्ते। प्रयोपः चालयेत् यथेष्ठं पर्यटेति। यथ इषवसतरीयामलक्षारं वाससी च चाचार्थाय प्रयच्छेद गाच। चदाचरति वेदार्थान् यज्ञविद्याः स्मृतौरिष। श्रुतिस्मृतिसमापन्नमाः चार्यान्तं विदुर्बुधाः। षय यक्जीवनष्टषोऽत्राति पिबति प्रजनयत्मक्तानि धुनोति तेन देवान् पितृं य प्रौणातीत्वाह कात्यायन दति प्रम्विपरिक्रमणम् प्रमः सर्वतोभ्रमणं प्रदक्षिणमिति यावत् हषं कारयेदिति शेष:। तं हषं लोहितवर्णां वक्षतरीमनुगमनं कारयेत्। व्रजन्तीं तां काम्बादिभिगीनामभिः काम्यासौत्यादिमस्त्रेणाभिमस्त्रयेत्। यव रहासीति ऋखादिः तथा चामरः भूगोवाचस्विङ्। इला इति परिश्वमणाननारं यूपमा इस्मृतिः 'चतुर्हस्तो भवेद् यूपो यश्रहचसमुद्भवः । वर्त्तुलः श्रोभनः खूलः कर्त्त्र्यो द्ववमौलिकः' दति 'विष्यस्य वकुलस्यैव कली यूपः प्रश्रस्यतं'। दति भविष्योक्ते यूपे मूतनवस्त्रेष बद्दा पूर्वीदिक्रमेण लोहितनील पाण्डरक्रणवत्सिका यथायोग्यसुपय्पचतुष्टये बद्धा संस्थाय चोम् एनं युवानम् इति सन्त्रं पठित्वा वच्चमाणब्रह्मपुराणः कात्यायनोत्तं सर्वीपकरणोपेतं वक्षतरीचतुष्ट्यसितं दृषम् षोम् षद्येत्वादिवाक्येनोत्स्जित्। एवमेव पिष्टद्यितापरि-शिष्टप्रकामप्रस्तयः। मैथिसासु पोम् पद्येत्याद्यमुककामो बद्भवतं हवम् एनं युवानम् द्रखादि जीवावपदमन्त्राभा इषोक्तर्भवाक्त्रमाष्ट्रः तम् परम्पराक्यबोधाय लोकिकपरः

विधिष्टमन्त्रोत्रेखे मानाभाषात्। पन्धया भू:खाईखादौ ष्ट्रताख्रकेखेन तथात्वापत्तेः। प्रष्टाभिर्धेनुभिर्युक्तखतस्रभिरतु-क्रमात्। विष्टायनीभिधेश्वाभिः खक्याभिष शोभितः। सर्वीपकरणोपेतः सर्वप्रस्वचरी महान्। छत्स्रष्ट्यो विधा-नेन श्वतिस्मृतिनिदर्शनात्' इति ब्रह्मपुराषोक्षधेनुयुक्त सर्वेकर-बोपेतलानुक्षेत्वाच । यत्र धेनुपदं वक्षतरीपरम्। 'पयस्विन्धाः पुत्रो रूथे च रूपवान् स्वात् तमसङ्घल्य यूथे मुख्यासतस्रो वसतर्थयालकुत्व एनं युवानं पतिं वी ददानि तेन क्रीड्न्तीय-रथ प्रियेण मानः साप्तजनुषा सुभगा रायस्रोषेण समिषा-मदेम: इत्येतयैवोत्सजिरिवति' कात्यायनस्बदर्भनात् न चैनं तदनुसारेण वस्तरीचतुष्टययुक्तमिति द्वषविश्रेषणं वाचां तथाले ताहमं हषमिति विशिष्टे वो युषाकं वसतरीषां पतिमित्यनन्वयापत्तेः प्रागुक्तदोषाञ्च। न च कात्यायनीये एवकारखते: केवलमन्त्रेणोक्सर्गी न तु वाक्येनेति वाच्यम् एतयैवेत्युत्तरैवकारेष सजातीयत्वे सर्वधाखाप्रत्ययमेकं कर्मित न्यायप्राप्तस्य नैयतकालिककत्यतक्षृत्रिक्यूत्रस्य ऋगम्तरस्य व्याद्वतिनं तु वाकास्य एवश्वेषान्तस्य करणत्वमुपपद्मम् चन्यया ददानीत्यनेन मन्द्रान्तरेणोक्षर्याच तथात्व' मन्द्रान्ते कर्मादि-संबिपात इति न्यायस्याप्यवाधः। सन्त्रान्ते संप्रदानिसिति सर-लाष्ट्रतकाठकञ्चतरप्यवाधः। व्यक्तमाइ पापस्तस्वः। भन्नान्ते कर्मादीन् सिवपातचेदिति'। समयं मन्त्रं पिठला कर्म कारयेदिति कर्मविपाकः। एवच चमुककाम इति सोप-करणं वद्यातरीचतुष्टययुक्तद्वधमिति चाभिलप्य छद्यर्गः सङ्ख्ते एवच चमन्त्रादि स्त्रियो मता इति विश्वधर्मी-चरबेदमकावजं शूद्रस्य इति सूत्र य इइ वै वेदं पठति तसा सहसक्तको जिन्नां निसन्तित इति श्वतिभ्यः श्रद्धादेः पाठा-

निधकारोऽपि पमलस्य तु शूद्रस्य इति वचनात् ब्राह्मश्राधारा मन्त्रपाठोपपसेन्छन्दोगपरिश्रिष्टादी कर्म्विश्रेषणामिधानेन सर्वाधिकारत्वप्रतीतेः 'न स्त्रीणामधिकारोऽस्ति आबादिषु कथसन। कन्यादानहकोसर्गे चाधिकारो भवेत् स्तियाः' द्रति प्रतिष्ठस्वष्ठस्वायुधभूतवचनाच स्त्रीशूट्राणामप्यधिकारः एवमेव सुगतिसोपानपभृतयः। क्षणोनाप्यन्यज्ञाम प्रति वर्णप्रशंसामाव्यरम्। स्नात्वा उपत्वाजामय इति। शौणौ। अवापरिति पाद्यं माम प्रमम्बाजञ्चर्षणीनामिति वार्षवाद्यं साम पचित्रदरेति सोम: पौषं साम मोम: पूषिति गवां व्रते साम्बेतिते मन्दत प्रथमिति। श्रामिनी पुरोहित-मिति गानद्वयमारख्यकचतुर्घणाठके पठितं 'न त्वारख्यकः पश्चमप्रपाठकश्वते मन्वत इति गवां व्रतक्ष्यमेकं माम रौद्रीं संहिताम् प्रावोवाजिति तत्रो गायेति सूर्द्वानिन्दव इति षिपते इति ऋक्चतुष्टयं वामदेव्यं कयान इत्यादि एतत् सवं गीयमानं द्वषं त्रावयेत्। गानाश्रात्री मर्वा ऋचस्त्रिधा पठेत् वामदेव्यगानेषु छन्दोगपरिभिष्टेन तथाभिधानात् यथा 'मनो च वामटेकास्य गानं कुर्याद्व सिक्षधा' इति श्रम्यत्राप्यकाङ्मया 'बह्नमामेकधर्माणामेकस्यापि यद्धते। सर्वेषामेव तत् कुर्याटेकरूपा हि ते साताः' इति बौधायनः वचनामधा कल्पाते भतएव एकत्र निगीतः शास्त्राधी बाधकमन्तरेणान्यवापि तथा कल्पाते इत्युक्तम् प्रथेति अवजाननारं य्याहिम्च वसतरीचतुष्ट्यसहितं हुषम् ऐशान्यां गत्यधें प्रार्थयेत् यथेष्टं यथं पर्यटेति मन्त्रेण 'हवं वसतरीयुक्तमैशान्यां चालयिहित्रि' इति विणुवचनात् 'होतुर्वसयुगं दद्यात् सुवर्षं कांस्त्रमेव च। श्रयस्काराय दातव्यं वेतनं मन्ति पितम्' इति वचनात्। पोम् 'न खारित्

परमसानि नाक्रामित् निर्भाषीच नाम्' इति वदेत्। तदा ्डनं प्रदिश्णीक्षत्व चोम् 'धर्मोऽसि त्वं चतुष्पाद्यतसस्ते प्रियास्विमाः। चतुर्णां पोषणार्थाय मयोत्स्ष्टास्वया सह। 'देवानाञ्च पितृणाञ्च ममुखाणाञ्च योषितः। भूतानां स्टिप्त-जनगर्वया सार्वे व्रजन्विमाः। नमो ब्रह्माख देवेच पितः-भूतर्षिपोषक। त्वयि मुत्तोऽचया लोका मम सन्तु मनो-रथा:। मामे ऋणोऽस्तु दैवेऽय पैतो भौतोऽय मानुष:। धर्मस्वं त्वत्प्रपवस्य या गतिः सातु मे ध्रवा। यत्कि चित् दुष्क्रतं कर्म सोभमोद्दात् क्षतं भवेत्। तस्मादुदृत्य देवेश पितुः खर्मे प्रयच्छ मे। यावन्ति तव लोमानि ग्ररीरे सम्भ-विन्ति च। तावहर्षसहस्राणि खर्गे वासोऽस्त् मे पितुः' इति खल्पमत्खपुराणोक्तं पठेत्। तत श्राचारात् प्राचीनावीतौ दिचिणाभिमुखः भुग्नकुश्रपव्रद्वयस्थितं हषपुच्छगनितोदक-मादाय दिचणायक्र गत्रयोपरि श्रोम् श्रमुकागोत्र' प्रेतममुक-अर्माणं सतिलव्यपुच्छगलितोदकेन तर्पयामीति विस्तर्प-येत्। प्राप्ति पिटलोकस्य तु श्रोम् श्रम्कगोतः पितामुक-देवजर्मा खप्यतामेतत् सतिसष्टषपुच्छगसितोदकं तस्मै स्वधित विशेष:। एकमन्धेषां वृषोत्सर्गे जहामिति ततो ब्रह्मपुरा-णोत्तर्तर्णं कुर्यात् प्रोम् 'स्वधापित्ययो मात्रस्यो बस्यस्यापि वसये। माष्ट्रपत्तास ये केचित् ये चान्ये पित्रपत्तकाः। गुरुषाशुरबन्धूनां ये कुलेषु समुद्भवाः। ये प्रेतभावमापना ये चान्धे यादवर्जिता:। ह्रषोत्मर्गेण ते मर्वे लभन्तां प्रीति-मुत्तमाम्। दद्यादनेन मन्त्रेष तिलाचत्रयुतं जलम्। पिष्ट-भ्यस समासेन ब्राह्मणेभ्यस दक्षिणाम्। ततः प्रमुदितास्तेन विषय समन्विताः। वनेषु गावः क्रीड्नित व्योक्षर्गप्रसि-पर्यो भय हत्ते ह्योक्सर्गे दाता वक्तीक्तिभिः पर्दः।

ब्राह्मणानास यत्विस्ययोत्सप्टन्तु निर्जने। तत् वस्टिको न नये हिभाज्य इ यथा क्रमम्। हषोक्षर्गाहते नान्यत् पुर्खः मसी इ भूतले। तसात् कुर हवोक्सर्गं पितृणामाक्षनोऽिष च'। तपंगामप्रक्षतकमीनमार्च महाव्याह्वतिभिस्तिस्थिः समित्प्रज्ञेपपूर्वकं जुड्यात्। महाव्याद्विभिराज्येनाभि जुडुयात् इति गोभिलस्वात्। ततः समित्पद्येपादिकं कुर्या-त्तथा च गोभिलः। 'ममिधमादाय भनुपर्थुच्य यन्नवास्तुः करोति तत एव वर्हिष: कुशम्षिमादायाच्ये इविधि वा विरवद्धादयाणि मध्यानि सूलानि यतं रिष्ठानायनु वय इति अयेनमिक्किरभ्युच्याग्नी वर्जयेत्। यः पश्चनामिधः पती रुद्रस्तिन चरो हषापश्रनस्मानं मा हिंसीरेतदस्त इतं तव खाइेत्येतयज्ञवास्वित्याचचत' इति तूणीं समिधं प्रचि पेत्। 'सिमदादिषु होमेषु मन्त्रदेवतवर्जिता। पुरस्ताचोपः रिष्टाच दुन्धनार्थं समिद्भवेत्'। इति छन्दोगपरिशिष्टात् श्रव समित् प्रचेपः कर्मान्त इत्यवगम्यतं। एतदनन्तरं कर्म वैगुखसमाधानाय प्रायिश्वतं गोभिलेनोत्तमपि तत् परिणि ष्टोतां कुर्यात्। तद्यया 'यत्र व्याष्ट्रितिभिर्द्शेम: प्रायिक्ता-त्मको भवेत्। चतस्त्व विज्ञयाः स्त्रीपाणियद्यणे यथा। यपिवा द्वातिमखेषा प्राजापत्यापि वा हितः। होतथा विविक्षोऽयं प्रायायक्तिविधः सृतः'। यव प्रायिक्तिहोमार्थे व्याष्ट्रतिभिद्यमि विश्वीयतं तत्र चतम् बाह्यतयो होतव्याः। यथा विवाह तथा च गोभिनः। 'समसाभिसतुर्थोमिति' ष्यार्थः भूराद्याभित्यस्ताभिस्तिस्भिस्तिस्र षाहुतौ भूभुंवःसः खाइति समस्ताभिषतुर्थी जुडुयात्। प्रिप वा प्रथवा शक्तातं यदनाचातम् इति मन्त्रेणाडुतिहीतव्या। प्रजापत्ये साहित वा प्राप्टिक्तिविधिविक्षस्यवान् सुनिभिः सृत

प्राथनेन पचान्तरं निरस्तं ततस भवदेवभद्दीमधाव्यायन-सोमो निष्प्रमाणकः भद्दनारायणचरणैगीभिलभाषे तदप्रमा-षौन्नतत्वात् ततः प्रायिक्तशोमार्थं सङ्ख्या प्रायिक्तशोमे षम लं विधु नामासीति नाम क्वावाद्य संपूच्य समिधं प्रिच्य 'पाच्यं द्रव्यमनादेशे जुड़ोतिषु विधीयत' इति छन्दो-गपरिश्रिष्टादाच्यद्रव्यक्षद्वोमलेन पूर्वापरं महाव्याह्नतिहोम: तथाच गोभिनः। 'त्राच्याचुतिष्वनाटेशे पुरस्ताचीपरिष्टाच महायाद्वतिहोम इति एवच तिस्भिमेहाव्याद्वतिर्ह्तवा व्यस्तमस्ताभिमेहाव्याद्वतिभिष्य प्रायिषत्तक्याभिषतुराहु-तीर्जुवा व्यस्ताभिस्तिस्थिः पुनर्जुवा सभिधं प्रविष्य तिस्-भिमेहाव्याह्मतिभिद्वेता मिमत्प्रचेपेग प्रायसित्तं समापयेत् श्रन्विति पश्चादित्यर्थः पर्याच्य देवसवित इत्यादिभिर्गानं परितो जलेन वेष्टयेत्। ततो यज्ञवास्तु करोतीति यदुक्तं ति इवणोति तत इति तत श्रास्तरणात् तत स्ततास्तरणादपरिमितान् दर्भान् रहोला ष्टतादावुक्तमिति मन्त्रेणायाणि मज्जयेत्। एवं मध्यान्यन्यानि सृलानि च। श्रनन्तरमेवामुञ्चन एनं कुशमुष्टिमद्भिः प्रणोताभिरभ्यच्याग्नी यः पशूनामधिपतीत्यनेन चिपेत्। एतःतत एव वहिष इत्यारभ्य यदुत्तं तद्यज्ञवास्तु-नामकं कथयति श्राचार्था एतत् प्रयोजनन्तु प्रतिपत्तिकर्मलेन तद्द्रव्यविनाशे तत्कर्माप्राप्ताविष यज्ञो यिसान् वसतीति यत्पत्तिः प्रतिपाद्यार्थसिष्ठग्रयः कुशान्तरमृष्टिमादायापि तत् कर्त्रव्यमिति एवमेव भद्दभाष्यम्। ततस पूर्णाहुत्यां सङ्ो-गामिति गोभिलपुत्रकतकन्दोगपरिशिष्टागुड्नामानम् पनि तंपूज्य 'दद्याद्त्याय पूर्णां वै नोपविश्य कदाचन' इति भवि-माम्बिपुराणाभ्याम् उत्थाय पूर्णाञ्चति दद्यात्। ततस 'ऐशा-षा माइरेक्कस सुचा वाथ सुवेण वा। वन्दनां कारये-

सेन थिर:कर्वाथकेषु च। कथापखेति मन्त्रेण यथातुन्नमः योगतः। ततः यान्तिं प्रकुर्वीत प्रवधारणवाचनं दिशाणा च प्रदातच्या ग्रहाणाच विसर्जनम्' इति वशिष्ठवचनीक्तानि कर्माणि कुर्यात्। प्रान्तिः सामगानां वामदेखगानं तथाच गोभिलः 'पपष्टले कर्माणि वामदेश्यगानं शान्वर्धमिति'। चपद्वत्ते समाप्ते गानायत्ती विधा पाठमाइ छन्दोगपरिधिष्टं 'पर्याचणस्य सर्वत्र कर्त्तव्यमदितेऽन्विति सन्ते च वामदेव्यस गानिमत्यथवा विधा' गानं कुर्याद्व स्त्रिधेति वा पाठः प्रव-धारणमिच्छद्रावधारणं दक्षिणादानानन्तरं कर्त्तव्यं न तु पाठक्रमादरः 'ह्या विप्रवची यस्तु ग्रह्णाति मनुजः ग्रभे। श्रदस्वा दि चिणां वापि स याति नरकं भ्रवम्'। इति नार-दौयात् यत एव भट्टेनापि वामदेखगानानसरं दिखणाभि हिता ततो दि चिणावयं दयात्। न च 'ब्रह्मवैक ऋ विक पाकयन्ने संहोतिति' गोभिलस्त्रात् 'ब्रह्मणे दिचणा देया यह या परिकीर्त्तिता। कर्मान्तेऽनुचमानायां पूर्णपात्रादिक भवेत्'। इति ऋन्दोगपरिशिष्टात् ब्राह्मणे वृषोत्सर्गदिचण देयेति वाच्यं होमदिचिणाया एव ब्रह्मसम्प्रदानकातात् भर एव दर्शादियागमभिधाय गोभिसेनापि पूर्णपामो दिचणान ब्रह्मणे दद्यादित्युक्तम्। वान्तेऽपि पुंस्वं कान्दसम् एतः दनुसारात् कर्मान्त इति ब्रह्मसाध्यहोमान्तपरं न ह परिशिष्टप्रकाशीक्षनामकरणादिप्रधानकर्मान्तपरम् प्रतस्तह चिषा पात्राम्तरेऽपि देया एतेन हषोत्सर्गे विष्णुक्ता दिष्ण स्वयं शोमपचे ब्रह्मणे देया प्रस्वकर्त्तकशोमपचे तु 'विदध्या बौतमन्धबेद्दिणार्बहरो भवेत् खयचेदुभयं कुर्खादत्यसं प्रतिपादयेत्' इति छन्दोगपरिशिष्टाचे ब्रह्मणे पर्हे होने देयमिति परिशिष्टप्रकाशील' 'हवं वस्तरीयुक्तमैधात्यां

चालयहिंगि। होतुर्वस्त्रयुत्तं दद्यात् सुवर्णे वांस्वभव च। पर्यस्वाराय दातव्यं वेतनं मनसिपितम् । भोजनं बहुसर्पिकां व्राष्ट्रीणांस विभोजयेत्'। इति विष्णुत्ता सी स्टब्सिणा सा क्यं ब्रह्मणे देयेति। तस्मादव ब्रह्मणे पूर्णपावादिका दिखणा वस्त्रस्वर्णकांस्वादिरुपा। स्वयं होत्रत्वे एषापि ब्रह्मणे देशेंति पाचार्थाय च प्रागुत्त छन्दोगपरिप्रिष्टात् द्वषवसातरी-गामलङ्कारवस्त्राणि प्रतिपाद्य गोरूपा वृषोसर्गस्य टिल्ला देयेति भविष्यप्राणं 'द्यषतुष्यवयो वर्णो द्वषः स्याइचिणा-र्लिज:। व्रषोसर्गे तथा पुंसां स्त्रीणां स्त्री गौर्विशिष्यते'। प्रतएव पारस्करेण गीयज्ञं प्रक्षत्य तस्य तुल्यवया गौर्दिचणा द्रख्या तथा गीयज्ञेन हषोत्सर्गी व्याच्यात दत्यनेन हषकप-दिचिणातिदिष्टा त्रतएव ब्रह्महोत्राचार्य दिचणाभेदाय ब्राह्म-पेभ्य इति ब्रह्मपुराणेन निर्दिष्टं यथा 'दद्यादनेन मन्त्रेण तिलाचनयुत्तां जलम्। पित्रभ्यस समासेन ब्राह्मणेभ्यस दिचिणा। ततः प्रम्दितास्तेन व्रषभेण समन्विता। वनेषु गाव: क्रीड्नि हषीत्मग्रिमिषये। प्रथ हत्ते हषीत्मर्गे दाता वक्रोक्तिभिः पदैः। ब्राह्मणानाम् यत् विश्विषयोत्सष्टन्तु निर्जने। तकाश्चिदन्यो न नयेहिभाज्यश्च यथाक्रमम्। न वाद्यं न च तत् चीरं पातव्यं केनचित् कचित्'। एतदश्रं कचित् पूर्वत्र दृश्यते पद्यतिकारिणात्र लिख्यते। 'व्रषोत्सर्गा-दृते नाम्यत् पुर्ण्यमस्ति महोतले'। ततः प्रागुत्रविणावचनात् व्याक्रम कर्त्र वेतनं दातव्यं ब्राह्मणान् सिपंरादिना भोज-येश । गीभिलेनापि परिभाषायामुत्तम् श्रपवर्गे श्रिक्पभोजनं यथात्राक्षीति। प्रपर्वो कर्मसमाप्ती प्रभिक्षमाइ ग्रह्म संग्रहकार:। 'यत्र विद्या च वृत्तच्च सत्यं धर्म: ग्रमोदम:। पिभक्षः स विश्वेय पात्रमे यद्यवस्थितः'। प्रथ यज्जीविविति प्रजनयति गर्भोत्पादं करोति। चजीवतोऽयनाचसभावात जीविकति वक्षं न युज्यते इति चेत्र गर्भ एव जीवसम्बन्धाः दारम्य चेष्ट्या भाष्युत्सर्गकर्ता फलभागीति श्वापनाय जीव-विख्या तथाच वायुप्राणं 'हवेण गर्भिणी गीर्या चेष्टमानय सीसया। उत्सष्टस्तेन द्रप्यन्ति देवाः पित्रगणैः सष्ट्'। तेन गर्भस्ववेष्टमानव्येण तथा थ: पूर्वास्चे वृष: किश्विदाश-राटिकमाचरेत्। धमरास्तेन स्रप्यान्ति प्रदिशन्ति च तक् दम्। मधाक्रे चेष्टितेनास्य द्वप्यंस्युवि गणाः सदा। भए राष्ट्री तु पितरः सन्धायां सिष्टचारणाः। शर्वथ्यां सर्वभूतानि वयम्ति पितरस्तथा'। श्रव च तसत् क्रियाकरणोपाधिक हि तत्तत्पलं तदकरणे सर्वधैव न सकावतीति सन्देशाः तत्तत्वामस्य प्रवाधिकार इति किन्तु तथाभूतात्तत्पलं जायां इति प्रागुत्तनारदीयादिक्छद्रावधारणं कुर्यात् ततः साङ्गताः विणां सारेत्। 'प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रचावताहरेषु यत् स्मरणादेव तिहणोः सम्पूणें स्मादिति श्रुतिः। तिहणोरिति मन्त्रेण मक्जेटप् पुनः पुनः। गायत्री वैषावी द्येषा विष्णो संसारणाय वै'। इति योगियाच्चवस्कात्। तती 'गच्छध ममराः सर्वे ग्रहीत्वाचीं स्वमासयम्। सन्त्रष्टावरमसाः दखेदानीं सुपुजिताः'। इति विष्णुधर्मोत्तरीयेण विसर्जयेत् ततः 'प्रीयतां पुष्डरीकाचः सर्वयन्नेखरो इरिः। तिसांस् जगस्यं प्रीणितं प्रीणितं जगत्'। इति मस्यपुराणी पठेत्।

इति वन्धवटीय श्रीहरिहरभद्दाचार्थात्मज श्रीरञ्चनन्दन-भद्दाचार्थ्यविरचितं सामगहषोत्सर्गतत्त्वं

समाप्तम्।

## श्रीपुरुषोत्तमतत्त्वम्।

~からななないな~

सिचदानस्गोविन्दं नत्वा श्रीरघुनस्तः। स्मृतितत्त्वे विधिं विक्त चेत्रे श्रीपुरुषोत्तमे॥

भय पुरुषोत्तमदर्भनविधानादि । तत्र ब्रह्मपुराणं 'पृथिखां भारतं वर्षं कर्मभूमिकदाष्ट्रता। न खल्बन्यत्र मर्त्यानां भूमी कर्म विधीयते। तवास्ते भारते वर्षे दिचाणोदिधिसंस्थितः। षोडुदेश इति खातः खर्गमोचप्रदायकः। समुद्रादुत्तरे तीरे याव दिरजमण्डलम्'। तीर्थकाण्डक्षस्पतरी वामनपुरा-गम् 'उपोष्य रजनीमेकां विरजां स नदीं ययौ। स्नाला विरजसे तीर्थे दत्त्वा पिण्डं पितुस्तथा। दर्शनार्थं ययौ धीमानजितं पुरुषोत्तमम्। तं दृष्टा पुरुरौकाचमचरं परमं ग्रुचि:। उपोष्य सतिला देया मान्नेन्द्रं दिचणं ययौ'। उपोध स्थिता। तथा 'श्रादी यहात प्रवते सिस्धोः पारे अपूर्वम्। तदा समस्य दुदूनो तेन याहि परं स्थलम्'। श्रस व्याख्या सांख्यायनभाष्ये श्रादी विप्रक्षष्टे देशे वर्त्तमानं यहात दात्मयपुरुषोत्तमास्यदेवताश्ररीरं प्रवते जलस्योपरि वर्शते प्रपूर्व निर्माहरिहतलेन प्रपूर्व तत् पालभस् दुदूर नोई होत: तेन दाक्मयेन देवेन उपास्त्रमानेन परं खलं वैचावं लोकं मच्छेत्यर्थः। भयवंबेदेऽपि 'मादौ यहाइ भवते सिन्धोमध्ये प्रपूर्वम्। तदा समस्र दुटू नो तेन या हि परं खलम्'। प्रवापि तथैवार्थः मध्ये तीरे। स्कन्दप्राजम् 'द्रम्ह्युन्न प्रसन्नस्ते भन्न्या निष्कामकर्मभि:। उत्रुख्य वित्त-कोटीसु यक्ममायतनं कतम्। भक्ने प्रयोतस्य राजेन्द्र सानं

न त्यञ्चते मया'। ब्रह्मपुराणे 'विरजे विरजा नाम ब्रह्मणा संप्रतिष्ठिता। तस्याः सन्दर्भने मर्त्यः पुनात्यासप्तमं कुलम्। स्नात्वा दृष्टा तु तां देवीं भक्त्या पूज्य प्रणस्य च। नर: खवंशमुद्रत्य मम लोकं स गच्छति। श्रास्ते वैतरणी नाम सर्वपापहरा नदी। तस्यां स्नात्वा नरश्रेष्ठ सर्वपापैः प्रमु-चते'। वैतरणौमधिक्वत्य भद्दाभारते 'बायातभागं सर्वेभ्यो भागेभ्यो भागमुत्तमम्। देवाः सङ्ख्यामासुभयाहृद्रस्य त्राखतीम्। इमां गायां समुब्रुत्य मम लोकं सगच्छति। देवायमं तस्य पन्याः शकस्यैव विराजते'। ब्रह्मपुराणे 'प्रास्तो स्वयभुस्तवैव को इरुपी इरि: स्वयम्। दृष्टा प्रणम्य तं भक्त्या नरो विषापुरं वजेत्'। तथा 'विरजायां सस चेते पिष्डदार्न करोति यः। स करोत्यचयां त्रिप्तं पितृणां नात्र संशयः। मम चेत्रे म्निश्रेष्ठ विरजे ये कलेवरम्। परित्यच्यिक पुरुषास्ते मोचं प्राप्नवन्ति वै'। तथा 'नदी तत्र महापुखा विश्वपादविनिर्गता। चित्रोत्पलेति विख्याता सर्वपापहरा यभा'। चिवोत्पना महानदी। तथा 'सत्यं सत्यं पुन: सत्यं चेत्रं तत्परमं महत्। पुरुषाच्यं सक्तदृष्टा सागराभाः सक्त-नातः। ब्रह्मविद्यां सक्तकाष्ट्रा गर्भवासी न निद्यते'। पुरु जीसमन्त्रियदशनसागरमरणब्रह्मविद्या जपानां प्रत्येकं गर्भ-वासाजनकत्वम्। वूर्मपुराणे 'तीर्घं नारायणस्यास्य साता तु पुरुषोत्तमम्। श्रव नारायणः श्रीमानास्ते परमपूर्षः। पूजियता परं विश्वां तत स्नात्वा हिजीत्तमाः। ब्राह्मणान् भोजयिला तु विषाुसोकमवाप्रयात्'। श्राद्यकाण्डकरूपत्री वाबुप्राचं 'धूतपापं तथा तीर्थं सुभद्रा दिचणस्तथा। गोकणी मनवर्षम तथाच पुरुषोत्तमः। एतेषु पिखतीर्थेषु अ।६-सामन्द्रसम्बुते । श्रिक्षापुरायो 'चक्रां हृष्टा प्रदेटू रात् प्रासादी

परिसंखितम्। सच्चा मुखते पापात् सर्वस्मादिति मे सतिः'। तथा 'मार्कछयक्रदे गला स्नाला चोदसुखः श्विः। निमको श्रींय वारांस दुमं मन्त्रसुदीरयन्। संसार-सागरे मग्नं पापत्रस्तमचेतनम्। पान्ति मां भगनेवन्न विपु-रारे नमोऽस्तु ते। नमः शिवाय शान्ताय सर्वपापहराय च। स्नानं करोमि देवेग! सम नश्चतु पातकम्। नाभिमात्र-जले स्थित्वा विधिवद्देवता सुनीन्। तिलोदकेन मितमान् पितृनन्यां व तर्पयेत्। स्नात्वैव तु तथा तस्र ततो गच्छे-जिल्लालयम्। प्रविश्य देवतागारं काला तु वि:प्रदिचिणम्। मूलमन्त्रेण संपूच्य मार्कण्डेयस्य चेम्बरम्। प्रचीरेण च मन्त्रेण प्रणिपत्य प्रसादयेत्'। श्रोम् नमः श्रिवायेति न्तूल-मलाः। भोम् भघोरेभ्योऽय घोरेभ्याघोरघोरतरेभ्यः सर्वतः पर्वसर्वेभ्यो नमस्ते बद्रक्षेभ्य इत्यवीरमन्तः। तथा 'विली-चन नमस्ते उस्त नमस्ते शशिभुषण। पाष्टि मां तं विरू-पाच महादेव नमोऽस्त ते। मार्कण्डेयच्चदे त्वेवं सात्वा दृष्टा तु शक्रम्। दशानामध्यमेधानां फलं प्राप्नोति मानवः। पापै: सर्वेविनिम्तः शिवलोकं सगच्छति। तत भुक्ता वरान् भोगान् यावदाइतसंप्रवम्। इष्ठ लोकं समासाद्य ततो मोचभवाषुयात्। कल्पहचं ततो गला कलातं वि:पद-चिषम्। पूजयेत् परया भक्त्या मन्त्रेणानेन तं वटम्। श्रोम नमोऽव्यक्तरपाय महाप्रलयप्राणते। महद्रहोपविष्टाय न्ययोधाय नमो नमः। धमरस्यं मञ्चानत्ये हरेबायतनं वट। खयोध हर मे पापं कल्पहच नमोऽस्त ते। अस्या पदिच्यं कत्वा महत् वाल्पवटं नरः। सङ्सा सुचते वावात् जीर्ष त्वच द्वोरगः। क्रायां तस्य समासाद्य कलहत्त्वसः भो हिजार । अग्रहत्या नरी दशात् पापेकृत्वेषु का क्या ।

दृष्टा काणाष्ट्रसभूतं ब्रह्मतेजो मयं वटम्। न्यग्रीधाकतिनं विष्णुं प्रणिपत्य च भो हिजा:। राजस्याम्बमधाभ्यां फलं प्राप्नोति चाधिकम्। तथा खवंशमुष्ट्रत्य विणुलोकं स मच्छति। वैनतेयं नमस्त्रत्य क्षणास्य परतः स्थितम्। सर्व-पापविनिम्तास्ततो विचापुरं व्रजेत्। दृष्टा वटं वैनतेयं यः पश्येत् पुरुषोत्तमम्। सङ्कष्णं सुभद्राश्च स याति परमां गतिम्। प्रविद्यायतमं विष्णोः स्नत्वा तं त्रिःपदिचणम्। सङ्गर्षणं स्वमन्त्रेण भक्त्या पूज्य प्रसादयेत्। नमस्ते इलध्-ग्राम नमस्ते मुषलायुध। नमस्ते रेवतीकान्त! नमस्ते भक्तवसाल!। ममस्ते बलिनां श्रेष्ठ! नमस्ते धरणीधर!। प्रसंखारे नमस्ते उस्तु पान्ति मां क्षणपूर्वजः। एवं प्रसाद्य चानसमजेयं विद्यार्चितम्। कैलायाशिखराकारं चन्द्रात् काम्तराननम्। नीलवस्त्रधरं देवं प्रणाविकलमस्त्रकम्। महाबलं इलधरं कुण्डलैकविभूषणम्। रीहिषयं नरी भन्या लभेताभिमतं फलम्। सर्वेषापविनिम्त्रो विष्णुलोकं स गच्छति। प्राह्नतसंप्रवं वावत् भुक्ता तत्र सुखं नरः। पुष्यः चयादिचामत्य प्रवरे योगिनां कुले। ब्राह्मणप्रवरो भूता सर्वशास्त्रार्थपारगः। ज्ञानं तल समासाद्य सुक्तिं प्राप्नोति दुर्सभाम्। एवमभ्यकं इलिनं ततः क्षणं विचचणः। द्वादः शाचरमञ्जेष पूजयेत् सुसमाहितः'। पाइतसंप्रवं यावत् भूतः संप्रवं यावत् भागलयकालम् इति यावत् छान्दसी भकारस कुकार:। हादशाचरमन्त्रेण श्रीम् नमी भगवते वासुदेवाय द्रत्यनेन । 'विषट्कवर्णमन्त्रेण भक्तवा ये पुरुषोत्तमम्। पूज यन्ति सदा धीरास्ते मोर्च प्राप्नवन्ति वै। तस्रासेनैव मन्त्रेण भक्त्याः क्षां जमद् गुरुम्। संपूज्य गन्धपुष्पादौः प्रणिपत प्रसाद्येत्। जय लचा जगनाय जय सर्वाधनायन !। ज

चौर्व के जिन्न जय कं यनिस्दन !। जय पन्नपं लाया जय चनगदाधर!। जय नीलाम्ब्दम्याम जय सर्वसुखप्रद!। जय देव जनत् पूज्य जय संसारनाभन!। जय लोकपते नाथ जय वाञ्छाफलपद!। संसारसागरे घोरे नि:सारे दु:खफेनिसे। क्रोधपाष्टाकुले रौद्रे विषयोदकसंप्रवे। नानारोगोर्भिकलिले मोश्वावर्तसुदुस्तरे। निमम्बोऽष्टं सुरश्रेष्ठ ! व्यक्ति मां पुरुषो-क्तम !। एवं प्रासाद्य देवेशं वरदं भक्तबव्यलम्। सर्वपापहरं देवं सर्वकामफलप्रदम्। ज्ञानदं हिभुजं देवं पद्मपत्रायते-चणम्। महोरसं महाबाद्धं पीतवस्त्रं श्रभाननम्। शह-चक्रगदापाणि सुकुटाङ्गदभूषषम्। सर्वे चचणसंयुतं बनमाला-विभूषितम्। दृष्टा नरोऽच्हालं वध्वा दग्डवत् प्रिष्यत्य च। प्राथमिधसहस्राणां फलं प्राप्नीति भो दिजा:। यत् फलं सर्वतीर्थेषु स्नानदाने प्रकीर्त्तितम्। नरस्तत् फलमाप्रोति हृष्टा क्षा प्राप्य च'। अत्र यद्यपि हृष्टा प्राप्येति अवषात् समुचित एव फलान्वयोधन्यथा वाकामेदः स्थात् तथापि श्रेषे दर्शनमात्र एव फलोपसंष्टारात् प्रत्येकं फलान्वय दति वदन्ति। ब्रह्मपुराषे 'तत: पूज्य खमकोण सुभद्रां भक्त-वसलाम्। प्रसादयेत्रतो विप्राः प्रणिपत्य कतास्त्रिः'। स्वमस्रोण प्रणवादिनमोऽस्वेन नाम्बा। यथा गार्रेड् प्रण-वादिनमोहन्तेन चतुर्थन्तञ्च सत्तमाः। देवतायाः खकं नाम सूलमन्त्रः प्रकीर्त्तितः। नमस्ते सर्वदेवेशि नमस्ते सुख-मोचदे। पाडि मां पद्मपत्राचि कात्यायिन नमोऽस्त ते। एवं प्रासाद्य तां देवीं जगदात्रीं जगदिताम्। बलदेवस्य भगिनी सुभद्रां वरदां शिवाम्। कामग्रेन विमानेन नरी विष्पुपुरं व्रजेव्। निष्क्रम्य देवतागारात् क्षतक्रत्यो भवे-बरः। प्रणय्यायतनं पयात् व्रजेत्तव च भो हिजाः। भक्त्या

हद्दा च तं देवं प्रचम्य नरकेशरिम्। सुचते पातकैर्पर्धः समसौर्गाच संगय:। जरकेशरिं जरकेशरिकम्। तथा 'चननास्यं वासुदेवं दृष्टा भत्रया प्रणस्य स। सर्पपापः विनिर्मुत्तो नरो याति परं पदम्'। तथा 'खेतगक्कां नरः साला यः पर्यत् खेतमाधवम्'। तथा 'कुत्राग्रेणापि राजेन्द्र! खेतगाक्रियमख च। स्ट्या खर्गं गमिष्यन्ति महता ये समाहिता:। यस्विमां प्रतिमां सोने माधवास्यां ग्राम-प्रभाम्। विष्ठाय सर्वलोकान् वै सम लोके सष्टीयते'। तथा 'खेतमाधवमालीका समीपे मत्यमाधवम्। एकाणंकजले ममां रोहितं रूपमास्थितम्। देवानां तारणार्थाय रसातल-तले स्थितम्'। तथा 'प्राचावतारणं क्यं माधवं महत्रकृषि-गम्। प्रणम्य प्रयती भूता सर्वदु:साहिस्यते'। तथा 'पूर्वित्तेन तु मन्त्रेण नमस्त्रत्य तुतं वटम्। दिचणाभि सुखी गच्छेत् धन्वन्तरशतवयम्'। पूर्वित्रोन प्रोम् नमो-ऽव्यक्तक्षायेत्वादिना। धनुषतुईस्तम्। तथा 'उपसेनं पुरा दृष्टा खर्गहारेण सागरम्। गलाचस्य ग्रचिस्तम ध्वाला नारायणं परम्। न्यसेदष्टाचरं मन्त्रं पशाहस्त्रधरीरयोः'। समुद्रोदकीन नाचामेत तस्यापेयत्वस्य तैक्तिरीयजुताव्यत्वात्। 'यै: क्वतः सर्वभच्योऽग्निस्वपेयस महोदधिः। चयी चाप्याः यितसन्द्रः को न मञ्चेत् प्रकोप्य तान्'। इति मनुनाभिहितः त्वाच। यैर्वाद्याणै:। तथा भोदारच नमस्कारं यन् विधि कौवसंज्ञितम्। यज्ञुष्ठे इस्तपादे च शिखायां शिरि न्यसित्। योषान् इस्ततलं यावत् तर्जन्यादिषु विन्तसित्। ची नम इति वर्षे इसाङ्ग्रुष्ठयोः इसायोः पादयोः शिखायां शिरिस च न्यस्य नाकारं तर्जन्योः राकारं मध्य मयोः यकारम् भूनामिकयोः नाकारं कनिष्ठयोः यकारं

करतसयोः न्यसेत्। घोकारं वामपादे तु नकारं दिकिषे असित्। सोकारं वासकवान्तु नाकारं दिचिणे न्यसेत्। राकारं नाभिदेशे सु यकारं वामबाइके। पाकारं दिचिषे मासा यकारं मूर्भि विन्यसेत्। मधसोर्द्धे च ऋदये पार्ष्वतः ष्ठितीऽयतः। ध्यात्वा नारायगं पश्चादाचरेत् कवचं बुधः। यूर्वे मां पातु योविन्दो दिचिणे मधुसूदनः। भूतले पातु बाराइस्तथोद्वे च विविक्रमः। क्रत्वैव कवचं पश्चादाकानं विस्तिधेष्ठरिम्। ष्रष्टं नारायणो देव: प्रक्षचक्रगदाधर:। एवं ध्वात्वा तथात्मानिममं मन्त्रमुदीरयेत्। त्वमनिद्विपदां बाध रेतीधाः काकदीपनः। प्रधानः सर्वभूतानां जीवानां प्रभुरव्ययः। असृतस्यारणिस्वं हि देवयोनिर्पां पतिः। व्यक्तिनं हर मे सर्वं तीर्थराज नमोऽस्तु ते। एवसुचार्थ्य विधिवसतः स्नानं समाचरेत्। अन्यया भी दिजश्रेष्ठाः स्नानं तत न प्रास्थते'। वनपर्विष 'श्रम्भिश्च तेजो वड्वा च देही रेलोधाविणोरसतस्य नाभि:। एवं ब्रुवन् पाण्डव सत्यवाक्य-मतोऽवगाहित पतिं नदीनाम्। अन्यया हि कुरुश्रेष्ठ ! देव-योनिरपां पति:। कुशाग्रेणापि कौन्तेय! स्रष्टव्यो न महो-द्धिः'। वह्ना इत्यत्न वह्वा चेति कचित् पाठः। ब्रह्म-वुराणे 'काला चाब्दैवतैर्मन्तैरभिषेकश्च मार्जनम्। श्रन्तर्जली जपेत् पश्चात् विराष्ट्रस्थघमप्णम्। श्रब्दैवतै: श्रापोन्तिष्ठा-दिभिक्तिभि:। षघमर्षण्य ऋत्य सत्यश्वेत्यादि। देवान् किन्'स्तथा चान्यान् सन्तर्धाचस्य वाग्यतः'। भन्यान् ऋषीत्। 'इस्तमात्रं चतुष्कीणं चतुर्हारं सुधीभनम्। पुरं प्रलिख्य भी विपास्तौरे तस्य महोदधः। मध्ये तत्र लिखेत् षद्मम् षष्टपषं सकर्षिकम्। एकं मण्डलमालिख्य पूजयेत्तत भो दिजा:। ष्रष्टाचरविधानेन नारायणमणं विभुम्'।

इर्डिधिसुद्राभिहितम्। पर्चनं ये न जानन्ति इर्रामेनी यंथोदितम्। ते तत्र मूलमन्त्रे च पूजयन्तच्युतं सदा'। चो नमो नारायणायेति मूलमन्त्रः। 'एवं संपूज्य विधिवक्कत्या तं पुरुषोत्तमम्। प्रषम्य शिरसा पश्चेत् सागरन्तु प्रसादयेत्। प्राणस्वं सर्वभूतानां योनिस सरितांपते। तीर्थराज नम स्थि वाहि मामच्तिप्रिय' प्रव च 'पिपस्थाद ससुद्भूते कत्ये लोकभयक्षरि। पाषाणन्ते मया दत्तमादारं परि कल्पय' इति मन्त्रेण याषाणप्रदेप: सदाचारसिंद इति विद्याकर: ब्रह्मपुराणे 'तीर्थं चाभ्यर्च विधिवत् नारायसमनाः मयम्। रामं क्षणां सुभद्राश्च प्रणिपत्य च सागरम्। दशाः नामखमेधानां फलं प्राप्नोति मानवः। सर्वपापविनिम्तः सर्वदु:खिववर्जित:। कुलैकविंग्रमुष्टृत्य विष्णुलोक्य गच्छित। पित्यां ये प्रयच्छन्ति पिण्डं तत्र विधानतः। अचयां पितरः स्तेषां द्वप्तिं संप्राप्नवन्ति वै'। तथा कोच्यो नवनवत्यस् तत्र तीर्थानि सन्ति वै। तस्रात् सानश्च दानश्च होमं जफ सुरार्चनम्। यत्किश्चित् क्रियते तत्र चाचयं भवति हिजाः। तती गच्छे द्विजयेष्ठाः तीर्थं यज्ञाकस्यवम्। इन्द्रव्यवसरी नाम यत्रास्ते पावनं श्रमम्। मत्वा तत्र श्रवः श्रीमानाः चस्य मनसा इरिम्। ध्यात्वोपस्थाय च जपनिदं मन्त्रमुदौ रयेत्। प्राविभाक्षसभात तीर्थसर्वाघनाप्रन। सानं लिय करोम्यदा पापं इर नमीऽस्तु ते। एवसुचार्थ विधिवत् स्रात्वा देवानृषीन् पितृन्। तिलोदक्षेन चान्यांस सन्तर्धाः चम्य बाग्यतः। दस्वा पितृषां पिष्डांस संपूज्य पुरुषोत्तः मम्। दशास्त्रमिधिकां सम्बक् फलं प्राक्रीति मानवः'। तथा 'नामानवः समुद्राय सप्ताषं पुरवोत्तम। च्येष्ठश्रक्षदशः स्यादिप्रत्यसं यान्ति सर्वदा। सानदानादिकं तस्मात् देवताः

ग्रेचणादिवाम्। यत्विचित् नियते तात तस्मिन् काले चर्य भवेत्। एवं सत्वा पचतीर्थमेवादम्यासुपोषितः। च्येष्ठे ग्रह्मद्यस्यान्तु प्रयोत् श्रीप्रवीत्तमम्। स पूर्वीतां फलं प्राप्त क्रीड़िला चाचतालये। प्रयाति परमं खानं यसान विनिवर्त्तते'। तौर्घभेदेन सानान्तराद्विमाइ निगमः। 'नावर्त्तयेत् पुनः कर्म तर्पणादिकमन्बद्दम्। काम्यनैमित्तिकी शिला एकं होकत्र वासरे। व्यपोद्य चाष्टमं भागमुद्याद् यत कुत्रचित्। तिथ्योर्यस्भ प्रययुग्से वा यद् यदाक्तिकमाच-रेत्'। ब्रह्मप्राणे 'मार्कण्डेया वटः क्रणो रीहिणेयो महो-दिधि:। इन्द्रशुक्तमरखैव पश्चतीर्थी विधि: स्नृतः' मार्केण्डेया वटी मार्कण्डेयच्चदः। क्षणाः भच्यवटः न्यग्रीधा क्रतिनं विष्णुमिति पूर्वीतात्। वराष्ट्रपुराणे 'यस्तिष्ठदेकपादेन कुरुचेत्रे नराधिय। वर्षाणामयुतं सप्त वायुभच्यो जितेन्द्रियः। च्चेष्ठे मासि सिते पचे द्वादश्यान्तु विश्रेषतः। पुरुषोत्तमः मासाद्य ततीऽधिकफलं लभेत्'। ऋग्निप्राणं 'वैशाखस्य सिते पचे हतीयाचयसंजिता। तत्र मां लेपयेन्न अलेपनैरित-शोभनम्'। तथा 'ज्येष्ठशामहञ्चावतीर्णस्तत् पुखं जन्म-वासरम्। तथां मे स्नपनं कुर्यात् महास्नानविधानतः। ज्यैष्ठे प्रातस्तने काले ब्रह्मणा सहितच माम्। रामं सुभद्रां संस्राप्य मम लोकमवाष्प्रयात्'। तथा 'श्राषादृस्य सिते पस्ते दितीया पुथ्यसंयुता। तस्यां रथे समारीप्य रामं मां भद्रया सह। यात्रोत्सवं प्रवृत्याथ प्रीणयेच हिजान् बह्रन्'। तथा 'ऋचाभावात्तथा कार्था सदा सा प्रीतये सम'। स्कन्द-पुराणे 'फाल्गुन्यां क्रीड्नं कुर्यात् दोलायां मम भूमिप'। ब्रह्मपुराणे 'उत्तरे दक्षिणे विप्रास्वयने पुरुषोत्तमे। दृष्टा समं सुभद्राञ्च विश्वालोकं व्रजेवरः। नुरो दोलागतं दृष्टा

बोबिन्दं पुरुषोत्तमम्। फाल्गुन्यां संवतो भूत्वा गोविन्द्य पुरं ब्रजीत्। विषुविद्विसे प्राप्ते पश्चतीर्थी विधानतः। स्रत्वा मधगतं क्षणां दृष्टा तवाय भी दिजाः। नरः समस्तयत्रानां फलं प्राप्नोति दुर्लभम्। विसुत्तः सर्वेपापेभ्यो विश्वालोकश्व गच्छति। यः पर्यति द्वतीयायां क्षणां चन्दनभूषितम्। वैशाखस्य सिते पचे स यात्यच्यतमन्दिरम्'। तथा 'मासि जैक्ठेतु संप्राप्ते नचत्रे प्रक्रदैवते। पौर्णमास्यां तथा स्नानं सर्वकालं चरिर्देजाः। तस्मिन् काले तुये मर्लाः पश्यन्ति पुरुषोत्तमम्। बलभद्रं सुभद्राच स याति पदमव्ययम्'। तथा 'स्नातं पश्यति यः क्षणां व्रजन्तं दिचिषामुखम्। गुष्डि-कामगड्ड पं यान्तं ये पश्यन्ति रथस्थितम्। क्षणां बलं सुभ-दाख ते यान्ति भवनं हरे:। ये पर्यन्ति तदा क्षणं सप्ताहं मग्डपे स्थितम्। इरिं रामं सुभद्राञ्च विशालोकं व्रजन्ति ते'। तथा 'संवस्नरमुपोषित्वा मामवयमथापि वा। तेन यष्टं दुतं तेन तेन तप्तां तपो सहत्। स याति परमं स्थानं यव योगिखरो हरि:'। तथा 'हष्टा रामं महाज्येष्ठगं कणं सह सुभद्या। विश्वालोकं नरी याति समुद्रत्य गतं कुलम्'। तथा 'वार्षिकां सतुरी मासान् यावत् स पुरुषोत्तुमे। कागौ वासयुगान्यष्टी दिनेनैकेन लभ्यतं । मत्यपुराणं 'कोटिजन्म-कतं पापं पुरुषोत्तमसिष्यो। कत्वा सूर्ययहे सानं विसुष्वति महोदधी'। ब्रह्मपुराणे 'पिष सम्माने ग्रहमण्डपे वा रथा प्रदेशेऽपि च यव तव। इच्छमनिच्छनपि यव तव संखज्य देहं सभते च मोचम्। देहं त्यजन्ति पुरुषा ये तब पुरुषोः त्तमे। कल्यव्यं समासाद्य मुक्तास्तेनात संभयः। वटसागरः योर्मध्ये ये त्यजन्ति कलेवरम्। ते दुलंभं परं मोचमाप्रवन्ति न संगयः'। तत्रैव 'तथा चैनोत्कत्ते देशे कोत्तिवास महें

थार:। सर्वपापहरं तस्य चेत्रं परमदुर्लभम्। लिङ्गकोटि-समायुत्तं वाराणस्याः समं श्वभम्। एकाम्बकेति विस्थातं तीर्थाष्टवासमन्वितम्। तीर्थं विन्दुसरी नाम तिसान् चेत्रे विजोत्तमाः। देवानृषीन् मनुष्यां य पितृन् सन्तर्पयेत्ततः। तिलीदकेन विधिना नामगोव्यविधानवित्। स्नात्वेव विधि-वत्तव सोऽखमेधफलं लभेत्। पिण्डं ये संप्रयच्छन्ति पित्रभ्यः सरसस्टे। पितृणामचयां दृप्तिं ते कुर्विन्ति न संग्रय:। ततः शक्षोग्धे हं गक्केद् वाग्यतः संयतेन्द्रियः। प्रविश्य पूजयेत् पूर्वं कात्वा तत्र प्रदिचणम्। श्रागमोत्रोन मन्त्रेण वेदोत्रोन च शक्रम्। प्रदीचितस वा देवान् मूलमन्त्रेण चार्चयेत्'। तथा 'सर्वपापविनिर्मुत्तो रूपयौवनगर्वित:। कुलैकविंश-सुषुत्व गिवलोकं स गच्छति'। तथा 'पग्छेद्देवविक्पाचं देवीच पारदां गिवाम्। गणचण्डं कार्त्तिकेयं रंगणे यं हषमं तथा। कल्पद्रमञ्च सावित्रीं प्रिवलीकं सगच्छति। एतः याया सुनिश्रेष्ठाः चेत्रं प्रोत्तं सुदुर्लभम्। कोनार्कस्थोदधे-सीरं भितामुत्तिपालपदम्। स्नात्वेव सागरे दत्त्वा सूर्या-यार्घ्यं प्रणम्य च। नरो वा यदि वा नारी सर्वकामफलं लभेत्। ततः सूर्यालयं गच्छेत् पुष्पमादाय वाग्यतः। प्रविश्व पूजयेज्ञानुं कुर्यात्तं विः प्रदिचणम्। द्यानामध्व-मेधानां फलं प्राप्नीति मानवः'।

दति श्रीहरिहरभट्टाचार्थात्मज श्रीरघुनन्दनभट्टाचार्थाः विरचितं पुरुषोत्तमतत्त्वं समाप्तम् ।

## दिव्यतत्त्वम्।

प्रणम्य सिद्धानन्दं गोविन्दमजमव्ययम्। स्मृतितन्त्रे दिव्यतन्त्रं विश्व श्रीरघुनन्दनः।

पय दिव्यानि। तत्र ब्रुष्यतिः 'धटोऽग्नित्दकचैव विषं कोषय पञ्चमः। षष्ठय तण्ड्लः प्रोत्तः सप्तमस्तप्तमाषकः। श्रष्टमं फालिमिख्नां नवमं धर्मजं स्नातम्। दिव्यान्येतानि सर्वाणि निर्दिष्टानि खयभ्वा'। प्रथ किं तिह्यम्। तत्र मानुषप्रमाः णानिणेयस्यापि निणीयकं यत्तिस्थिमितिलोक प्रसिष्ठम् पपिना मानुषप्रमाणसच्चेऽपि यत चैव धटाचङ्गीकारस्त्रत्नापि एतद्वर-तौति स्चितम्। श्रतएव लिखितसाचिभुक्तिलचणित्रविधः मानुषप्रमाणभिवप्रमाणं दिव्यं तच्च प्रमाणं न केवलं भावैक-गोचरं किन्तु भावाभावाविशेषेण गोचरयतौति। तच महाभि योगे दिव्यान्याच याज्ञवल्काः 'त्रल्याम्यापो विषं कोषो दिव्या-नीष्ठ विश्वद्ये। सष्टाभियोगेष्वेतानि शौर्षकस्ये अभियोक्तरि'। विश्व हो सन्दिग्धार्थस्य सन्देहनिव्यत्तये। सहाक्षियोगेषु महा-पातकादिगुरुतराभियोगेषु। शीर्षकस्ये शीर्षकं प्रधानं त्रिरो व्यवहारस्य चतुर्यपादः जयपराजयस्याः तेन दण्डो लखते तव तिष्ठतीति गौर्षकस्यः तत् प्रयुत्तदण्डभागीत्यर्थः। महाभियोगान् स्पष्टयति कालिकापुराणम्। परदाराभि यापे च चौर्यागम्यागमेषु च। महापातक शस्तेषु स्वाहियं मृप साइसे। विप्रतिपत्ती विवादे च पणस्य स्थापने कते। तवैव खापयेहिकां शिर: पूर्वं महीपति:। परदाराभिशाप च वहवो यच वादिन:। शिरोहीनं भवेहिव्यम् पासनः

शक्कारणात्'। पितामद्रः 'शिरः स्थायिविद्योनानि दियानि परिवर्जयेत्। चलारि तु घटादौनि कोषसैवाधिराः स्नृतः'। महाभियोगेतरव्रापि स्मृतिः। कोषं खल्पेऽपि दापयेत्। याज्ञवस्केरनाभियोज्ञवीदिनः शिरोवर्त्तित्वाभिधानादभियो-ज्यस्य दिव्यकत्तृत्वं प्रतिपादितम्। व्यक्तमाद्व कात्यायनः 'न कश्चिद्भियोत्तारं दिव्येषु विनियोजयेत्। श्रभियुक्ताय दातव्यं दिव्यं दिव्यविशारदैः'। प्रत्यर्थिस्वीकारेणार्थिनोऽपि दिव्यमाद्व याच्चवल्काः 'रचावान्यतरः कुर्थादितरो वर्त्तयो क्टिर:। विनापि ग्रीर्षकान् कुर्यात् नृपद्रोहिति पातके'। दूतरोऽभियुत्तः। शिरः शारीरं दण्डमर्थदण्डं वा वर्त्तयेत् स्वीकुर्यात्। वहस्पतिः 'स्रेहात् क्रोधास्रोभतो वा भेद-मायान्ति साचिणः। विधिदृष्टस्य दिव्यस्य न भेदो जायते क्वचित्'। भेदः सत्याद्वैपरीत्यम्। तत्तु कात्यायनवचनं 'क्रियान दैविकी प्रोक्ता विद्यमानेषु साचिषु। लेख्ये च सित वादेषु न स्याहियां न साचिणः'। इति तद्गुणान्वित-साचिसस्वे। यथा व्यासः 'मणिमस्वौषधि बलात् प्रदत्तं वा विधानतः। विसम्बादो दिष्यमपि न तु साचौ गुणान्वितः'। अतएव नारदः 'युक्तिष्वप्यवसद्वासु भपधेनैन मर्देयेत्'। एनं विचार्थार्थं मर्रयेत् पौड्येत् निर्धारयेदिति यावत्। शपथा-नाइ नारदः। 'सत्य' वाइनग्रस्त्राणि गोवीजकनकानि च। देवता पित्रपादांस्तु दत्तानि सुक्षतानि च। सुप्रीच्छरांसि पुष्ताणां दाराणां सुद्धदां तथा। श्रभियोगेषु सर्वेषु कोषपान-मथापि वा। इत्येते शपधाः प्रोक्ता मनुना खल्पकारणात्'। व्रष्णितः 'यथोन्नविधिना देयं दिव्यं दिव्यविगारदैः। भयथोन्न-प्रदत्तन्तु न प्रक्षं साध्यसाधने। प्रदेशकालदत्तानि विष्टि-र्वादिक्ततानि च। व्यभिचारं सदा त्वेवं कुर्वन्ती इन संभयः । विश्विदिस्तानि प्रभियोक्तारं विना स्नतानि एतस प्रायिक्षम् पाल्यप्रियाणाम् प्रभियोक्तारं विनापि दिव्यविधानात् तथाच नारदः 'राजभिः प्रक्तितानाच निर्दिष्टानाच दस्यभिः। पाल्यप्रियाणाच दिव्यं देयं प्रिरो विना'।

षष दिष्यदेशाः। तत्र कात्यायनः 'इन्ह्रखानेऽभिश्वस्तानां सङ्गापातिकानां तृषाम्। नृपद्रोडे प्रवृत्तानां राजहारे प्रयोजयेत्। प्रतिलोग्य प्रस्तानां दिष्यं देयं चतुष्पये। प्रतोउन्येषु कार्योषु च सभामध्ये विदुर्व्धाः' इन्ह्रखाने इन्ह्रध्वजखाने।

श्रध दिव्यकालाः। तत्र पितामन्नः 'चैत्रो मार्गियरासैव वैशाख्य तथैव हि। एते साधारणा मासा दिव्यानामविरो-धिन:। धट: सर्वर्त्तकः प्रोत्तो वाते वाति विवर्जयेत्। श्रम्नः शिशिरहेमन्तवर्षासु परिकीर्त्तितः। श्ररद्शीषे तु सलिलं इसन्ते शिशिरे विषम्। कोषस्तु सर्वदा देयस्तुला स्थात्। सार्वकालिकी'। इति मिताचरा। नारदः 'न शीते तोय-श्रुवि: खात् नोष्णकालेऽम्निशोधनम्। न प्राष्ट्रवि विषं दयात् प्रवाते न तुलां नृप'। प्राते इमन्ति प्रिशाशियवर्षासु उणाकाले श्रीषशरदोः। वर्षासु विवनिषेधः चतुर्यवातिस्तिविषनिषेधः परः वर्षासु चतुरो यवानिति वक्षमासनारदवचनात्। तर्हः सादीनान्त विशेषकासानभिधानात् सार्वकासिकत्म प्रव्न विषे विशेषती वर्षानिषेधात् वस्त्रमास्वचनेन सिंहस्वस्वावेव परी-जामावनिषेषाच दिव्यान्तरं सिंहेतरवर्षास्विप कुर्वीत। यतो 'याम्यायने हरी सुप्ते सर्वकर्माण वर्जयेत'। इत्यस्य न विषय:। ज्योतिषे 'सिंड्सो सकरसे च जीवे चास्तम्पागते। मसमाति न वर्ष्तव्या परीचा नगवाक्विणा। रविश्वी गुरी चैव न यजेंडसं अते पुनः। सिंहसं च रवी नेव परीचा

यसते बुधै:। नाष्ट्रम्यां न चतुर्द्ग्यां प्रायिषत्तपरी चणे। न

परीचा विवाह य प्रतिभी मदिने भवेत्'। रविग्रही गुरी

चैवेत्यत प्रस्मत दित येषः। तथाच दीपक लिकायाम्।

'नी ग्रक्तास्तेऽर्के गुरु पहितरवी जन्ममासेऽप्टमेन्दी विष्टी मासे

मलास्त्रे कुजप्रनिद्वसे जन्मतारासु चाय। नाड़ीनच चहीने

गुरु रविरजनी नाय तारा विग्रही प्रातः कार्य्या परी चा दितनु
चर्ग्यद्वां योद्ये प्रस्तलम्ने' पिताम हः। 'प्रत्यचं दापये
दिख्यं राजा वाधिक तोऽपि वा। ब्राह्मणानां स्नुतवतां प्रकृतीनां

तथेव च'। ब्राह्मणानां प्रकृतीनाच दिव्यं प्रत्यचं दापयेदिख्यः। प्रकृतयोऽमात्यादयः 'स्नाम्यमात्यः सुद्भत् कोषो

राष्ट्रमें बलानि च। राज्याङ्गानि प्रकृतयः पीराणां स्रेणयो
ऽपि च' दित प्रमरसिं होताः।

भय दिव्यविशेषाधिकारिणः। तत नारदः 'ब्राह्मणस्य धटो देयः चित्रयस इताश्रनः। वैश्वस्य पिललं देयं श्रद्रस्य विषमेव च। पाधारणः पमस्तानां कोषः प्रोक्तो मनीषिभिः। विषवजें ब्राह्मणस्य सर्वेषान्तु तुला स्मृतां। यत् पुनरनेन 'पव्रतानां स्थार्भानां व्याधितानां तपस्तिनाम्। स्त्रीणाच न भनेदिव्यं यदि धर्मस्वपेचितः'। इति स्व्यादीनां दिव्यं निषिषं तण्डुलेतरविषयमिति श्रुलपाणिः। मिताचरा तु पु'क्लियोर्विवादे न स्त्रीणां दिव्यमिति क्चावान्यतरः कुर्यादिति विकल्पनिषेधार्थम् एतदुक्तं भवति भवष्टभाभियोगेषु स्व्यादीनामभियोक्नृत्येऽभियोच्यानां दिव्यम् एतेषासभियोज्यत्येऽभियोक्नृणामेव दिव्यं परस्पराभियोगे तु विकल्प एव तक्षाप तुलवेति नियस्यते तथा महापातकादिशक्षाभियोगे तु स्व्यादीनान्तु तुलेव यथा याज्यस्काः 'तुक्ता स्वीवाखस्वाभ्यक्षकृताक्ववशिणाम्। भिन्नर्जसं वा सूद्रस्य यवाः

सप्तविषय वा'। स्त्रीमाचं जातिवयोऽवस्वाविशेषानादरेण बालस्वाषोड्यादर्वात् जातिवियोषानादरेण हरोऽयौति-पारगः एतद्वनं सर्वदिव्यसाधारणेषु मार्गशीर्षचैत्र-वैत्राखिषु स्त्यादौनां सर्वदिष्यसाधारणाभिधानेन निया-मकतयाऽर्धवत् न च सर्वकालं स्त्रीणान्तु तुलैवेति वाच' 'स्त्रीणान्तुन विषं प्रोत्तां न चापि सलिलं स्नृतम्। धट-कोषादिभिस्तासामतस्तत्वं विचारयेत्'। इति विषसलिल-व्यतिरिक्तधटकोषादिभिः ग्रिबिधानात् एवं वालादिषु प्रिय योजनीया तथा ब्राह्मणादीनामपि सर्वकालिकस्तलादिः नियम: 'सर्वेषामेव वर्णानां कोषात् श्राह्मविधीयते। सर्वा-खोतानि सर्वेषां ब्राह्मणस्य विषं विना' इति पितामहस्मर-णात्। तस्मात् साधारणकाले सकलदिव्यप्रमत्तौ तुलादि-नियमार्थे याज्ञवस्कावचनं कालान्तरेतु तत्तत्काले विद्धितं सर्वेषां तथान्ति वर्षास्विमिरेव सर्वेषां इमन्तिशिशिरयोस्त चियादीनां व्रयागामम्निविषयोविकस्यः। ब्राह्मणानाः न्यस्मिरेव न कदाचिद्विषं ब्राह्मणस्य विषं विनेति विधानातः ग्रीषगरदोस्त सलिलान्धेव येषां सुष्ठगदौनान्तु विशेषे-गाम्यादिनिषेध: 'कुष्ठिनां वर्जयेदिग्नं सलिलं म्बासकासि-नाम। पित्रश्रेषावतां नित्यं विषन्तु परिवर्जयेत्'। इति वचनात तेषामन्धादिकालेऽपि साधारणकाले तुलादीव दियां भवति। 'तोयममिनविषद्येत दातयां बलिनां नृणाम्' इति सारणात् दुर्बमानामपि सर्वदा तोयादिप्रतिषेधायुक्त-कालानतिक्रमेष जातिवयीऽवस्याविभ्रेषात्रितानि दिव्यानि देयानि प्रव च यस यानि विश्वेषसामान्यपर्थदस्तेतरविष्ठि-तानि सुस्यवस्पापत्कस्पानि वेदितस्यानि यथा ब्राह्मस्य भटो सुख्यः क्रोषय्यनुकात्यः जलाक्यी पागुक्तः

भारदवचने एवकारश्वतेम् व्यक्षादित्वं न तु प्रशस्ततरा-दिलमिति। एवच चन्यवाप्ययथोत्तप्रदत्तन्तु न यत्तं साध्य-साधने द्विप्रागुक्तं बोध्यम्। स्नृतिः ' प्रवष्टशाभियुक्तानां घटादीनि विनिर्दिशेत्। तण्डुलासैव कोषस शङ्कास्वेव न संगयः'। पवष्टकोऽत्र निषयः शिरोवर्त्तितेति केचिदिति व्यवहारदीविकायां कात्यायनः। 'बस्य्याधमदासानां को च्छानां पापकारिणाम्। प्रातिखोम्यप्रस्तानां निसयो न च राजनि। तलासिश्वानि दिव्यानि समये तेषु निर्द्धित्' तत्तव प्रसिद्धानि सर्पधटादौनि तथा दिशकालाविरोधेन यथायुक्तं प्रकल्पयेत्। प्रन्येन द्वारयेद्दियं विधिरेष विष-य्ययेत्'। श्रन्धेन प्रतिनिधिना द्वारंयेत् कारयेत् विपर्यये -अभियुक्तस्यासामर्थे पतएव महापातकादीनामन्यद्वारा दिव्य-भाष्ठ स एव भातापित्धि हिजगुरुवा बस्तीराज घातिनाम् । मञ्जापातकयुक्तानां नास्तिकानां विश्वेषतः'। इत्यभिधाय 'दिव्यं प्रकल्पयेनेव राजा धर्मपरायणः। एभिरेव प्रयुक्तानां साधूनां दिव्यमद्दति'। कात्यायन:। 'न लीहिंगिल्पिना-मिनं सलिलं नाम्बुजीविनाम्। तण्डलैनं प्रयुष्त्रीत ब्राह्मणं सुखरोगिणम् । ध्वित्रात्वज्ञनखादीनां नाग्निकर्म विधीयर्ते। न सक्तनं स्त्रीवालयोधम्यास्त्रवियारदै:। निक्साञ्चान् व्याधिक्षत्रावार्त्तांस्तोये निमज्जयेत्। न चापि द्वारयेदिनं न विषेण विशोधयेत्'। यत्तु 'स्थावरेषु विवादेषु दिव्यानि परिवर्जयेत्' इति पितामद्यवचनं तिक्कितिसामन्तादिस्खे दिव्यनिषेधार्थम्। यद्यपि 'घलेख्यसाचिके दैवीं व्यवहारे विनिर्दिशेत्'। इति स्नृतेः विवादासर्पाप सेव्यादिसस्वे दियागादरः तथापि ऋणादानादिविवादे साध्यपन्यासे क्रते-उपि प्रत्यर्थी यदि दण्डखीकारेण दिव्यमङ्गीकरोति तदा

दिव्यमिप भवति साचिणां दोषसभावात् दिव्यस्त तु निर्देषि तिन वस्तुतस्विविषयत्वात् तमचणत्वाच धर्मस्त । यथा नारदः 'तत्र सत्ये स्थितो धर्मी व्यवहारस्तु साचिणि। देवसाध्ये पौरुषन्तु न सेस्थान्तु प्रयोजयेत्'। स्थावरविवादे तु प्रस्थिता दण्डाक्षीकारेण दिव्यावसम्बन्ने क्रते सामन्तादिदृष्टः प्रमाणसस्वेऽपि दिव्यं प्राष्ट्रामिति विकस्पनिराक्षरणाय स्थावरिष्टियादि पितामहवचनं नात्यन्तिकदिव्यनिराक्षरणाय स्थावरिष्टिताद्यमावे स्थावरादिषु निर्णयाप्रमत्तेः।

भ्रष द्रव्यसंख्यया दिव्यविश्रेषाः। विशाः भ्रथ समय-क्रियाराजद्रोहसाइसेषु यथाकामं निचेपर्णस्तेयेषु पर्थप्रमाणा-दिति'। समयो दिव्यं राजद्रोहादिषु यथाकामं राजेच्छानु-रोधात् दिव्यं निचेपादिषु तु धनप्रमाणतारतस्यादित्यर्थः। वृहस्पति: 'संख्यारिक्स रजी सूला मनुना समुटाह्नता। कार्षीपणास्ता सा दिव्ये नियोज्या विनये तथा। विषं सइसेऽपद्धते पादोने च हुताग्रन:। विभागोने च सलिलम् षर्डे देयो घट: मदा। चतु:श्रताभियोगे तु दातव्यस्तर-माषकः। विश्वते तण्ड्ला देयाः कोषसेव तदर्वते। श्रते इतेऽपक्कते च दातव्यं धर्मगोधनम्। गोचौरस्य प्रदातव्यं सभ्यै: फालं प्रयव्यतः। एषा संख्या निक्कष्टानां सध्यानां हिगुणा साता। चतुर्गणोत्तमानाच कल्पनीया परीचकैः'। रिमरजः 'जालाक्तरगते भानी यत् सुद्धां दृश्यते रजः। प्रथमं तत् प्रमाणानां व्यासरेणु प्रचचते दित मनूतं कार्षी-पणान्तापणान्ता कार्षापण: पण इति पर्यायदर्भनात् विनयं दण्डे एवच सइस रत्यादी पण रति जेयस्पन्नमात् निश्च-ष्टानां जातिकार्रगुषै:। एवख 'नासहस्राहरदिनि न तुलां न विषं तथा' इति याच्चवर्षायक्नं सध्यसीत्तमविषयत्वेन

इस्सितिवचनैकावाक्यतयाऽविक्डम्। 'सस्से तु घटं दखात् सप्तार्थ दुतायनम्। यर्दस्यार्दे तु सलिलं तस्यार्दे तु विषं स्त्रतम्' इति त्रत प्रत्यापराधे पातित्यं ति इषयमिति एतत् सवं स्तेयसाहसविषयमिति। श्रपद्भवे तु कात्यायनः। 'दत्तस्यापक्रवो यत्र प्रमाणं तत्र कारयेत्। स्तेयसाइसयो-दियां खर्णेऽपार्थे प्रदापयेत्। सर्वद्रव्यप्रमाणन्त् जात्वा हेम प्रकल्पयेत्। इमप्रमाणयुक्तन्तु तदा दिव्यं प्रकल्पयेत्। चात्वा संख्यां सुवर्णानां शतनाशे विषं स्मृतम्। श्रशीतेश्व विनाशे तु ददाचैव चुताशनम। षष्ट्यानाशे जलं देयं चलारिंगति वै धटम्। विंग्रह्मविनामे तु कोषपानं विधी-यते। पञ्चाधिकस्य वा नाम्रो ततोऽर्डार्डे तु तग्डुलाः। ततोऽद्वीदिनाशे तु स्पृशेत् पुत्रादिमस्तकान्। ततोऽद्वीद्व-विनाशे तु लौकिकाय क्रियाः स्मृताः। एवं विचारयन् राजा धर्मार्थाभ्यां न हीयते'। सुवर्णानां 'पञ्चक्रण्लको माषस्ते सुवर्णस्तु षोड्यः' दत्युताशीतिरत्तिकापरिमितहेन्नां नाशे-ऽप्रक्रवे दशाधिकस्य विंधतेवी नाग्रे कोषपानमित्यर्थः तण्डुलाः पुनरत्यचीर्थाभिशङ्खायामेव 'चीर्थे च तण्डुला देया नान्यवेति विनिषयः'। इति पितामहस्मृतेः। तम-माषस्त महाचौर्याभिश्वद्वायां 'महाचौर्याभियुक्तानां तप्त-माषो विधीयते' इति स्राते:। व्यवहारमात्वकायां 'समत्व' साचिणां यत्र दिव्यस्तमपि शोधयेत्। प्राणान्तिकविवादेषु विद्यमानेषु साचिषु। दिव्यमालम्बते वाद्रीन पृच्छेत् तत्न अचिणः'।

अध धटोत्पत्तिविधिः। पितामहः 'कित्वा तु यश्चियं हक्तं । प्रवन्तम् पूर्वेकम्। प्रवन्तम् लोकपालेभ्यस्तुला कार्था मनी-विभः'। यूपवदिति यूपेक्ट्रेदनविहित्सर्वेतिकर्त्तव्यतातिः

देश:। सा च पोम् खिधतेमैनं हिंसीरिति छैट्नमन्द्र-विश्रेषादिक्षेति व्यवशारप्रदीपः। 'मन्नः सीम्यो वानस्रत्यः च्छेदने जप्य एव च। चतुरस्रा तुला कार्या दृढ़ा चरुची तथैव च। कटकानि च देयानि त्रिषु स्थानेषु चार्थवत्'। कटकानि बलयानि। 'चतुर्हस्ता तुना कार्य्या पादी चोपरि तसमी'। प्रव साधारणत्वेन ग्रारदातिलकोक्तो इस्तो याद्यः। यथा 'चत्विंगत्यङ्गुलाक्यं हस्तं तन्त्रविदो विदुः। यवानामष्टभिः क्राप्तं मानाङ्गुलमुदीस्तिम्'। यवानां तर्ष लीकतानां 'यवानां तर्ष लेरेकमङ्गलं चाष्टाभिभवेत् यदोधयोजितैईस्तयतुविंयतिरङ्ग्लैः' द्रति कालिकापुराः णात् प्रमाणन्तु पार्विन 'यवानां षड्यवा: पार्श्वसिमाता:' प्रति कात्यायनवचनात्। अनयोव्येवस्थामा**च कापिलपञ्च** रातम्। 'श्रष्टभिस्तैभवेज्जेग्रष्टं मध्यमं सप्तभिर्यवैः। वान्यसं षड्भिक्षिष्टमङ्गुलं मुनिसत्तम' कन्यसं कनिष्ठं पादौ स्तभी उपरि स्तिकोपरि तसमी चतुईस्ताविखर्थः वस्तु-तस्त उपरि तसमी उपरि तसमं काष्ठान्तरं ययोः पादयोस्ती साभागमाह व्यामः। 'इस्तह्यं निखेयन्तु प्रोतं सुगडकयोईयोः। षड्हस्तन्तु तयोः 'प्रोत्तं प्रमाणं परिमाणतः'। मुख्डकयोः स्तन्धयोः षड्इस्तं निखातइस्त-हयेन समम् प्रयोग्धातिकोपरि हस्तचतृष्टयमित्यर्थः। 'प्रमा-रन्त तयोईस्तौ भवेदध्यर्द्वनव वा'। तयोस्तभयोः। इस्ताव-न्तरं इस्तद्वयपरिमितमध्यमित्ययः अध्यहं सार्वहस्तद्वयम् एतत्तु 'शालहक्षीद्भवा कार्या पश्च हस्तायता तुला'। इति विश्वात-पश्च इसायमतुलाविषयम्। व्यव हारदीपिकाऽप्येवम्।

षय धटारोपणविधिः। 'पितामन्डः इस्तइयं निखेयन्तु

यादयोषभयोरपि'। अत इस्तदयं सत्तिकाभ्यकारे इस्तचतुः

ष्टयं सतिकोपरि तथा 'तोरणे च तथा कार्थे पार्कयोक्भयो-रिष। धटादु चतरे स्थातां नित्यं दशभिर हु लै:। अवसम्बी च कर्तथी तीरणाभ्यामधीमुखी। स्रणमयी स्त्रसम्बन्धी धटमस्तक चु स्विती। प्राष्ट्रा खो निश्वलः कार्यः श्रची देशी धटसाया' नारदः 'शिकाहयं समासाद्य धटकर्कटयोष्ट्रदम्। एकच शिक्ये पुरुषमन्यव तुलयेच्छिलाम्'। पितामहः 'प्राच्च-खान् कल्पयेद्दर्भान् शिक्ययोर्गभयोरपि। पश्चिमे तोलयेत् कर्तनचिसित् सत्तिकां श्रभाम्। पिटकं पूर्येत्तिसिन् दृष्ट-काग्रावपांश्वभिः'। श्रव सृत्तिकेष्टकाग्रावपांशूनां विकल्पः 'परीचका नियोक्त यास्तुलामानविशारदाः। वणिजो इम-कारास कांस्यकारास्तरीव च। कांर्थः परीचकैर्नित्यमवलस्ब-समो धटः। उदकश्च प्रदातव्यं धटस्योपरि पण्डितैः। यस्मिन् न प्रवते तोयं स विज्ञेय: समो धट:। तोलियत्वा नरं पूर्वे पश्चात्तमवतार्थः तु । धटन्तु कारयेन्नित्यं पताकाध्वजशोभितम्। तत चावाहयेहेवान् विधिनानेन मन्त्रवित्। वादित्र तूर्था-घोषेश गन्धमाल्यानुलेपनै:। प्राष्ट्राख: प्राज्जलिभू त्वा प्राज्-विवाकस्ततो वदेत्'। प्राड्विवाकसमाख्या तु पृच्छतीत प्राट्विवेचयत्वेति विवाक इति व्यवहारमाष्टका। तथा च हहस्यति:। 'विवादे पृच्छति प्रश्नं प्रतिपद्मं तथैव च। पियपूर्वे प्राग्वदित प्राङ्विवाकस्ततः स्मृतः'। वस्तुतस्तु प्राङ्-विवानसमाख्यामाह कात्यायनः। 'व्यवहारात्रितं प्रश्न' पृष्किति प्राङ्गिति स्मृति:। विवेचयति यस्तिसान् प्राङ्विवाक इति स्नृतः'। अभिशस्तं प्रच्छतीति प्राट् तदनुरूपं दिखां विविनित्ति इति विवाकः प्राट् चासौ विवाकश्चेति कर्मधारयः। षस काम्यलेन नवप्रहपूजामाह मत्यपुराणं 'नवप्रहमसं खलाततः वर्भसमारभेत्। श्रन्यया फल्द्वं पुंसां न काम्यं

जायते संचित्'। ततस प्राड्विवाकः पूर्वं काय्यं एच्छेत् निवेदितच विवेचयेत् ततोऽभियुत्तं तोस्रवित्वाऽवतार्थः धर्माः वाइनादि कुर्खात्। पितामद्यः 'एद्यो हि भगवन् धर्म दिखे श्चिम् समाविषा। सहितो लोकपालैस वस्तादित्समन्त्रणैः। मावाद्य च घटे धर्म पद्यादक्रानि विन्यसेत्'। प्रक्रानि परिवारदेवता। 'इन्द्रं पूर्वे तु संस्थाप्य प्रेतेशं दिचिषे तथा। वक्षां पश्चिमे भागे कुवेरमुत्तरे तथा। अग्लादिलोकपालांस कोणभागेषु विन्धसेत्। इन्द्रः पीतो यमः म्यामो वक्णः स्काटिकप्रभः। कुवेरस्तु सुवर्णाभो विश्विषापि सुवर्णभः। तथैव निऋति: श्वामो वायुर्धमः प्रशस्ति। ईशानस्तु भवेत् श्रुक्तोऽनन्तः श्रुक्त एव च। ब्रह्मा चैव भवेद्रक्त एवं ध्यायेत् क्रमादिमान्। इन्द्रस्य दिचणे पार्खे वस्नावाष्ट्रयेद बुधः। धरो ध्रवस्तथा सोम चापसैवानिलोऽनलः। प्रत्यूषस प्रभासस वसवोऽष्टी प्रकीत्तिताः। इन्द्रेशानयोर्भध्ये त्रादित्यानां च तथायनम्। धातार्थमा च मित्रस वक्षोऽं ग्रभगस्तथा। बुन्द्रो विवस्तान् पूषा च पर्जन्यो दशमः स्मृतः। ततस्वष्टा ततो विषाुरजघन्यो जघन्यतः'। यजघन्य इति विषाोविग्रे-षणम् जघन्यत इति "प्यात्। 'इत्येते द्वादशादित्या मनुना परिकोत्तिता:। प्रमने: पश्चिमभागे तु रुद्राणामयनं विदुः। वीरभद्रव शक्ष्य गिरिशय महायशाः। पाजैकपादोहिर्द्रभः पिनाको चापराजितः। भुवनाधोष्ट्रस्यैव कपालो च वियां-पति:। खाणुर्भवय भगवान् बद्रासेकाद्य स्नृताः'। महा-यशाविश्रांपतिभंगवांसेति विशेषणानि। 'प्रेतेश रचसोर्मध्ये माल्खानं प्रकल्पयेत्। ब्राष्ट्री माइखरी चैव कीमारी वैषावी तथा। वाराष्ट्री चैव साष्ट्रेन्ट्री चासुण्डा गणसंयुता'। यससंयुतो विश्ववर्षं निन्दितेष्त्रते भागे गर्वभायतमं विदुः।

वनगर्धीतरे भागे मन्तां खानमुखते। खसनः सर्प्रानी वायुरनिको मान्तस्तथा। प्राणः प्राणेश जीवी च मन्तीsष्टी प्रकीर्सिता:। धटस्योत्तरभागे तु दुर्गामावाष्ट्रयेष्ट् बुधः। एतासां देवतानाच खनान्ना पूजनं विदुः'। विशेषमाच ब्रह्म-पुराणम्। 'श्रोङ्कारादिसमायुक्तं नमस्कारान्त कीर्त्तितम्। खनाम सर्वेसत्वानां मन्त्र इत्यभिधीयते। त्रमेनैव विधानेन गम्बपुष्पे निवेदयेत्। एकैकस्य प्रक्विति यथोहिष्टं क्रमेण तु'। मन्त्र द्रत्यभिधानाटनेनैवेत्येवकारश्रुतेस ददं द्रव्यम् श्रीम् श्रमुकाय नम इति योज्यं न तु धर्मायाध्यं प्रकल्पयामि नम इति मिताचरोत्तं प्रमागाभावादनन्वयाच । पितामइ:। 'भूषावसानं धर्माय दत्त्वा चार्घादिनं क्रमात्। श्रष्टादि पचादङ्गानां भूषान्तमुपकत्पयेत्। गन्धादिकां नैवेद्यान्तां परिचर्थां प्रकल्पयेत्'। एतत् सवें प्राइविवाकः कुर्थात् यवा 'प्राङ्विवाकस्ततो विप्रो वेदवेदाङ्गपारगः। श्रुतव्रतोप-पन्य शान्तिचित्तो विमसरः। सत्यसन्धः श्रुचिर्दचः सर्व-प्राणिहिते रत:। उपोषितः शुक्रवासाः क्षतदन्तादिधावनः। सर्वासां देवतानाञ्च पूजां कुर्याद् यथाविधि'। रक्तपुष्पगन्धा-दीनाइ नारद?। 'रक्तेगंन्येय माल्येय धूपदीपाचतादिभि:। षर्चयेत् धटं पूर्वं ततः शिष्टां य पूजयेत्'। धटं धमें तथाच विशानारदी 'धर्मपर्यायवचनं धट इत्यभिधीयते'। शिष्टा-निन्द्रादीम्। प्रविश्रेषात् सर्वेत्र रक्तान्वयः। मिताचरायान्तु धर्मपूजन एव रक्तत्वनियमः। तथा 'चतुर्दिन्तु ततो श्रोमः वर्षाची वेदपारगै:। भाज्येन इविषा चैव समिक्किम-साधनै:। साविव्रा प्रणवेनैव खाद्यान्तेनैव होमयेत्'। तैन प्रणवादिकां गायत्रीमुत्राय्य पुनः खाहाकारान्तं प्रणवस्त्राख्य समिदाण्यचढन् प्रत्येकमष्टोत्तरगतं जुडुयादिति मिताचरा।

बस्तुतस्त गायबीष्टीमे योगियात्रवस्काः। 'प्रणवव्यात्रतिभाष खाइनि होमकर्मणि'। तेन प्रणवादिकां सव्याद्धतिकां मायवीसुचार्य खाष्ठाकारान्तं पुनः प्रणवसुचार्य पाज्यवायस-समिधी मिलिला पष्टोत्तरग्रतं जुद्यात् लाघवात् पतएव देव-तैको हि दिधिपयसी स्तम्द्रेणानुष्ठानम् ऐन्द्रं दध्यमावास्यामेन्द्रं पयो अवस्वमावास्वायामित्यचेति याद्यविवेषः। यसु 'पश्च-साङ्गलमङादाने पर्जन्यादित्यक्द्रेभ्यः पायसं निर्वपेश्वकम्। एकसिमनेव कुण्डे च गुर्रायसी निवेदयेत्। पलायसिमधस्त-इदाच्यं क्रणितिलां स्तथा'। इति मत्यपुराणात् चतुर्णां होद्यणां मध्ये यसी गुरः पर्जन्यादिभ्यो होमं कुर्विति पात्रां करोति स एव पजन्यायादित्याय रुद्रेभ्यस्तत्तकाकः पायसं पताम समिदाच्य काष्यतिसांस प्रत्येकं सुद्यादिति भूपास-प्रभृतिभिन्तं तद्युक्तं तद्दिति तथेत्याभ्यां प्रत्येकद्रव्येष ष्टोमविधानात्। अतएव रत्नाकरक्तक्रियकं जुड्यादिल्जा महदिति पसामादि जुहुयादित्युत्तम् भतएव ह्योक्सर्गे वाच स्रतिमित्र प्रस्तिभिरम्यादिहोम-शेष-पायसपूषहोमशेष-पिष्ट-काम्बां मिलिताभ्यां सकत् खिष्टिक दोमो विदितः। प्रमन्तौ तु 'होमो यहादिपूजायां यतमष्टाधिकं भवेत्। • घष्टाविंयति • रष्टी वा श्रक्षपेश्वमधापि वा' इति देवीपुराणादिपददर्भना-दवाखन्यासंस्था उन्नेख्या एवं सत्सप्राणे 'मृखु राजन् सहा-वाषी! तड़ामादिषु यो विधि:। वैद्यास्तु परितो गर्त्तारिकः मावाक्मिमख्साः। नव सप्ताथवा पश्च योनिवक्का नृपासनं दति नवादिकुण्डानुक्का 'खल्पेऽप्येकान्निमत् कार्या विभः भाकाहते स्था:' इति दर्भनादवाप्यभक्तावेकाम्बिविधिरिति वदिन्त चन प्राङ्विवाक ग्रह्मोनेव होमः। 'दिखेषु सर्वः वार्याचि प्राकृतिवाकः समाचरेत्। प्रधरेषु यथाध्येषुः

सीपवासी नृपाचया'। इति मिताचराधृतपितामद्ववचनात् षध्यय्येज्मानमात्रं न चात्र भिन्नशाखिनास्तिजां रथकार-विद्याप्रयुक्तिकत्पनेति वाच्यं ब्राह्मणमात्रस्य नाना भाषापाठ-विधानेन कल्पनानुपपत्ते:। तथा च मनुः 'वेदानधीत्य वेदी वा वैदं वापि यथाक्रमम्। चविद्गतब्रह्मचर्यो ग्रह्स्थात्रमः माचरेत्' इति प्रायिक्ति होमस्तु सामगानां महाव्या हितिभि:। 'यत व्याष्ट्रतिभिन्नीम: प्रायिश्वात्मको भवेत्। चतसस्तत्र कर्त्तव्याः स्त्रीपाणियहणे यथा। श्राप वा ज्ञातमित्येषा प्राजापत्यादि वाहुति:। होतव्या त्रिर्विकल्पोऽयं प्रायस्वित्त-विधि: स्मृतः'। इति क्रन्दोगपरिश्रिष्ट्रात् न तु शाव्यायनहोम भवदेवभट्टोत्तः विर्विकल्प इत्यनेन तस्य तस्य निरासात्। भट्ट-नारायणादिभिरप्रमाणीक्षतत्वाचा पितामचः 'तोलयिता नरं पूर्वे तसात्तमवतार्थे च। प्राक्षुखः प्राक्षिभू त्वा प्राङ् विवाकस्तती वदेत्। एच्चे हि भगवन् धर्म दिव्ये द्यासिन् समाविषा। सहितो लोकपालैस्वं वस्रादित्यमक्त्रणै:। तशार्यमभियुत्तस्य सेखियत्वात् पत्रके। मन्त्रेणानेन सिंहतं कुर्यात्तस्य यिरोगतम्। ऋदित्यचन्द्रावनिलोऽनलस स्वौभू-मिरापी इदये यमस्। श्रहस राविस उमे च सन्धे धमी हि जानाति नरस्य व्रत्तम्। इमं मन्त्रं विधिं क्षत्सं सर्व-द्रष्येषु योजयेत्। श्रावाहनच देवानां तथैव परिकल्पयेत्। धटमामस्वयेचैवं विधिनानेन मस्त्रवित्। त्वं धटो ब्रह्मणा स्रष्टः परीचार्थं दुरात्मनाम्। धकाराचममूर्त्तिस्वं टकारात् कुटिलं नरम्। धृतो धारयसे यसाइटस्तेनाभिधीयते। त्वं विक्सि सर्वभूतानां पापानि सुक्ततानि च। त्वमेव देव जानी पे न विद्यानि मानवा:। व्यवशाराभिश्रस्तोऽयं मानुषः श्रश्च-मिच्छति। तदेनं संग्रयादसादमेतस्त्रातुमर्हसि'। सिसन्

प्रकारमाष्ट्र नन्दिपुराणम्। 'श्रमे नचत्रदिवसे श्रमे राशि-दिनग्रहे। लेखयेत् पूज्य देवेशान् ब्रह्मरद्रजनार्दनान्। पूर्वदिग्वदनो भूला लिपित्रो लेखकोत्तमः। निरोधो इस्त-वाह्नोस .ससीपत्रविधारणे'। सत्यपुराणच 'श्रीषेपितान् सुस-म्पनान् समश्रीणगतान् समान्। पत्तरान् लेखयेद यस्त सपरी लेखक: स्नृतः'। इति दानसागरधारयसे इत्यव भावयस इति पाठोऽनुपयुक्तः। तथाडि कुटिलं पापिनं संग्रयोपन वा चाद्ये पापिनमेतावन्यानाभिधानमनुपपन्नम जद्देगत्या ग्रहस्यापि जापनात् हितीये पूर्वस्थितेन जाप-नानुपपितः तस्मात् कुटिलं व्यवहाराभिशस्तं धारयसे दुखेवार्थः घतएव उपसंद्वारे संश्रयादसादिख्नम् घतएव कालिकापुराणेऽपि मानुषस्तोस्यते त्वयौत्यृत्तमिति स्मृतिसमु-श्रयवादिषाः। धटश्च समयेन ग्रञ्जीयात्। तुखाधारकच 'धर्मपर्थायवचनं धट द्रत्यभिधीयते। त्वमेव धट जानीषे न विद्योगि मानवाः। व्यवशासित्रास्तोऽयं मानुषः ग्रांचिमिच्छति। तदेनं संग्रयादसादमेतस्त्रातुमर्द्धि। ब्रह्मन्ना ये स्नृतालोका ये लोकाः कूटसाचिणः। तुलाधारस्य ते सोकास्तुसां धारयतो स्रषा'। समयेन त्वमेग धट इत्यादि नियमेन घटं ग्रह्मीयात् योजयेत्। तुलाधारकच ब्रह्मन्ना ये दुखादिना नियमेनेखर्थः यत नानामुनिप्रणीतमन्त्राणाम् एकतरपाळानां समानप्रयोजकानां यवमी हिवहिकल्प इति यमगौरवासे न लिखिताः। प्रभित्रस्तप्राड्विवाकपाळानास्त दृष्टार्थानां समुचयः। पितामदः 'नित्य' देयानि दिव्यानि श्वये चार्द्रवाससे'। श्वये जननमरणशीचरहिताय। चतिमं प्रति याश्ववस्कादीपकिस्कायां नारदः। 'इस्तचतेषु सर्वेड सुव्यक्तियहानिय। तान्येव पुनरासचिवसी विन्दुः

विचित्रिती'। इत्यग्निविधी इस्तचतिनी इस्तचतमस्त्रा-दिना चिक्रितं काला चतान्तरं जातं न वा इति ज्ञातव्यमिति सुतरां स्नितनो दिव्याधिकार:। नारद: 'श्रहीरात्रोषिते स्नाते पाद्रवासिस मानवे। पूर्वीस्ने सर्वदिव्यानां प्रदान-मनुकौत्तिम्'। धटामन्वणात् प्रागपि पुनस्तोलनमाह कालिकाप्राणम्। 'उपोषितं तथा स्नातं सत्समं प्रथमं तुलाम्। सन्तोत्य कारयेद्रेखामवतार्थानुमन्त्रयेत्'। याज्ञ-वस्कारः 'तुलाधारणविद्वद्भिर्भियुक्तस्तुलाञ्चितः । प्रतिमानसमी-भूतो रेखां कालावतारितः। त्वं तुली सत्यधामासि पुरा देवैविमिमिता। तसत्यं वद कल्याणि संग्रयामां विमोचय। यदासिन् पापक्षनातस्ततो मां त्वमधी नय। ग्रहश्चेत् गम-योषु मां तुलामित्यभिमन्वयेत्'। तुलाधारणाभिन्नविणि-गादिभिः पाषाणादिप्रतिमानसमीक्षतस्तुनाधिक्दोऽभिशस्तो-ऽभिशस्ता वा दिव्याधिकारो येन सिववेशेन प्रतिमानसमीक-रणदशायां यत्र पादादयो व्यवस्थिताः। शिकारकावस तत्र पाण्डलेखेनाङ्गयित्वा पिटकादवतारितस्वन्तुलेति मन्त्रेण तुसां प्रार्थयेत् सत्य सन्दिग्धायस्य स्वरूपं वद दर्भय। पापक्षद-सत्यवादी शुष्डम सत्यवादी मन्त्रश्वायं स्मार्तः पौराशिकत्वात् श्रूद्रैरिप पाळाः वेदमन्ववजं श्रूद्रस्थेति छन्दोगाक्किकधस्मती वैदेति विशेषणात् शास्त्रविखदेवादौ तु विशेषतो नमस्कार-मन्त्रविधानात् सार्त्तमन्त्रोऽपि निषिद्यः प्रपञ्चस्तु तिथितस्त्रे-ऽनुसन्धेयः स्त्रीपरीचायामपि प्रविक्रत एव प्रयोज्यः दिव्या-नौष विश्वये इत्यनेन सन्दिग्धार्धसन्दे हनिव्यक्तिफलत्याऽवि-शेषेय कीपुंसमर्जनदिव्यविधानेन मानुषः शुक्तिमक्ती-त्यनेन च प्रक्ततावृष्टायोगात्। प्रतएव पद्यों सम्बद्धार्थ नोमेशीति मन्त्रे दिवस्पनीकायजमानक्ष्रुभावनोमिद्धि न

हिबहुवचनोह इत्युत्तम्। यत्रस्यप्रतिश्चेयार्थस्य ग्रीध्याय तस्य खख बोधाव खवणमाष्ठ नारदः। प्रमुमर्थेष पत्रसमि-युक्तं यथाईतः। संश्राव्य मूर्डिं तस्यैव न्यस्य देयो यथा-क्रमम्'। देयो दिव्यविश्रेषः प्राङ्विवाकीनेति श्रेषः ततः शिरोऽवस्थितपत्रकं शोध्य नरं धटे पुनरारोपयेत् पुनरा-रोपयेत्तस्मिन् शिरोऽवस्थितपत्रकामिति स्नरणात् तुलारोः पितश्व नरं विनाडीपश्वककालं ग्रातव्यगुर्वचरीश्वारणयोग्यं 'माकाली पच्चामो पर्याकार्य देशे खाप्सीः कान्तं वक्कं वृत्तं प्रणे चन्द्रं मत्वा रावी चेत् स्नुत्वामः प्राटंश्वेतश्वेतो राहुः क्रर: प्राचात्तसाद्वान्ते इर्मस्यान्ते प्रयोकान्ते कर्त्तव्या' इति स्रोकस्य पश्चधा पाठयोग्यकालं पश्चपलाकं यावत् तावत् स्थापयेत्। यथा स्मृतिः 'स्वोतिर्विद् ब्राह्मणः श्रेष्ठः कुर्यात् कालपरीचणम्। विनाद्यः पद्म विज्ञेयाः परीचाकालको विदै:'। तत्कालय च्योतिषे 'दश गुर्वचरः प्राणः षट्प्राणाः स्यविनाडिका। तासां षष्ट्यां घटो ज्ञेयाऽहोरात्रं घटिका-स्तथा'। तथा षथ्या पितामसः 'साचिषो ब्राह्मणाः येष्ठा यथा दृष्टार्थवादिन:। ज्ञानिन: श्रचयो लुक्षा नियोक्तवा नृपेण तु। शंसन्ति साचिणः सर्वे शुद्राशुकी नृपे तथा। तुसितो यदि वर्षेत स गुष: स्वास संगय:। समी वा हीय-मानी वा न विशुषो भवेत्ररः। पत्पदोषः समी क्रेयो बहु-दोषस्त श्रीयते'। प्रसातं व्यभिचारे पालिक्षनादिना चौर्ये तद्यगमनादिना। तत्र पुनस्तोलनमा इ इस्पतिः। 'धरेः ऽभियुक्तस्तु लितो शीनयेशानिमाप्रयात्। तक्षमस्तु पुन-स्तोच्यो वर्षितो विजयी भवेत्'। श्रोध्यः खत्यदोषाष्ट्रीकार्रः ऽपि प्रधानदोषनिर्णयार्थं तत्रैव पुनस्तोसनीयः। पन्यथाः श्चिगुख्यसभावनायान् प्रयोगात्तरमिति यदा चानुपस्थ

सामदृष्टकारणक एव कचादीमां छेदमादिस्तदाप्यशुद्धिः। ' 'बचक्टेरे तुसाभक्के भटककटयोस्तया। रक्कुक्टेरेऽचभक्के च तथैवाश्वाहिमादिशेत्' इति दृष्ट्यतिवचनात् कत्तं शिकातलं धटकर्कटी तुलाम्तयोः शिक्याधाराबीषहक्रावायसकीलकी कर्कटम्ङ्रानिभी। पद्यः पादः स्तभायोक्षपरिनिविष्टस्तुलाधारः पष्ट दति मिताचरा द्वाच्यः प्रयोजनकः कौलक दति इला-युधः। कटकमिति पारिजातः। यदा तु दृश्यमानकारणक एवैषां भक्तस्तदा पुनरारोपयेत्। शिक्यादिच्छेदभक्तेषु पुनरा-रोपयेषरमिति स्रतेः ततस 'ऋ विक्पुरोहिताचार्यान् दिचणा-भिष तोषयेत्। एवं कारियता भुक्का राजा भोगान् मनो-रमान्। महतीं कौ त्तिमाप्नोति ब्रह्मभूयाय कल्पाते'। तदयं संचेप:। प्राङ्विवाको खोकपालादिनमस्कारपूर्वकं यथोक्त-सच्यां तुलां कुर्यात्। ततः षड्हस्ती सुदृदी स्तभी कत्वा इस्तहयव्यवधानेन दिचणोत्तरयोदियोईस्तहयनिखननं क्रला पष्टधारककी लका ग्रस्तका यो तपरि मध्ये पार्श्वद्वये च विष्ठित-किद्रं मध्यनिवेशितली हाङ्ग्यं पहकं निधाय उपरिफलकस्य तत् पष्टकसा मध्यस्थिताङ्ग्येन तुलामध्यवलयस्थली इं सं-बुस्तात् एवुस् मध्ये स्तभयोरन्तरा तिर्थक् तुलादण्डा-सिष्ठति तुलाप्रस्थिताभ्यामायसकीलकाभ्यां शिकाद्वयरज्ञु-बन्धनं कुर्यात् तुलायाः पार्श्वयोः प्राक् प्रत्यक्दिशोस्तोरण-साथी तुलातो दशाङ्गुलोच्छ्यो कार्यो तोरणयोदपरि सूत्र-सम्बद्धी स्रम्यावधोमुखी घटमस्तकचु स्विती पवलस्वी कार्यी यथाऽवल्रबनविश्वेषाभ्यां तुलायामवनतिर्वतिय ज्ञेया तथा जसदारापि।

पर्यतत्प्रयोगः। क्रतोपवासः क्रतस्त्रामादिः प्राड्विवाको बाद्यापः कार्यः प्रच्छेत् निवेदितं विवेचयेत् ततोऽभियुक्तं तोस-

यित्वावताये धर्मावाष्ट्रनादि कुर्यात्। भी तत्मदिख्यार्थ ब्राह्मणव्रयं गन्धादिना पूजियता असिबस्वमुकपरीचानर्भण पुण्याष्टं भवन्तो ब्रवन्खित्यादि वाचयित्वा पुण्याष्टं स्वस्ति ऋहिच प्रत्येवं तिस्ततो दिव्याङ्गभूतहोमार्थं व्राह्मणचत्रष्टयच पाद्यादिभिरभ्यच हणुयात् प्रशक्तावेकं ब्राह्मणमेकसत्विजच ततो घटे गणेशनवग्रहपूजा तत्र त्लां मपताकां ध्वजालङ्कातां भूमी निधाय तस्यां प्राक्ष्यः पृष्पाचतमादाय श्रीं भूभ्वः स्वरि त्युचार्य भोम् 'एहोहि भगवन् धर्म दिव्ये हासिन् ममाविषा। सहितो लोकपालैय वस्वादित्यम नहाँगी: 'इति मन्त्रेण धर्ममावाह्य एषोऽर्घ शो धर्माय नम दलादिनाऽर्घणाचाचमनौयमध्रपकं पुनराचमनीयसानीय वम्त्रयज्ञीपवीतम्क्टकटकादिभ्षणान्तं दस्वा तथैवाङ्ग देवतानामध्योदि भूषणाम्तं दस्वा प्रणवादि-नमोऽन्तेन खखनान्ना पूज्येत पूर्वस्थाम इन्द्राय दिवाणस्थां यमाय पश्चिमायां वरुणाय उत्तरस्यां क्वीराय श्राग्नेयामग्नये नैऋ त्यां निऋतये वायव्यां वायवे ऐशान्यामीशानाय ऊर्ह्न ब्रह्मणे श्रधोऽनन्ताय इन्द्रस्य दक्तिणे पार्खेऽष्टवसुभ्यः प्रत्येकं ख्खनामभि: वसुनां ध्यानमाह चादित्यप्राणे 'प्रमन्नवदनाः सीम्याः वरदाः शक्तिपाण्यः। पद्मामनस्या हिभूजा वसवीऽशौ प्रकीत्तिताः'। तत्र धराय ध्वाय मीमाय श्रपाय श्रनिलाय त्रमलाय प्रत्यवाय प्रभाषाय इन्द्रेशानयोर्भध्ये तथा हादशा-दिखेभ्यः तेषां ध्यानम् प्राटित्यप्रागो। पद्मामनस्था हिभुजा पद्मगर्भाङ्गकान्तयः। करादिस्कर्स्यपर्यन्तनी लपङ्गधारिणः। धावाद्या दाटगादित्यास्तेजोमग्डममध्यगाः'। तव धाव श्रयंस्त्रे मित्राय वक्णाय श्रंशवे भगाय इन्द्राय विवस्ते पूर्णो पर्जम्याय त्वष्ट्रे विषावे प्राने: पश्चिमभागे तथैकादशरूद्रेथः ध्यानम् पादित्यपुराणे 'करे विश्वलिनो वामे दक्षिणे चाच

मालिनः। एकादश प्रकर्त्तव्या बद्रास्यवेन्दुमीलयः'। बीरभद्राय प्रकाव गिरिशाय श्रजैकजादे शहित्रभाय पिना-किने प्रपराजिताय भुवनाधी खराय कपालिने स्थापवे भवाय यमराचसयोर्मध्ये तथा मात्रभ्यः तत्र ब्राह्मेर माहेष्वर्ये कीमार्थे वैषाय वाराह्य नारसिंह्य चामुण्डाये। निऋे खुत्तरे गणे-श्राय वर्षोत्तरेऽष्टमरुद्धाः तत खसनाय स्पर्धनाय वायवे चनिलाय मारुताय प्राणाय प्राणेशाय जीवाय धटोत्तर दुर्गायै श्रवीदिकं दत्त्वा धर्माय रक्तगस्यपुष्पभूपदीपनैवैद्यानि पूर्ववद्ता दन्द्रादि दुर्गान्तेभ्यो रक्तगस्यपुष्पादि दयात् ततश्च-तुर्दिन्न चतुर्भी ऋग्भिश्वतुरोऽग्नोन् अभनावेकेन ऋविजा एकमिन प्राइविवाक राष्ट्रीतिविधिना संस्थाप्य प्रणवपुरितां मव्याद्वितकां गायवों स्वाद्वान्तामुचार्थ प्रतपायससमिद्भिमें-बिताभिरष्टोत्तरशतम् श्रष्टाविंशतिरष्टौ वा जुह्यात् सामगानां प्रायिश्वत्तहोमस् व्यक्तसमस्ताभिमेहाव्याहृतिभिः एवं हव-नान्तां देवपूजां विधाय दिचाणां दयात् ततः शोध्यं कतो-पदासम श्राद्रवाससं पश्चिमशिको कत्वा दृष्टकाञ्च पूर्वशिको क्वा उत्तील धटोपरि जलदानेन साम्यमवगत्यावतारयेत्। ततः प्राड्विवाकस्तिहिनक्षतकज्ञनमस्या विच्छेदाञ्जादिश्चां पँक्तिद्वयेन समसंख्याचरेण श्रादित्यचन्द्रावित्यादि चतुस्रता-रिंग्रदचरमन्त्रसमेतामभियुक्तार्थं करणाकरण-रूपमिद-सणमस्मै दत्तिमदस्णमसामाया न गरहीतिमित्यादिरूपां प्रतिचां पत्रे विनिख्य प्रतिचार्यं शोध्यं यावियत्वा तत् पत्रं शोध्यस्य शिरो-गतं कुर्यात् इति लिखनप्रकारविशेषस्त इरिहरादिपद्वति-व्यवहारदीपिकयोरनुरोधात् कतः। ततस प्राङ्विवाको धटमामन्त्रयेदेभिः 'तं धटो ब्रह्मणा सृष्टः परीचार्यं दुरा-सनाम्। धकाराष्ट्रममूर्तिस्वं टकारात् कुटिलं नरम्।

भूतो धारयसे यस्मात् घटस्तेनाभिधीयते। त्वं वेत्सि सर्व-भूतानां पापानि सुज्ञतानि च। त्वमेव देव जानीषे न विदु-र्यानि मानवाः। व्यवचाराभिश्रस्तोऽयं मानुषः श्रिक्षिक्षति। तदेनं संघयादसाहमेतस्त्रातुमईसि'। तुलाधारकं निधामये-दनेन मन्त्रेण 'ब्रह्मन्ना ये स्नृता लोका ये लोकाः कूटसाचिणः। तुलाधारस्य ते लोकास्तुलां धारयतो सूषा'। ततोऽभिगस्त-स्तुलामामन्त्रयेदनेन 'त्वं तुले सत्यधामासि पुरा देवैदिनि-मिता। तक्षत्यं वद कल्याणि संघयानां समुद्रर। यदा-सिन् पापक्तकातस्ततो मां त्वमधी नय। श्रवसंत्रमयोद्धे मां तुलामित्यभिमन्त्रयेत्'। ततः प्राङ्विवाकः पूर्वाननं तं पूर्वत् धटमारोपयेत्। श्रारोपितस्य पलपस्रकालं तभ ग्रज्ञाश्चित्रापनाय स्थापयेत्। ततः प्रतिमानद्रस्यादृद्वीव-स्थाने ग्रह: प्रघोऽवस्थानेऽग्रह: समावस्थानोऽपि प्रत्यदोष: कचकोलककर्याच्यादाचादीनां दृष्टकारणव्यतिरेकेण क्टेरे भक्क वाष्यग्रिसमादिग्रेत्। ततः पुरोष्टिताचार्यादीन् दिचिणाभिस्तोषयेत्।

प्रथ प्रान्तिपरोचा। पितामद्यः। 'प्रम्नेर्विधि प्रवस्थामि ययावच्छास्त्रभाषितम्। कारयेषाण्डलान्यष्टो एप्रस्ताववमं तथा। प्रान्तेयं मण्डलं त्वाद्यं द्वितीयं वाक्णं स्कृतम्। त्रतीयं वायुदैवत्यं चतुर्थं यमदैवतम्। प्रवम्नित्वस्ददैवत्यं षष्ठं कीवेरमुच्यते। सप्तमं सोमदैवत्यं सावित्रमष्टमं तथा। नवमं मर्वदैवत्यमिति दिव्यविदो विदुः। पुरस्ताववमं यच्च तमाद्यं पार्थिवं विदुः। महत्यार्थिवमित्यपरिमिताङ्गलं मित्यर्थः 'गोमयेन क्षतानि स्युरिक्तः पर्युचितानि च। द्वातिं पर्दः साव्याद्यमेण्डलोत् मण्डलान्तरम्। प्रष्टाभिमेण्डलेरेवः मङ्गलीनां यत्वयम्। षट्पश्वायसमित्वं भूमेस् परिकः मङ्गलीनां यत्वयम्। षट्पश्वायसमित्वं भूमेस् परिकः

ला। यदा 'कर्तः पादसमं काय्ये मण्डलन्तु प्रमाणतः'। पाम यममिदेवतावाम् एवमचाव तेनाम्चादयस्तेन पूज्याः मक्छलं बोड्याङ्ग् लं तदनारालच बोड्याङ्गलं तेन मिलिता हाविंगदणुलमिति तथाच याच्चवत्काः 'घोड्याष्ट्रलकां चेयं मण्डलनावदन्तरमिति'। तथा 'मण्डले मण्डले देयाः कुयाः प्रास्त्रप्रचेदिताः। विन्यसेतु पदं कर्त्ता तेषु नित्यमिति स्थिति:। प्राक्ष्मखस्तु ततस्थिष्ठेत् प्रसारितकराष्ट्रालि:। पार्द्र-वासा: श्रुचिसैव शिरस्थारीप्य पत्रकम्। पश्चिमे मण्डले तिष्ठेत् प्राष्ट्राखः प्राष्ट्रातिः । लचयेयुः चतादौनि इस्त-योस्तस्य कारिणः'। तस्यावष्टष्टव्रोद्धः। तथाच याज्ञवल्काः 'करी विस्टितवी हेर्नचियवा तती न्यसेत्। सप्ताष्ट्रस्थ प्रवाणि तावत् स्रवेण वेष्टयेत्'। विसदितवी है: कराभ्या-ग्रेष: विसृदितव्रोहे: करी लच्चियवा चतितलादि-खानेषु हं सपदाक्तिरेखा रूपेण रक्तचन्दनादिविन्दुना श्रक्षियता तदाह नारदः 'हस्तचतेषु सर्वेषु कुर्याद्वंसः पदानि तु तान्येव पुनरालचेबस्ती विन्दुविचित्रिती'। ततस इस्तयोर्परि सप्ताम्बर्यप्रवाणि सप्तममीप्रवाणि सप्त दूर्वीपत्रशीप दध्यतान् यवान् पुष्पाणि च विन्ध-सेत्। 'सप्त पिप्पलपत्नाणि श्रमीपतास्थय क्रमात्। दूर्वायाः सप्त प्रवाणि दध्यक्षां याचतान् न्यसेत्'। इति मिताचरा-भृतवचनात्। सप्तिपपलपताणि श्रचतं सुमनो दिधि। इस्तयोर्निचिपेत्रत्र स्त्रेण वेष्टनं तथा' इति पितामस्वचनास सूत्रं विश्रेषयति नारदः। 'विष्यौत सितैईस्तौ सप्तिः स्वतन्तुभिः'। तथा 'जात्यैव लीइकारी यः कुशलशान्ति-वर्माषा। दृष्टप्रयोगसान्यत तेनायोऽम्नौ प्रतापयेत्। सम्ब-वर्णमयं पिण्डं सस्पुलिङ्गं सरिज्ञतम्। पञ्चायत्पलिकं भूयः

कारियता ग्रिविडिंजः। द्वतीयतापे तप्यन्तं ब्रुयात् सत्य-पुरस्कतं सत्यपुरस्कतं सत्ययब्दयुक्तं त्वमग्ने सर्वभूतानामिति याज्ञवस्कारोक्तं मन्त्रं ब्रूयादित्यर्थः। प्रयःपिणः विशेषयित पितामद्रः 'प्रस्हीनं तथा क्षत्वा प्रष्टाङ्ग् लमयोमयम्। पिण्डन्तु तापयेदग्नी पश्चात्रत्यत्विकं समम्'। श्रम् कीणं पङ्जिमानन्तु 'तिर्थग्यवोदराखष्टावृङ्घी वा ब्रोष्टयस्तयः। प्रमाणमङ्कास्योत्तं वितस्तिद्वीद्याङ्ग्लः'। पलपरिमाण-माइ मनुः। 'पञ्चक्रणालकोमाषस्ते सुवर्णस्तु घोड्य। पलं सुवर्णास्ववारः' इति लीकिकमाननाष्ट्रतोलकपरिमितपलानि विश्रातः षट्तोलकाः पञ्चमाषकायतस्रो रत्तिकावैदिकपञ्चा-श्रतः पर्नेभ्यो निष्यद्यन्ते ततः 'शान्त्ययं जुद्द्यादग्नी पृत-मष्टोत्तरं शतम्' इति मिताचराष्ट्रतात्। प्राङ्विवाको मण्डलभूमेदीचणदेशे खग्रह्मोक्तविधिनाग्नि संखाध श्रोम् धानये पावकाय खाइति मिताचरीक्षमन्त्रेणाज्येनाष्टीत्तर्भतं चुला तिसादागी तली हांपण्डं प्रचिप्य तित्यण्डं जले चिष्ठा पुनः संताप्य जले पुनः चिष्ठा पुनस्तिस्मत् तप्यमाने धर्माः वाइनादिइवनान्तपूर्वीक्तांविधिं विधाय तत् पिग्डं जले विश्वा पुनस्तप्यमानिपण्डस्यमग्निमेभः पितृ।महाद्युत्तैर्मन्त्रं र्शिमन्त्रयेत् भोम् 'लमम्ने वेदासलारस्वध यद्येषु ह्रयसे। त्वं मुखं सर्वदेवानां त्वं सुखं ब्रह्मशादिनाम्। जठरखो क्षिभूतानां ततो वेलि श्रभाश्यभम्। पापं पुनासि वै यसात् तसात् पावक उचते। पापेषु दश्यातमानमर्चिषान् भव यावक। प्रथवा ग्रहभावेषु ग्रीतो भव हुताग्रन। त्यमने सर्वभूतानामन्तयरसि साचिवत्। त्वमेव देव जानीषे न विदुर्यानि मानवा:। व्यवश्वाराभिश्वस्तोऽयं मानुषः श्रींबः मिष्यति। तद्देनं संययादसायमेतस्त्रातुमक्सि'। तती

ब्रीहिमर्दनसंस्कृतकारयोग्परि सप्ताष्वत्यप्रवाणि विन्यस्य सप्त-स्ट्रैं: संवेद्याद्यमण्डले तिष्ठन् प्राड्विवाकेन सन्दंशानीतं लीइपिण्डमनेन याज्ञवल्कारोक्षेनाभिमक्त्रयेत्। 'त्वमको सर्व-भूतानामन्तसरीस पावक। साचिवत् पुरायपापेभ्यो ब्रुष्टि सत्यं वारे मम'। श्रस्यार्थः है श्रम्मे त्वं सर्वभूतानां जरायु-जाण्डजस्वेदजोडिकातानामनः शरीराभ्यन्तरे चरसि भुन्नावः पानादीनां पाचकल्वेन वर्त्तसे मर्वस्य हृदयगतं जानासीति वा। पावक गुडिहें तो करे श्रन्तर्दिर्शन् सर्वार्यदिशिन् सर्व-च्चेति यावत् त्रतः माचिवत् पुरायपापेभ्यः सत्यं ब्रुच्चि पुराय-पापेभ्य दति त्यव्लोपे पश्चमी पुरायपापान्यवेश्य सत्य ब्रूहि दर्शयेत्यर्थः तदनन्तरं याज्ञवल्काः 'तस्येत्युज्ञवतो सीड पञ्चायत्पलिकं समम्। अग्निवणं न्यसेत् पिण्डं इस्तयोः रुभयोरिप' न्यसेट्राजा प्राड्विवाको वा यथा पिताम इ: 'ततस्तं समुपादाय राजा धर्मपरायण:। सन्दंशेन नियुक्ती वा इस्तयोद्यय निचिपेत्'। तं लीइपिग्डं नियुक्तः प्राड्-विवाकः ऋस्य दिव्यकर्तुः याज्ञवल्काः 'स तमादाय सप्तैव मण्डलानि प्रनैवजेत्'। एवकारेण मण्डलेषु एव पादन्यासी मण्डलानतिक्रमण्च द्रितं व्यक्तमाच पितामचः 'न मण्डल-मितिक्रामित् नाष्यवीक् स्थापयेत् पदम्। श्रष्टमं मग्डलं गत्वा नवमे चेपयेद ब्धः' कालिकापुराणं 'मण्डलानि तथा सप्तषोड्याङ्ग् लिमानतः। तावदन्तरितो गच्छेन्नत्वा नवद्वणी चिपेत्'। श्रव च गन्तच्यानि सप्तैव मण्डलानि यतः प्रथमे तिष्ठति नवमे चिपति तेन न विकथ्यते। याज्ञवस्काः 'अम्तरा पतिते पिग्छे सन्देहे वा पुनर्हरेत्'। सन्देहे दग्ध-त्वादग्धत्वमन्देहे तिसान्नेव प्रयोगे पिण्डं पुनरारोध्य श्रेषं समापयेत् न तु प्रयोगान्तरम् श्रारोपणमानुस्य पुनविधानातु

तत् प्रयोगस्य विगुणत्वानिषयाच । कात्वायनः 'प्रस्तर-स्रिश्वस्येत् स्वानादन्यम दश्चते । न दन्धं तं विदुर्देवास्तस्य भूयोऽपि दापयेत्' । याञ्चवस्ताः 'सुञ्चान्निं स्वदितन्नी हि-रदन्धः ग्रहिमापुयात्' । नारदः 'न्नी हिमतिप्रयन्नेन सप्तवारांस्य मर्दयेत्' । पितामहः 'निर्विश्वक्षेन तेषान्तु इस्ताभ्यां मर्दने स्नते । निर्विकारो दिनस्वान्ते ग्रहिस्तस्य विनिर्दिशेत्' ।

षधैतखयोगः। पूर्वेद्युभू मिश्राधि विधाय परेद्युयंथा पूर्वमष्टमण्डलानि घोड्याष्ट्र लप्रमाणानि तदन्तरासानि च षोड्याङ्क समाणानि तदन्तरालं नवसं मण्डलमपरिमिता-क्र लप्रमाणं गोमयेन निर्माय तेषु प्रागयान् कुयानास्तीर्ध प्रथमे मख्डले रत्नपुष्पाचतमादाय पोम् भूर्भ्वः खरम्ने रहा-गच्छ द्वागच्छ द्व तिष्ठ द्व तिष्ठ द्वावाद्य खापियता मसादिभि: प्राड्विवाकोऽभ्यर्चयेत्। एवं हितीये वक्षं खतीये वायुं चतुर्थे यसं पच्चमे इन्द्रं षष्ठे कुवेरं सप्तमे सोमम् षष्टमे सुर्खे नवमे सर्वदेवताः ततो मण्डलदिचाणे प्राड्विवाकः स्वरद्वाताविधिनाम्बिष्यापनं क्रत्वा प्रोम् प्रम्ये पावकाय खाइति षष्टोत्तरयतम् षाच्येन यानित्रोमं जला तदमी सौकिकमानेन चतूरिक्तकाधिकपश्वमावकाधिकषट्षद्यधिकः शततीलकमितं की वर्श्वितम् प्रष्टाक्रुलं सी हिपिष्ठं प्रतथ जसी प्रशिष्य पुनरम्नौ प्रतथा पुनर्जसी प्रशिष्य पुन: प्रतथ तत् पिक्डे धर्मावाद्यमादि सर्वदेवतापूजां दवनान्तां तुलीकां विधाय दक्षिणां दयात् छपोषितस्य सातसार्वासमो यलाचमण्डले तिष्ठतो वीचिमर्दनादिसंस्कारं विधाय प्रतिचापचं समन्ववं कर्मः चिरसि वद्या प्राङ्विवाकसृतीये तापेऽयः पिण्डसमिनमभिमन्त्रयेत् एभिर्मन्त्रः। भीम् त्वमन्त वेदायत्वारस्वच यत्रेषु इयसे। त्वं सुखं सर्वदेवानां

त्व' सुख' ब्रह्मवादिनाम्। जठरस्थी हि भूतानां तती विका श्वभाश्वभम्। पापं पुनासि वै यस्त्रात्तस्मात् पावक उचते। पापेषु दर्भयात्मानमर्छिषान् भव पावक। ष्यथवा श्रुष्ठभावेन शौती भव इताशन। लमने सर्वभूतानामन्तस्रिस साचि-वत्। त्वमेव देव जानीषे न विदुर्यानि मानवाः। व्यव-ष्टाराभियस्तोऽयं मानुषः शृष्टिमिच्छति। तदेनं संयया-दसाद्वर्भतस्त्रातुमर्हिषे'। ततः कर्नृहस्तयोषपरि सप्ताख्य-पत्राणि सप्तममीपत्राणि सप्तदूर्वीपत्राणि दध्यचतान् यवान् पुष्पाणि च शुक्तस्त्रेण सप्तकत्वो वेष्टयेत्। कर्ता लीइ-पिण्डस्यमिनिमिभिमन्त्रयेदनेन मन्त्रेण 'त्वमम्ने सर्वभूताना-सन्तश्चरित पावक। साचिवत् पुख्यपापेभ्यो ब्रुष्टि सत्यं करे मम'। ततस्तवस्तयोक्परि लौचपिण्डं निद्धात् ततस्तं ग्रहीत्वा श्रनेरकुटिलं क्रमशः सप्तमण्डलानि गत्वा नवसमग्रह लख्य हणीपरि त्यजित्। ततः पुनरपि क्रीशिभिर्भर्द-वित्। श्रदम्धसंत् श्रिक्षमाप्रवात् श्रन्तरापतिते पिण्डे दग्धा-दम्धलसन्दे हे वा पुनर्हरेत्। स्वलने इस्तयोरस्यत्र दाई न दोष:। पुनरारीपणच ततो गुरुप्रोहितादीन् दिचणाभिः परितोषयेत्। इति मन्निपरीचा

प्रथ उदक्परीचा। पितामद्रः 'तीयस्थाय प्रवस्थामि विधि धम्ये सनातनम्। मण्डलं पृष्पधूपाभ्यां कारयेत् स्वि-चचणः। प्ररान् संपूजयेद्वत्रया वैणवस्य धनुस्वया'। तस्य प्रथमती वक्णं पूजयेत् यथा नारदः 'गन्धमास्यैः सरिभ-भिमेधुचौरष्टतादिभिः। वक्णाय प्रकुर्वीत पूजामादी समा-कितः'। तती धर्मावाननादिसकलदेवतापूजा द्वीम समझक-प्रतिचापविधरो निविधानां कर्म कुर्यात्। कात्यायनः। 'यरोस्वनायसाप्रांस्तु प्रकुर्वीत विध्वये । वेण्डबाइसयांसैव

चेमा च सुटढ़ं चिपेत'। पिताम इ: 'चेमा च चित्रय: कार्थः तहत्तिर्ज्ञाह्मणोऽथवा। श्रक्त्रहृदयः शान्तः सोपवास-स्तथा ग्रचि:। द्रष्ट्रक प्रचिपेषीमान् मार्ति वाति वा स्थम्। विषमे भूपदेशे च वृत्तस्थाणुसमाकुले'। नारदः 'क्र्रं धनुः सप्तारं मध्यमं षट्यतं मतम्। मन्दं पञ्च यतं प्रोक्तमेष ज्ञेयो धनुर्विधिः'। श्रङ्ग्लीनां मप्ताधिकं शतं यस्य धनुषः परिमाणं तत् सप्तथतम् एवं षट्यतादिकं पितामद्यः 'मध्यमेन तु चापेन प्रक्तिपेत् प्रस्त्रयम्। इस्तानान्तु प्रते सार्डे लच्चं क्रत्वा विच-चगः। तेषाञ्च प्रेषितानान्तु शराणां शास्त्रदेशनात्। मध्य-मस्त शरी याष्ट्रः पुरुषेण बलीयमा। शराणां पतनं ग्राह्यं मर्पणं परिवर्जयेत्। मर्पन् मर्पन् शरो याति दूराद दूरतरं यतः'। पतनं यास्त्रामिति शरपतनस्थानपर्यन्तं गच्छेदित्यर्थः तेन प्रमश्चपचेऽपि पतनस्थानकशरग्रहणं ततस प्रथमतः पुरु-वासरेष तत्स्थाने शर श्रानेतव्यः। नारदः 'नदोषु नाति-वेगासु तड़ागेषु सर:सु च। फ्रटेषु स्थिरतोयेषु कुर्यात युंसां निमकानम्'। नातिवेगासु स्थितिविरोधिवेगशून्यासु। विषाः 'पद्मग्रैवासदृष्टगाद्मस्य जलीकादिवर्जिते तस्य नाभिः मावजले मम्बद्धारागहेषिणः। पुरुषस्थान्यस्थेरु ग्रहीलाः ऽभिमन्द्रिताशः प्रविधित्। ततः समकालञ्च नातिक्रस्टुना धनुषा पुरुषोऽपरः गरमोत्तं कुर्खादिति' तस्य गोध्यस्यत्ययंः श्रम्यया तस्त्रेति व्ययं स्वात् श्रम्यपुरुषस्य साभ्धारणमाष्ट स्रातः 'स्टबे प्रास्त्र खिसिष्ठे सर्भस्यूणां प्रग्रह्म च' शोध्यकर्तृः कललाभिमन्त्रणमाइ पितामइ:। 'तीय त्वं प्राणिनां प्राणः स्टेरासमु मिर्सितम्। शुहेस कारणं प्रोक्तं द्रधाणां देखिनाम्तवा। यमस्व' दर्शयासानं शुभागुभपरीचर्ष'। योधवर्तवाभिमन्तवमाच याचवन्त्राः 'सत्येव माभिरश्च ह

वक्षीत्यभिशाप्यकम्। नाभिमात्रोदकस्यस्य ग्रहौत्वोक्जलं विश्रेत्। मामभिशाप्य श्रपणं कार्यात्वा कं जलं विश्रेत्' तीरणच निमक्जनसमीपे समे स्थाने शोध्यकणप्रमाणीच्छतं वायां यथा नारदः 'गला तु तक्जलखानं तटे तोरणसुष्ठि-तम्। कुर्वीत कर्णमात्रन्तु भूमिभागे समे शुची। शरमोचे विशेषमान्तुर्नारदष्टस्यती 'शरप्रचेपणस्थानाद् युवाजव-समन्वित:। गच्छेत् परमया श्रात्वा यात्रासी मध्यम: श्रर:। मध्यमं श्रमादाय पुरुषोऽन्यस्तथाविधः'। प्रत्यागच्छेन् वेगेन यतः स पुरुषो गतः। श्रागन्तस्तु शरग्राष्ट्री न पश्चित यदा जले। प्रम्तर्जलगतं सम्यक् तदा गुर्हि विनिर्दिश्रेत्। चन्यया न विशुष्तः स्यादेकाष्ट्रस्यापि दर्शनात्। स्थाना-द्वान्यव्रगमनाद् यिमान् पूर्वे निवेशयेत्'। जिवनी विश्वे-षयति नारदः 'पञ्चायतो धारकाणां यौ स्थातामधिकौ जबे। ती च तत्र नियोत्तव्यो प्ररानयनकर्मणि'। एकाक्स्य दर्भना-दिति च कर्णाद्यभिप्रायेण 'शिरोमावन्तु दृश्येत न कर्णी नापि नासिके। असु प्रवेशने यस्य शुद्धं तमपि निर्दि-श्रेत्'। इति विश्रेषाभिधानात् निमच्योत्भवते यस्तु दष्ट-सेत् प्राणिना नरः। पुनस्तत्र निमक्कोत दंशचिक्कविचा-रितः'। जलान्तर्गतमस्यजलीकादिना दष्टः समुत्रवते यदि तदा दष्टे पुनर्निमज्जनीयमित्यर्थः। पितामहः 'गन्तु-यापि च कर्त्य समं गमनमज्जनम्। गच्छेत्तोरणमूलानु यरस्थानं जवी नरः। तस्मिन् गते दितीयोऽपि वेगा-दादाय गायकम्। गच्छत्तोरणमूलन्तु यतः स पुरुषो गतः। षागतस्तु प्ररग्रही न प्रस्ति यदा जले। घन्तर्जसगतं सम्बक् ततः शुद्धं विनिर्दिशेत्'। प्रव्न मज्जनसमकात्त्रगम-नाभिधानाच्छरमोचसमनासं गमनं गूलपाखुत्तमसुत्रं सम्मन- समकाल जितं मध्यमं यरमादाये त्यपरमुक्तमि प्रमाणशून्य तत्य त्रिषु यरेषु मुक्तेषु एको वेगवान् मध्यमयरपतनस्त्रान् गत्ना तमादाय तत्रेव तिष्ठति प्रन्यस्तु पुक्षो वेगवान् यर मोचस्त्राने तोरणमूले तिष्ठति एवं स्थितयोस्तृतीयायः करतालिकायां प्राष्ट्रविवाक दत्तायां योध्यो निमस्त्रति तत् समकाल मेव तोरणमूलस्थितोऽपि द्रुततरं मध्यमयरपतन स्थानं गच्छति यरपाची च तिस्त्रान् प्राप्ते द्रुततरं तोरणमूल प्राप्यान्तर्जलगतं यदि न पष्यित तदा युद्धो भवतीति वर्त्तलार्थः।

तम्र प्रयोगः। उन्नलचणजलाभयनिकटे तथा तोरए विधाय उत्तदेशे लच्चं काला तोरणसमीपे समरं धनुः संपूज्य जलाश्ये वक्णमावाद्य पूजियत्वा तत्तीरे धर्मादीं इवान इवनाक्तिमद्वा दिचाणां कात्वा योध्यस्य यिरसि प्रतिचापत्रं बह्वा प्राङ्खिवाको जलमभिमन्त्रयेत्। 'श्रोम् तीय त्वं प्राणिनां प्राण: स्ष्टेराद्यन्तु निर्मितम्। शुरेस कारणं प्रोत्त' द्रव्याणां देशिनां तथा। पतस्व' दर्शयासानं शुभाशुभपरीचणे' इति मन्त्रेण। श्रोध्यसु श्रो सत्येन माभिरचस्व वक्षेत्यनेन जल-सभिमन्त्रा रहीतस्यूणस्य योध्यस्य नाभिमात्नीदकावस्थितस्य बलीयसः। प्राक्तख पुरुषस्य समीपं जलमध्ये गच्छेत्। तत्य गरेषु विषु मुक्केषु मध्यमगरपातस्थाने मध्यमगरं गरहीता जविन्येकस्मिन् पुरुषे स्थिते चन्यसिंस तीरणमून स्वित प्राइविवाकीन तालस्रये दत्ते शोध्यो ग्रहीतस्रूणः प्राच्च खपुरुषोर रहीता निमञ्जति तत्समकालमेव तोर्ण मूलस्थोऽपि मध्यमशरस्थानं दुतं गच्छति। ततः शरपाहौ च तिसान् प्राप्ते द्वतं तोरणमूलं प्राप्य जलानः स्वं यदि न प्रस्ति तदा ग्रहः। क्षणिकः विना ग्रिरोमात्रदर्भनेऽपि

श्रदः मळनसानादन्यम गमनेऽपि श्रश्यः दिवादिकं

षथ विषविधि:। नारदः भाक्षं हैमवतं श्रस्तं गन्धवर्ष-रसान्वितम्। प्रक्रियसमं गूड्ममन्त्रोपहतश्च यत्। वर्षे चतु-र्यवा माचा ग्रीष पश्चयवाः स्नृताः। इसन्ते स्युः सप्तयवाः गर-खलतोऽपि हि। दचाहिषं सीपवासी देवब्राह्मणसिधी। धूपीपहारमन्त्रेष पूजियत्वा महेखरम्। विजानां सिवधावेव दिचिणाभिसुखे स्थिते। छदक्षुखः प्राक्षुको वा दद्यादिपः समाहितः'। यार्रुखरूपमाह कात्यायनः। 'बजामूक्रिमं श्वामं सुगीतं शृक्षसभावम्। भक्कं च शृक्षवेराभं तत्खातं शृक्षिणं विषम्। रक्तस्यमसितं कुर्यात् कठिनचैव तत्चणात्'। शृक्षवेरमाद्रवां तदाभं तत्त्वम्। रत्तक्यमिति यदिषं रत्ते स्यापितं सत् तद्रत्रस्यं ग्यामं कठिनं करोतीत्यर्थः प्रस्पेति पूर्वीत्रसप्तयवानामस्पत्वं षड्यवमावेत्यर्थः। इमन्तयद्ये थिथिरस्यापि यहणं हमन्ति यिथिरयोः समानलमिति युतै:। वसन्तस्य सर्वेदव्यसाधारणत्वेन तत्रापि सप्तयवाः सप्तविषस्य वैति याज्ञवस्कान सामान्यतोऽभिधानात् कात्यायनः 'पूर्वाञ्चे शीतले देशे विषं देयन्तु देशिनाम्। धृतेन योजितं स्वन्यं पिष्टं चिंग्रद्गुजेन च'। देयं प्राङ्विवाकीन तत्पाळामाच पिता-मण्डः 'दीयमानं करे छाला विषन्तु परिशापयेत्। विष लं मुद्धाणा सृष्टं परीचार्थं दुरात्मनाम्। पापिनां दर्भयात्मानं खानामस्तं भव। सत्वमूर्ते विष त्वं हि ब्रह्मणा परिनि-मतम्। व्यायखैनं नरं पापात् सत्येनास्यास्तं भव'। परि-ापयेव् यपयं कारयेत् योध्ययाळामा इ याज्ञवल्काः। 'विष त्वं श्रणः युषाः सत्यधर्मे व्यवस्थितः। स्नायस्वासादभीयापात् त्येन भव मेऽस्तम्। एवसुक्ता विषं शाङ्ग भचये विमये।

लजम्। भित्तते च यदा सुखे सूर्क्षाच्छदिविवर्जितः। निर्दि कारो दिनस्थान्ते ग्रषं तमिति निर्दिशेत्। विराषं पश्चराह वा पुत्रवै: खैरधिष्ठितम्। कुष्ठकादिभयाद्राजा वारयेष्ट्रिय कारियम। घोषधीर्मन्त्रयोगांस मणौनव विवापशान् कर्मु: गरीरसंखांच गूढ़ोत्पन्नान् परीचयेत्'। विषतकं वेगी रोमाच माद्यो रचयति विषजः। खेटरकोपशोषौ तस्त्रे द्विस्तत्परी ही वपुषि जनयतो वर्णभेदप्रवेपी यो वेगः पश्चमी उसी नयनविरसतां काएउभक्क किकां षष्ठी निम्हासमीई वितरति स्रतिं सप्तमो भचकस्य'। व्रष्टस्यतिः। 'विधिदत्त विषं येन जीयां मन्त्रीवधं विना। स श्रद्धः स्वादन्यथा तु दण्डं दाष्यस तस्तम्'। तत्र क्रमः। सोपवासः प्राङ्विवाक शिवं संपूज्य तत् पुरतो विषमुक्तपरिमाणं पिष्टं विंश्रदगुण प्टतयुक्तं संख्याप्य धर्मादीन् देवान् इवनाक्तिमञ्जा दिच्या दस्वा योध्यि श्रिति प्रतिज्ञापतं निधाय 'श्रो विष त्वं ब्रह्मण सृष्टं परीचार्यं दुरात्मनाम्। पापिनां दश्यात्मानं शहाना मस्तं भव। सत्यमूर्त्ते विष त्वं हि ब्रह्मणा परिनिर्मितम् वायस्वैनं नरं पापात् सत्येनास्यामृतं भव'। इत्याभ्यां प्रास् व उदस्य खो वा विषमभिमन्त्रा दिचणाभिमुखाय योध्याय ददाति। ग्रीध्यसु। भ्रो 'विष त्वं ब्रह्मणः पुत्रः सत्यधर्मे व्यवस्थितः। व्रायस्वास्मादभौगापात् सत्येन भव मेऽस्तम्'। द्रत्यनेनाभिमन्त्रा भचयति। यदि दिनान्तं निर्विकारस्तरा यह दति।

प्रस्त कोषविधि:। नारदः 'पूर्वाक्के सोपवासस्य स्नातस्यार्दः परस्त च। संस्चकस्त्राध्यसनिनः कोषपानं विधोयते। द्व्यतः यहधानस्त देवज्ञाक्कावसन्तिधो। सद्यपस्त्रीव्यसनिनां किराताः नान्तयैव च। कोषः प्राक्केन दातस्यो ये च नास्तिकहन्त्यः।

महापराधे निर्धर्भे सतम् सीवन्त्रत्मिते नास्तिकवात्यदासेषु े कोषपानं विवर्जवेत्। तमाइयाभित्रस्तन्तु मण्डलाभ्यन्तुरे स्थितम्। पादित्वाभिमुखं ज्ञता पाययेत् प्रसृतिवयम्। ज्द्वेयस्य हि सप्ताहादेखतन्तु महद्भवेत्। नाभियोज्यः स विदुषा सतकासम्बातक्रमाव'। संसूचक मास्तिक इति मिताचरा। महापराधी महापातकी निर्धर्मी वर्णात्रम-रिश्तः कुस्मितः प्रतिलोमनः। दामः कैवर्तः। मण्डला-भारतरे गोमयञ्जतमण्डलाभ्यस्तरे वैज्ञतं रोगादिमस्वाल्पं सस्य देष्टिनामपरिष्ठार्थालात्। तदाह कात्यायनः। 'श्रथ दैवविसंवादे हिसप्ताइन्तु दापयेत्। श्राभयुक्तं प्रयक्षेत तद्यं दण्डमेव च। तस्यैकस्य न सर्वस्य जनस्य यदि तद्ववेत्। रोगोऽग्निक्कातिमरणमृणं दाघोदमञ्ज सः। ज्वरातिसार-विस्तोटगूढ़ास्थिपरिपौड़नम्। नेत्रक् गलरोगश्च तथोन्मादः प्रजायते। शिरोषग्भुजभक्ष्य दैविका व्याधयो तृणाम्' गलरोम द्रत्यव शूलरोग दित कचित् पाठः हिमप्ताइन्त महाभियोग-अवविषयं अश्वाभियोगेष्वेतानीति प्रस्तुत्य चतुर्वेशकादक्क दति याज्ञवस्कामिधानात् मिताचराप्येवम्। यत् 'तिरात्नात् सप्तरावादा द्वादगादात् दिसप्तकात्। वैक्ततं यस्य दृश्येत यापक्षव् स उदाह्रतः'। इति पितामहोत्रं तक्महाभियोगाव् क्षत्सद्रयादर्वाचौनं द्रयं निधा विभज्य निराचादिपचत्रयं व्यवस्थापनीयमिति मिताचरा। तथा भक्तो यो यसा देवस्थ याययेत्रस्य तज्जलम्। समभावे तु देवानामादित्यस्य तु याययेत्। दुर्गायाः पाययेचीरान् ये च श्रस्तोपजीविनः। भास्तरस्य तु यत्तीयं ब्राह्मणं तद पाययेत्। दुर्गायाः साप-येष्णूनमादित्यया मण्डलम्। चन्येषामिष देवानां सापये-दायुषानि च। पत खलापराधे देवानां सापित्वायुधी-

दक्षम्। पाखी विकारे चाश्रहो नियम्यः श्चिरच्यथा'। इति कात्यायनोत्तविश्रेषाचाचापराधे देवस्नानोदकमिति विषय-मेदः। रताकरोऽप्येवम्। मण्डलं व्योमिति व्यवहारदौषिका तस्यां विषाः 'उग्रान् देवान् समभ्यचे तत् स्नानोदकप्रस्ति-वयं पिबेत्। इदं मया न क्षतिमिति व्याहरन् देवतामुखः' इति। एतदनुसारा देवान्यव प्रतिज्ञा प्रागुक्ता। तव क्रमः। प्राड्विवाको गोमयक्ततमण्डलाभ्यन्तरे धर्मावाचनादि सर्वदेव-तापूजां इवनान्तां निर्वत्ये दिचाणां दत्त्वा समन्त्रकं प्रतिन्ना-पत्नं शोध्य शिरसि निधाय यथाविह्नितदेवं संपूज्य तत् स्नानोदकमानीय श्रीं 'तोय त्वं प्राणिनां प्राण: सृष्टेराचन्त निर्मितम्। श्रुष्ठेश्व कारणं प्रोत्तं द्रव्याणां देशिनान्तथा। श्रतस्वं दर्शयात्मानं श्रभाशुभपरोचणे'। इत्याभ्यामभिमन्त्र गोमयञ्जतमण्डलाभ्यन्तरे स्थितं सोपवासं स्नाताद्वासस-मादिलाभिमुखम्। यां सल्येन मामभिरचस्व वस्णेल्यनेन शोध्य पठितेनाभिमन्त्रितं प्रसृतित्रयं जलं पाययेत्। ततो यदि श्रवधिकालाभ्यन्तरं रोगपीड़ा न भवति तदा श्रुह इति ततो दिचिणा देया।

यय तण्डुलिविधः। पितामहः। 'चौर्यं तु तेण्डुलाः देया नान्यत्रेति विनिययः। तण्डुलान् कारयेष्ट्युकान् याले निन्यस्य कस्यचित्। स्रण्मये भाजने कत्वा यादित्यस्यायतः याचिः। स्रानोदक्षन साम्ययान् रात्री तत्रेव वासयेत्। प्राञ्च खोपोषितं स्नातं यिरोरोपितपत्रकम्। तण्डुलान् भच्चिय्वा तु पत्रे निष्ठीवयेष्ठिधा। भूजस्येव तु नान्यस्य प्रभावे पिप्पलस्य तु। योणितं दृश्यते यस्य हनुस्तालु च ग्रीयिते। गात्रस्य कम्पते यस्य तमग्रदं विनिर्दियेत्'। सानीः दक्षेन देवतासानोदकेन। तथाच कात्यायनः। देवतासानः

पानीयसिक्षतख्रुसभक्षणे। ग्रहनिष्ठीवनात् ग्रही नियम्यो-ग्रास्त्रत्यथा'। ग्रिरोरोपितपत्रकं तख्रुसान् भक्षयित्वा निष्ठीवयेत्। प्राड्विवाक इति निष्ठीवयेदिति ख्यन्तात् सिष्ठं तुसानिक्षितं सर्वदिव्यसाधारणञ्च धर्मावाद्यनादिष्टव-नान्तं पूर्ववदिष्ठापि कर्त्रव्यम्।

षय तप्तमाषकविधिः। पितामचः 'कारयेदायसं पात्रं तास्रं वा षोड्गाङ्गलम्। चतुरङ्गलखातन्तु स्थमयं वाथ मण्डलम्'। मण्डलं सूर्यमण्डलाकारं वर्त्तुलमिति यावत्। 'पूरयेद् ष्टततैलाभ्यां विंशत्या तु पलैस्तु तत्। सुवर्णमाषकं तिसान् सुतमे निचिपेत्ततः। श्रङ्गुष्ठाङ्ग् लियोगेन उद्वरेत्तमः माषकम्। कराग्रं यो न धुनुयात् विस्फोटो वा न जायते। शको भवति धर्मेण पितामद्वची यथा'। कल्पान्तरमाद्व 'सीवर्णे राजते ताम्त्रे श्रायसे म्रायमेऽपि वा। गव्यं घृत-मुपादाय तदग्नी तापयेच्छुचि:। सीवर्णा राजतां तास्ती-मायसीच सुमोधिताम्। सलिलेन सक्तदीतां प्रचिपेत्तत्र सुद्रिकाम्। भ्रमहोचितरङ्गाक्येन नखस्पर्यगोचरे। परीचेतार्द्र-पर्णेन चुचुकारं सघोषकम्। ततयानेन मन्द्रोण सक्तत्विम-मन्त्रयेत्। अपरं पवित्रमस्तं प्टत त्वं यज्ञकर्मस्। दह पावक पापं त्वं हिमग्रीतं ग्रचौ भव। उपोषितं ततः स्नात-मार्द्रावाससमागतम्। याच्ययमुद्रिकां तान्तु ष्टतमध्यगताः मया। प्रदेशिनौच तस्याय परीचेयुः परीचकाः। यस्य विस्फोटका न स्यः शहोऽसावन्यया श्रिचः'। प्रयोगस्तु। मध्यविधाष्ट्रयवतण्डुलमध्यमिताङ्गुलि षोड्रशाङ्गलमित प्रस्तारे तथाविधाङ्गु लिचतुष्टयखाते तामादिघटितेऽप्रक्ती स्राम्ये वा चंक्राकारवर्त्ते पात्रे लीकिकाष्टरत्तिकाधिकमाषक-दयाधिक नयस्त्रिं यत्तोलक । ३३ । २८ । क्रूपवैदिकपलद्यक-

मितं प्रतम् एवं तेसच निचिष्य सौतिकचतुरित्तकाधिकप्रशासक्तवप्रविश्वित्तस्त । ६६ । ५४ । क्यवेदिकवियतिपसप्रिमितं केवसं गव्यप्टतं वा निचिष्य तिस्त्रम् स्तर्ते सक्तदौतां
प्रशासकामितां काचनमुद्रिकां राजतादिकां वा निचिषेत् ।
धर्मावाचनादिच्चनान्तं तुस्तोत्तं सदिच्यं कर्मं कला, भोम्
'परं पवित्रमस्त' प्रत त्वं यज्ञकर्मस् । दच्च पावक पापं त्वं
दिमग्रीतं श्र्ची भव' । इत्यनेनाभिमन्त्रयेत् । प्राड्विवाकः
ततः क्रतोपवासः स्नातार्द्रवासाः शोध्यश्वरिस प्रतिज्ञापत्वं
निधाय, भोम् 'त्वमन्ते सर्वभूतानामन्तस्र सि पावक ।
साचिवत् पुष्यपापेभ्यो ब्रूड्स् सत्यं कर्ममम्। इत्यनेनाभिमन्त्रगर्द्रपत्रनिचेपकतचुचुकशब्दाद् प्रतान्तुद्रिकां तर्जन्यक्रुष्टाभ्यामुत्तोत्त्रयेत् प्रतत्तेलाभ्यां वा तप्तमाषकमुत्तोत्त्येत् श्रद्रभः
येत्तदा श्रद्ध दित ततो दिच्चणां द्यात् ।

पश फालविधिः। इहस्पतिः 'त्रायसं हादशपलघटितं फालसुत्रते। प्रष्टाङ्गुलं भवेही घं चतुरङ्गुलविस्तरम्। प्रानिवर्णं ततस्वीरो जिद्वया लेहयेत् सकत्। न दत्वस्वेच्छुदिनियादन्यशा स तु हीयते'। चौरोऽत्र गोचौरः। 'गोचौरस्य प्रदातस्यं तप्तफालावलेहनम्' इति स्मृतेरिति मैथिलाः। प्रजापि त्यमस्वे इत्यादि मन्द्रानन्तरम्। 'पायसं लेलिहानस्य जिद्वयापि समादिश्येत्'। इति पितामहोक्तेः प्राइविवाक्य शोध्याभ्यामन्त्र्यभिमन्त्रणं कार्यम्। प्रत प्रयोगः। लीकिक चत्वादिश्रक्तोलकितितं लीहचटितमष्ट्रयवमध्यामकाङ्गुलाष्ट-दीर्घम्। तथाविधचतुरङ्गुलप्रस्तारं फालमन्त्री च तापः यत्। तत्र प्राइविवाको धर्मावाहनादिहवनान्तं कर्म हत्वा दिख्यां दत्वा समन्त्रकं प्रतिज्ञापत्रं शोध्य श्रिरसि निधाय, भोम् 'त्यमंने वेदा्यलारस्वस्य यन्नेषु ह्रयसे। त्वं सुखं सर्वः

देवानां तं सुखं ब्रह्मवादिनाम्। जठरखो हि भूतानां ततो वेति यभागुमम्। पापं पुनासि वे यसात् तसात् पावत्र स्थात् । पावत्र स्थात् पावत्र । पावत्र दर्भयात्मानमिषान् भव पावतः। सथवा गुहमावेन यौतो भव स्वतायन। त्वभव सर्वभूतानामन्त-सरसि साज्ञिवत्। त्वभव देव जानीपे न विदुर्यान मानवाः। स्थवसाराभियस्तोऽयं मानुषः यृत्तिमिस्कृति। तदेनं संययादसाहमैतस्त्रातुमर्हिषः। इत्येतैः फालस्थमिन-मिमन्त्रयेत्। योध्यस्तु 'त्वमन्ते सर्वभूतानामन्त्रयरिम पावकः। साज्ञिवत् पृत्यपापेभ्यो ब्रूहि सत्यं करे ममः। इत्येनेनाभिमन्त्रयान्नवर्णं फालं जिल्ल्या सक्तत् लिल्लात्। न दन्धसेत् युदः।

भय धर्मराजिविधिः। वृहस्पतिः। 'पत्रवये लेखनीयो
धर्माधर्मी सितासितो। जीवदानादिनैर्मन्द्रेगोयद्वाययेष
सामभिः। भामन्त्रा पूजयेह्नन्देः कुसुमैय सितासितैः।
भन्यस्य पश्चगय्येन मृत्यिण्डान्तरितौ ततः। सभी कत्वा नवे
कुभो स्याप्यौ चानुपलिचतो। ततः कुभात् पिण्डमेनं ररस्रीयादिनस्विग्वतः। धर्मे ररहीते ग्रष्ठः स्थात् संपूज्यस्य परीचन्नैः'। जीवदानसन्त्रस्तु गारदायां 'पागाङ्गगपुटामितवायुविन्दुविभूषितायाद्याः सप्तस्तारान्ता व्योमसत्येन्दुसंयुतम्। तदन्ते इसमन्त्रः स्थात् ततोऽसुष्यपदं वदेत्। प्राणा
इति वदेत् पश्चादिष्ठ प्राणास्ततः परम्। भनुष्य जीव इष्ठ
स्थितस्ततोऽसुष्यपदं वदेत्। सर्वेन्द्रियास्यसुष्यान्ते वाद्यनसन्तरः। त्रोत्रद्वाणपदे प्राणा इष्टागत्य सुखं चिरम्।
तिष्ठन्त्वम्नवध्रस्ते प्राणमन्त्रोऽयमीरितः। प्रत्यसुष्यपदात्
पूर्वे पाशाद्यानि प्रयोजयेत्। प्रयोगेषु समान्त्रसः प्राणमन्त्रो
मनीविभिः'। पाशाङ्गगपुटामित्रस्त्रम्

वीजम्। यां ततः यक्तिवीजं क्रीं ततो यहु यवीजं क्री वासु-र्थकारी विन्दुविभूषितः तेन यं याचाः सप्तसकारान्ता उद्दत यकारमादाय सप्त चड्डावायुनलावनिवन्गवीजानीत्य-ब्रोत्ते:। प्रव वायोरेकस्य पूर्वं पृथगुपन्यासः सप्तानां सविन्द्-खार्थः प्रतएव प्रन्यत वीजानीत्यत्तम्। व्योमसत्येन्दुभूषितं व्योमष्ठकारः इन्दुर्विन्दुः तेनाष्ट्रोम् प्रमुख इति षष्ठान्त-देवतानामोपलचणम्। 'श्रदः पदं हि यदूपं यत मन्त्रे प्रष्ट-खते। साध्याभिधामं तदूपं तत्र खाने नियोजयेत्'। इति नारायणीयात्। चिनवध् खाद्या गायत्रगदिसामाजाने सु सप्रणवचाक्तिगायबीमात्रं पठितच्यम्। 'जपहोमादि यत्किश्वित् सत्योत्तां समावेत्र चेत्। तत्ववं व्याष्ट्रतिभिः कुर्यात् गायवरा प्रणवेन च। इति मिताचराध्तषट्विंशः यातवचनदर्शनाद्वापि तथा कल्पाते पितामद्वः 'प्रधुना संप्रवद्यामि धर्माधर्मपरीचणम्। इन्तृणां याचमानानां प्रायिक्तार्थिनां नृगाम्। राजतं कारयेष्ठर्ममधमं सीसकाय-सम्। लिखेदभूजें पटे वापि धर्माधर्मी सितासिती। प्रभाष्य पचगव्येन गन्धमास्यैः समर्वयेत्। सितपुष्यस्तु धर्मः स्वात् श्रधमीऽसितपृष्यकः। एवंविधायोपलिख्य पिणा योस्ती निधापयेत्। गोमयेन मृदा वापि पिण्डी कार्यी समी ततः। मृद्धाण्डकेऽनुपहते खाप्यो चानुपलितौ। छपसिते गुची देशे देवब्राह्मणसिवधी। पावाइयेत्ततो देवान् सोजपासांच पूर्ववत्। धर्मावाष्ट्रनपूर्वन्तु प्रतिज्ञाः पत्रकं शिखेत्। यदि पापवियुक्तोऽष्टं धर्मस्रायाच मे वरम्। प्रभियुत्रस्तयोचेत्रं प्रग्रह्मीताविस्बितः। धर्मे ग्रहोते श्रह: खादभमें स तु हीयते। एवं समासत: प्रोत्तं धर्माधर्मपरीचपम्'। इन्तृपामिति साइसाभियोगेषु याच-

मानानामिति प्रत्यन्तार्थाभियोगेषु प्रायश्वित्तार्थिनामिति पातकाभियोगेषु।

तत प्रयोगः । पत हरे गुक्कं धमें क्रण्यमधमें पुत्तलकः हरक्षं निधाय । चीम् चां क्री की यं रं लं वं ग्रं वं सं हीं हं सः धमें स्य प्राणा इह प्राणाः पुनः चामित्यादिधमें स्य जीव इह स्थितः पुनः चामित्यादिधमें स्य वाद्यनस्तः स्रोत्र द्वागत्य सुखं विरं तिष्ठन्तु स्वाहेत्यनेन जीवदानं धमें प्रतिमायाम् । एवमधमं प्रतिमायां क्रता गायत्र गादिसामद्वाने तेनेव नो चेत् सप्रणवव्याहृतिगायत्रीं पठित्वा धमें स्वावाहः नादि क्रता यथाक्रमं गुक्क कृष्णपृष्पाच्यां धमें धमें कृष्णपृष्पाच्यात्र मुत्तपण्ड देवे क्रता नवे कृष्णे स्थापयेत् । प्राइन्विवाकस्तो देवबाह्यणस्त्रिधौ धमीवाहनादिहवनान्तं कर्मे क्रता दिवावा दत्ता समन्त्र कप्रतिद्वा स्वावाह विवाकस्ता देवबाह्यणस्त्रिधौ धमीवाहनादिहवनान्तं कर्मे क्रता दिवावा दत्ता समन्त्र कप्रतिद्वा विवाक स्ता दिवावा दत्ता समन्त्र कप्रतिद्वा विवाक स्ता दिवावा दत्ता समन्त्र कप्रतिद्वा विवाक स्ता समन्त्र कप्रतिद्वा समन्त्र कप्रतिद्वा समन्त्र क्रियाय सम्बन्धाया स्ता समन्त्र कप्रतिद्वा समन्त्र क्रियाय समन्त्र क्रियाय समन्त्र क्रियाय समन्त्र क्रायास समन्त्र क्रियाय समन्त्र क्रियाय समन्त्र क्रियाय समन्त्र क्रायास समन्त्र क्रियाय समन्त्र क्रियाय समन्त्र क्रियाय समन्त्र क्रयायास समन्त्र क्रियाय समन्त्र क्रियायास समन्त्र समन्त्र क्रियायास समन्त्र क्रयायास समन्त्र क्रियायास समन्त्र क्रियायास समन्त्र समन्त्र समन्त्र क्रियायास समन्त्र क्रियायास समन्त्र क्रियायास समन्त्र समन्त्र समन्त्र क्रियायास समन्त्र समन्त्य

भय गर्णविधिः। मनुः 'सलेन गर्णयेदिपं चित्रयं वाह्मनायुदेः। गोवीजकाञ्चनैर्वेश्यं ग्रूटं सर्वेस्तु पातकः। प्रतरास्य वाप्येनं गिरांसि स्पर्णयेत् प्रथकः। मयेतत् क्वतं न कतं वा सल्यमिल्युचारणे ब्राह्मणं गापयेत्। स्मान्यमान-धालीकव्यलीकत्वं तदुत्रस्थालीकत्वं मिष्यात्वं निवेगयेत्। स्क्रामिदं सल्यमिव गमयेदिल्यर्थः। तदवगमप्रकारमाञ्च कात्यायनः। 'प्राचतुर्दभकादको यस्य नोराजदैविकम्। स्थमनं जायते घोरं स प्रेयः गपथे श्रुचिः'। व्यसनम् प्रापद् घोर-मिति पौड़ाकरम्। प्रस्पस्य गरीरधर्मत्वरत्। तद्य प्रागुक्तः

रोगादि एवं मयैतत् कतं न कतं वा इति प्रतिज्ञासुचार-यन्त' वाष्ट्रनस्पर्यनेन एवमायुधेनापि चित्रयम् एवं गोवीज-वाश्वनानामन्यतमेन वेश्यं शुद्रं सर्वेः पातकैरिति द्वयाकरणे पातक हत्तात् पातकैः प्रक्रतैः गोवीजका धनैः सर्वेभिक्षि-तैस्तेन मयैतत् कतं न कतं विति प्रतिज्ञासुचारयनां गोवीज-काञ्चनवितयस्पर्येन शुद्रमिति। एतेषां सप्राने किं मानः मिति चेत्। 'पुवदारस्य वाष्येनं शिरांसि स्पर्शयेत् पृथक्'। इति मनुवचनान्तरे तथा दर्भनात् एनं श्रपथकारिणं ततस् मयैतत् कतं न कतं वेति प्रतिज्ञासुचारयन्तं पुत्रस्य दाराणां वा शिरः स्पर्भयेत्। एवं वस्यमाणस्पर्भेऽपि कल्पंत्र स्पर्भनन्तु दिचिणकरेण। 'यत्रोपदिश्यते कर्म कर्नुरङ्ग' न तृच्यते। दिचिषस्तव विज्ञेयः कर्मणां पारगः करः' इति कात्याय-नोस्ने:। प्रतएव विष्णुना टूर्वाकराद्यभिष्ठितम्। यथा 'सर्वेष्वर्धविवादेषु मूल्यं खर्णं प्रकल्पयेत्'। तद्र क्षणासीने शूद्रं दूर्वीकरं शापयेत्। दिक्त शालोने तिलकरं विक्रश्वलोने जलकरं चतुःक्षणलोने सुवर्णकरं पश्चक्रणलोने सीतोष्ट्रत-महीकरम्। सुवर्षाहीने कोषो देय: शूद्रस्य यथाविहिता समयक्रिया। तथा 'हिगुणेऽधें वैष्यस्य विगुणेऽधें राजन्यस चतुर्गेषेऽर्थे ब्राह्मणस्य' इति। क्रणालोने काञ्चनरत्तिकाः मुखद्यादृने एवमन्यव इष्ट्यतिः 'सत्यं वाष्ट्रनप्रसावि गोवीजकनकानि च। देवमाद्याणपादांच पुत्रदारिश्ररांधि च। इत्येते प्रपद्याः प्रोक्ताः खल्पेऽर्थे सुकराः सदा। साइ सेव्यभियोगेषु दिव्यान्याचुविधोधनम्'। खळोऽर्थे धर्मलेखाः विषयादस्पविषय इत्यर्थः। सत्र श्रपथानां दिव्याद्वेदेनोपः न्धासादरादिमध्येऽगणितलाच न दिव्यत्वम् पतीऽत्र दिव्यः धर्माचासुपवासार्द्रवासस्वादीमां नातिदेश:। श्रीचार्यत्र

सामाचमनादीनामादरः कर्तव्यः। यमः 'क्रत्वा मृषा तु श्रपषं कीटस्य बधसंयुतम्। पतृतेन च युक्येत बधेन च तथा नरः। तस्माच श्रपथं कुर्यात् नरो मिष्या बधिपितम्'। कीटस्रेति प्राणिमात्रोपलच्चणं तेन प्राणिनोऽत्यन्तानुपयुक्त-स्थापि बधसंयुक्तः श्रपथोऽनर्थदेतुस्तद्वधपापेन मृषा श्रपथकर्त्ता युक्यत रत्यर्थः।

> इति वन्धघटीय श्रीष्ठित्सम्हाचार्थात्मन श्रीरमुनन्दनभद्दाचार्थविरचिते स्मृतितच्वे दिव्यतस्वं समाप्तम्।

## मठप्रतिष्ठादितत्त्वम्।

--

चतुर्वर्गप्रदं विष्युं नत्वा तत्पीतयेऽमितम्। तस्वं मठप्रतिष्ठादेवीक्क श्रीरघुनस्नः॥

पश्य प्रासादादिकरणम्। तत्र यमः 'क्रत्वा देवालयं सर्वे प्रतिष्ठाप्य च देवताम्। विधाय विधिवचित्रं तक्षोकं विन्दते भुवम्'। विष्दुः 'यस्त्र देवस्वायतनं करोति स तक्षोक-मान्नोति'। तत्र केवल देवतायनकरणे तक्षोकगमनदर्ध-नात्। पूर्वेवचने प्रत्येकं फलमिति। कस्पतकभविष्यपुरा-चम्। 'सन्ये महति वा वित्त' फलमान्यदरिद्वयोः। मृग्स-धात् कोटिगुणितं फलं स्वाहान्तभः कते। कोटिकोटिगुणं प्रस्तं स्वादिष्टकामये। विपराचेगुणं पुस्तं ग्रेसजे तु वेदुर्भुवाः। मृष्टेलयोः समं न्नेयं पुस्तमान्यदरिद्वयोः'। विषराचेगुणं पुस्तं ग्रेसजे तु वेदुर्भुवाः। मृष्टेलयोः समं न्नेयं पुस्तमान्यदरिद्वयोः'। विषराचेगुणं पुस्तं प्रदेव-

वैश्मार्थं तस्य देवस्य सोऽश्रुते। यस्तत्र विद्यते नित्यं लोकं दिजवराभ्यम्'। यो देवस्तत्क्षतवेश्मनि स्थास्यति तद्देव-' लोकं तद्ग्रहभूमिदाता प्राप्नोति। विष्णुः 'कूपारामतडागेषु देवतायतनेषु च। पुनः संस्कारकर्त्ता च लभते मीलिकं फलं' ज्योतिषे 'गुरोर्भंगोरस्तवाच्ये वार्षके सिंहगे गुरौ। विक्रिजीवाष्ट्रविंग्रेऽक्कि गुर्वोदित्ये दशाहिके। पूर्वेराशावनाः यातातिचारिगुरुवसरे। प्रायाशि गन्तृजीवस्य चातिचारे विपचने। कम्पादाइतसप्ता हे नी चस्थे ज्ये मिल सुचै। भानु-चिश्वितके मासि चये राष्ट्रयुते गुरी। पौषादिकचतुर्मासे चरणाङ्कितवर्षणे। एकेना इहा चैकदिनं दितौयेन दिनवयम्। त्रतीयेन तु सप्ता है माङ्गल्यानि जिजीविषु:। विद्यारक्षकर्ण-बेधी चूड़ोपनयनोहहान्। तीर्यस्नानमनावृत्तं तथानादि-सुरेचणम्। परीचारामयज्ञांस पुरसरणदिचिणे। व्रताः नभाप्रतिष्ठे च गुहारभापविश्वने। प्रतिष्ठारभाणे देवकूपादे: परि-वर्जने। द्वात्रिंगह्विसास्रास्ते जीवस्य भागवस्य च। द्वासप्तति मेहत्यस्ते पादास्ते द्वादशक्रमात्। अस्तात् प्राक् परयोः पचं गुरीर्वाह्वकवालते। पचं हद्दो महास्ते तु भगोर्वाला दशाहिन:। पादास्ते तु दशाहानि हको बाक्नो दिनवयम्'। देवीपुराणे 'यथा जीवे स्थिते सिंहे तथैव सकरे स्थिते। देवा-रामतङ्गगादिपुरोद्यानग्रहाषि च। विवाहादि महाभाग भयदानानि निर्दिशेत्'। ज्योतिः कौ मुद्यां 'गण्डक्या उत्तरे तौरे गिरिराजस्य दक्षिणे। सिंइस्यं मकरस्य च गुरुं यव न वर्जयेत्'। भुजबलभीमे 'युगादावयने पुग्ये कार्त्तिकां विषुव-इये। चन्द्रस्थायह वापि दिने प्राथेऽय पर्वस् । या तिथि-ग्रंस देवस्य तस्या वा तस्य की सिता। ग्रह्मागमविभेषेण ष्ठतिष्ठा सुक्तिदायिनी'। क्राव्यत्ररी देवीपुराणम्। 'यस्र

दैवस्य यः वालः प्रतिष्ठा ध्वजरीपणे। गर्नापूरशिलाचासे ग्राभदस्तस्य पूजितः'। यस्य देवस्य प्रतिष्ठाध्वजरोपणे यः कालः ग्रभदसास्य मत्तीपूरिशलान्यामे रहहारको सकालः पूजित इत्यर्थः। प्रतिष्ठाकालम् मात्यो 'चैत्रे वा फाल्गुने वापि च्येष्ठे वा माधवेऽपि वा। माचे वा सर्वदेवानां प्रतिष्ठा शुभदा भवेत्। प्राप्य पद्यं शुभं शुक्तमतीते चीत्तरायणे। पश्चमी च दितीया च हतीया सप्तमी तथा। दशमी पौर्णमासी च तथा श्रेष्ठा वयोदशी। तासु प्रतिष्ठा विधि-वत् कता बहुफला भवेत्'। भतौते प्राप्ते गत्यर्थस्य प्रास्पर्धः वात् उत्तरायण द्रव्यभिधानादाषाद्रेऽपि। तथाच प्रतिष्ठा-समुचये भाघेऽध फाल्गुने वापि चैत्रवैशाखयोरपि। च्यैष्ठा-षाद्वयोवीपि प्रतिष्ठा शुभदा भवेत्'। तथाच माघादावैव देवतानां ग्रहारभाप्रवेशौ दीपिकायाम्। 'दादश्येकादशौ राका मुक्ते काणां च पश्चमी। श्रष्टमी च विशेषेण प्रतिष्ठायां हरे: शुभा'। एवं दुर्गाया दिचिणायनेऽपि। तथाच देवी-पुराषम्। 'मिष्ठिषासुरचन्त्रास प्रतिष्ठा दिचिणायने'। मात्र्यो 'बादित्य भौमवर्जन्तु सर्वे वारा: शुभावहा:। प्रासादेऽप्येवमेव स्वात् कूपवापीख चैव हि। भाषिनो रेवती मूलमुत्तरत्रय-मैन्दवम्। खातिष्ठस्तानुराधा च ग्रहारभो प्रशस्तते। वज्र-ष्याचातश्लो च व्यतीपातातिगण्डयोः। विष्कभगण्डपरिवः वर्जे योगेषु कारयेत्। चन्द्रादित्यबलं लब्ध्वा लग्नं श्वभनिरी-चितम्। स्तभोच्छयादिकर्त्तव्यमन्यत्र परिवर्जयेत्'। ऐन्दवं गुगिशरः खद्वारको उत्तकालः प्रवेशकालः। यथा च्योतिषे। उम्र विशाखामदितिश्व शक्षं भुजक्रमिनश्च विष्ठाय गेष्टम्। ाम्यखलमस्थिरमन्दिरेषु कुर्यात् सोम्यग्रहेयु क्रनिरी चितेषु। ष्ठि। दितिभ्यां संयुक्तं ग्रहारभोदितम् यत्। तत्सर्वं योज-

येश्रेस्म प्रवेशे दैवचिक्तकः'। उपगचः पूर्वावयमधाभरकः। षदितिः पुनर्वसः यक्रो ज्येष्ठा भुजक्रोऽग्रेषा पन्निः स्रिका। याग्यापि मियुनवायातुसाधनुः सुभसम्मानि ससम्बं सवयः राजं स्विराणि इषसिष्ट्यिककुश्वस्मानि सत्यिकामणी योगीऋरः 'ग्रह खे यो विधिः प्रोत्तो विनिवेशप्रवेशयोः। स एव विदुषा कार्यो देवनायतनेष्विष'। खे खकौये विनिवेश: वारणम् उक्षर्गानन्तरप्रवेगाचरणादुक्षर्गस्यापि स एव कालः खयमग्रती मठारभप्रतिष्ठादीनि काम्यान्यपि सार्त्ततात् प्रति-निधिना कर्त्रवानि तथाच प्रधिकरणमालाक्रमाधवाचार्थः क्षतपरायरभाष्ये गातातपः 'त्रौतं कर्म खयं कुर्यादन्योऽपि सार्त्तमाचरेत्। पगन्नौ त्रोतमप्यन्यः कुर्थादाचारमन्ततः'। एतद्वर्गं काम्ये प्रतिनिधिविधायकं नित्यनैमिनिकमाचपरले श्रीतसार्त्तभेदेनीपादानं व्यर्थे स्थात् तयीरविश्रेषादेव प्रति निधिलाभात्। चन्ततः उपक्रमात् परतः। 'काम्ये प्रतिनिधिः र्नास्ति निखनैमित्तिके हि 'सः। काम्येष्पक्रमादृष्ट् केचि दिच्छिनि सत्तमाः'। इत्वेकवाकात्वात्। ततः स्नातं कायं प्रतिनिधिनाप्यारभ्यते न तु श्रोतिमिति स्थितम्। एवश्व वैदिः वेतरमन्त्रपाठे शुद्राटेरप्यधिकारः। 'वेटमन्त्रवर्जं शुद्रस्र' दति छन्दोगाक्रिकाचारचिन्तामणिष्टतस्रुतौ वेदेतिविश्रेषणार पश्चयत्रादी तु 'नमस्कारेण मन्त्रेण पश्चयत्रात्र डापयेत्'। इति श्रापस्तव्यादिविश्रेषविधिना नमस्तारमन्द्रविधानात्। तव वैदिकोऽपि निषिषः। कर्मादौ नवग्रहपूजामाङ मत्यपुराणम्। 'नवग्रहमखे कत्वा ततः कर्म समारमेत्। भन्यथा पलदं पुंसा न काम्यं जायते कचित्'। गोभिसपुचकतम्बद्धासंबद्धपरिविष्टे। 'खूते च व्यवहारे च प्रवते यज्ञकर्माण। स्नानि प्रथम्बुदाः सीनाः वर्त्ता तालि न पञ्चति। एवः वर्भ नियुक्तय वितीयः

सामाधारकः। खतीयः प्रश्नं प्रब्रूयात्ततः कर्म समारमेत्'। प्रवर्त प्रक्रष्टवर्त। पूर्वीक्षहितौ दितौयवचनात् कर्मनियुक्ती-शौतैवाषार्थः खयं होत्यचे ब्रह्माचार्थः श्रन्यहोत्यचे सोऽप्य-धिक पाचार्यः। तन्त्रधारकः पुस्तकवाचक प्राचार्यः प्रश्न-वता सदस्य:। महाकपिलपश्चरात्रं 'जलाधारग्टहार्घश्च यजि-द्वास्तुं विश्वेषतः। ब्रह्माद्यदितिपर्य्यन्ताः पञ्चाश्रत्रयसंयुताः। सर्वेषां विख वास्तूनां नायकाः परिकीत्तिताः। असंपूज्य हि तान् सर्वान् प्रासादादीन कारयेत्। श्रनिष्यत्तिर्विनाशः स्यादुभयोर्धर्मधर्मिणोः'। धर्मधर्मिणोस्तङ्गगदितत्वर्ताः। वास्त्यागिवधानन्तु वास्त्यागतन्त्वे असस्येयम्। श्रम्भौ गटशा-रभदिने अभनी प्रवेशदिनेऽपि कत्त्वासाइ मात्स्ये 'ग्रासाद भवनादौनां प्रारम्भपरिवर्त्तने। पुरवेश्म प्रवेशेषु सर्व-दोषापनुत्तये। इति वास्तूपश्रमनं ऋत्वा सूत्रेष वेष्टयेत्। वास्तुपूजामकुर्वाषस्तवाद्वारो भविष्यति'। तव वास्त्नाकी राचसस्य। मस्यप्राणे 'घण्टावितानकतोरणचित्रयुक्तं निस्वो-स्रवप्रमुदितेन जनेन सार्द्वम्। यः कारयेत् सुरग्रहं विधि-वहजाइम्। श्रीस्तं न मुञ्जति सदा दिवि पूज्यते च'। तोरणमाष्ठ देवीपुराणं भाचं हारं भवेत् पूर्वे याग्ये चीडुम्बरं भवेत्। प्यादखत्यघटितं नैययोधं तथोत्तरे। भूमी इस्तं ग्रमाणानि चतुर्हस्तानि चोच्छ्ये' ग्रारदायां 'तिथ्वक्फलक-मानं स्वात् स्तभानामूड्वमानतः'। तिथेक्फलकमुच्छित-स्तभादयोपरि विस्तृतैककाष्ठं सिद्धान्त्रग्रेखरे। 'एवमेषामलाभे स्वात् तदलाभे .शमीद्वमः'। ध्वजयच्यादिमानमाइ इयशीर्षे 'ध्वजवंशः प्रवर्त्तव्यो निर्घुणः श्रोभनो हरः। तरू द्वं तास्त्रजं चन्नं सूक्तां कुर्थात् दिजोत्तमः। प्रासादस्य च विस्तारो मानं दख्य की तितम्। ध्वजवष्टिर्देवग्द्रके ऐशान्यां दिशि

देशिकी:। स्वापनीयोऽय वायव्यां साम्प्रतं स्वजस्थते। पष्टकार्पासचीमार्थे कं कुर्यात् सुग्रोभनम्। एकवर्षं दिवर्षं
वा चण्टाचामरभूषितम्। किङ्क्णिजालकोपेतं वर्षिपत्रविभूषितम्। दण्डायाहरणीं यावत् इस्तेकं विस्तरेण तु।
महाध्वजन्तु विख्यातं सर्वकामप्रदं ग्रभम्। स्वजेन रिहतो
यसु प्रासादस व्रथा भवेत्। पूजाहोमादिकं सर्वं जपाद्यं
यत् कतं नरेः। शिवसर्वस्ते देवेभ्यस स्वजं द्यात् वाहनेक्पग्रोभितम्। तुरङ्गमेण सूर्यस्य इरस्य व्यविद्वितम्।
विश्ववे गक्डाङ्कन्तु दुर्गाये सिंहचिङ्गितम्। कार्यः स्वजं
पताकाक्यम् प्रन्यथा न कथस्रनः। नारदपस्रति। 'छपेन्द्रस्वायतः पत्ती खगाधीयः कतास्त्रितः। सम्यजानुगतो भूमी
मुर्हाधोमणिमण्डितम्। पित्रजङ्गो नराङ्गिस तुङ्गनायो नःःङ्गकः। दिवादः पत्तयुक्तस कर्त्त्यो विनतायुतःः। विश्वधर्मोत्तरे 'प्रतिपाद्य तथा भक्त्या स्वजं विदयवेश्मनि। निदर्हत्याग्र पापानि महापातकजान्यपिः।

भय तत्प्रतिष्ठाप्रमाणम्। इयग्रीवं श्रीभगवानुवाच।
'गोपथारामसेतृनां मठसंक्रमवेश्मनाम्। नियमत्रतक्षच्छाणां
प्रतिष्ठां शृणु सत्तमः। ब्राह्मण् विधिना विद्धं समाधाय विचचणः। ग्रिलां पूर्णघटं कांस्यं समारं स्थापयेत्ततः। ब्राह्मणः
मर्वमाद्वत्य श्रपयेद् यवमयं चन्नम्। चौरेण कपिलायास्तु
तिद्दिणोरिति साधकः। प्रणवेनाभिष्ठार्थ्याय दर्व्या संघटयेततः। साधियत्वावतार्थ्याय तदिणोरिति होमयेत्। व्याह्नत्याः
चैव गायव्या तदिपा सिति होमयेत्। विद्यतस्वद्यत्विद्याः
वैदायौद्रीमयेत्तया। सोमं राजानमिति च सुद्यात्तदनन्तरम्। दिक्पालेभ्यः स्वस्नमनौर्यदेभ्यसैव होमयेत्'। भोम्
प्रमये स्वाहा भोम् स्वर्याय स्वाहा भोम् प्रजापत्वे स्वाहा

भोम् भनारीचाय खाष्टा भोम् ची खाष्टा भोम् ब्रह्मणे खाष्टा भीन् प्रथिये खाषा भीन् महाराजाय खाषा 'एवं बुत्वा चरी-भीगान् दचात् दमदियां बलिम्। ततः पलामसिमा इनेदष्टीत्तरं यतम्। भाज्येन जुडुयात् पश्चादेभिर्मन्द्रेष्टिजी-समः'। ततः पुरुषस्तास्य मन्दैराचन्तु होमयेत्। द्रा-वतीति जुचुयात्तिलान् ष्टतपरिष्ठतान्। चुला तु ब्रह्म-विश्वीय देवानामनुयायिनाम्। यहाणामाहती हुँ त्वा स्रोके-यानामयो पुनः। पर्वतानां नदीनाच समुद्राणान्तयैव च। चुला व्याच्हितिभिः कुर्यात् सुवा पूर्णाच्चित्रयम्। वौ षड्क्लेन मस्त्रेण वैषावेन सुरोत्तमाः। पश्चगव्यश्व संप्राय्य दद्यादाचार्था-दिचिणाम्। तिलपात्रं हेमयुत्तं सवस्तां गामलङ्काताम्। प्रीयतां भगवान् विषाुरित्यत्सच्य धतव्रतः। प्रारामं कारयेद् यस्तु नन्दने स चिरं वसेत्। मठप्रदानात् खर्लोकमाप्रोति पुरुषः सदा। सेतुप्रदानादिन्द्रस्य लोकमाप्रोति मानवः। प्रपा-प्रदानाहरूणलोकमाप्रीत्यशंसयम्। संक्रमाणान्तु यः कर्त्ता स खर्गं तरते नर:। खर्गलोके च निवसेदिष्टकासेतुकत् सदा। गोपथस्य तथा कर्त्ता गोलोके निवसे चिरम्। नियमव्रत-कचापि विशालोकं नरोत्तमम्। कच्छकत् सर्वमाप्रोति सर्वपापविवर्जितः। अनेन विधिना मर्त्यः संपूर्णं फलमाप्नु यात्। इयं प्रतिष्ठा सामान्या सर्वसाधारणा। 'कत्तेव्या देशिकेन्द्रेस्तु प्रतिष्ठात्रयविद्यते। इति संचेपतः प्रोक्तः ससु-दाय विधिस्तव। सर्वेषामेव वर्णानां सर्वेनामफलप्रदः। सर्वस्रतेषु कर्त्व्या प्रतिष्ठा विधिना वुधै:। फलार्थिभिस्त-प्रतिष्ठं यसाविष्णलसुचिते। इति वज्ञालसेनदेवाद्वतिद्वाचा-चरिलि खितस्य शीर्षपचरात्रीय सङ्घंषका खे समुदायप्रतिष्ठा-पटलः प्रसार्थः ब्राह्मीय वैदिनेन स्वरह्योत्तेनेति याबत्।

शिलेति उद्वलोपलचणं तण्डलार्थतात्। कांस्वम् पन्नि-प्रवयनार्थम्। तयाच ग्रह्मासंप्रष्ठः। 'श्रभं पात्रन्तु कांस्वं स्वासेनामि प्रषयेद् बुधः। तस्याभावे प्ररावेण नवेनाभि-सुख्य तम्। सर्वतः पाणिपादान्तः सर्वतीऽचि शिरोसुखः। विश्वकृषी महामामः प्रणीतः सर्वकर्मस्'। एवचाम्मिप्रणः यनानम्तरं सर्वत इत्यस्य पाठी युच्यते। प्रणीत इति मन्त्र-लिङ्गात् प्रन्यया स्थापनानन्तरमेति हिधानं व्यथं स्थात्। गुणविषानापि श्रुतिरित्युक्का सर्वतः पाणिपादान्त इति लिखितम्। यत्र च पाकाङ्गयञ्जलात् साइसनामानमनि-माइ राष्ट्रासंयहः। 'प्रायिश्वते विधुसैव पाक्यन्ने तु साहसः। पूर्णाइत्यां मुड़ो नाम शान्तिके वरदस्तथा। माह्रय चैव होतव्यं यो यत्र विहितोऽनलः'। प्रायिक्ते वैगुखः समाधानायं प्रायश्वित्तात्मकमहाव्याष्ट्रतिहोमादौ। तथाच क्रन्दोगपरिशिष्टम्। 'यव व्याद्वतिभिद्योम: प्रायिक्तालको भवेत्। चतसस्तव विज्ञेया स्त्रीपाणियद्यपे तथा। श्रिप वा जातमिलोषा प्राजापत्यापि वा इति:। होतव्या विधि-कल्पोऽयं प्रायश्चित्तविधिः स्रातः'। श्रव्न निविकल्प इत्यभिः धानात्। सामगानां भवदेवभद्दीत्तयाच्यायनहोमोऽपि निष्प्र-माणकः। भद्दनारायणचरणा श्रय्येवम्। श्रव 'प्रत्येकं नियतं कालमात्मनो व्रतमादिशेत्। प्रायिकसमुपासीनो वाम्यतिस्त्रिसवनं स्पृशेत्'। इति शङ्कालिखितवचने प्रत्येकं नियतं कालमिति। तत्तद् व्रतकालसंख्यामात्मनी व्रतम् पात्मसम्बन्धित्वेन पात्मकर्तृत्वेनिति यावत्। तेनामुक्षपाप-चयकामोऽमुकव्रतमसं करिष्ये इति चादिशेत् उन्नेखं कुर्यादिखनेन प्रायिक्तवते सङ्कल्पविधानात्। प्रायिक्ति क्रोमेऽपि तथा अतएव भवदेवभद्देनापि सिखितम्। तेन

सर्वदिक्तिः प्रायसिलहोने संकलः वार्थः पाइयासुक पन्ने द्वागच्य दख्वाया। यवमयं चत्रमिखत्र। यवाभावे बीद्यादिभिरिष। न च हवीसर्गे सत्त्रत्य ब्रीहितच्हुसा-निखनेन यवतण्डुलनिरासवत् प्रवापि यवेन व्रीहिनिरासी ऽस्वित वाच्यम् भव गोभिलपरिभाषितत्वेन वीद्वियवयोः प्राप्ताविप तत्परिशिष्टे पुनर्वीद्यभिधानात् यवनिरासीऽस्तु सिंडे सत्यारको नियमाय इति न्यायात्। इष्ठ तुपश्चरावे पूर्वे प्राप्यभावेन यवविधानं मुख्यार्थमेव। 'इविषेषु यवा मुख्या-स्तदनु बीषयो मताः। माषकोद्रतगौरादीन् सर्वाभावेऽपि वर्जयेत्। ययोक्तवस्वसम्पत्ती याद्यं तदनुकारि यत्। यवानामिव गोधुमात्रीष्ठीणामिव शालवः'। इति क्रन्दोगपरि-शिष्टात् प्रतएव प्रतिष्ठाकाण्डकस्पतराविष तत्तत्द्रव्यविशेष-सुक्का तत्तदसत्त्वे भविष्यपुराणेन काम्येऽपि प्रतिनिधिक्तः। यथा 'काश्वनं इरितालश्व सर्वाभावे विनिचिपेत्। दखादीजी-विधिखाने सहदेवां यवानिपि'। सहदेवा मेदिन्युता। यथा 'सइदेवा बसा दक्हीत्यलयोः साविरीधषौ'। चर्नामत्यभिधा-नात्। इवनीयनिर्वापादिना चक्निष्यत्तिः कर्त्तव्या तत्र गोभिसेन पंध इविर्निर्वपति ब्रीहीन् यवान् वा चक्खास्या वा प्रमुखे लाजुष्ट् निर्वपामि इति देवतानामोहे यं सक्कद् यज्ञुषा दिस्तृषाैमित्यनेन निर्वापमावाभिधानात् सामगेन तसावं कर्तव्यम् प्रव च घी विषावे त्वाजुष्ट् निर्वपामीत्या-दिना यज्ञुषा यज्ञुः परिभाषामा जैमिनिः 'ग्रेषे यज्ञुः शब्दः' दित ऋक्सामभिने मन्द्रजाते ततस यनान्त्रजातं प्रशिष पिततं गानपादविष्केदरिंत तद्यशुरिति। यजुर्वेदिना तु ग्रहण-निर्वापष्प्रीचणानि वर्ष्यानि । तथा इ सांख्यायनः 'खाली-पानेषु च यष्टणासादनप्रीचितानि सम्बदेवताभ्यः' इति।

ऋग्वेदिना तु निर्वापणप्रीचणे वर्ष्ये तथाखलायनः। 'तस्वै तस्ये देवताये चतुरसत्रो मुष्टीन् निर्वपतीति' पविवेषान्त-र्धायामुषी त्वाज्य निर्वपामीत्ययेनं प्रोत्ति प्रमुषी त्वाज्य प्रोचामौति। तत्र छंन्दीगपरिप्रिष्टं 'देवतासंख्यया पाद्य-निर्वापांस पृथक् पृथक्। तूणीं दिख्यस्तीयात् होमसापि ष्ट्रथक् पृथक्'। प्रति देवतासंख्यया पृथक् पृथक् यवादिनि-र्वापः प्रवनिर्वापः सर्वदेवनिर्वापान्ते सक्षडोमस प्रथक् पृथं-गिति। यत च मालखादिना पुरुषदीषे गरहीततण्डलेष्वपि सन्त्रपूर्वेण निर्वापादिकं ममाचरन्ति याचिकाः। 'धाते न्यूने तथा कि से मासाच्ये मान्तिके तथा। यज्ञे मन्त्राः प्रयोक्तया मन्त्रा यञ्चार्यसाधकाः'। इत्य्रतेः। मान्त्रिके मन्त्रसाध्ये घातादौ न्यूने तत्काले मन्त्रपाठाभावेऽपि यज्ञकाले मन्त्राः प्रयोक्तव्या इति कपिनाया अनन्वेऽन्यधेनोरपि प्रणव-महितेन श्रभिवार्थ श्री तिहिशारित्यनेन प्रतेन सिक्का दर्थी टिचिणावर्त्तेन संमित्रयेत्। दवी च प्रादेशपमाणा द्वाष्ट्रज्ञ-विस्ताराया 'इधाजातीय मिधा हैप्रमाणं मेचणं भवेत्। वत्ते वार्त्तश्च पृथ्वयमवटानिक्रयात्तमम्। एषैव दर्वी यस्वत्र विशेषः स्तमचं ब्रुवे। दवीं हाङ्गुलपृष्वया तुरीयोनन्तु मेचणम्'। द्रित छन्दोगपरिशिष्टात्। प्रधित्यनेन खग्दश्चीत्रविधेषकर्म-उपघातशोम: चरौ तु बहुदैवत्यो शोमस्तस्योपघातवदिति परिशिष्टपकाशभूनवचनात्। खपचातद्योभलचणमाद्य ग्रह्माः संग्रहे 'पाणिना मेचणेनाथ श्रुवेणैव तु यहवि:। इयते चान्प-समावपेत्। मेच्चपेन तु होतव्यं नाच्यभागौ न खिष्टिकत्'। अनुपस्तीर्थित्वनेन सुवि यचतुरावने पद्मावन्ति इतेनोपस्तर-

षादिकं तदव नास्ति तेन केवल मेचणादिना सक्तत् रहीता ष्ठीतव्यं प्रक्षतश्चोमात् पूर्वं विष्क्रपूजनमात्त मार्कण्डेयपुराणं 'पूजयेच ततो बक्किं दद्याचाप्याचुतौ: क्रमात्'। तत इति वक्केवियोषनामकरणध्यानानन्तरम्। होमानुष्ठाने 'मस्त्रेणोङ्कारपूर्तन खाद्वान्तेन विचचणः। खाद्वावसाने जुडुयात् ध्यायन् वै मन्त्रदेवताम्। ततस्ति दिणोः परमं पदः मिलानेन चर्णा होमयेत्। एवं व्याष्ट्रत्या प्रत्येकम् श्री भूरा-दिना गायव्या साविव्या। श्री तिहप्रासी विपख्यवी जाग्ट-बांस इत्यादिना यो विश्वतश्वज्ञरतविश्वतोमुख इत्यादिना वैदाद्यैः श्राग्नमौले पुरोहितिमत्यादिना द्रषेत्वोर्जत्वा द्रत्या-दिना अग्न आयाहि बौतये इत्यादिना शत्रो देवीरित्यादिना चतुर्भिमन्त्रैर्नोकपालेभ्यः खखमन्त्रे स्तत्तत्वेदोक्तदगदिक्पाल-मन्बैस्तव सामगानाम् इन्द्रस्य वातारिमन्द्रमित्वादिना श्रमने-रिनं दूतं व्योमह द्यादिना यमस्य नाके सुवर्णमित्यादिना निक्टंतेय वेळाहि निक्टंतीनामिळादिना वर्णस्य घृतवती भुवनानामित्यादिना वायोः वात श्रावात् भेषजमित्यादिना सोमख घों सोमं राजानिमित्यादिना ईशानख श्रभित्वासरणो नुम इत्यादिना ब्रह्मणो ब्रह्मयज्ञानामित्यादिना जनन्तस्य चर्षणीधृतमित्यादिना। तथा च गोभिलीयकमप्रदीपे 'बातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रस्य परिकौत्तितः। श्रम्निं दूतं वणीमहे वक्केमन्त्रं यमस्य वै। नाके सुपर्णमुपयत् वेत्याहि निऋतिस्तथा। प्रतवती वक्णस्य वात प्रावात भेषजम्। वायोर्भन्तं समुदितं सोमं राजानिसत्युचा। सोमख मन्त्रः कथित: प्रभित्वेतीय उच्चते'। ईय ईयानस्य दृष्ट द्रति दृर् तस्य। 'ब्रह्मयज्ञानां प्रथमं ब्रह्मणः परिकोत्तितम्। चर्षणी-ध्रुतमित्धेवं सर्पस्य समुदाक्षतम्'। इति। स्यादिभ्यः

खखमकाः सर्वेदसाधारणा खणीनेत्वादिमस्यपुराणीत-मलै: पत स्थेस पानचोनेखादिना। सीमस पाया-यस समे तु ते इत्वादिना मङ्गलख चिनमू दे। इत्वादिना। नुधसा पम्ने विवस प्रत्यादिना। हष्टसते परिदीया रधेन दलादिना। ग्रकस्य ग्रक्तनः दलादिना। शने: शबी-देवीरिखादिमा राष्ट्रोः कयानिस्ति इत्यादिना केतृनां केतुं क्रमाबेत्यादिना। तयाच मत्यपुराणम् 'पाक्रणोनेति सूर्याय होम: कार्यो हिजयना। पाप्यायखेति मन्द्रेष सोमाय जुडुयात् पुनः। चिनिम् द्वीदिवो मन्त्रमिति भौमाय कौर्सयेत्। पम्ने विवस्नदुषस इति सोमस्ताय च। हण्यते परौदीयारयेनेति गुरोर्मतः। ग्रन्नन्तुरम्बदिति च ग्रन्नस्यापि निगदाते। शको देवीरिति पुनः शनैसराय द्वीमयेत्। कयानिष्य पाभुवदूतीराष्ट्रोबदाष्ट्रतम्। केतुं क्रन्यवेति कुर्यात् केतृनासुप्रयान्तये' एवं चक्होमं समाप्य चक्येषेण प्राचादिदिक्याः पायसबसिं दखात्। तद् यथा एव पायस-बिल: चीम् प्राची दिश्री नमः रत्यादि मन्त्रेष भीम् दिच्चणायै दिशे खाषा इति श्वतिद्यमात् इति प्रशिष्ठ क्रात्यप्रदीपाभ्यां दमदिस्भा विशं दचात् वस्तुतस्तु विश्वप्रकरण एव प्राच्युर्गः वाचीम्बो चहरहिं त्यप्रयोगे नमः इति गोभिसस्ते स्नीतिङ्ग-दर्भनात् दियां देवतात्वं बसी प्रतीयते। प्रवावाचीपाठात् शुख्यादीमीयदिचाये रखनाइख पोम् पवाचे दिशे नमः दति बसी प्रयुच्यते एभिमेन्द्रैः प्राग्नुस तहिच्छोरित्यादि मन्द्रैः। आक्रां लिति तु शब्देन समित्रोमे वेषां व्यावर्तनात् मना-वाष्ट्रायां प्राथमिकलेन तिष्कोरित्यस परिषदः। तत-स्तिष्विरिति मन्त्रेष खाद्यान्तेन प्रतास्त्रपसाग्रसिधमष्टी-क्षरमतं सुद्यात्। पूर्वीक्षमक्रोः पूर्वीक्षदेवताभ्यः शुवेषाः

ज्वाद्वतीजुंद्रयात्। पुरुषस्त्रस्य तत्तदेदोत्तस्य तत्र साममा-नाम् योम् पटं विष्युरिति प्रचस्य हणालप्रकाव्यसुषसीव सुवा-चिति समस्यीर्षेति विपादृष्ट् इति पुरुष एवेदम् इति एता-वानस्रोति। प्रकाव्यसुषस्रेव सुवाण इति वाराष्ट्रयस्यमित्यने-मैको मन्त्रः पुरुष दल्यनेन इति पुरुषपद्युक्ताः पश्चमन्त्राः ब्रुत प्रत्यनेन कयानियत दत्येकः। एतैः सामगी जुडुयात्। यश्वेदी तु तलसिंदाभिः भोम् सप्तमावित्यादिषोड्यभी ऋिं बोड़्याइतीर्जुद्यात्। इरावती धेनुमतीत्यादिमक्षेद ष्ट्रताक्षां स्तिलान् सकत् जुडुयात्। एवं ब्रह्मानुयायिभ्यः बाहा विणुनुयायिभ्यः खाहा ईप्राणानुयायिभ्यः खाहा देवानुवायिभ्यः खाद्या त्रहाणां प्रत्येकेन लोकपालानाच प्रत्येकेन शुरुयात् पुनरिति अवसात् भी पर्वतेभ्यः खाष्टा भी नदीभ्यः खाष्टाः घो समुद्रेभ्यः खाष्टा घो भूः खाष्टा घो सुवः साष्टा भी सः खाष्टा इति जुडुयात्। ततः परिभाषासिष्टं स्रमास्रोतः महाव्याष्ट्रतिहोमं प्रायस्तिहोमादिकस कवा सुचा भी तहिणोरिति मन्द्रेष वौषड्नोन पूर्णाइति-वयम् डत्वाय खुडुयात्। इति विश्रेषोपादानात् नाव खशा-खोत्रपूर्णहोमः वतस पचगव्य चर्यायं प्राप्त प्रात्वा वा इसयुक्तं सवस्तं तिलपात्रम् चलक्कतां गाश्च दिचामाचार्थ्याय दबाव्। तत्र 'उदाप्रति वेदार्थान् यन्नविद्याः स्नृतीरि । श्वितस्मापबमाचार्थन्तं विदुर्ब्धाः'। इति इन्होग-परिश्रष्टे कर्मोपदेष्ट्रजीतुराचार्थपदेनाभिधानं खयं जोद्यपचे ब्रह्मपरम् पन्यश्रोद्धपचे ब्रह्मश्रोद्धितयपरं खयं ब्रह्मकर्मश्रोद्ध-वर्भवरचपचे पुस्तकधारकपरम्। 'भ्रञ्जेषे द्विषा देशा यत्र या परिकीर्तिता। कर्मान्तेऽनुष्यमानायां पूर्णपाषादिका भवेत्। विदध्याचीवमन्ययेत् दिच्चार्षप्रो भवेत्। सर्थ

चेदुभयं कुर्यादम्बसी प्रतिपादयेत्'। इति सन्दीगपरिग्रिष्टैक-वाकात्वात्। एक्स माम्राविधानान्तिसापनादि मीयता भगवान् विष्कृरित्यन्त' कमं समाप्त' संस्तृतगोपचादिदाननि-ु यस-व्रत-क्षच्छादि-करचान्यतमक्पा-समुदाय-प्रतिष्ठावगन्तवा समुदायक संस्कृतगोपथादेः प्रतिष्ठा समुदायप्रतिष्ठा। तथाक वापिश्राध्वरावं प्रतिष्ठाशब्दसंसिषिः प्रतिपूर्वाच तिष्ठतेः। बद्वर्ष्टलाबिपातनानां संस्कारादी प्रते: स्थिति:'। ततस गोपघादेवत्रकार्भसंस्कृतस्य तस्य पालननकत्वम्। प्रप्रतिष्ठन्तु निकालिसस्ता:। एतत् क्रतकर्मचा प्रीयतां भगवान् विच्छा रिति समर्पयेत्। मठपदानात् खर्लीकमित्यत्र मठप्रदं देव-वैश्मपरम्। छपक्रमोक्नेऽपि तिस्मन् फलान्तरातुपदेशात्। पत्र द्वाषाष्ट्रादिमदेन स्वर्गतारतस्य रक्षमाणविषाुधमी त्तरवचनादवगन्तव्यमिति। ततः प्राम्रादसमीपे योग उत्तिष्ठ अञ्चाचस्रते इति मन्त्रेण देवतामानीय पूजियता प्रासादं गला दानानि च दखा देवतामादाय तां प्रदक्षिणं कारयिला भी भद्रं कर्णेभिरिति सन्देष प्रवेशयेत्। भी देवस्रात्वेति मन्त्रेष पिष्डिकोपरि खसेत्। भी स्त्रिरोभवेति मक्रोच स्थिरीकरणम्। ततो मन्धपुष्पाध्यां पूर्वायत। यावहरिति मन्त्रेष देवतासनिधिं कुर्यात्। कपिसपचराचम् 'एवं सत्वा विधानसु प्रासादे देवमान्येत्। उत्तिष्ठेति यथायोगं पठेडे सुसमाहितः। प्रासादस ततो दस्वा कारबेसं प्रदक्षिषम्। ततः संवेशग्रेहेवं भद्रं ऋषेभिः सम्मितम्। देवस्राति माने च पिक्तिकोपरि विकासत्। बिरोधवेति मन्त्रेष स्विरं कुट्याक्तनार्दनम्। पूज्यिता ततो देविममं मन्बस्दौरयेत्। यावषसभरो हेवी यावतिष्ठति मिदिनी। वाषद्व जनसम्ब समिषीमक बेशवं। पत्र प

वास्यानं सला मठादी सर्ते तत् प्रतिष्ठां सला। मठादिः द्वाति स्ते तदनसामिना प्रतिष्ठा कर्त्तव्या। 'स्केनार्तेन वादत्त' व्यावितं धर्मकारचात्। भदता तु स्ते दाव्यस्तत् पुनी नाव संग्रयः'। इति विवादरक्राकरप्रतकात्वायन-वचनात्। 'चतुःषष्टिपदं सला वास्तु सर्वग्रद्धं प्रति'। इति सिद्धपुराचवचनेन 'वास्त्प्रमनं कुर्व्यात् पूर्वमेव विचच्चचः'। इति मत्यपुराचवचनेन न चैतदमुकादेवग्रद्धवास्तुसर्वदीय-व्यानार्थलेन प्राप्तस्य वास्तुयागस्य प्रतिष्ठाकर्त्ता सहैककर्तृत्व-विचनाभावाद्य।

षय देवसंप्रदानकदानानि। पूजारताकरेऽनिपुराषम् 'सवर्षमिषस्त्रादि यदम्बद्धि दुर्लभम्। तत्तु देवादिदेवाय वैषवाय निवेदयेत्'। यदन्यदपि दुर्सभित्यनेन खडादि-वसिप बोध्यम्। तमाच विष्णुधर्मोत्तरे 'सुरवेश्म नरो दखात् यवावति विधानतः। पुर्वितेषु भूमी वा शोधित्वा वसु-सराम्। सुरवेश्मनि यावन्तो हिजेन्द्राः परमाणवः। ताव-इष्सइसापि स्वर्गलोके महीयते। त्यपकाष्ठमये पुर्खं सर्वे-तत् कथितं दिजाः। तसाइयगुर्च पुर्श्यं क्रतिष्टकमये भवेत्। तकाइयगुक्कापि ग्रैलनिर्मितमन्दिरे । तथा 'प्रकाम: साखिको स्रोके वत्किचिहिनवेदयेस्। तेनैव स्थानमाप्रोति प्रव गता न शोचित । धर्मवाणिजिका सूदाः फलकामा राधमाः। पर्ययन्ति जगबायं ते कामानाप्रवन्त्वयः। पन्तवस् हिलं तेषां तज्ञवत्वत्यस्पमिधसाम्'। तथा 'प्रज्ञां प्रतीच्छते देव: वनामेन निवेदितम्। सूद्वी प्रतीच्छते द्रव्यमकामेन दिजो-माः'। वासनपुराषम्। 'यद् यदिष्टतमं लोके यश्वाप्यस्ति गर्डे वि। तसदि देशं तुष्ययं देवदेवस्य चक्रियः'। एतस्य ब्राह्मस्-पदानकविषयिऽपि सुतरां विष्युसंप्रदानेऽपि विष्युप्रीतिः

प्रसम्। नरसिंदपुराचे 'विद्यत् यक्ताच पौतच पृष्टस्वादिनिर्मिंतम्। यञ्जीपनीतं नोविन्दे द्रस्वा वेदान्तानो भवेत्'। सिव्वत्
नवगुचं नव वे विव्यत् दित गुते:। निन्दपुराणम्। 'धलङ्कारच
यो द्रचात् विप्रायाच सुराय वा। स मच्छेदावणं सीकं
नानाभरचभूषित:। जात: पृथिच्यां कालेन ततो द्यीपपितनैरः'। सुरायेति पु'स्वमविविच्यतम्। धलङ्कारदानेन नानाभरणभूषितत्वपूर्वकवक्णलोकगन्त्रत्वानन्तरद्यीपपितत्वं फलम्।
विद्यप्रभातिरे 'यानं श्रच्यासनं क्रवं पादुके चाप्युपानची।
वाचनं गाच धर्मच विद्योभ्यो ददाति यः। एकेकस्मादवाग्नीति विद्यश्यमक्तं नरः'। यानादिश्रस्थेकदानेनाम्नष्टोमयञ्चलस्यफलसमफलप्राप्तिः फलम्।

भय विश्वसंप्रदानकटानानि । विश्वधर्मोत्तरे छतीयकार्छ 'विश्वोरायतने दस्ता तत्क्या पुस्तकं नरः । ब्रद्धासोक्रमवाग्नोति बङ्गन् मंवसरानि । विश्वाक्षयापुस्तकदानेन
वङ्गंवसरब्रद्धालोकपाप्तिः फलम् । 'विश्वोः ग्रङ्कप्रदानेन
वार्षं लोकमाप्रयात्'। ग्रङ्कस्य वार्कणलोकपास्यनन्तरः
मनुष्यलोकस्थातग्रव्दतं फलम् । 'घर्ष्टाप्रदानेन तथा
सङ्ग्रयतमाप्रयात्' वय्दायाः सङ्ग्रयतमंश्यकघर्णपाप्तिः
फलम् । 'सीभाग्यं मङ्ग्रप्तिति विद्विश्वीं प्रदट्घरः'।
सीभाग्यं पुष्टिः किञ्चली खुद्रघण्टिका । तस्य मङ्ग्रीभाग्यः
प्राप्तिः फलम् । वितानकप्रदानेन सर्वपापैः प्रमुष्यते । पर
निर्वतिमाप्नोति यच यचाभिजायते'। वितानकस्य सर्व
पापविमुक्तिपूर्वकपरमनिवित्तप्राप्तिः फलम् । 'दस्ता तु देव
कर्माधं नरो वेदीं दृष्टां ग्रभाम् । पार्थवत्वमवाप्नोति वेदै
हि द्विवी यतः' । वेदौदोलपिकिका । वेद्याः पार्थिवत्व
प्राप्तिः फलम् । 'यः कृशं देवकर्माधं नरो दद्यावयं ग्रमम्

धाक्यं कीकमाप्रीति सर्वपापैः प्रमुच्यते'। कुश्वस्य सर्वपाप-विसुत्तिपूर्वकवार्णलोकप्राप्तिः फलम्। 'कमण्डलप्रदानेन मोदामफलमाप्र्यात्' कमण्डलोगीदामजन्यसमफलप्राप्तिः पासम्। 'पतद्ग्रहप्रदानेन सर्वपापमपोहति'। पतद्ग्रह्य विततामू लादिद्रव्यप्रचेपविशेषः। पतद्ग्रहस्य सर्वपापधननं फ्रालम्। 'पादुकानां प्रदानेन गतिमाप्रोत्यनुत्तमाम्'। पादु-काया चनुत्तमगित प्राप्तिः फलम्। 'दर्पणस्य प्रदानेन रूप-वान् दर्पवान् भवेत्'। दर्पणस्य रूपवद्दपवद्मवनम्। 'दर्श-यित्वा तथा तथ्च सुभगस्वभिजायते' सुभगत्वकामी विशावे दर्पणमइं दर्शियथे 'कुप्यदो रूपमाप्रोति विशेषाद् भुवि दुर्सभम्। कुप्यस्य दुर्सभिवशेषक्पप्राप्तिः फलम्। 'नरः सुवर्षादानेन सर्वकामानुपाश्रुते'। सुवर्णस्य सर्वकामाश्रनं पालम्। 'नरदानेन लोकेऽस्मिन् प्रामाखसुपगच्छति'। नरस्य प्रामाखोपगमनं फलम्। 'परलोकमवाप्रोति धेनु' दखा पयिसनीम्'। धेनोः परलोकप्राप्तिः फलम्। 'अनु-हुइ: प्रदानेन दग्रधेनुफलं लभेत्'। अनहुद्दानस्य धेनुदशक-दानजन्यसमफलप्राप्तः फलम्। 'शय्यासनप्रदानेन स्थितिं विन्दति ग्राख्नतीम'। ग्रयनस्य ग्राखतस्थितिलाभः फलम्। एवमासनस्य। 'उत्तरच्छददानेन सर्वान् कामानवाप्न्यात्'। उत्तरच्छदं प्रावरणवस्त्रम्। उत्तरच्छदनस्य सर्वकामप्राप्तिः फलम्। 'देववैश्मोपयोग्यानि शिल्परभाण्डानि यो नरः। दबाद्वा वाब्यभाण्डानि गणेशत्वमवाप्रयात्'। विवाद्यपयुत्त-शिलाभाण्डस्य गणेयत्वप्राप्तः फलम्। एवं वीणादिवाद्य-भाष्डस्य। 'प्रेचपौयप्रदानन शक्तलोकमवाप्र्यात्'। प्रेच-णीयं नृत्यं तत्पदानश्च देवसमुखे श्रीरामसीताश्वभनशीत्-पादनं तेन प्रक्रावाषप्राप्तिकामो विषावे प्रेचणीयं प्रेचिये।

'बानवाष्ट्रनदानेन सर्वकालं सुखं सभित्'। बानस चतु-देशिदे: सर्वकालसुखिलभवनं फतं वाष्ट्रमस्य उष्ट्रादेस्तवा। 'शिविकां ये प्रयच्छन्ति तेऽपि यान्त्यमरावतीम्'। शिविकाया दोलाया श्रमरावतीगमनं फलम्। 'राजा भवति लोकेऽसिन् क्रवं दस्वा हिजोत्तमे। नाप्रोति रिपुजं दुःखं संग्रामे रिपुजिइ-वेत्'। क्रम्य एतक्षोकराजत्वरिपुजदु:खाप्राप्तिसंग्रामरिपुजिखं फलम्। 'तालष्टम्लप्रदानेन निर्द्वतिं प्राप्त्रयात् पराम्'। ताल-हन्तस्य परमनिर्द्धतिप्राप्तिः फलम्। 'तथाचामस्दानेन विमान-मधिरोइति। यथेष्ठ' तन लोकेऽस्मिन् विचरत्वमरप्रभुः'। विमानकर एक यथेष्ठ लोक विचरणामरप्रभुत्वम् । चामरस्य 'मास्याधारं तथा दस्वा धूपाधारं तथेव च। गन्धाधारं तथा दत्ता कामनां पावतां वर्जत्'। मात्याधारस्य कामपाव-त्वम्। एवं धूपगन्धाधारयोश्च। 'समुद्रजातपात्राणि दत्त्वाः वै तैजसानि च। पात्रोभवति कामानां विद्यानास धनस्य च'। समुद्रजातपातस्य कार्मावद्याधनपात्रत्वम्। एवं तैजसस्य च। 'गस्रतैलादिद्रव्याणि सुगस्रीनि श्रचीनि च। केशवाय नरी दत्ता गर्भवै: सह मोदर्त'। गर्भतेलस्य गमवं महितमोदमानतं तत्रातिपत्तिमाह दानरद्वाकरे स्कन्दः पुराणं 'यत्किचिइयमीयानमुहिम्य ब्राह्मणे श्रची। दीयते विषावे वाय तदनन्तफलं स्नतम्'। यत्कि शिक्षेयं दाना है वस्त ईशानस्हिश्य त्यक्तं विण्वे वा त्यक्तं घषाद् ब्राह्मणाय प्रदीयते। प्रतिपाद्यते तदनन्तफलं तथाच सत्यस्त्रम्। 'देवे दस्वातु दानानि देवे दद्याच दिचणाम्। तसर्वे बाह्यचे दद्यादन्यया निष्मलं भवेत्'। दख्तेत्यव देयानीति बाराष्ट्रीतको पाठः एवश्व प्रतिपत्तिश्रवणात्तदभाव एव सुम-म्त्रां प्रायिक्सम्। तद् यया देविद्याप्रसारिष

निमम्बोऽघामर्षसमावर्षयेत्। श्रवमर्षसमावर्षमञ्च द्रव्य-तारतस्यात् वासंत्र योगिनौतन्त्रम्। 'देवोपभुष्यमाने तु मिष्मुता सुवर्णानां देवे दत्तानि यानि च। न निर्माखं शह्याब्दं तास्त्रपात्रं तथैव च। पटी याटी च ष्रमासै-नैविद्यैर्दत्तमात्रतः। मोदकं क्षषरश्चेव मासार्धेन महेम्बरि। पष्टवस्तं विमासस्य यश्चस्त्रं लक्षः स्मृतम्'। विमासमित्यव वियाममिति पाठान्तरं 'यावदुणं भवेदसं परमासं तथैव च। विसर्जनीयं देवे तु विसर्जनमनलरं' विसर्जनं तदीय-द्रव्यप्रतिपत्तिव्यवद्वारः ऋव नौराजनविधिमाद पूजारता-करे देवीपुरासम्। 'भक्त्या पिष्टप्रदीषाचैस्ताखत्यादिपस्रवैः। चोषधीभिश्व मध्याभिः सर्ववीजैर्यवादिभिः। नवस्यां पूर्व-कालेषु यात्राकाले विश्वेषतः। यः कुर्यात् अषया वीर देखा नीराजनं नर:। प्रक्वभिर्यादिनिनदैर्जयप्रब्देश पुष्कलै:। यावती दिवसान् वीर देव्ये नीराजनं क्षतम्। तावकारपसङ् साणि स्वर्गलोके महीयते। यस्तु कुर्यात् प्रदीपेन सूर्यालोकं स गच्छति'। पर्वकाले उत्सवकाले देव्यास्त्रीत्वमविषचितम्। तथाचारात् प्रतिष्ठायामाभ्यदयिकमाच राजमार्चण्डः। 'पुत्रोत्पत्तौ सुदा आहमनप्राशनिक तथा। चुड़ाकार्थ्यं वते चैव नाम्त्रि पुंसवने तथा। पाणियहे प्रतिष्ठायां प्रवेशे नव-वैश्मन:। एकत् दृष्टिकरं नाम ग्रहस्थस्य विधीयते'। दृष्टि-करं यादमित्यर्थः। गोभिनः 'इदिपूर्त्तेषु युग्मानाशयेत्। पदिचाम्पचारः यवेस्तिलार्थे इति द्विदाशास्यमानार्थलाभः पुरुषसंस्कारादिस। पूर्त्तमाष्ट रत्नाकरे जातूकर्णः। 'वापी-क्पतङ्गादिदेवतायतनानि च। असप्रदानमारामाः पूर्त-मित्यभिधीयते। पिन्होवं तपः सत्यं वेदानाचानुपासनम् \digamma षातिष्यं वैष्वदेवस द्रष्टमित्यभिधीयते। यहोपरागे यहान

पूर्त्रमित्यभिषीयते। दष्टापूर्त्ते दिजातीनां धर्मः सामान्य-सुचते। पधिकारी भवेच्छ्दः पूर्त्तधर्मे न वैदिने'। वैदिने वैदाध्ययनसाध्येऽग्निशोबादाविति रक्षाकरः। यथा नारी-त्यनुवृत्ती वृत्तस्यतिः 'पिव्यगुर्दीष्टिवान् भर्त्ः स्वसीयमातु-सान्। पूजयेत् कथ्यपूर्ताभ्यां द्वहानायातियीन् स्तियः'। एकदिने प्रतिमामठप्रतिष्ठावास्यागानां करणे सक्तदेव माद्ध-पूजादिकं विधेयम्। नच 'एक स्मिन् कमीणि तते कर्मान्य-त्तायते ततः'। इति छन्दोगपरिशिष्टेन एकस्मिन् कर्मण पारबेऽन्यकर्मकरणनिषेधे इति वाच्यं तस्य प्रयोगविषयत्वात् प्रन्यथा 'गपप्र: क्रियमाणे तु मात्रभ्य: पूजनं सक्तत्। सक्तदेव भवेच्छा हमादौ न पृथगादिषु' इति छन्दोगपरिशिष्टीयस्य निर्विषयतापत्ति:। भनेकाच साध्यकर्मखारखे तयाध्ये कर्मान्तरानुष्ठानापत्तिः माष्टपूजाद्विष्यादयोः सकत्वादेत-दन्तरालपिठतवसोर्धाराभिपातायुष्यमन्त्रजपयोरपि मिति। पायुष्यमन्त्राची तु गायत्रीजपः। 'जपश्रीमादि यत्किश्चित् क्षच्छोत्तं सभावेस चेत्। सर्वव्याद्वितिभः कुर्यात् गायव्या प्रणवेन च' इति मिताचराधृतषट्विंशकातदर्शनात्। प्रतिमाप्रतिष्ठाविधानश्च देवप्रतिष्ठातस्वेऽनुसन्धेयम्। योगि-याच्चवरकारः 'ध्यायेवारायणं नित्यं स्नानादिषु च कर्मसु। तिहिणोरिति मन्त्रेण स्नायादप्सु पुनः पुन् । गायत्री वैषावी श्रोषा विष्णोः संसारणाय वै'। ध्यायेत् सारेदित्यर्थः स च मन्त्रः भोम् 'तिष्टिणोः परमं पदं सदा पश्यन्ति स्रयः। दिवीव चचुराततम्'। वामनपुराणे 'सर्वमक्रलमक्रस्यं वरिष्यं वरदं शभम्। नारायणं नमस्त्रत्य सर्वनर्माणि कारयेत्' दति। यमः 'पुष्पाद्यवाचनं दैवे ब्राह्मणस्य विधीयते'। यमः 'संपूज्य गन्धपुष्पादीर्बाष्ट्राणान् सस्ति वाष्ट्रीत्। धर्मे

वर्षिय माज्ञ संग्रामाद्भुतदर्शने'। धर्में वर्मचीति सप्तमी-विदेशिकिमित्रले तत्तलामीकेखः प्रतिष्ठानन्तरं मात्स्वे 'ततः सप्त विप्राचामयवाष्टोत्तरं भ्रतम्। मोजयेष यथा ग्रत्था पद्मागदाय विग्रतिम्'।

> द्रित महामहोपाध्याय श्रीहरिहरभट्टाचाध्यालज श्रीरह्मनद्रमभट्टाचार्थ्यविरचिते सृतितस्वे सठप्रतिष्ठादितस्वं समाप्तम्।

## श्रद्रक्तत्यविचारणतत्त्वम् ।

प्रवस्य सिचदानन्दं श्रुद्राणां न्यायवित्तिनाम् । जाबाद्यः सत्ययोस्तस्वं वित्त जीरघुनन्दनः ॥

तद्ध मद्धपुराणम् 'एवं शुद्रोऽपि सामान्य' हृदिश्राद्यन्तु सर्वदा। नमस्तारेण मन्त्रेण सुद्धादामान्त्रवद् बुधः। दानप्रधानः शुद्धः स्वादित्वाह भगवान् प्रभुः। दानेन सर्वकामातिरस्त्र संजायते यतः'। ततो दानमेवापेश्चितं न तु भौजनसपि। साक्षान्यं सर्वजनकर्त्तव्यत्वेन प्रतिमासकण्णपण्यादिविष्ठितश्राद्यम् साभ्युद्धिकश्राद्यस्य एवं दिजातिवत् शुद्रोऽिष
सुद्धादित्वन्त्रयः नमस्तारेण मन्त्रेण न तु स्वयं पठितमन्त्रेण
सामान्त्रवदित्वनेन जलसेकसिद्धाद्यश्राहितः 'स्मिन्नमन्त्रमुद्धाद्वतम्' दति विश्वतेन सिद्धस्येवान्तताभिधानात् कन्दुपनस्त्र
स्वस्तं न तु सिद्धतेन सिद्धस्येवान्तताभिधानात् कन्दुपनस्त्र
स्वस्तं न तु सिद्धते द्वारोतेन स्वेदनभर्जनयोः प्रधक्तस्त्र
स्वार्थः पादीपनतापनस्तेदनभर्जनपचनादिभिः पश्चमीति'
स्वार्थः पादीपनं काष्ठानां तापनं तोयादेः स्वेदनं धान्यादेभैकनं यवादेः पचनं तण्डुलादेः दति पद्मित्वना दति कस्यत्रकः

पतएव सिमधान्येन व्यवक्रियते। 'कन्तुपकानि तेसेन पायसं दिधिशक्तवः। दिजैरितानि भोज्यानि शूद्रगेषक्वतान्यपि'। दिति कूर्मपुराषवचने शूद्रवर्श्ववन्युपकादेवी प्राणभक्तवेन वाचे देयत्वं युक्तम्। वान्दुपक्षं जासीपसेकं विना विवसपात्रेच यहक्रिना पक्षम्। पायसं पाकेन काठिन्यविकारापनं दुन्धं परमात्रपरत्वे पु'लिक्नुनिर्देशापत्ते:। तथा चामर: 'परमा-चन्तु पायसः' इति 'दिनचयोदये प्राप्ते पाकेन भीजयेदिजान्। पर्यं विधिः प्रयोक्तव्यः शूद्राणां मन्द्रवर्जितः'। इति श्रापः चिन्तामणिष्टतवराष्ट्रपुराणवचनमपि वान्द्रपक्षपरम् एवन्तु एतदचर्न 'सच्छ्द्रपरं मैथिलीतां हैयम्। एवम् पाममांस-खापि याचे देयतं सामगत्राहरूखेऽनुसन्धेयं तत द्रव्यदेवता प्रकाणार्थे ब्राह्मणेन सन्द्राः पाठ्याः 'प्रयमेव विधिः प्रोह्णः शूद्राणां मन्त्रवर्जितः। यमन्त्रस्य तु शूद्रस्य विप्रो मन्त्रेष ग्रह्मते'। इति वराष्ट्रपुराणात् भयं अष्टितिकर्भव्यताकी विधिः शूद्रवर्त्तेव मन्वपाठरहितः शूद्रस मन्वपाठानधिकार-सिद्दी यदमक्तस्येति पुनर्वचनं तत् स्त्रियापद्यार्थे परिभाषा-र्थं तत्र तत् कर्मसम्बन्धिमन्त्रेण विप्रसदीयकर्मकारियदः बाह्यची ग्रह्मते तेन बाह्यचेन तत्र मन्त्रः पएनीय इति तात्पर्यं तत यजुर्वेटिको मन्द्रः तथा च स्रुतिः 'पार्षक्रमेण सर्वत्र शूद्रा वाजसनेयिन:। पसाच्छद्र: स्वयं कर्म यजुर्वेदीव कारयेत्'। पार्षक्रमेष सुन्यक्रक्रमेण यजुर्वेदिसम्बन्धि रुद्धादिना। 'चतुर्णामपि वर्णानां यानि प्रोक्षानि विधसा। धर्मशास्त्राचि राजेन्द्र! मृशु तानि नृपोत्तम!। विशेषतसु शूदाणां पावनानि मनीविभि:। श्रष्टादश पुराणानि चरितं राघवस्त च। रामस्त कुरुगार्द्रुल धर्मकामार्धस्टये। तथोतं भारतं वीर पारामर्थेष धीमता। वेदाधं सकलं

योज्य धर्मगास्त्राणि च प्रभो'!। इति भविष्यपुराषवचनासेवां पौराचिवादिविधियोंच्यो योजयिता यत च 'शाबवेदमन्त्र-बर्ज शूद्रस्य' इति बचने बेदेख्पादानात् आहे पुराणमन्त्र: श्द्रेच पठनीय इति मैथिलोक्तं तम बराष्ट्रपुराणे शूद्राणां मन्त्रवर्जित दल्वनेन मन्त्रमात्रनिषेधात् मत्त्रपुराणेन नमः स्कारेण मन्त्रेण दत्युपादानाच पौराणिक स्वापि आहे निषेध: प्रतीयते। एवं स्नानेऽपि 'ब्रह्मचत्रवियामेव सन्सवत् स्नानमिथते। तूणोमेव हि शुद्रस्य सनमस्कारकं मतम्। दत्यनेन नमस्कारविधानात् पञ्चयञ्चेऽपि 'शूद्रस्य द्विजयश्रूषा तया जीवनवान् भवेत्। शिखीर्वा विविधै-वीवित् दिजातिहितमाचरन्। भाष्यारतिः श्रविभृत्य-भर्ता याद्यक्रियारतः। नमस्कारेण मृत्वेण पश्चयत्राक शापयेत्'। इति नमस्कारमाव्यविधानात् आदादिषु पौरा-चिक्रमक्वनिषेधः। ततस सानत्राद्यतर्पणपस्यक्रेतरत्र शूद्रस्य प्रीराणिकमन्त्रपाठः प्रतीयते। सत्र 'षष्ठेऽत्रप्राधनं मासि यह ए मङ्गलं कुले'। इति मनुवचनात् 'चूड़ाकार्या यया-कुलम्' इति याज्ञवल्कावचनाच संस्कारमावे कुलधर्मात्ररोधन कासासरस ' नामविशेषोचारणसाभिधानाच सूदादीनां नामकरणे वसुघोषादिकपद्रतियुक्तनामकरणमा च प्रतीते-वैंदिनकर्मणि शूद्राणां पद्मतियुत्तनामाभिधानं क्रियते दति। शुद्रस्वाचमने दैवतीर्थेन पोष्ठे जलं सक्तत् चिपेत् न पिनेत् तया च याच्चवरक्ताः 'इत्काएठतालुगा क्रिस्तु यया संस्थं दिजा-तयः। यहोरन् स्त्री च श्रूद्रस सकत् स्ट्रष्टाभिरन्ततः'। पन्तती ष्ट्रवादिसमीपेन पोष्ठेन उत्तरीत्तरमप्रकर्षात् पत्रपव स्था-भिरित्युक्त' न तु भिचिताभिरिति 'स्त्री युद: युद्रते नित्यं ज्ञानाम् बरोष्ठयोः' इति अम्रापुराचक्षमम् याम्रवस्त्राः

'प्रान्वा त्राह्मोय तीर्थन विजो निष्यसुपस्थीत्'। प्रव विजः स्वैवाचमने ब्राह्मातीर्थीपादानात् स्वीश्रद्धयोर्ने तेनाचमनम् एवमेव मिताचरायां स्वत्तसुत्रां मरीचिना 'स्वियास्त्रेदिश्ववं तीर्थं गूद्रजातेस्वयेव च। सक्षदाचमनास्कृ विरेतयोरेव चीभयोः' रति। एतदनन्तरम् रन्द्रियादिस्पर्थनम् ब्राह्मस्व-वदेव प्रमाणान्तरम् वाज्ञसनियसामगन्त्राद्याद्विस्वत्रेवस्वयोरत्-सन्धेयम्।

इति बन्धवटीय श्रीष्ठरिष्ठरभष्टाचार्यात्मज श्रीरघुनन्दन-भ्रष्टाचार्यावरचितं शुद्राक्रिकाचारतस्त्रं

समाप्तम्।

## य्रजुर्वेदिष्ठषोत्सर्गतस्वम्।

प्रयम्य सिवदानन्दं हषोत्सर्गे यजुर्विदाम् । ममाचक्रत्ययोस्तन्तं वित्र श्रीरघुनन्दनः ॥

यारकार:। 'भय हवीकार्गी गीयने व्याख्यात इति'।
नीयने मूननवमिश्वाय एतेनेव गीयनो व्याख्यात: पायसेन
चक्षाऽर्यनुप्तस्त्रका तुष्यवया नौर्दिच्या इति स्वोतः एतेन
मूननवीन्नान्नेयादि ववनामकदृद्दैवतन्त्रीमेन तथात्र स्वं
'क्षासीपाकमित्राष्ट्रवदानानि सृहोत्यन्त्रये दृद्राय सर्वाय पयपतवे उद्याय समनये सवाय समादेवाय ईमानाय इति च'
सव सर्वमन्त्री दृष्यादिः समनिमन्त्रवेदन्तः मतपश्चति वहः
वाष्ट्रे तथादर्मनात् वाष्ट्रसिम्बोऽस्रोवम्। सवदानानि
पत्रीक्षंद्रयमासानि तव पायसेनेत्वभिष्ठानात् मूननवमाप्तः
मासाब्राप्तिः तद्गासा स मवदेवतातिदिक्रानां मूनगवः

वतानामप्राप्तिस्तदान्नीकरोति चर्यसुप्त दत्यस्वार्थः पाश्वतादि-वेधेरनुगतीऽर्थो यो विधिस्तेन सुप्तो विश्वीन इति धनर्थेनुप्तपाठे प्रसिन् पायसविधी यनर्थी निष्प्रयोजनकोषः पाश्रकादि-विधिस्तेन विद्वीन इति खिष्टिजत् प्राप्तिस्तु सामान्यपरि-माबाबनात एवमेव हरिशर्मप्रस्तयः। श्रत्न गोयन्ने पायस-वक्रिति गोभिलस्त्रासक्भाषोत्त्रप्रशानिर्वापणप्रीचणादयः खः। यद्यपि गोयज्ञे उपदिष्टपायसेन शूलगवातिदिष्टपश्च-निव्यत्ती तुस्ववया गौरित्यनुपपनस्तथापि तत्र तस्कब्देन व्रक्तान्तश्रुलगवप्रक्रंस्वमानव्रषोत्तर्गपश्चः पराम्यः पविश्रेषात् प्रतस्तयोदं चिणेयं गोयज्ञप्रकरणे पाठात् तवापि तुस्यवयस्का गौर्रिचणा इरिम्नमाध्येवं विग्रेषस्तु भविष्ये 'दृषतुष्य-वयो वर्णी द्वषः स्याइचिणा दिजाः। द्वषोक्सर्गे तथा पुंसां स्तीयां स्त्री गीविशिष्यते'। हषोस्तर्गविष्ठी पारस्करः 'मध्ये गवां सुस्मिद्यमान स्रात्वाच्यं संस्कृत्य इह रतिरिति गड्जुडोति'। गवां मध्ये गोष्ठे गोशासायां वा शूसगवाति-दृष्टगोयज्ञातिदेशादावसयाम्निसामे सुसमिद्यमनि कलेति द्यादानं तन्नीकिकाम्नेरपि प्राप्त्रयम् अतो निरम्नेरपि वाधिकार:। , एवं लाणोगाप्यस्यजयान: एवं सङ्गच्छते। ाच्यं होमार्थं संस्कृत्य इह रतिरित्यादि वग्मन्त्रै: पायस-ोमात् पूर्वे वड़ाइतीर्ज़्होति न चाज्यं संस्कृष्य रह रति-ति तदिभिधानस्य फलवस्वात् उत्तरे भाग्नेयं दिश्विषे सीम्यं श्रे बन्या बाहुतयः इति सांख्यायनीताच्यभागहोमदेशाम्त-नादेशकान्यद्रोमीयस्य च वाधापने:। पाच्यसंस्वाराननारः सीपयमनकुत्रादानसमिधादानपर्युक्तयानां वहानुतेः पूर्वे षायसेय तानि च तेनापि पूर्वसुसानि तस्यातिदेशपास-रेक्द्रामधर्मे प्रागुक्तादिदेशपरम्पराप्रास्थमधादिन्दी नवादु-

तयः। ततः प्रकरणोत्तपीणाष्ट्रोमः। यथा पारस्करः पूषा गा चने चीनः पूषा रचलसर्वतः। पूषा वाजसनी चीनः खाडा इति' पौणास पूषदैवतञ्च धीभूतिपष्टपचरोरवदान्धर्भेण उड्त्य पूषेत्यनेन मन्त्रेण जुडोति चत्र पूषाः प्रथिवधानात् पिष्ठप्राप्तिः क्रन्दोगपरिप्रिष्टस्य तु सामान्यतो विधानात्र तद्धंतिति तथाच क्रन्दोगपरिशिष्टम्। 'यद्यप्यदन्तकः पूषा पैष्टमित्त सदा चर्म। प्रमीन्द्रेखरसामान्यात्तर्खुलोऽन विधीयते'। प्रव्र चन्युतेयनभाषया पूर्णेत्वाञ्चष्टं निवंपाः मीत्यादेः प्राप्तिरिति एतेन पौणास स्रो: त्रपणानुपदेशात सिष्ठस्यैवासादनमिति निरस्तम्। 'पनिं परिस्तीर्थ चर् अप यित्वा पूषा गा' इति विषास्त्रेष सप्टमुत्तत्वात् न चैतत् काख्याखिमावपरम् प्रयोत्तस्याचवाकाङ्गितलेनान्ययात् तथाच क्रम्होगपरिधिष्टं 'यमान्ना तं ख्राखायां परोक्रमवि रोधि च। विद्वास्तिदनुष्ठेयमनिद्वोत्नादिकर्भवत्' इत्वव चकारादाकाङ्कितं समुचितम् घन्यया 'वह्नस्यं वा स्वयद्योत्रं यस्य यत् कार्म की सिंतम्। तस्य तावति यास्त्रार्थे कते सर्वे क्रतो भवेत्' इति ग्रह्मपरिभिष्टीयेन विरुद्धेरत एवमेव आह विवेकचरिश्रमेप्रभृतयः चत्यथा विज्ञुत्तस्वापि वाधः स्वात् यथा होमानन्तरं विषाः 'षयस्कारमाह्ययेदेकस्मिन् पार्श्व शूलेनाहितं हिरख्यवर्षेति चतस्रभः श्रन्नोदेवीति स्नापयेत् कातालक्षताभिषितं चतस्भिवंसतरीभिः सार्धं बद्रान् पुरुषस्कान् कुषाण्डीर्जपेत् पिता वसेति मन्दं द्वष्य दिविषे वार्चे अवर्थेश । हवी हि भगवान् धर्मशत्रादः प्रकीर्तितः। विचीमितमद्रं भक्त्या स मां रचतु सर्वतः। एनं युवानं पति वो ददानीत्यादि' पत्र कुषाच्छी: यह वादेवहसनमिति माध क्तिम क्यो प्राचा यह वाश्विषीः निवायुक्यदेवलाः

क्रमेषानुष्टपः कुषाण्डीरिति माध्यन्दिनशाखार्या सर्वानुषः क्रमस्थां कात्यायनवचनात् प्रव क्ट्रजपात् पूर्वं गायवीमघ-सर्वेषस्त्राच जपन्ति 'सावित्रीच जपेत् पूर्वे तथा चैवाघमर्ष-यम्' इति चादिखपुराणात्। मधमर्षणसूत्रच ऋग्वेदोत्र-मिष्ठ याद्यां सञ्जावन्दनवत् न तु यजुर्वेदिकमपि तैतिरीयं याज्ञवस्कारीक्रीणेत्वात् भव पौराणिकत्वात् गायव्यवसर्षण-जपाविवर्दी विषातानाहितमपि श्राचारान्रोधादत्रावस्य -मिति। होमे तु परिभाषासिद्धः खिष्टिक्रदोमः पायस-पिष्टाभ्यां कर्सव्यः तथा महाव्याद्वत्यादिप्राधनामा इति एतत् सर्वं ग्रह्मस्यानीपाकसाध्यं ततस्तत्रमाणमभिधीयते ष्रधा पारस्करः 'रुष्टाखालीपाकानां कर्म परिसमुद्धा उपलेप्य उष्ट्राध्य स्थानिमुपसमाधाय दक्षिणतो ब्रह्मासनमास्तीर्थ ाणीय परिस्तीर्थार्थवदासाद्य पविते क्रत्वा प्रीचणीं संस्क्रत्यार्थ-ात प्रोत्तणीकपाच्यमधित्रित्य पर्यगिनं कुर्यात् सुवं प्रतप्य नेदध्यात् भाज्यमुद्दास्रोत्पूयावेस्त्र प्रोत्तणी पूर्ववद्त्पूय ।पयमनकुशानादाय समिधमाधाय पर्धाच्य जुडुयात् एव एव विधिः यच कचित्रोम इति प्रथ श्रीतकर्मविधानानन्तरं यती 'तो: श्रीतानि' कर्माणि विज्ञितानि कार्त्तानि विधेयानि तो होता: रहण प्रवस्थामी ये खालीपाकास्तेषां कर्मानु-ानं व्याख्यास्रते दति शेष: यत चतुष्कीणस्थानमाह ांखायनः 'चतुरस्रं खारिङलं गोमयेनोपलिप्येति' शार-याच 'निस्यं नैमित्तिकं काग्यं खांच्डले वा समाचरेत्। हामावन्तु तत् कुर्यात् चतुरसं समन्ततः'। परिसमूद्य भिद्भै: पांशुन् भपसार्थ उपलिप्य गोमयोदकाभ्यां एत-ायमपि उदवसंख्यमुक्तिच्य स्फ्रेनरेखामुक्तिखेदिति कुग्रेन गार्जनिमिति वचनाभ्यां स्क्रेन खन्नाकारप्रावेण तदभावे

क्ष्येरदकसंखाः प्रादेशप्रमाणास्तिको रेखाः कला उष् चनामिकाकुष्ठाभ्यां यथा उत्तिखिताभ्यो रेखाभ्यय पांश्तुकृत्व भ्युच्याद्विरभिषिच्य चिनमुपसमाधाय कांस्यपावस्वमन्त्रि षाताभिमुखं संखाप्य दिचणतो ब्रह्मासनमास्तीर्थ यद्यीः दारमयं ब्रह्मण चामनं प्रागयै: कुशैराच्छाच चत्र ब्रह कर्मकरणाय ब्रह्माणमुपवेश्य प्रणीय वक्णकाष्ट्रमयं षड्डूर प्रसारं विंशत्यक्र्लदीर्घं चतुरक्र्लखातं चतुरक्र्लमूलटण मात्रं स्रामयपात्रं वा सव्यक्तिन धृत्वा दिच्च एक्तीपां उद्यतपात्रस्य उदवेन पूर्यात्वा परिस्तरणकुशादुत्तरस्थां दिर्व कुशोपरि खापयेत् परिस्तीयं वर्हिर्म्षिमादाय प्रागग्रैवंति भिराग्नेयादीयानान्तं ब्रह्मणोऽग्निपर्थानं नैऋ ताहायव्यन्त प्रकोः प्रणीतावर्थन्तं परिस्तरणं तथा सांस्थायनसूतं भव याव्यतो दिचिणतः प्रवृत्तय उदक्षसंस्था भवन्तीति' एवम इिश्वमंपश्रपतिरामदत्ताचार्याचुडामणिप्रभृतयः एतेन वार स्पतिमित्रीत रेशानीतः सीम्यन्तक्रमी निरस्तः। यन् पिर भित्तरिक्ष्याम् पाइनेः सामान्यप्रदिचणिमिति स्रीतकात्य यनस्त्रं तत् सार्त्तकर्मणि सार्त्तीक्षविश्रेषात्तस्य विषयत्वात् अर्थवदासाख यावितः पदार्थैरर्थपयोजनं तावतः 'प्राञ्चं प्राश्च स्दगम्ने दगयसमीपतः। तत्तया साध्येष्ट्रव्यं यद्यथा विनि युच्यते' इदि छन्दोगपरिभिष्टादम्ने तत्तरतः प्रतौचादिप्राचल मुत्तरायक्षयोपरि यासाद्य न तु उत्तरीत्तरत इति इरिशमी तद् यद्या पवित्र छोदनाधं दर्भास्त्रयः पवित्रार्धमन्तर्गभेश्रन सायं कुशपतद्यं प्रोचणीपातं दादशाक् सदीर्घम् भाजा खाली तेजसी स्यमयी वा दादमाङ्ग लविस्तृता प्रादेगोच चरुखाली समार्जनायें कुगाक्षयः समिधस्ति पालाश् षीबुम्बर्थी वा बादेशमावः सुवः खादिरो इसमावोऽ हैं

मानखाताय:। चाच्यं गव्यं चर्वधं क्रीहितखुलाः षट्पश्वाध-दुत्तरमृष्टियतप्रघातातपतण्डुलाः बहुभोत्तुस्तृप्तिच्चमतण्डुला वा पूर्णपाचं दिचिणार्थं यथायित हिरख्ये हित पवित्रे कत्वा विभि: कुग्रै: प्रादेशमात्रे पवित्रे हिला प्रीचणीं संस्कृत्य प्रोचणीपाव' प्रणीतासिवधी निधाय तत्र पात्रान्तरेण इस्तेन वा प्रणौतोदकेनासिच पविवाभ्यामुत्पूय पविवे प्रोचिखां निधाय दिचणहस्तेन प्रोचणीपात्रमुखाप्य सच्चे कला तदु-दकां दिचिणहरू नाच्छादा प्रधंवत् प्रोच्य प्रधंविन्त प्रयोजन-विक्ति। श्राज्यस्थास्यादीनि प्रचात्याद्विरासादनक्रमेण एकै-कशः प्रोचणोद्धवाच्यम् श्रासादितमाच्यमौपयिकम् श्राच्य-स्थास्यां पसादग्नेनिहितायां प्रिचया चत्रपत्ते तु यवादि-यहणासादनप्रीचणानि मन्त्रदेवताभ्य इति सांख्यायनस्त्रात् न तु तण्डलस्यासादनं मित्रीतां युतां व्रीहीन् यवान् वा इवीं ष इति परिभाषासिद्यतात्। हषीक्षर्गे ब्रोहिणामेव प्रहणादिति छन्दोगपरिभिष्टे सत्क्रत्य ब्रीहितण्डुलानि द्रत्युपदेशात् तदभावे शालीनामपि ततः प्रस्कोटनम् अशकौ तण्डलस्थासादनं ततस्तिः प्रचास्य चक्स्यास्यां प्रोचणीत **डदक्मासिकासादिततर्र्**लांस्तव प्रचिष्य प्रियासने-कत्तरतो दर्भाम् विस्तीर्था तदुपरि प्राज्यस्थालीं निधाय तथाच पापस्तम्बः 'ग्राज्यस्थात्यामाज्यं निरुप्य उदीचाङ्गारे तिक्ष्याधित्रित्येति' खालीपानेषु ग्रहणासादनप्रोत्तणादि-मक्बदेवतासुहिश्य कुर्यात् चरोरिधययण् मध्येऽम्नी पाक-योग्यतात् पर्यानं कुर्यात् ज्वलदुत्स्यां प्रदक्षिणमाज्यचर्वी: समसतो भ्रमयेत्। सुवं प्रतप्य दक्षिणहरू न सुवमादाय गाचमधोमुखमम्नी पुनः प्रतप्य दर्भैः संसुच्य सब्वे पाणी इता दिविषद्वति समार्जनसुग्रैमू लाद्यपर्यन्तं संशोधा-

भ्य ज्या प्रणीतोदकेनेति श्रेषः। पुनः प्रतप्य पूर्ववत् प्रतप्र उत्तरतो निदध्यात् न तु वाचस्यतिमित्रीतं दिचसत पासा दनम्। पाखलायनसांख्यायनापस्तस्वीक्षे वर्षिष सवीत्तरते निद्धात् चर्वीस उदगुहासनम् प्राच्योत्तरतो निधानद उत्पूयावेच्येति पूर्ववत् ग्रहौतमाज्यं सवितुस्वेति वारव्य सुत्पूयोत्तोस्य तदेव चावेच्यालोच्य प्रोत्तणोस पूर्ववदिति प्रोचणीः स्थापिताः पञ्चादानीय श्रोम् सवितुर्व इति मन्त्रेग ताभ्यां पवित्राभ्यां तदुत्पृनाति तथाच सांख्यायन: 'प्राच्य मुद्दास्य उदगग्रे पवित्रे धारयम् श्रद्धाेपकनिष्ठाभ्यामुभयत प्रतिग्रह्म जड्डांग्रे प्रक्षे कत्वा माञ्ये उहास्यति मोम् सवितुस्वा प्रमवम् उत्प्नात्विच्छद्रेग वसोः सूर्थस्य रश्मिभिरित्याच्य संस्कार:। सर्वेच नासंस्कर्तन जुच्चादिति श्रुतित: श्रोम् सवितुवे द्रति प्रणीताः प्रोचणोश्चेति उपयमनकुणानादाय समिधीऽभ्या धाय पर्याच्य जुहुयादिति। उपयमनं संयमनिमधास्य समिधा मुद्रस्थनं यै: कुग्रै: क्रियते उपयमनकुग्रान्तानादाय दिचण पाणिना राष्ट्रीत्वा वामे पाणी संस्थाप्य तथाच श्राखनायन राष्ट्रापरिशिष्टं 'समूलान् दर्भानादाय इधावन्धः कुशेन तु होमकाले तथा मुक्का सच्चे पाणी च वेष्टितान्। ता समिधीऽभ्याधाय उत्तिष्ठनमी तूणीं प्रतिप्य उपविश्वत्। पर्याच्य उदकेनामिं परिसर्वती भावेन वेष्टियत्वा जुड्यात् श्रवारादीनिति श्रेष:। होमे देवतोहेशमाह कठसंवादिनी स्रातः 'पादी च देवतोइ शस्तै तिरोकठशाखिनोः। काग्वः माध्यन्दिनानाच पचादुन्नेखयेत् सरान्'। स्नृत्यर्थसारमदन पारिजातयोः 'समिधो यजमानः स्यादुद्देशत्यागकारकः। यसियीतु पत्नी स्थादुइ भत्यागकारिका। 'असिवधीत पद्याः स्वादध्यधुस्तदनुष्तया। उत्पादे प्रसवे चत्ती कुर्वीः

तामुच्चया विना'। एष परिसमू इनादिपर्युच गान्ती विधिः यत्र कवित् रहाकर्मणि होमो विधीयते तत्र भवति तथा पारस्कर: प्रन्वारव्यम् प्राघाराच्यभागी महाव्याद्वतय: सर्व-प्रायिस्तं प्राजापत्यं स्विष्टि स्वैति ब्रह्मा दिश्चिणवाष्ट्रना दिश्चिणवाष्ट्रन्वारथहोतरि प्रजापतीन्द्रदेवताके षाघारसंज्ञके चाडुती तच पूर्वाडु तिर्वायुकोणादारभ्यामिकोणं यावत् प्रविच्छित्रष्टतधारया सुवेण परा नैऋ तकोणादारम्य ऐशानीं यावत् श्राघारेण सामर्थात् तथाचीतः 'प्राश्चाव-घारी विदियावेके' इति। विदियावेव कर्त्त्वी सर्वेष्ट्रेष्टता-दिति इरिश्रमप्रस्तयः। श्रीनिसोमदेवतावे शाच्यभागः संज्ञके इति। तत्राडुतिरम्नेकत्तरभागे परा दिचिणभागे एते प्रागत्रे प्राज्यभागाविधक्तत्वे प्रग्नये खाहेत्युत्तरतः सोमायेति दिच्चणतः प्रागयां जुहुयादिति स्वात्। एतयोर्मध्येऽन्या बाह्यतयः तथाच सांख्यायनस्त्रम् ' उत्तरा-म्बेयं दक्षिणे सीम्यं मध्ये (न्या श्राहुतयः' इति। महा-व्याद्वतयो भूराद्या व्यस्तममस्ताच तयोव्याद्वतयः सर्वप्राय-श्चित्तम् श्री त्वमन्तीरम्ने श्री सत्वं नीरम्ने श्रीम् श्रयाश्वाम्ने श्री ये ते श्रतम् स्रोम् उद्त्तमितिमन्त्रैर्वेक्णदेवताकाः पञ्चाह्रतयः प्राजापत्यं प्रजापतये खाहेति खिष्टिकद्ग्नये खिष्टिकते खाइति चकारात् जुहुयादिखन्वयः एतद्त्रां दशाहुतिकं कर्म नित्यम् श्रावश्यकम् श्रवश्यभावि सर्वत्रैतद् यद्योक्त होम-मात्रे खिष्टिकाडोमस्य विशेषमाह स एव प्राक्षहाव्याह्वतिभ्यः खिष्टिष्ठदम्ब चेदा चुतिरिति स्थाजीपाक इविश्वेत्तदा महाव्याः इतिहोमात् पूर्वं तेन इविषा स्विष्टिज्ञहोमः। वेवलाज्यहोमे तु सर्वाद्वितिशेष महाव्याद्वत्यादयस्तु सर्वत्राज्येनैव परिभाषा-संबत्तात् दति तथा च क्रन्दांगपरिधिष्टम् 'पाज्यं द्रव्यमनाः

देशे जुडीतिषु विधीयते'। इति महाव्याद्वत्यादयसु प्रकतः होमवर्मान्ते वर्त्तव्याः। ततः प्रकृतवर्माद्य पारस्वरः 'ब्द्रार जिपत्वा एकवर्षे दिवर्षे वा यो वा यूथं छादयति सोहितो वा स्वात् सर्वाङ्करप्युपेतो जीववत्सायाः पयस्विन्धाः पुन्नीऽथ रूपवान् स्थात् तमलङ्गल्य यूथमुख्यायतस्रो वसातर्थयालंकतः एनं युवानं पतिं वो ददानि तेन क्रीड़ सीयरथ प्रियेण मान साप्तजनुषा सुभगा रायस्योषेण समिषामदेम एतेनैवोत्स्जे रन् इति' स्ट्राध्यायं पठित्वा एकवर्ण ग्रक्तं क्रणां वा हिवर्ण शक्तकाणां विकितो यस्तु वर्णेनेति परिभाषितो नीसद्वषः तमसं क्रत्य मीवर्णवीरपष्टादिभिर्घेषायोग्यं भूषियत्वा वस्तरीचतु ष्ट्रयमहितं व्रवम एनं युवानिमित्यादिमस्त्रं पठित्वा निमित्ताः न्य्हिश्य उत्स्जित्। पारस्करः 'मध्यस्यमभिमन्त्रयेत् मयो भूरित्यन्वाकशेषेगिति'। मध्यस्यं वस्तरीगां मध्यस्यं हर्ष पूर्वादिदिन्नु लोहितवत्सिकाः संखाप्य तथाध्ये प्राक्ष्य खाप्य चो मयोभूरभिमयोष्ठीत्यादि खर्णसूर्यः खाहेत्यन्तेन प्रनुवाकः श्रीवसन्त्रेणाभिमन्त्रणं करोति। एतदवशिष्टकत्यप्रमाणं सामग-वषोक्षर्गतत्त्वे द्रष्टव्यं विस्तरभयात् नेष्ठाभिनिखितमिति संचेपः

दति वन्द्यवटीय श्रीहरिहरभद्दाचार्याक्षज श्रेरघुनन्दनः
भद्दाचार्य्यविरचितं यजुर्वेदिव्योक्षर्गतस्वं
समाप्तम्।

## दीचातस्वम्।

maraffleren

प्रणम्य सिचदानन्दं संसारध्वान्तभास्वरम्। दीचातत्त्वच तत्प्रीत्ये विक्त श्रीरघुनन्दनः॥ श्रारदातिनकादोषु बच्चनाङ्गप्रदर्शनात्। द्रदानीमननुष्ठानाद्दीचा संचिष्य निख्यते॥

प्रयोगसारे। 'दीयते ज्ञानमत्यन्तं ज्ञीयते पापसच्चयः। तेन दी चेति सा जेया पापच्छेदचमा क्रिया। गुरोर्भगो-रस्तबाखे बार्डके सिंहगे गुरौ। गुर्वादित्वे दशाहे च विक्र-जीवेष्टविंशके। दिने प्रायाध्यनायातातिचारिगुरुवत्सरे। प्रापाशिगम्नजीवस्यातिचारे विपचने। नम्पाद्यज्ञतसप्ताहे नीचस्थेज्ये मिलक्तुचे। पीषादिकचतुर्मासे चरणाङ्कितवर्षणे। एकेमाऋ। चैकदिने हितीयेन दिनत्रये। हतीयेन च सप्ताई मङ्गस्यानि जिजीविषुः। विद्यारभक्षपविधी चूड़ोपनयनो-इष्टान्। तीर्धस्नानमनावृत्तं तथानादिस्रेचणम्। परीचा-रामहत्वांस पुरसरणदीत्रणे। व्रतारभप्रतिष्ठे च ग्टहारभ-प्रवेशने। प्रतिष्ठारकाणे देव कूपादेः परिवर्जयेत्। हात्रिं-ग्रहिवसायास्ते जीवस्य भागवस्य च। हासप्ततिर्भष्टत्यस्ते पादास्ते द्वादशक्रमात्। चस्तात् प्राक्परयोः पद्यं गुरो-विश्ववालते। पादास्ते तु दशाष्ट्रानि हश्चे वाले दिनस्यम्'। चगस्यसंहितायाम्। 'यदा ददाति सन्तुष्टः प्रसम्बदनी मनुम्। स्वयमेव तथा चैविमिति कर्त्रस्थताक्रमः। विग्रह-देशकालीषु श्वाद्या नियतो गुरः। मधुमासे भवेद दुःखं माधवे रह्मसञ्चयः। मरणं भवति ज्येषु चावाके बस्तुना-

यगम्। सस्रि: श्रावणे नूनं भवेज्ञाद्रपटे चयः। प्रजाना-मामिन मासि सर्वतः श्रभनेव च। श्रानं स्वात् वार्तिने सौस्यं मार्गयोर्षे भवत्यपि। पौषे जानंचयो माघे भवेगोधा-विवर्षनम्। फाल्गुनेऽपि विवृद्धिः स्वायालमासं विवर्जयेत्। गुरी रवी गनी सीमे वार्त्तव्यं व्धग्रक्रयोः। पांचनी भरणी खाती विशाखाइसभेषु च। ज्यंशीतरार्द्रयोसैवं कुर्यासम्बार भिषेचनम्। ग्रुक्तंपचे च क्रणो वा दीचा सर्वसुखावहा। पूर्णिमा पश्चमी चैव हितीया सप्तमी तथा। वयीदशी च दशमी प्रशस्ता सर्वेकामदा। पञ्चाष्ट्रशाहिदवर्से सीदये श्राधितारयोः। गुरुशकोदये शहलम्ने हादशशीधिते। चन्द्र-तारानुकू ले च प्रस्वते सर्वकर्म च। स्यापहणका लेन समानी नास्ति वासन। तत्र यद् यत् छतं वार्म तदननापसं भवेत्। वारादिशोधनं मासो न चैवं स्थिपविणि। ददातीष्टरहीतं यत्तिसान् काले गुक्ऋं जुः। सिहिभेवति सन्त्रस्य विनाः यासेन वेगतः'। मनुर्भन्तः। विञ्चकालं दर्भयति मधुमास द्रत्यादि। पञ्चाक्रग्रहिदिवसे वारितिधनस्रवकालयोगग्रहि-दिवसे। तथाच महाकपिसपश्चरात्रे। 'एवं नचत्रतिथादी करणे योगवासरे। मन्द्रीपदेशो गुरुणा साधकानां सुखा-वहः'। यितारयोरानुकूल्ययुक्ते गुरुग्रकीदये दति प्रागुक्त-समयग्राहिपरम्। हादमशोधितं हादमामग्रोधितं। तन्त्रान्तर्। 'रविवारे भवेडिसं सोमे शान्तिर्भवेत् किल। श्रायुरङ्गारके इन्ति तत दौचां विवर्जयेत्। बुधे सौन्दर्थमाप्रोति ज्ञानं खानु हुइसती। यक्ने सीभाग्यमाप्रीति यथोद्दानिः यनै-बरे। प्रतिपत्सु कता दीचा जाननायकरी मता। हिती-यायां मवेज्ञानं हतीयायां मुचिभवत्। दशम्यां सर्वसिष्ठिः सामयोदमां दरिद्रता। निर्धाग्योनियतुर्देग्यां शनिर्मासाः

वसानवे। पचान्ते धर्महृष्टिः स्वादस्वाभ्यायं विवर्जयेत्। सस्यागर्जितनिर्घोषभूकम्पोस्कानिपातनम्। एतान**न्यां य** दिवसान् सुत्युत्तान् परिवर्जयेत्'। व्रयोदस्यां क्रणायाम्। 'यमा वै सोमवारे च भौमवारे चतुर्दशी। चतुर्या द्वारे च स्यापर्वश्रतै: समा'। वीरतम्बे। 'रीडिणी अवणार्द्रभ धनिष्ठा चोत्तराव्रयम्। पुष्पा यतिभवार्षे च दौचानचव-मुचते'। चर्चा इस्ता। रतावत्याम्। 'योगास प्रीति-रायुषान् सौभाग्यः शोभनो धृतिः। द्विर्ध्रवः सुकर्मा च साध्यः गुक्रस इप्रणः। वरीयांस ग्रिवः सिद्दी ब्रह्म रुम्द्रस षोड्य। एतानि करणानि खुदीचायान्तु विशेषतः। शकु-न्यादीनि विष्टिश्व विशेषेण विवर्जयेत्'। शक्तुन्यादीनि शक्तु-निचतुष्यदनागिकन्तुन्नानि। 'क्षणाष्टम्यां चतुर्दस्यां पूर्वेपश्च-दिने तथा'। क्र रापचे दति येष:। कालोत्तरे। 'क्र र्षा-पन्ने भूतिकामः सिन्धिकामः सिते सदा'। दौपिकायाम्। 'भ्रवसदुनश्ववगणे शुभवासरेषु सत्तिथौ दौषा। स्थिरलम्ने श्रम चन्द्रे केन्द्रे कोणे गुरी धर्में। ध्रवाणि कीन्यसराणि रीष्टिणी च। सदूनि चित्रानुराधासगिशारी रेवत्यः। ज्ञान-मालायाम्।, 'रविसंक्रमणेनैव सूर्यस्य ग्रहणे तथा। प्रव समादिकं किश्विद्विचायां कथश्वन'। तत्त्वसागरे। 'यदै-वैच्हा तदा दीचा गुरोराज्ञानुरूपतः। न तिथिने व्रतं शोमो न सानं न जपक्रिया। दीचायां कारणं किन्तु खेच्यावार्ते तु सद्गुरी'। सारसंप्रहे। 'शिष्यविजयादिवसे संप्राप्ती विषुवायने। सत्तीर्थेऽर्कविश्वयासे तन्तुदामनपर्वेषोः। सम्बदीचां प्रमुवीषी मासचीदीम घोधयेत्'। तन्तुपर्व-प्रमुखरीपवीतदानिविः त्रावणी दादगी। दामनपर्व-द्रमत्रमञ्जनतिधियेवगुक्तचतुर्दभी। योगिनौतन्ते। 'नयायां

भारकरत्रेत्रे विरजे चन्द्रपर्वते। चर्ने च मतङ्गे च तथा वन्यात्रमेषु च। न राष्ट्रीयात्ततो दीचां तीर्थेष्वेतेषु पार्वति'। कूर्मपुराणे। 'यानि ग्रास्त्राणि हुम्बले लोकेऽसिन् विवि-धानि च। श्वतिस्रातिविष्दानि निष्ठा तेषां दि तामसी। करालभैरवञ्चापि जामलं वाममेव च। एवंविधानि चान्धानि मोहनार्थानि यानि च। मया स्ट्रानि चान्यानि मोहायैषां भवार्षवे'। पार्थादिदृष्टमन्द्रपतीकारे तु राघवभद्रध्तम्। 'तेषु दोषेषु सर्वत्र मायां काममथापि वा। चिष्ठा वादी त्रियं ददाद दूषणस्य विमुत्तये। तारसंपुटितो वापि दुष्ट-मस्बोऽपि सिन्तरपि'। नृसिन्नतापनीये। सावित्री प्रणवं यज्ञर्तस्त्रीं स्तीशूद्रयोर्नेक्कान्ति। सावित्रीं लक्क्षीं यज्ञुः प्रणवं स्त्रीश्रदो यदि जानीयात् स सतोऽधो गच्छति नेच्छन्तीत्यनां पराभरभाष्टेऽपि लिखितम्। गोविन्दभद्दधतम्। 'खाष्टा-प्रणवसंयुक्तं शुद्धे मन्त्रं ददिश्वः। शुद्रो निरयगामौ स्थाद ब्राह्मणः शुद्रतामियात्'। शारदायाम्। 'मत्वविद्याविभा-गेन हिविधा तन्त्रशास्त्रतः। मन्त्राः पुंदेवता जेया विद्याः स्त्रीदेवता पुनः'। एतेन मन्त्रविद्ययोर्यथायथमुक्केखः। मन्त्र-तस्त्रकाथे। 'पाचार्यानुमतिपाप्तः पाप्तसादत्तदिष्यः। सततं जप्यमानीऽपि मन्वसिष्टं न गच्छति'। नारदीये। 'मनुत्विजीऽगुभं मन्त्रं क्वेनाभिजनेन वा। पवेऽिक्तं वा गाधावत्तधाप्राप्तस्वनधंकत्'। प्रन्यवापि 'गुर्वनुकाः क्रियाः सर्वा निष्फलाः सुयंतो भ्वम्। गुत्रं न मर्सेर्बुध्येत यदि वुध्येत कर्षिचित्। कदापि न भवेत् सिषिनं मन्बैर्देवः पूजनै:'। फतएव गारदायाम्। 'पुरुषायं सदा वास्ये सिक्सको गुक्माश्रमेत्'। तेन गुक्कर्मकरणाय तस्र वरणं प्रतीयते। गुरुणियावादः। 'सर्वागमानां सारतः सर्व-

शास्त्रार्थतस्ववित्। परोपकारनिरती जपपूजादितत्पर्दः ह द्रखादि गुणसम्पद्मी गुरुरागमपारगः। वाद्मनः कायवसुभि-गु क्य सुषचे रतः। एता दृशगुणोपेतः शिष्यो भवति नापरः'। होमसूर्ले। 'वीर्णाचारव्रतो मन्त्री ज्ञानवान् सुसमाहित:। ब्रह्मनिष्ठोऽतिविख्यातो गुरुः स्वाद्गीतिकोऽपि च'। भौति-कोऽपि देवयोन्युपसेवकोऽपि। 'देवताचार्य्यशुत्रुषां मनी-वाकायकर्मभः। गुडभावो महोत्साहो बोहाणिष इति खितः'। दैवं वर्भ यजुः कुर्यात् स इति पूरणीयम्। 'न नूपदेखः पुश्रम व्यत्ययी वस्तुदस्तथा'। व्यत्ययी परसार-विद्यादायी। प्रयोगसारे। 'तत्रापि भक्तियुक्ताय पुष्ठाय वस्तदाय च'। एतानि राघवभष्टभ्रतानि। सञ्चाकपिसपञ्च-रात्र नारदीययोः। 'मन्त्रं यः साधयेदेकं जपहोमार्चना-दिभि:। क्रियाभिभूरिभिस्तस्य सिष्क्यचेऽप्यसाधनात्। प्रस्वक्षिकेमन्त्रस्य नासिष्ठमिष्ठ किञ्चन। बहुमन्त्रवतः र्भ: का कथा इरिरेव सः'। पिक्रलामते। 'मननं विम्ब-विज्ञानं व्याणं संसारबन्धनात्। यतः वारोति संसिद्धेर मन्त्र (त्यभिधीयते'। धन्यवापि। 'प्राप्तोपदेयतो मन्द्रो मन-राष्ट्रपमाद्या । सिंहिप्रदः साधकानां पूजाहोमादिकं वना'। यमः। 'पुर्खाइं वाचयिद्देवे ब्राह्मणस्य विधीयते'। यासः। 'संपूज्य गन्धपुष्पादीक्षीह्मणान् स्वस्ति वाचयेत्। ार्से कर्मणि माङ्गल्ये संग्रामाद्भुतदर्भने'। पूजाधारमाङ । श्राप्त । 'शालगामशिलाक्षी यत्र तिष्ठति केशवः। । व देवाऽसरा यचा भुवनानि चतुर्देश'। प्रव सर्वसंविध्या-व तैयां पूजा प्रतीयते। तवावाइनविसर्जने नस्तः। शास-ामै स्थावरे वा नावाइनविसर्जने'। इति राघवभष्टप्रतात्। ोधायनः। 'प्रतिमाखानेष्वप्दानी नावाष्ट्रनिवसर्जनमिति"।

पुनापदीपे। 'पनुप्तानस्य यन्त्रन्तु सिखेत् पद्यं दसाष्ट्रमम्। षट्की यकार्यितं तत्र वेदहारी पश्चीभितम्'। श्रत्नादा इनप्रति-ष्ठाविसर्जनानीति श्रेष:। उपचारद्रव्याणि शारदायाम्। 'पाद्यं यामाकदूर्वाक्वविश्वाकााभरीरितम्'। विश्वाकाताऽपरा-जिता। ग्यामाकादियुक्तं जलमिति ग्रेष:। 'गश्चपुष्पाचत-यवकुणापतिसर्घपै:। सदूर्वै: सर्वदेवानामध्यभेतदुदीरि-तम्'। गन्धादियुक्तं जलमित्यर्थः। 'जातीसवक्रककोसै-जैनमाचमनौयकम्। दिधमध्वाज्यसंमित्रं मधुपके विनिद्धिः शेत्। गश्चचन्दनकपूरकालागुरुभिरौरितः'। पुष्पाणि तान्धेव देयानि शास्त्राकारेऽवगम्यानि। 'गुगुस्वगुक्कोशीरशकराः मधुचन्दनै:। धूपं गन्धाम्बुसीमश्रेनीचैदेवस्य साधवाः'। उगीरं वीरणमूलम्। साधकः पूजाकर्ता। राघवभद्दध्तम्। 'सर्वीपचारवस्त्नामलाभे भावनैव हि। निर्मस्नेनोदक्रेनाय पूर्णतेत्याच नारदः'। नारसिंहे। 'स्नाने वस्ते च नैवेद्ये दबादाचमनीयकम्'। देवीपुराणम्। 'यद्दीयते च देवेभ्यो गर्भपुष्पादिकं तथा। प्रद्यपापिस्यतेस्तीयैरभिषिष तदुत्-स्जीत्'। यारदायाम्। 'मन्त्राणां दय कथक्ते संस्काराः सिंदिरायिन:। जननं जीवनं पश्चात्तादुनं बोधनं तथा। प्रथाभिषेको विमसीकरणाप्यायने तथा। तपंषं दीपनं गुप्तिर्देशैता मन्त्रसंस्क्रियाः। सन्ताणां माहका यन्त्राद्धारो ज्ननं स्नुतम्। प्रचनासरितान् सत्वा मन्द्रवर्षान् जपेत् सुधी:। एतजीवनसित्धाद्वर्भन्द्यतन्द्वविद्यारदाः। मन्द्रवर्षान् समाशिष्य ताड्येश्वन्दनाथसा । प्रत्येवं वायुना मन्त्री ताड्तं तद्दाष्ट्रतम्'। शिखनविधिसाष्ट दानसागरे। 'श्रभे नचत्रः दिवसे श्रम चापि दिनगरे। सेखरेत् पूज्य देवेशान् रहे ब्रह्मजनार्दमान्। पूर्वदिम्बदनो भूत्वा सिपियो सेखको

समः। निरोधी इसवाष्ट्रीय मसीपत्रविधारणे । मस्य-पुराषे। 'शीषीपेतान् सुसम्पन्नान् सममात्रांच तान् समान्। षचराणि सिखेद यस्तु लेखकः स उदाद्वतः'। वायुना वायुवीजेन। 'यमिखनेन तं मन्त्री प्रस्नै: वारवीरजै:। तसनाचरसंख्यातेर्रन्याद् यान्तेन बोधनम्'। यान्तेन रमिखनेन इति। 'खतन्त्रीक्षविधानेन मन्त्री मन्त्रार्णसंख्यया। पाष्ट्रपापतिमेन्द्रमिभिषिश्चेहिग्रहये। खतन्त्रोत्तविधानेन मृद्धि तोवेन देशिकः। नमीऽन्तं मन्त्रमुचार्थः तदन्ते देवताभि-धाम्। दितीयान्तामष्टं पद्यादभिविद्यास्यनेन तु। तोयै-रक्किवहैंबाप्यभिषिश्चेत् समूर्वनि'। स्नतम्त्रोक्तविधानेनं पुरस्याप्रकरणोत्तविष्टिताञ्चलिना इत्यभिष्टितेन। 'सञ्चित्रव मनसा मन्द्रं च्योतिर्मन्त्रेण निर्देहत्। मन्त्रे मस्त्रयं मन्द्री विमसीकरणन्विदम्'। मस्त्रयं मायिकं कार्मिणं मानव-रूपम्। 'तारं व्योमाम्निमनुयुग्दण्डी च्योतिर्मनुर्भतः'। तारं प्रवदः व्योम इकारः प्रमीरेफः मनुरीकारः तद्युक्तोऽनु-खार:। तेन घोम् क्रीं इति च्योतिर्मन्त्र:। कुशोदकेन मन्त्रेष प्रत्यर्थे प्रोचणं मनीः'। प्रत्यर्थे प्रत्यचरम्। 'तेन मन्त्रेष विधिधदेतदाप्यायं मतम्। मन्त्रेण वारिणा मन्त्र-तर्पणं तर्पणं मतम्'। मन्त्रेण मूलमन्त्रेण। 'मूलमन्त्रं समुचार्य तदन्ते देवताभिधाम्। द्वितीयान्तामदं पद्यात्तर्प-यामि नमोऽन्तकम्'। इति पुरचर्योत्रक्रमेण लिखितमन्त्रा-धारकपयन्त्रे। 'तारमायारमायोगी मनोदींपनमुच्यते'। तार चोम् माया क्रीं रमा श्रीम्। 'जप्यमानस्य मन्त्रस्य गोपनन्वप्रकाशनम्। संस्कारा दश्यसंस्थाताः सर्वतन्त्रेषु गोषिताः। यान् कला सम्प्रदायासं मन्त्री वाञ्कितममूते'। गरादायाम्। 'तत्तमकोदितात्रासान् कुर्याद्दे प्रियो

स्तवा। पश्चीपचारै: क्षथस्यां पूजयिदिष्टदेवताम्। दयात विद्यां ततसासी विनीताय प्रयक्तः'। वदुवयमहातको 'शुक्वका' निजंबक्क' विभाष्य गुक्राद्रात्। गुक्वक्कप्रयोगिय दिव्यमन्त्रादिवं थियोः। सुद्रान्यासादिभिः सार्षे द्यार सियं हि वाचिकी'। गुरु: स्वीयं वक्क' गुरुवक्कत्वेन विभाव शिषाय दबादिखर्थः। 'दीचापरा तथामन्त्रन्धाससंयुत्त विषदा। सेयं मकातनुभू त्वा संक्रमं मकामादरात्। द्याः शिषाय सा दीचा मन्त्री मनुबिचातिनी'। दिचणामूर्षि संदितायाम्। 'भूमी सिखित्वा मन्त्रन्तु पूजियत्वा यथ विधि। जपता मनसा देवि शिष्याय निर्मसात्मने। प्रक स्वार्च जने द्यात् ऋषादिसहितं गुरः'। विशिष्ठसंति तायाम्। 'ततस्तत् शिषशिरसि इस्तं दत्त्वा यतं जपेत् षष्टोत्तरयतं मन्तं दयादुदकपूर्वकम्'। क्रमदीपिकायाम् 'ऋषादियुक्तमब मक्तवरं यद्यावद् ब्रुयात् शिशोगु त्वरिका वासकर्षे । गारदायां 'गुरीकंब्ध्वा पुनर्विद्यामष्टकत जपेत् सुधी:। गुक्विद्यादेवतानासैक्यं सक्यावयन् धिया प्रचमिह्य वद्भूमी गुर् तं देवतासा कम्। तदा पादाखः इन्दं निजमूर्द्वनि योजयेत्'। विश्वष्ठः 'पावयोसुर्यफलः भवत्वेवसुदीरयत्। वरं प्राणपरित्यागम्छेदनं गिरसोऽि वा। न त्वनभ्यर्च भुद्धीत भगवन्तं विसोधनम् । प्रस्व धीचनमित्य इ:। नारायणीयमङानिपलपसरावे। 'मः दस्वा सइसं वे खिसडेंग देशिको जपेत्'। सम्बप्नकाश्री 'स सर्वेख' तद्धे वा विश्वात्वविवर्जितः। गुरवे दक्षि द्खा तती मक्तपषो मतः'। चन्यवापि 'तां वित्तशाव परिश्वत दिख्यां दस्ता समीयां तमुमर्पनेत् सभीः'। मार यचीयविषयच्याववीः। 'खत्प्रसादादचं मुत्तः कतन्त्रस्र

प्रसि सर्वतः। मायास्त्यम्हापायादिमुक्तोऽस्मि थिवोऽस्मि

प्र'। यारदायां 'ब्राह्मणांस्तर्पयेत् पद्मात् मच्चमोच्य सदचिषाम्'। येवे। 'यो गुरुः स थिवः प्रोक्तो यः थिवः स च

यहरः। शिवविद्यागुरूणाच्च भेदो नास्ति कथचन। शिवे

मक्ते गुरौ यस्त्र भावना सदृशो भवेत्। भोगो मोच्च सिद्धिच

योष्ने तस्त्र भवेत् भवम्। वस्ताभरणमाच्यानि ययनान्यासनानि च। येयांसि चालानो यानि तानि देयानि वे गुरौ।

तोषयेच प्रयत्नेन कर्मणा मनसा गिरा'। योगिनीतन्त्रे।

'मत्त्रं दत्त्वा गुरुवेव उपवासं यदाचरेत्। मोहान्यकारनरके

क्रामिभविति नान्यया। दीचां क्रत्वा यदा मन्त्री उपवासं

समाचरेत्। तस्य देवः सदा रुष्टः यापं दत्त्वा व्रजेत् पुरम्'।

उत्योगपर्वणि 'गुरोरप्यवित्रस्य कार्य्याकार्यमजानतः।

उत्पथप्रतिपञ्चस्य परित्यागो विधीयते'।

तत्र प्रयोगः। पूर्वदिने कतोपवासः कतहविष्यदिको वा यथाप्रति सहस्रादिकां सावित्रों ज्ञा परिदने कतस्रान्तादः पुण्याहं स्वस्ति ऋिष्ण्य वाचित्रवा भो तिहणोरित्यन्ति विण्यं संस्मृत्य तास्त्रपात्रे कुण्यत्रयतिलफलपुष्पजलान्याद्राय भो तत् सृद्ध भमुके सासि भमुकराण्य सास्करे भमुकप्ति पाय चारित्य भमुके सासि भमुकराण्य से सास्करे भमुकप्ति यावस्त्रकागेतः भौ भमुकदेवण्यमा पाय चारित्य भावतामकामः भमुकदेवताया भमुकमम्त्रयहण्यमहं करिष्ये हित सङ्ख्य गुकं हण्यात् तत्र क्रमः। उत्तरामुखो गुरोः समीपे भाषनमानीय भो साधु भवानास्तामिति वदेत् भौ साध्यहमासे हित प्रतिवाक्यं तदासने कते गुकस्तदासने उपविश्वस्ता भोम् भर्चय हित प्रतिवाक्यं तदासने कते गुकस्तदासने उपविश्वस्ता भोम् भर्चय हित प्रतिवाक्यं तदासने कर्ते गुकस्तदासने उपविश्वस्ता । स्वतः पाद्याच्यांचमनौयगन्यपुष्यवस्त्राखङ्कारादिभिन्यसम्भयं दिवाणं जातु स्पृष्टा भोम् भर्चत्यादि सत्यक्षस्त्र-

तासुकदेवताथा प्रसुक्तमक्तप्रचणकर्मण प्रसुक्तगोषमसुक्त-प्रवरम् चसुकदेवशर्माणं गुरुत्वेन भवनामहं हणे। चौ हतो-उस्मौति प्रतिवचनं सतास्त्रालः भी यथाविष्ठितं इतकर्भ कुद् । भी ययाचानं करवाणीति प्रतिवचनम्। ततो गुरु: सामाः न्यार्थे कत्वा तकालेनास्त्राय फट् इति शारमभ्युका भी शार-देवताभ्यो नम इति संपृज्य वामाङ्गं स्प्रधन् दक्षिणाङ्गं सङ्गी-चयन् दिचणपादपुर:सरं मण्डपे प्रविश्य भों वास्तुपुरुषाय नमः यो ब्रह्मणे नम दति नैऋ त्यां संपूज्य निर्निमेषह्या देयमन्त्रेण दिव्यान् श्रद्धाय फट् इति जलेनान्तरी चगान् फर्डिति वामपाणिघातैस्त्रिभिभौभान् विम्नाबि:सार्थ फर्डिति सप्तमन्त्रतान् विकिरानादाय श्रोम् श्रपसर्पन्तित्वादिना चतुर्दिश्च विष्नानुकार्य यों क्रीं याधारयक्तिकमसासनाय नम द्रवासनं संपूज्य योम् त्रासनमन्त्रस्य मेरुप्रष्ठ ऋषिरित्यादिना प्राम् ख उद्युक्ती वा बस्वपद्मामनी मीनो दिचिणभाग पूजा-द्रव्याणि वामभागे जलं स्थापियता क्षतास्त्रिष्ठि भूता वामदिचिणमस्तकेषु यथाक्रमं गुरुषयगणपतिदेवता नला फिड़ित गन्धपुष्पाभ्यां करी संधोध्य देयमन्त्रेण दामे चिष्ठा जर्बाद्वीतालवयं दस्वा छोटिकाभिद्यदिग्बसनं रमिति जलधारया विज्ञपाकारं विचिन्त्य भूतश्रिक कुर्यात् यथा। सोऽइमिति मन्त्रेण सुसुन्ना वर्त्यना दीपकलिकाः कारजीवात्मानं इदयाश्रीजात् पृथिव्यप्तजीवायाकाश्रानि शब्दसर्भक्षपरसगर्सेषु तन्मात्रक्षेषु सीनानि तन्धात्रास्यपि भौतिकान्य इद्वारे वाक्पाणिपादपायूपस्वकर्मिक्यापि त्वक् चच्चः योविष्णानासिकाज्ञानेन्द्रियाणि एभयात्मकमनः याषदारेऽष्ठद्वारं महत्तले महत्त्वद्य प्रक्रती कुर्व्हलिनीकः पायां तन्त्रवाधारसाधिष्ठानमणिपूरकानाइतविश्वाचारकानि '

वर्षनाषि भित्वा नुकलिया सह गिरोऽविक्रितसहस्रदन-वामकोदरवर्त्तिचन्द्रमक्कलान्तर्गतपरमात्रानि संयोज्य नाभि-स्क्रेन यमिति वायुवीजोत्येन वायुना सकलं संघोष्य द्वदयस्वेन रमिति विक्रवीजोत्येन विक्रिना पापपुरुषं संदश्च दोषान् दर्गा लिमिति वायुवीजोत्येन वायुना भस्म प्रोत्सार्थ्य वायुना विमिति वक्षवीजोत्येन चन्द्रमण्डलविगलदस्तधारया सपाद-समस्तं देवतारूपं देशसमाद्यात्मादीनि खख्खाने संखायः जीवात्मानं ष्ट्रदयाश्रोजे इंस इति मन्त्रेण नवेत्। ततो ऋषादिन्यासः। यथा गोपाले। शिरसि नारद ऋषये नमः सुखे गायबोक्टन्दसे नमः हृदि श्रीक्रणाय देवतायै नमः एवमन्यव यथायथमू इनीयम्। ततः प्राणायामः। तत्तकारा पा वोड्यधा जप्तेन दिचिणानामां धृता वामनासया वायसोसनरूपं नासिके भूत्वा चतुःषष्टिवारजपेन वायुधारणः रूपं कुश्व के सत्वा वामनामां धृत्वा दिचणनामया हाविध-द्वारजपेन त्यागरूपं रेचकं कुर्यात्। पुनर्वामनासया पूरकम् उभाश्यां कुभाकं दिखणया रेचकमिति। ततो माहका-न्यासः यथा श्रं नम इति ललाटे इत्यादि तः करन्यासः। गोपाले यथा क्रीं पङ्गुष्ठाभ्यां नम दत्यादि। ततोऽङ्गन्यासः। गोपाले क्लीं सदयाय नम इत्यादि अन्यन यथायथमुद्यम्। ततः पीठन्यासः। भी धर्माय नम इति दिचिणांग्रे एवं सर्वत श्रोद्वारादि नमोऽन्तेन ज्ञानाय वामांश्रे। वैराग्याय ऐखर्याय जन्दये। सुखे अधर्माय वामपार्थे अज्ञानाय नाभी अवै-राम्याय दक्षिणपार्थे अनेम्बर्थाय द्वदि अनन्ताय पद्माय अं सुर्धमग्रहाय दादशकलात्मने उं सोममग्रहलाय बोड्शकला-भने सं विक्रमण्डलाय दशकलाताने संसलाय रं रजसे तं तमके यां पालने यं पनारात्मने पं परमात्मने की कानात्मने

त्रसद्देवतोत्तपौठमन्त्रं न्यसेत्। ततो मन्त्रस्य दशविधसंस्काः रान् कुर्थात्। यथा चन्दनित्तरास्त्रादिपावे माखकाः यन्त्रं विक्थि तत्रस्य मन्त्रवर्णान् मनसा समाद्वस्य वीजादिः क्पमन्त्रनिक्पणं जननम्। १। तत्तदीजाचरं प्रत्येकम् घोद्याः रहयमध्यस्यं कत्वा दश्या जपक्षं जीवनम्। २। चन्दनः बिप्ततास्त्रादिपात्रे तान् वीजादिक्पमन्त्रवर्णान् समाखिष्य यमिति वायुवीजेन चन्दनोदकप्रचेपरूपं ताड्नम्। ३। पुन-स्तान् मन्त्रसंस्थककरवीरजै: पुष्पै: प्रत्येकं रिमिति विक्रिवीजेन दश्चक्यं बोधनम् । ४। नमोऽन्तं दातव्यमन्त्रमुश्चार्यः तत्त्रहेवः तानाम उच्चार्थाभिषिचामीत्यनेन मन्त्रवर्णसंख्यया मन्त्रवर्णी-परि प्रावत्यपञ्चवोदकप्रचेपरूपमभिषेकम्। ५। मनसा समः स्तमन्त्रं सश्चिम्य भी भ्री इति मन्त्रेण मलवयदञ्चनरूपं विमलीकरणम्। ६। घो फ्री इति मन्त्रजपेन कुशोदकेन मन्त्रस्य प्रत्यचरप्रचालनक्पमाप्यायनम्। ७। दातस्यमन्त्र-मुचार्य तमसं तर्पयामि नम इति मन्त्रेण देवतीर्यजलेन लिखितमन्त्राधारकपयन्त्रे मन्त्रतपंगम् । ८। भी क्रीं श्रीं दुखुद्वार्थ दातव्य मन्त्रीद्वारणकृपं दीपनम्। ८। जयमानः सन्त्रस्थान्यत्राप्रकाथनरूपं गोपनम् । १-। गुरुशियोभय-कर्नुकं कुर्यात्। ततोऽघं स्थापनं यथा स्ववामे विकोण-मण्डलं विलिख्य तत्र भाधारशक्तये नम इति संपूज्य तत्र विपदिकामारोप्य फर्डिति यह प्रचाल्य तदुपरि संस्थाप्य विखसुतामृतस्वरूपैस्तोयैः सुगन्धिपुष्पाद्यैराकीर्थ तीर्थमाः वाचा पाधारं दशकलातानं पावकं शक्षं द्वादशकलातानं रविं जलं षोड्यक्तात्मानं सोमम् चनुक्रमतः स्मृत्वा संपूज्य जलं स्पृष्टा मूलं जपेत्। इसित्यवगुरहा वड्ड्रन्यासमन्दैः चानीयासुरवायुमध्ये दिश्व च क्रामेण संपूच्य मत्यसद्र्या

पात्रमाच्याय विभित्ति धेनुसुद्रया सतीक्रत्य वषड्ति मासि-नीसुद्रां म्दर्म वी षड़िति वीस्थ मूलमष्ट्रधा वधा फड़िति संरक्ष यथाययमुद्राः प्रदर्श्य दिचिषे प्रोचकीपावे तालसं विचित्रका तेनोदकेनात्मानं पूजोपकरणचाभ्यका न्यासम्मभेष धर्मादीन सीयदेशे पूजियता ियरोष्ट्रदयाधारपादसर्वाक्षेषु मुसेन पुष्पाच्चलिपचनं नि:चिष्य मानिसनगन्धारीनैनेच-रिश्तिमीनसपूजां कुर्यात् ततः यालग्रामे कुभजले वा मोम् श्वाधारशक्तये नमः एवं कूर्माय श्वनकाय प्रविश्वे जीरसमुद्राय मिष्मिक्डपाय कत्पतक्यः मिणिवेदिकाये रत्नसिंहासनाय धर्माय जानाय वैराग्याय ऐष्वर्ध्याय , पधर्माय पजानाय चवैराकाय चनेष्वर्याय चानन्दाय कन्दाय सिमानाय प्रकः तिमयपत्रेभ्यः विकारमयके यरेभ्यः कर्षिकाये मं सूर्यमण्ड-खाय दाद्यकलात्मने उं सोममण्डलाय घोड्यकलात्मने मं विक्रमण्डलाय दशकलात्मने सं सत्वाय रं रजसे तं षां षाताने पं परमाताने षोङ्वारादिनमी-उस्तेन सर्वेत्र पूजयेत्। ततस्तत्तसम्बोत्तां नवप्रति-पूजां पीठपूजाच कुर्यात्। पावाचनादिरिकतां यन्त्रे तु तसह वतीक्षरूपं ध्यात्वा तसमान्त्रं समुचार्यः समुचा वर्कना वामनासारत्वनिर्गतं तेजः पुष्पाञ्चलिमादाय। गोपाले चेत् मन्त्रमुचार्थ यो योजण रहागच्छ रखादिमुद्राभिः कुर्थात्। प्राचप्रतिष्ठामन्त्रस् । पां क्रीं क्रों रत्यादि । विसर्जनमन्त्रस् चमखेति। एवमन्यदेवपचेऽप्यूश्चम्। एतच्चयरहितपूजा-खाने तसहेवतोत्ररूपं धात्वा देवताके वड्क्रकासं मन्द्र-क्रियेषे नेवयुग्यत्वेन पश्चाक्षन्यासं वा कवर्षनावगुष्छनम् प्रकादि धेनादिसुदाः प्रदर्शे मूलसुचार्थ यथासभावमाध-नाहि ताम्बानां दयात्। यथा गोपाने मुलस्वाचे पद- मासनम् भी श्रीक्षणाय नम द्रत्यासनं द्यात् एवं सर्द्रवा-दामक्योपचार सर्ववीपचारामारे जलं दचात्। पाद्यं स्वामाकदूर्वापराजितायुक्तजसं पादाख्जे दद्यात्। एवं जातीसवद्भवकोसयुज्ञजसमाचमनीयं सुखे स्वधान्तेन। गम्यपुषाचतयवकुशायतिलसर्वपयुत्रजलमध्यं साहाम्तेन मुद्देनि। दिधमभुष्टतालकमधुपर्कः स्वधान्तेन सुखे। पूर्वे-वदाचमनीयम्। सौकिकषष्ट्यधिकशतवयतोसकपरिमिताः म्यूनं सानीयं निवेदयामीत्यन्तेन चन्दनकपूरागुक्तिस्तितो गमः। तत्तद्वतादेयपृष्यं वीषड्लोन। गुमा त्वगुरुषेत-वीरवसूलं शर्त्ररामधुचन्दनष्टताक्ती धूपः इत्यादि नमीऽन्तेन पुजयत्। ततस्तत्तह्वताङ्गमकौरङ्गपूजनम् पावरचपूजन-मिलादि लोकपालास्त्रपूजान्तं विधाय मन्तं दद्यात्। तथ क्रमः गुक्तिजवक्रां खत्रक्रालेन चिन्तियित्वा भूमी मन्त्र विलिख्य प्रमुक्तमन्त्राय नम पति मन्त्रं संपूज्य तत्त्रहेवतीताः धेन्वादिमुद्राप्रदर्शनपूर्वकम् ऋषादिकं त्रुयात्। यदा दात्रथः गोपासमन्त्रस्य नारदर्षिर्गायबीकृन्दः श्रीक्षणोदेवता प्रमुक सम्बद्धापने विनियोगः। एवमन्यवापि ततः शिषािश्वरि इसं दखा प्रशेतरशतं नद्या पीम् प्रदोखादि प्रमुक्तगीपायाः सुकदेवग्रमंबे मन्त्रसुश्चार्थ इमं मन्त्र' विषादेवतं तुभ्यमधं समाददे रखतसम्ब ददखेति प्रखन्ने शिष्यदिचणकर्षे विव देत्। विद्यादाने तु इमां विद्यां विद्यादेवताम् इति विशेषः। शिषः मन्त्रोऽयं विषादेवत इति वदेत्। विद्याप्रकृषे प्र विद्या विद्युदेवता इति । तत्रीऽष्टवारं गुक्देवतयोरेकां भाव यन् जप्रेत्। भूमो दक्कवत्पतित्वा प्रचम्य शिरसि गुन्पादः षयं योजयेत्। गुरुक् 'छत्तिष्ठ वका सुन्नोऽसि सम्यगाचारवान भव' दल्का एव मन्तः चावयोशुक्षपश्चीऽश्च दति वहेत्। तती सम्ममुश्चार्य एव सम्मः भावयोः सस्यक्षसहोऽस्त इति
गुरुं प्रणमेत्। ततो 'वरं प्राण्यित्यागण्छे दनं शिरसोऽिय
वा। न त्वनस्यर्ष भुद्धीत भगवन्तसभो ज्ञजम्'। इत्युश्चार्यः
पूजानियमं कुर्यात्। भग्यत्र तु तत्तदृष्टेत् ततो सन्त्रमश्चप्रतिष्ठार्थे दिख्यां काष्ट्यादिकां तस्मे निवेदयेत्। ततः
प्रभति गुरोः प्रियमेवाचरेत्। 'त्वत्प्रसादादश्चं देव क्षतक्योः
ऽश्चि सर्वतः। सायास्त्यमशापाशाहिमुक्षोऽितः शिवोऽिसः
च'। इति पठित्वाऽिष्यद्रावधारणं कृत्वा वैगुष्यसमाधाः
नार्धम् भौ तिद्योरित्यादिना विष्णुं स्मृत्वा विप्रान् भश्चः
भोज्यदिच्यासिः यथायिक परितोषयेत्। गुरुस्तु सम्बदानाः
नम्तरं स्वसिष्ठये सष्टस्रकत्वो सन्त्यं विद्यां वा प्रविधानपूर्वकं
जपेत्।

दति वन्यघटीय श्रीहरिहरभद्दाचार्थाक्षज श्रीरघुनन्दन-भद्दाचार्थवरिष्ठतं दीचात्तस्वं

समाप्तम्।

## श्रीदुर्गार्चनपहति:।

षों दुर्गायै नमः।

प्रवाग सचिदानन्दरूपां दुर्गा जगनायीम्।
प्रवोगं घरदर्षाया विक्त जीरघुनन्दनः॥
प्रवाचिन दुर्गापूजा नित्या काम्या च। प्रय नवस्यादिव्यः। पौर्वमास्त्रनाधिनकण्याचे पार्ज्ञानचत्रयुक्तःनवस्याःसञ्जी केवलायां वा पूर्वाचे दिवाईसे वा सभयदिने तक्राः-

। असाम पूर्वदिन युग्मादरेच कासम्। नात च पूर्वदिन

क्रतनियमः परदिने क्रतसानादिः गोमयोपक्रिपदेशे दर्भपाचि-राचाना उदशुक उपविष्टः भी सिस्ति न दखादिना बाह्यणान् सासि वाचियवा भी सूर्यः सोम रति पठित्वा भी तद्विणी-रिखादिना विश्वं स्नुत्वा भी तत्सदिखुश्चार्थ तास्त्रपावं शक्ति-शक्त-पाचाच-वेवल-इसा-कांस्यं कृष्य-सीमक लीड खब्स-येतरपावं वा दर्भवय पुष्प फल तिल जलपूर्ण यथोपपषं वा चादाय घोम् चच चाचिने मासि कचो पचे नबस्यानिया-वारभ्य शक्तदशमीं यावत् प्रत्यहम् अमुनगोतः श्री अमुन-देवग्रमी चतुनविभूतिकामः संवत्यर सुखप्राप्तिकामो दुर्गा-प्रीतिकामो वा वार्षिक गरत्काकी न दुर्गा महापूजामहं वरिषे। इति संकल्पा तळालमैयान्यां चिपेत्। ततो देवो व इति पठेत्। यद्यन्यद्वारा पूजां करोति तदा तं वरयेत्। यथा यजमानः प्राच्यः उदक्षं ब्राह्मयम् भी साधु भवा-नास्ताम् इति वदेत्। श्रीं साध्वहमासे इति प्रतिवचनम्। श्रीम चर्चियामी भवनाम् इति बदेत्। चीम् चर्चय इति प्रति-वचनम्। ततो गन्ध-पुष्पवस्ताङ्ग्ररीयकादिना पर्चियता दिचरं जानु स्ट्रद्दा चोम् चयेत्वादि वार्षिक-यरत्वासीन-दुर्गा महापूजाकरणाय पमुकागोवममुकदेवयकीचं भवनां ब्राष्ट्राचमचं हवे दति वदेत्। यो हतोऽखीति प्रतिवचनम्। यवाविचितं कर्मं जुद पति वदेत्। श्री यवाचानं करवा-चीति प्रतिवचनम्। यदि तदिने एकदा संबद्धा बक्कनवमी-पर्यमं देवीमाशास्त्रं पठित तदा पूर्ववव्यसमादाव पर्यः त्वादि नवन्वानियावारभ्य यक्तनवसीपर्यमा प्रत्यनं वार्षिकः प्रश्वाकीम-दुर्भा-सक्षापुजावाम् प्रमुक्तगोषः सी प्रमुक्देव-यमी सर्ववाकविनिश्चेत्रत्वकाराक्ष्यतान्त्रितत्वकारः सर्वे कामविविकामी क विधिष्ठकती है से तु काकाम! पुत्रकाम

स्यादिना वा श्रीदुर्गापौतिकामो वा मार्क छ्यपुराषीय भी सावणि: स्र्यातनय इत्यादि सावणिमंविता मनुदिखना देवी-माहात्माम पे पिठ्थामि श्रवणपत्ते श्रोध्यामि । प्रत्यहं संकल्प-पत्ते भारभ्येत्यादि न वक्तव्यम् । भन्यद्वारा पाठपत्ते पाठियथे इति विग्रेष: । ततः पूर्ववत् संपूज्य वरयत् । भोम् भद्ये-त्यादि यताहत्ति देवीमाहात्मायाठकमंणि पश्चद्रशाहत्ति देवी-माहात्मायाठाय वा भम्कगोत्रम् भम्कदेवग्रमाणं ब्राह्मणं भवन्तमहं हणे इति वरयत् । एवमन्यसंख्यापाठिऽप्यूष्ट्यम् । ततो देवीं संपूज्य भी नारायणाय नमः भी नराय नमः भी नरोत्तमाय नमः भी देव्ये नमः सरखत्ये नमः भी व्यासाय नम इति नत्या ऋषादिश्वानाय इदं पठेत् । प्रथमचिततस्य ब्रह्म ऋषिरित्यादि पठेत् । पुरस्तात् स्वं ततः मुक्का पुनस्तत् स्वं बह्वा पुस्तकमाधारे संख्याप्य प्रणवाद्यन्तं देवीमाहात्मं । भये भावयम् भद्धतं स्पष्टाचरं पठेत् । भध्यायमध्ये विरामसेत् पृनरध्यायादितः पठेत् । ततः पाठकाय दिवाणां द्वात् ।

भय बोधनम्। विस्ववृद्धसमीपं गत्वा भाषान्तो दर्भयुक्ताः।
हमें उपविश्व खेतसर्वपमादाय भो वेतालाय पिशाचाय रास्तः।
ताय सरीस्त्रपाः। भपसपन्तु ते सर्वे ये चान्ये विद्यकारकाः।
वो विनायका विद्यकरा महोग्रा यद्वदिषो ये पिश्वितायगाय। सिद्दार्थकौर्वव्यसमानकस्पैभैया निरस्ता विदिशः प्रयान्तुः
ति मन्द्राभ्यां खेतसर्वपप्रचेपैः विद्यकरान् भपसार्थ्य गायत्रगाः
ाटस्वापनं कत्वा घटादिस्यजले भो स्व्याय नम इत्यनेन
जयेत् एवं सोमाय मङ्गलाय बुधाय वृद्धस्तये ग्रकाय ग्रने।राय राष्ट्रवे कितुभ्यः इति प्रधान् संपूच्य प्रस्वदेवताः संपूचत्। एव गन्ध भी स्व्याय नम इति प्रधोपचारैः गन्धेस्वाभ्यां वा पूज्येत् एवं गणेशं दुर्गा गिवं विद्यास संपूच्य

षध्य खापनं कुर्थात् मञ्जादिपात्रे दूर्वाचतदि पुष्पाणि दस्वा यथालाभं वा वम् इति धेनुसुद्रयाऽसतौक्तत्य भी विष्वहचाय नम इति षष्टधा जप्ता तेन खदकेन चात्मानं पूजोपकरणचाभ्यक विल्वष्टचे एतत् पादां भी विल्वष्टचाय नमः सामगानामिदम-ध्यम्। ष्रन्येषाम् एषोऽर्घः। एवमाचमनीयादि दद्यात्। पश्ची-पचारैगस्यपुष्पाभ्यां वा पूजयेत्। सक्षवे एतदस्तं दृष्टस्यति-दैवतम् श्री विल्वष्टचाय नम इति दद्यात्। तती विल्वष्टचे दुगां पूजयेत्। यथा प्रक्वादिपात्रं पुरती निधाय त्रिभागं जलेनापूर्ध्य तव प्रचतपुष्पाणि दस्वा यथालाभं वा वम् इति धेनुमद्रया श्रमतीक्रत्य 'श्रो जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समा धानी खाहा खधा नमोऽस्तु ते षोम् क्रीं दुर्गायै नमः" इति श्रष्टधा ज्ञाह्या तेन उदकेन त्रातानं पूजीपकरणच त्रभ्यच्य चोम् जटाजूटेत्यादि ध्याता स्विश्वरिस पुष्पं दस्वा मानसोपचारै: संपूज्य श्रध्यांन्तरं स्थापियता पुनर्घाता योम् भूभ्वः स्वभंगवति दुर्ग द्रागच्छ द्रागच्छ द्र तिष्ठ द्र तिष्ठ द्रित उक्वा एतत् पाद्मम् भोम् जयन्तीत्यादि उक्का भोम् इतें द्रगीये नमः एवमर्घादिभिः पश्चोपचारैर्वा पूजयेत्। सम्भवे वस्त्रं पुनराच-मनीयस दखात्। ततो वाखपुर:सरमस्नलिं बहुा पठेत्। श्रोम् इषे मास्यसिते पद्ये नवस्यामाद्रयोगतः। श्रीवृद्ये बोधः यामि त्वां यावत् पूजां करोम्य हम्। ऐं रावणस्य बधार्याय रामस्यानुष्रहाय च। प्रकाली ब्रह्मणा बोधो देव्यास्वयि कतः परा। इति मन्त्राभ्यां देवीं बोधयेत्। शूद्रस्तु प्रणवव्याष्ट्रितः खाने नम इत्युचार्य पूज्येत्। ततः श्रुक्षनवमीपर्यातः ययायित दुर्गां पूजयेत्। ष्रष्ठादी देव्या पामस्यणादिक स् वक्षमाणं बोध्यम्।

षय प्रतिपदादिकत्यः। तत्र उभयदिने पूर्वास्त्र शक्त-प्रतिपक्षाभे पूर्ववत् संकल्पपूर्वकालीनं कर्म कत्वा ग्रीम् प्रदाः पाषिने मासि यक्षे पचे प्रतिपदि तिथावारभ्य श्रुक्तदश्मीं यावत् प्रत्यष्ठम् श्रमुकागोत्रीऽसुकदेवशर्मा स्कन्दवत् पालना-संख्यातपुत्रदारधनिर्धमदैश्विक परमभोगलाभपूर्वकामुत्र देव-भवनकामी दुर्गाप्रीतिकामो वा वार्षिक प्रस्कालीन श्रीदुर्गा महापूजामहं करिष्ये इति संकल्पा "श्री देवीवी द्रविणोदा पूर्णां विवद्या सिचम्। उद्या सिचध्यसुप वा ष्टणध्व मा दिहो देव भोहते॥'' इति सूत्रां पठित्वा घटं पंखाप्य पूर्ववत् दुर्गां संपूज्य गन्धामलज्ञादि केशसंस्कार-द्रथं कङ्गतिकाच दद्यात्। एवं हितीयायां के शसंयमन हेतुकं प्रदेशकां, खतीयायां चरणरागार्थमलताकां, श्रिरिस धारणार्थं मेन्द्ररं, मुखविलोकनार्थं दर्पणं, चतुर्थ्यां मधुपर्वे, तिलकाकारं जितादिकां नेत्रमण्डनं कञ्चलं, पश्चम्यां चन्दनमनुलेपनं ायाश्रत्या अलङ्कारच दयात्। षष्ठ्यादिषु देवीबीधनादिकं । बादकामाणं बोध्यम्।

पय षष्ठादिकलाः। तनाखिनयक्षपचे पत्नीप्रवेशपूर्वदेने ज्येष्ठानचत्रयुक्षायां षष्ठां केवलायां वा सायं समये
विभान् प्राक् प्रात्रादिकाले वा विल्वहचसमीपं गत्वा पूर्वत् संकल्पप्राक्षालीनं कर्म कत्वा घोम् प्रद्य प्राध्विने मासि
को पचे षष्ठान्तियावारस्य यक्षदयमीं यावत् प्रत्यष्टम्
सुकागेतः प्रसुकदेवयमां प्रतुलभूतिकामः संवक्षरसुखः
सो जीदुर्गापीतिकामो वा वार्षिक्यरत्कालीनदुर्गाप्जामण्टं
रिष्वे इति संकल्पा देवीव इति पठित्वा घटं संस्थाप्याचारात्
स्वतक्षसीपं सत्वा प्रवेषत् दुर्गाप्जानां कर्म क्षत्वा

<sup>९</sup>'ऐ' रावणस्य बधार्थाय रामस्वानुग्रहाय च। प्रकाले ब्रह्मगा बोधो देव्यास्वयि कतः प्रा। चहमप्याम्बने षष्ठ्यां सायाक्रे बीधयास्यतः।" इति देवीं बोधयित्वा च विल्वतस्मामन्त्रयेत्। यदि तु पत्नीपवैश्वपूर्वदिने सायं षष्ठालाभस्तदा पूर्वदिने सायं बोधयित्वा परदिने पामस्वयेत्। यदि उभयदिने सायं षष्ठा-लाभः तदा सायं विना षष्ठां बोधयित्वा सायमामस्ययेत्।यथा ''मेर्मन्दर कलास हिमविक्छिखरे गिरी। जातः श्रीफलहक्ष त्वमिक्कायाः सटा प्रियः। श्रीशैलशिखरे जातः श्रीफलः श्रीनिवीतनः। नेतव्योऽिम मया गच्छ पुच्यो दुर्गास्वरूपतः।" ततो गर्स रहीता घोम् गसहारां द्राधर्षां नित्यपृष्टां करीषिणीम। ईखरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्ये त्रियम्। श्रानेन गत्थेन प्रमुखा भगवत्या दुर्गादे याः श्रभाधिवासनमस्तु । ततो महीं ग्रहीता तत्तवान्त्रं गायतीं वा पठित्वा घनया मद्या प्रमुखा भगवत्या द्रगदियाः ग्रभाधिवामनमस्तु रत्यादिन विस्वविद्येऽधिवासयेत्। पुनर्गसेन। तत्र द्रव्याणि मन्ते गस्थः शिला धान्यं दूर्वा पुष्पं फलं दिध। घृतं खस्तिक मिन्द्रं शङ्क कळाल रोचना:। मिद्यार्थ: काच्यमं कृष्यं तास्त्र चामर दर्पणम्। दीपः प्रशस्तिपात्रश्च विज्ञेयमधिवासने। त्राचारात् प्रजामच्हपं गत्वा चाचम्य कटली टाडिमी धार्यं इरिद्रा माणकं कचुः। विख्वीऽग्रोको जयन्ती च विज्ञेया नवपित्रका। इत्युत्तनवपित्रकां प्रतिमाच संघूच्य गन्धाः दिना चिंवासयेत्।

चय समस्यादिकलाः। तत्र समस्यां सूलानचत्रयुत्तायां केवलायां वा क्षतस्त्रानादिः पूर्ववत् संकल्पप्राक्षालीनं कर्म कत्वा संकल्पं कुर्यात्। नवस्यादि कत्यवर्षे तु संकल्पं विनेव समस्यादि कत्यं कुर्यात्।

षय सप्तमीकत्यम्। तत्र सप्तस्यां सूलानचत्रयुत्तायां वर . क्रतसामादिः कन्यालम्ने चरांत्रे वा खापनाय विस्वतर्समीपं गला तमध्यर्च कताञ्चलिः "भीम् विल्वहच महाभाग सदा लं शक्करियः। गरहोत्ना तव शाखाच दुर्गापूजां करोम्यहम्। शासाच्छेदोइवं दु:खं नच कार्यं त्वया प्रभो। चस्यतां विल्वहिषय हचराज नमोऽस्तु ते।" प्रत्युक्ता विल्वहचादायव्य-नैऋ तेतरस्यां शाखां फलयुगलशालिनीं केवलां वा शाखाम् भोम् किन्दि किन्दि फट् फट् हुं फट् खाहा इत्यनेन केद्येत्। ततस्तां शाखां ग्रहोत्वा पूजालयमागत्व पौठोपरि स्थापयेत्। ततः खेतसर्पपमादाय श्रीम् वेतालास पिशाचास राचसास सरीस्ट्रपा:। श्रपमपंन्तु ते सर्वे ये चान्ये विञ्नकारकाः। विनायका विञ्चकरा महोत्रा यज्ञहिषो ये पिश्चितामनाय। सिष्ठार्थकेर्वज्ञसमानकल्पैमेया निरस्ता विदिश: प्रयान्तु। द्रवाभ्यां खेतमर्पपप्रचिपैर्विन्नकरान् श्रपसार्थ माषभक्तविं गरहौला एव मावभक्तविः भोम् जय लं कालि सर्वेग्रे सर्व-भूतगणावते। रच मां निजभूतेभ्यो बलिं ग्रह्म नमोऽस्तु ते। श्रीम् कास्यै नमः। श्रोम् मातमातवरे दुर्गे सर्वकामार्थ-साधिनि। भनेन बलिदानेन सर्वोन् कामान् प्रयच्छ मे। रित प्रार्थयेत्। तत श्राचारादपराजितालतावद्यां नवपत्रिकां विस्वशाखाञ्च स्थापियता भोम् विस्वशाखायै नम इति ांपूज्य विस्वयाखायां स्रामयप्रतिमायाच एतत् पाद्मम् भोम् शस्यकायै नम इति चास्यकां संपूज्य श्रोम् श्रीशैलशिखरे रातः श्रीफलः श्रीनिकेतननः। नेतव्योऽसि मया गच्छ ्चो दुर्नाखरूपतः। चामुख्डे चल चल चालय चालय ोक्न' मम मन्दिरं प्रविध पूजालयं गच्छ खाद्वा दति वदेत्। ातो घटं संस्थाप्य नवप्रहपश्चदेवताः संपूज्य सस्सयप्रतिमां

तद्विणे नवपत्रिकाच गीतवाचादिभिः पौठीपरि स्थाप यित्वा भूतश्रद्यादिकं विधाय सामान्यार्घे स्थापित्वा देवी समीपे तास्त्रादिपावे विख्वशाखां खापयिता भोम् भारो पितासि दुर्गे त्वं स्रामये श्रीफलेऽपि च। स्थिरात्यन्तं हि न भूत्वा गर्डे कामप्रदा भव। भोम् खां खीं खिरा भवेरि स्थिरीकत्य प्राणप्रतिष्ठां कुर्यात्। यथा। प्रतिमायासच्चि कजालं दस्वा कपोली स्पृष्टा श्रोम कालि कालि खाहा ह्रद याय नमः। श्रोम् कालि विश्विणि शिरसि खाष्टा। श्रोम कालि कालेखरि शिखायै वषट्। श्रीम् कालि कालि वज्जे खि कावचाय हुम्। श्रोम् कालि वज्रेष्वरि लीहदण्डायै खाहा नेत्रत्याय वीषट्। ग्रोम् कालि लीइदण्डायै प्रस्ताय फट् श्रीम् जयन्तीत्यादि पठित्वा द्वदयेऽ हुष्ठं दत्त्वा श्रस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः चरन्तु च। अस्यै देवत्व संख्यारं स्वाहा। पुन: कालि कालि स्वाहा द्वदयाय नम द्रत्यादि सर्वम् मोम् जयसौत्यादि च पठित्वा भोम् मनो जूति जुषतामाज्यस्य वृहस्पतियद्वीममं तनी त्वरिष्टं यद्वं समिम दधातु विखेदेवास इष्ठ मादयन्तामोम् प्रतिष्ठ इत्येतै: कालि कापुराणोक्तमन्त्रीरिति। श्रयवा धागमोक्तमन्त्रैः प्राणप्रतिष्ठ यथा। इदये इस्तं दत्ता भीम् भां क्रीं क्रीं यं रं लंबं शर्ष सं हीं इंसः भगवत्या दर्गायाः प्राणा इह प्राणाः। पुनर्ि दुर्गाया इत्यन्तमुक्ता जीव इह स्थित:। पुन: दुर्गाया द्रत्यसमुद्धा द्रष्ठ सर्विन्द्रयाणि वाद्मनस्वक्षण्याः योबन्नाण प्राणा इष्टागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु खाष्टा इति। एवमचेषां गर्णभादीनाम्। ततः सपुष्पाचतमादाय देवीं ध्यायेत् यथा। ची जटाज्रटसमायुक्तामर्डेन्दुक्ततशेखराम्। स्रोचनव्रयसंयुक्तां यूर्णेन्दुसहमाननाम्। चतसीपुष्पवर्णाभां सप्रतिष्ठां सलोचनाम्।

नवयीवनसम्पनां सर्वाभरणभूषिताम्। सुचार्दशनां देवीं ् पौनोबतपयोधराम्। विभक्ष्मानसंस्थानां महिषासुर-मर्दिनीम्। विशूलं दिचिणे इस्ते खद्गं चक्रं क्रमादधः। तीच्यवाणं तथा यक्तिं वामतोऽपि निबोधत। खेटकं पूर्ण-चापच पाशमक्ष्यमेव च। घण्टां वा परश्रं वापि वामतः सिविशयेत्। श्रथस्तामाहिषं तहद् विश्विरस्कं प्रदर्शयेत्। शिर ऋ दो द्ववं तहहानवं खद्भपाणिनम्। ऋदि शूलेन निर्भित्नं निर्यदन्त्रविभूषितम्। रत्तारत्त्रीक्षताङ्गञ्च रत्त्रविस्मुरितेचणम्। बेष्टितं नागपाश्रेन भुकुटीभीषणाननम्। सपाशवामहस्तेन धृतकेशच दुर्गया। वसद्वधिरवक्कच देव्याः सिंहं प्रदर्भयेत्। देखास्त दिचाणं पादं समं सिंहोपरि स्थितम्। किञ्चिद्रह्वं तथा वासमङ्ग्रं मिष्ठिपोपरि। स्तूयमानश्च तदूपसमरै: सन्नि-वेशयेत्। इति श्रवातसीशण-कनकोत्तम-कान्तिकान्तमिति माकंग्डेयपुराणीयतप्तकाञ्चनवर्णाभामिति पुरासान्तरैकवाक्यः त्वादिटं मत्यप्राणीयं धात्वा स्विधरिस पुष्पं दत्त्वा सोऽहः मिति विचिन्य सपुष्पाचतमादाय पावाहयेत्। प्रो सर्वभूत-मयोज्ञृते सर्वासुरविमर्दिनि। चनुकम्पय मां देवि पूजास्थानं व्रजस्व मे। श्रो श्रावाह्याम्य इंदेवीं स्थाये श्रीफ सेऽपि च। कैलासिशिखराहे वि विन्धार्द्धे हिमपवतात्। पागत्य विल्बः शाखायां चिण्डिके कुरु सिविधिम्। भीं भूभुवः स्वर्भगवति दुर्गे द्रष्टागच्छ द्रहागच्छ द्रति पावाद्य प्रोम् स्थापितासि मया देवि स्रामये श्रीफलेऽपि च। पायुरारोग्यमैश्वर्थं देहि रंवि नमोऽस्तु ते। चोम् भगवति दुर्गे इष्ठ तिष्ठ इष्ठ तिष्ठ इति शापियवा क्षताञ्चितः भोम् दुर्गे दुर्गस्वरूपासि सुरतेजो-रशावले। सदानन्दकरे देवि प्रसीद सम सिद्ये। श्रोम 'हो दि भगवत्यस्व यत्रचयजयप्रदे। भक्तितः पूजवामि त्वां

नवद्गें सुरार्चिते। पक्षवेस फलोपेतैः पुष्पेस समनोष्टरैः। पक्षवे संस्थिते देवि पूजये त्वां प्रसीद मे। चोम् दुर्गे देवि समागच्छ सामिध्यमिष्ठ कल्पय। यज्ञभागान् ग्रहाण ल योगिनौकोटिभिः सह। एहाहि परमेशानि सानिध्यमिष कल्पय। पूजाभागं ग्रष्टाणेमं दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते। दुर्गे देवि समागच्छ गणै: परिकारै: सन्न। पूजाभागं ग्रहाणेम मखंरच नमोऽस्त ते। इति ततः शङ्कादिपात्रं पुरतो निधार विभागं जलेन पापूर्य दध्यस्तपुष्पाणि यथालाभं वा दस्व विमिति धेनुमुद्रया श्रमतौक्तत्य क्ली श्रोम् दुर्गायै नम इति श्रष्टधा जम्रा तनोदकेनात्मानं पूजोपकरणञ्चाभ्युच्य पुनर्ध्यात्व इदमासनम् स्रोम् जयन्तीत्यादि उद्यार्थ क्रीं स्रोम् दर्गार नम इति दत्त्वा क्षताञ्जलिः श्रोम् भूभ्वः स्वभंगवित दुर्ग देवि खागतामि इति उच्चार्थ एतत् पाचम् इदमञ् सामगीतरस्तु एषोऽघं इति पूर्ववहद्यात्। इदमाचमनौयम् एष मधुपर्कः। इदमाचमनौयम्। इदं स्नानौयम्। इदं वस्नम् द्दमाभरगम्। एष गन्धः। एतत् पुष्पम्। पुष्पाञ्चलिवः मालां गरहोत्वा श्रोम् कौसुमस्रजमताश्च चन्दनागुरुचर्चिताम् ग्रहाण त्वं महादेवि प्रसीद परमेश्वरि। एवा माल श्रोम् जयन्तीत्यादिना दद्यात्। कुमुदोत्पलपश्रानि कुन ग्रेफालिका जवा। वकुलं तगरश्चेव पुष्पाष्टकमुदाश्वतम् इटं पुष्पाष्टकम्। विस्वपत्रं ग्रहीत्वा भोम् भस्तोइः त्रीवृद्धं शक्रस्य सदाप्रियम्। विस्वपतं प्रयच्छामि पवि वं ते सुरेम्बरि। इदं विस्वपत्रम्। द्रोणपुष्पससे पोम् ब्रह्म विशामिवादीमां द्रोषपुष्पं सदाप्रियम्। तसे दुर्गे प्रयक्तानि धर्मकामार्थसिषये। इदं द्रोजपुष्पम्। एव धूपः। एव दीपः एतमेवेखम्। इदमाचमनीयम्। एतमाम्बसम्। प्रमानि

द्रवाचि यथासाभं दचात्। ततो नवपत्रिकासमीघं गत्वा चीम् ्र एडि दुर्गे महाभागे पित्रकारोइणं कुरः। तव खानिमदं मर्खे शरणं त्वां व्रजाम्यहम्। इत्युक्ता घटे क्रीं श्रोम् कदलोखायै ब्रह्मास्त्रे नम इति क्रमेष द्योपचारै: पद्योपचारैर्गन्यप्रवाधां वा पूजयेत्। एवं दाङ्मिखां रत्तदिन्तकां, धान्यखां लच्छीं, इरिद्रास्यां द्गां मानस्यां चामुख्डां, कचुस्यां कालिकां, विख्यां यिवाम्, प्रयोक्खां योकरहितां, जयसीखां कार्त्तिकीच पूजयेत्। एवं गणेयादीनःसपि ययायक्रि पुजा। ततो देवीं पाद्यादिभि: संपूज्य छागादिवलिं दचात्। यथा स्वयमुत्तरामुखः स्नातं पूर्वाभिमुसं बलिं क्वता भोम् श्रस्ताय फट् इत्यवलोक्व ''श्रोम् श्रम्निः पश्रासीत तेनाजयन्त स एतहीकमजयत्तिस्रविनः स ते लोको भविष्यति तं जेष्यसि पिबैता श्रपः। घी वायुः पश्रामी नेना जयन स एत ज्ञो कम जयत्ति सान् वायुः स ते लोको भविष्यति तं जिष्यसि विवैता चपः। घो सूर्थः पश्रामी ने नाजयन स एत सो कमजयन सिन् सूर्थः स ते लोको भविष्यति तं जेष्यसि पिवैता षाप: इति कुग्रोदकै: संप्रोच्य भी कागपश्रव नम इति गन्धादिभिरस्वर्थ भी काग त्वं बलिक्पेण मम भाग्यादुपस्थितः। प्रणमामि ततः सर्व-कपिणं बलिकपिणम। चण्डिकाप्रीतिदानेन दातुराप-दिनायनम्। चामुण्डाबलिक्पाय वले तुभ्यं नमोऽस्तु ते। प्रजार्थे प्राव: सृष्टा: स्वयमेव स्वयभ्वा। प्रतस्वां घातया-यदा तस्माद यज्ञे वधीऽवधः। इत्युचार्य्य ऐ क्री ची इति गम्बेष विलं गिवकिपणं ध्यात्वा तस्य मूर्वि पुष्पं न्यसेत्। गेम् चरोखादि महाबलभवनकामी दुर्गाप्रीतिकामी वा मं छागपशं विक्रदेवतं भगवत्वे दुर्गादेखे तुभ्यमचं चात-

विषे रति असं द्यात्। ततः स्पा पिनावपाणिच कासे राषिसक्षिणम्। उपं रत्तास्त्रनयनं रत्तमास्यानुसीपनम्। रक्तास्वरधरधैव पाशहसां कुट्स्विनम्। पिवमानख क्षिरं भुजानं क्रव्यसंहितम्। एवं खन्नं ध्यात्वा भी रमना खं चिष्डिकायाः सुरलोकप्रसाधक । इत्यभिमन्त्रा क्री श्री मोम् खद्राय नम इति गन्धादिभिः संपूज्य चीम् श्रसिविशयनः खन्नस्तीरणधारी दुरासदः। श्रीगर्भी विजयसैव धर्मपास नमोऽस्तते। इत्यष्टी तव नामानि स्वयमुक्तानि वैधसा। मद्यवं क्रिका तुभ्यं गुर्हेवो महेखर:। हिरण्यस यरीरं ते धाता देवो जनार्दन:। वितावितामही देवस्व मां पालय सर्वदा। नीलजीमूतसङ्घायस्तीस्पदंषः क्रमोदरः। भाव-यदोऽमर्षणय प्रतितेजास्तश्चेव च। इयं येन भूता चौणी इतस महिषासुर:। तीच्णधाराय शहाय तसी खन्नाय ते नम:। दति पुष्पंदयात्। यां क्रीं फट् खन्नमादाय कालि कालि वच्चे खरि ली इदण्डाये नम इति जघा पूर्वाभिमुखं बलिं खयम् उत्तराभिमुख उत्तराभिमुखं बलं खयं पूर्वाभिमुखो वा सक्तिक्छिन्छात्। ततो स्यमयादिपावे किथरमादाय देवीसमा खे स्थापितवा मोम् मदोत्यादि दमवर्षाविक्रिन दुर्गाप्रीतिकाम इमं क्रागपश्चिष्वित्विलं दास्वामीति संकल्पा एव कागपग्रद्धिरवलिः भोम् जयसीत्याच्यार्थ दद्यात्। ततः श्रोम् कास्ति कास्ति मद्दाकास्ति कास्तिके पापनाशिनि। योणितच बलिं ग्रम्म वरदे वामलोचने। ऐं क्रीं श्रीं की शिकि ब्धिरेणाष्यायताम् इति वदेत्। ततन्छागिशरिस व्यलः इशां दखा पोम् प्रदोखादि दशवर्षाविष्टिष दुर्गा प्रीतिकाम प्रमं सप्रदीपच्छाग्रमीर्वबस्तं टास्मामीति संकल्पा एव सप्रदीप-व्यागपम् भीर्षवितः भोम् जयक्तीत्वायुषार्थ दयात्। ततः

भीम जय स्वं सर्वभूतेशे सर्वभूतसमाहते। रच मां निज-े भूतेभ्यो बर्लि भुक्ष नमोऽस्त ते। इत्युक्ता खन्नस्यर्वधरमादाय षोम् यं यं स्प्रशामि पादेन यं यं पश्यामि चत्तुषा। स स मे वश्यतां यातु यदि शक्रसमी भवेत्। श्रोम् ऐ क्रीं श्रीं नित्यक्तिने मदद्वे खाहा इति सर्ववश्यमन्त्रेण खीयललाटे तिलकं कुर्यात्। मिष्ठवीत्सर्गेतु मिष्ठवारखपग्रत्वेनागस्य-घोचितत्वात्तहाने पांगः पश्रासीदिलादि मन्त्रैः प्रोचणं नास्ति ततस एतत् पाळाम्। स्रोम् यथा वाहं भवान् देष्टि यथा वहसि चिण्डिकाम्। तथा सस रिपून् हिंस श्रुभं वह लुलाप ह। यमस्य वाचनस्वं वै वरक्षधराव्यय। पायुर्वितं यशो देष्टि कासराय नमोऽस्त ते। श्रोम् महिषपश्रवे नम इति गन्धादिभिः संपूज्य छाग इत्यव पशो इत्यूहेन वदेत्। क्धिरदाने तु फलं श्रातवर्षाविष्क्रम दुर्गाप्रीति:। पूर्ववदन्यत् सर्वम्। मेषचाते तु मेष इत्यूहेन प्रयोज्यम्। इधिरदाने तु एकवर्षाव-च्छित्र द्रगिपीति: फलम्। प्रत्यत् सर्वे पूर्ववत्। स्रदेष्ठिधरदाने तु एष स्वगावरुधिरविलः भोम् महाः माये जगकातः सर्वकामप्रदायिनि। ददामि देष्टर्विधरं प्रसीद वरदा भव। इत्युक्ता जयन्तीत्यादिना दद्यात्। प्रभू-तबिलदाने ही वा कीन् वाग्रतः कला संप्रोच्य तत्तत्पश्रभ्यो नम इति संपुष्य छाग लमिति बहुवचनानूहेन प्रयोगः। पखन्तरेऽप्येवं वाक्ये तु महाबलभवनकामोऽतुलविभूतिकामो दुर्गाप्रीतिकामी वा एतान् पशून् घातियथे इति क्षिरदाने तु एष पग्रवधिरवलिः भों जयन्तीत्याय्यद्यार्थं भ्रीं भों दुर्गाये नमः पश्यीर्षदाने एष सप्रदीपपश्यीर्षबितः पूर्ववत्। कुषाण्डे चुवलिं दयात्। तत घो' जयकौति मत्वं यदा-पिता जम्रा यो गुम्रातिगुम्रगोमी त्वं ग्रहाणास्मत्वतं वयं

पिश्वभंवतु में देवि खत्पसादात् खिय खिते। दित जप' समपंचित्। ततः द्वां पठेदाया। यो दुगां शिवां यान्तिकरीं
ब्रह्माणीं ब्रह्मणः पियाम्। सर्वलोकप्रणेतीच प्रणमामि सदाशिवाम्। मञ्जलां योभनां युद्धां निष्कलां परमां कलाम्।
विखेखरीं विख्यमातां चिष्डकां प्रणमाम्यद्यम्। सर्वदेवमधीं
देवीं सर्वलोकभयापद्याम्। ब्रह्मेशविणुनिमताम् प्रणमामि
सदाशिवाम्। विन्ध्यखां विन्ध्यनिलयां दिव्यख्यानिवासिनीम्।
योगिनीं योगमातां च चिष्डकां प्रणमाम्यद्यम्। देशानमातरं देवीमीखरीमीखर्प्याम्। प्रणतोऽच्यि सदा दुगां
संसारार्णवतारिणीम्। य ददं पठित द्वांत्रं मृणुयादापि यो
नरः। स मुक्तः सर्वपापेभ्यो मोदते दुग्या सद्य।

मालिन। पायुरारोग्यविजयं देवि नमोऽस्त ते। भूतप्रेतिप्राचिभ्यो रखोभ्यः परमेष्वि। भयेभ्यः मानुषेभ्यस देवेभ्यो
रक्त मां सदा। सर्वमक्षसम्बद्धे प्रिवे सर्वार्थसाधिके। उमे
बद्धाणि कौमारि विष्वरूपे प्रसीद मे। रूपं देष्टि यथो देवि
भाग्यं भगवित देष्टि मे। पुतान् देष्टि धनं देष्टि सर्वान् कामांस्र
देष्टि मे। चन्दनेन समालक्षे कुद्भीन विखेपिते। विस्वपतकतापीड़े दुर्गे त्वां प्ररणं गतः। इत्सुद्धार्थ मूलमन्त्रेण
पुष्पाष्वित्रयं द्यात्। ततो यथाकालमम्ब्यक्षनपूपपायसादिकमुपानीय पूर्वीक्रमन्त्रेण द्वा पानाधं वासितजलम्
पाचमनीयं ताम्बृष्य द्यात्। गीतवाद्यादिभिः श्रेषकालं
नचेत्। इति सप्तमीपूजा।

चय महाष्टमीपूजा। तत्र पूर्वाषाहायुताष्ट्यां नेवलायां वा कत्वामादिराचामाः पूर्वसुख उदक्सुखो वा दर्भासने उप-"विम्य सूत्रमुखं कुर्खाद् यथा। सीऽइसिति सम्बेख जीवालानं

नाभितो हृदिखे परमासनि संयोज्य पृथिवीं जले जलं तेजिस म तेजो वायौ वायुमाकाशे प्रविश्य दिचणाक छेन दिचणनामाप्टं ध्वा यम् इति वायुवीजेन षोड्यधा जप्तेन वायुक्तर्षणरूपपू-रकसंज्ञया वायव्या धारणया देहं शोषियत्वा नासापुटावङ्गु-ष्ठानामिकाभ्यां धत्वा रम् इति विक्किवीजेन चतुःषष्टिधा जप्तेन वायुस्तभनक्पकुभकसंज्ञया श्राग्निचिन्तनक्पया श्राग्नेया धार-णया देचं दाचियता लम् इति इन्द्वोजेन दाविंशकारोन दिच-खनासापुटेन वायुनि:सरणक्षया रेचकसंज्ञया ऐन्द्रा धारणया ं स्थिरी कत्य वं दति वक्णवीजेन वायादिभूतानि स्थोमादिभ्यो विश्विता इंस इति मन्त्रेण परमात्मतो जीवं नाभिपद्मे न्यसेत्। ततः प्राणायामः। दिचणनामापुटं धृत्वां श्री जयन्तीत्यादि मन्त्रेण श्रनैरेकधा जमेन वामनासया वायूनोलनक्पं पूरकं मासिके प्रत्वा चतुर्धा जप्तेन वायुधारणं कुश्वकं वामनासां धला दिचणनासया विधा जप्तेन वायुत्यजनं रेचकं पुनर्द-चिणनासया पूरकं पूर्ववत्ताभ्यां कुश्वकं वामया रेचकं पुनर्वामया पूरकम् उभाभ्यां कुश्वकं टिचिणया रेचकमिति। ततोऽक्रन्यासः। अनक्षष्ठहस्ताक्ष्मिः श्री कालि कालि खारा सदयाय नम रति हृदि। तजनीमध्यमाभ्याम् श्री कालि कालि विश्वणि शिरिस खाद्वा दति शिरिस। भधोऽक्रष्ठमुष्टिकया भी कालि कालेखरि गिखायै वषट् दिति शिखायाम्। विपरीतपर्यम्तकरतनाभ्याम् प्रोम् कान्ति कालि वज्रेखरि कवचाय इं इति श्राशिरः पादपर्यम्तम्। तर्जनी मध्यमानामिकाभिः श्रोम् कालि वच्चे खरि लीइ-दण्डाये नेषत्रयाय वीषट् इति नेत्रयोः। श्रोम् कालि लौइ-दर्खाये पद्धाय फट् इति एवं करन्यासं न्यस्य जड्डीय जड्डीय -तास्त्रयं दस्वा कोटिकादिभिः दश्रदिशो बभीयात्। ततः

श्वादिपात्रं पुरतो निधाय विभागजलैन श्रापूर्य तत्र दथाः चतपुष्पाणि यथालाभं दत्त्वा वं इति धेनुम्द्रया प्रमृतीक्षत्य क्रीं घोम् दुर्गायै नम दति षष्टधा लक्षा तेन उदलेन पातानं पूजीपकरणच प्रभ्यूच्य जटाज्टेत्यादिना ध्यात्वा स्विधरिस पुष्पं दत्त्वा सोऽइमिति विचिन्ध मानसोपचारै: संपूज्य पुन-ध्यांता द्रदम् प्रासनम् योम् जयसीत्यादि च्यार्थ क्री योम् दुर्गाये नम इति दस्वा कतास्त्रलिः योम् भूभ्वः खभगवति दुर्गे खागतासि इति प्रच्छेत् एवं पाद्यम् पर्छादि दिध मधु ष्टताकाको मधुपर्कः पुनराचमनीयं ततो दर्पणप्रतिविश्वस्थां देवीं लीकिक षष्ठाधिक शत-वयतोलकान्यूनं जलमादाय इदं स्नानीयं जलम्। श्रोम् नारायखाँ विश्व चि चिक्काये धीम हि तक्ष खाँ पचीदः यात्। जयन्तीत्यादि उच्चार्य क्रीं मोम् दर्गायै नम इति स्रापयेत्। फलभूमार्थी त् दर्पणप्रतिविख्यस्यां भृताभ्यक्रो-इत्नोश्योदकप्रचालनपूर्वकम् प्रन्यस्नानोधेन तथैव स्नापः यित्वा जसीन सापयेत्। तत पष्टरित्तकाधिक सीिकक माषद्याधिकद्राशीतिमंख्यक तोलकान्यनं घतमानीय इदम् प्रभ्यज्ञनीयं ष्टतम् षीम् जयन्तीत्यादिना प्रभ्यज्ञयेत्। गोधूमयोषुर्णमादाय रदम् उहर्तनीयं चूर्णं पूर्वीक्रमस्त्रेण उदत्तेयेत्। ष्टतस्राने तु पूर्वपरिमितं प्टतमानीय ददं सानीयं ष्ट्रतम् एवं दुग्धेन दभा मधुना ततः पूर्ववत् उद्दर्शनं ततस्तत् संख्यके सन्दनजलै मिलितं प्रत्येकं वा द्रोणपृष्यजलेन वा रहें बसेन वा प्रगुरुजसेन वा स्वापयेत्। ततो नूतनवाससा जलः मपनीय ददम् चाचमनीयम् ददं वस्त्रम् चोम् तन्तु धन्तानः संयुक्त रिष्मतं रागवस्तुना। दुर्गे देवि भज प्रीतिं वाससी परिधीयताम्। पूर्ववत् चाचमनीयं यद्यासाभम् इदं इमभूषः

ष म् इदं रजतभूषणं इदं शक्षभूषणं मणिमुक्तादिना विचित्रः भ्भूषणं सिन्दूरभूषणं दर्पणं पष्टस्तं विचित्रभूषणं यथालाभम् चयपात्रोपभूषणं जलपात्रोपभूषणं रैत्यपात्रोपभूषणं तास्त्र-पाचीपभूषणं इमपावोपभूषणं रजतपावीपभूषणं छवीपभूषणं चामरोपभूषणं ध्वजोषभूषणं तालहन्तोपभूषणं घर्छोपभूषणं शय्योपभूषणम् इदं चन्दनानुसेपनम् श्रङ्ग ष्ठयुत्रया कनिष्ठा-इपया गम्धमुद्रया एवं क्षणागुरुकालेयकं कपूरं कुडुम-कस्त्रीप्रभृतीमि प्रत्येकमेकत्र वा यथालाभं वा द्यात्। रेषां पश्चरजसां चूर्णानि मश्वलेन देयानि। पश्चसम्पक-कुमुदोत्पलमालतोमिक्किताजवाबन्धुकापराजिता कुन्दायोकाः दौनि पुष्पाणि भादाय यथालाभम् एतानि पुष्पाणि एतत् पुष्पं वा दयात् प्रक्षमुक्ततर्जनीरूपया पुष्पमुद्रया प्रपामार्ग-भक्षराजामनकौतुनमौविष्यपत्राणि यथानामं वा प्रादाय एतानि पत्नाणि एतत्पत्नं वा दद्यात्। एवा माला भोम् की समस्र जम् एता खन्दनागु कच चिताम्। ग्रहाण त्वं महादेवि प्रसीद प्रमिखरि। जयनौत्वादिना दखात्। ट्रोणप्यम् प्रादाय ब्रह्मविश्वाशिवादीनां द्रोणपृष्यं सदा प्रियम्। सन्ने दुर्गे प्रयच्छामि सर्वकामार्थसिष्ये। भौ जयसौखादिना दद्यात्। विल्वपत्रम् पादाय प्रोम् पस्तो-इवं त्रीष्ट्रचं शहरस्य सदा प्रियम्। तत्ते दुर्गे प्रथच्छामि पवित्रं ते सुरेम्बरि। पूर्ववहद्यात्। दश्चमानं घृतं गुम्य, सुम् ग्रहाण वरदे मात: द्र्गे देवि नमोऽस्तु ते। भो जयन्तीत्या-दिना दद्यात्। सभवे सधुमुस्तं ष्टतं गन्धो गुगग् त्वगुरू-श्रीखजम्। सरलं सिंहसिहायं दशाङ्की धूप उच्चते। दशाङ्क-धूपमादाय पूर्वीतां मन्त्रं विना मूलेन दद्यात्। एष दीप:।

पानिज्योतीरिवज्योतियन्द्रज्योतिस्तयेव च ज्योतिवासुत्तरं दुर्गे दोपोऽयं प्रतिग्रज्ञाताम्। सर्वत्र एताष्ट्रश्रपाठेऽपि जयन्ती स्वादिना द्यात्। विशेष सन्द्राभावे सुतरां तथा छतिस्व तेल सर्वपतेलायन्यतमोपस्त्रतां यथालाभं वा दस्वा जयध्वि सन्द्रमातः स्वाज्ञा इति घण्टां संपूज्य वादयन् देवीं नीरा जयेत्। यथालाभं नैवेद्यानि द्यात्। विशेष नाम्ना चेत्तद एतद्ष्रतम् इदं दिध इदं दुग्धम् एते चिपिटका एते लड्डका एते लाजा एतानि कदलकानि नारिकेलफलानि एतावि जस्वीराणि एते इञ्चदण्डाः एतानि कुषाच्छानि एतावि सुखाश्रकानि एते तास्त्रला स्वाप्ता स्वाप्ता द्यात् ततो यथालाभं द्रयं दस्वा यथा यिता जयन्तीत्वादिना द्यात् ततो यथालाभं द्रयं दस्वा यथा यिता जयन्तीति सन्द्रं जक्षा जपं समर्प्य सुल्वा प्रणमेत् ततो मिष्ठवासुरसिंचगणेशादौनां यथाश्रक्ति पूजा कार्य्या।

प्रयाभ्यां वा फ्रीं भी जयस्य नमः एवं मङ्गलाये काल्ये भट्ट काल्ये कपालिन्ये द्र्राये धिवाये चमाये धात्रेय स्वाहार स्वधाये। देव्याः पूर्वभागे क्रीं उपचण्डाये नमः एवं प्रचण्डाये चण्डनायिकाये चण्डाये चण्डवत्ये चण्डकपाये प्रति चण्डिकाये। ततो देव्या वामदिधि तथेव क्रीं भीम उपटं प्राये नमः एवं महाइंद्राये धभदंद्राये करालिन्ये भीमनेत्राये विश्वालाण्ये मङ्गलाये विजयाये जयाये। ततो देवी प्रत्त स्तयेव क्रीं भी मङ्गलाये विजयाये जयाये। ततो देवी प्रत्त स्तयेव क्रीं भी मङ्गलाये विजयाये जयाये। ततो देवी प्रत्त स्तयेव क्रीं भी मङ्गलाये नमः एवं निष्टन्ये भट्टाये लक्षी क्रीं यमः स्वन्ये पृष्ट्ये धिवाये नाध्या यथाये घोभाये जयाये ध्रत्ये प्रत्ये स्तर्ये पृष्टे धिवाये नाध्या यथाये घोभाये जयाये ध्रत्ये प्रत्ये स्तर्ये पृष्टे धिवाये नाध्या यथाये घोभाये जयाये ध्रत्ये प्रत्ये प्रत्ये स्तर्यये स्तर्यये। ततो देव्या दक्षिणे चतुःषष्टि मातरः प्रवत्ती द्राविधात् षोड्या पृष्टी वा पञ्चोपचारेर्गन्य पृष्टी द्राविधात् प्रत्ये प्रदेश प्रति वा पञ्चोपचारेर्गन्य पृष्टी क्रीं विजयाये नमः एवं

महताये भद्राये पृत्ये या नये यिवाये चमाये सिधा तुच्ये 🗠 डमाये पुट्ये त्रिये ऋहै। रखे दौप्ताये कान्खे। यशाये लक्ष्मे। ईमार्थे हहै। प्रक्ते जयावत्ये ब्राह्मा जयन्ये मपराजिताये पित्रताये मानस्य खेताये दित्ये मायाये महामायाये मोहि-न्ये ११। सासमायै तीवायै विमलायै गीर्यं मत्यै दुर्गायै क्रियायै प्रस्थाय विष्टाय कर्णाय सक्षीय कपालिन्य सीद्रेर काल्बे मायुर्के बिनेवायै सुरूपायै वहुरूपायै रिपुष्टायै प्रस्विकायै चिकायै सुरपूजितायै वैवस्तत्वै कीमार्थे माई-आर्थे वैषायं महालच्या कार्त्तियं की शिवदूर्य शिवाये चाम् एडाधे ६४। त्रथ मातर:। इते यो ब्राह्माखेनम: एवं माहे-खर्यें कीमार्यं वेषायं वाराष्ट्रं दृन्द्राखे चामुग्डाये महा-लक्सारै। पूर्वाद दिन्तु भी भिवदूत्यै मध्ये चिष्डकायै मातृणां पुरीभागे श्रीम् भैरवाय नम दति पञ्चीपारै: पूजयेत्। श्रीम् सहिषासुराय नमः। ततीऽङ्गपूजा। श्रोम् कालि कालि स्वाष्टा ष्ट्रटयाय नम इति गस्यपुष्पाभ्यां पूजयेत्। एवं कालि कालि विकिषि शिरसे खाहा नमः। श्रोम् कालि कालेखिर शिखायै वषट् नमः। कालि वजेखरि कवचाय हुं नमः। चाम्नेखादिविदिन्तु ग्रोम् कालि कालि वजेखरि लौह-दण्डाये खाद्या नेस्रस्याय वीषर् नमः। देव्यये भोम् कालि लौहदण्डायै प्रस्ताय फट् नमः इति पूर्वादिदिसु पूजयेत्। देखाः शिखां भावयन् चीम् ईशानाय नमः इति संपूज्य मुखं भावयम् जीम् कालि कालि तत्पृक्षाय नमः इटयं भावयन् भोम् वर्षे महीराय नम मधी भावयन् मोम् लोहद-खाये बामदेवाय नमः सर्वाङ्गं भावयन् घोम् खाद्या सयो-जाताय नमः। ततोऽस्त्राणि पूजवेत्। देखा दिचणभागे जीम् विश्वाय नमः एवं खन्नाय चन्नाय तीच्यवाणाय

यत्तये। वामभागे खेटकाय पूर्णवापाय पाशाय पहुशा घण्टाये। ततः सिंहासनपूजां। भोम् वच्चनखदंष्ट्रायुधा सिंहासनाय हुं फट् नमः। ततो देव्याः पुरतः पश्च निर्मा प्रागादिदखेषु काणिकाया जले वा एतत् पाद्यम् भोम् कः चच्छाये नमः भभावे पञ्चोपचारैर्गन्धपुष्पाभ्यां वा पूज्यत् एवं प्रचण्डाये चण्डायाये चच्छायाये चच्छायाये चच्छायाये चच्छाये चण्डवः चण्डक्पाये चण्डायाये चच्छायाये चच्छायाये चच्छाये। तत्र भो दच्चयच्चविनाशिन्ये महाघोराये योगिनौकोटिपरिष्टता भद्रकाख्ये क्षीं दुर्गाये नम इति पुष्पाञ्चलित्रयेन पूज्येत्

भय शक्तपूजा। तबादी खज्जपूजा। भोम् भिसितंत्र सनः खज्ज दित पूर्वितः पठन् भोम् खज्जाय नम दित संपूच कृरिकां पूजयेत्। भोम् सर्वायुधाना प्रथमं निर्मिताः पिनाकिना। शूलायुधादिनिष्कष्य कात्वा मृष्टिग्रंचं श्वभम् चिक्कतायाः प्रदत्तानि सर्वेद्षष्टिनविष्टिणो। तया निस्तारित चासि देवानां प्रतिदेवता। सर्वेमच्वात्मभूतासि सर्वाश्वभ निविष्टिणो। कृरिके रच मां नित्यं शान्तिं यच्छ नमोऽस्तु ते भोम् कुरिकाये नमः। ततः कहारकपूजा। भोम् रच्चा द्वानि गजान् रच रच वाजिबनानि च। सम देष्टं सद रच कहारक नमोऽस्तु ते। भोम् कहारकाय नमः।

श्रव धनुःपूजा। श्रोम् सर्वाधुश्रमद्वामात्र सर्वदेवारि स्दन। चाप मां समरे रच सार्व श्ररणेरिष्ठ। धृत लाखेन रक्षाधें संद्वाराय दरेण च। त्रयीमू तिगतं देव धनुरस्तं नमास्यदम्। श्रोम् धनुषे नमः।

यय। यहाप जीवितं तेषां सस सैन्य स्वताम्। श्रीम् क्वाय नमः।

णय वर्मपूजा। श्रमपदस्त्रं समरे वर्मन् सैन्य यशोऽद्यमे।

पत्र मां रचाणीयोऽइं तापनेय नमोऽस्तु ते। श्रोम् वर्मणे नमः।

पथ चामरपूजा। श्रशाङ्करसङ्गाश हिम्हिण्डीरपाण्डर। श्रोत्चारय त्वं दुरितं चामरामरवद्यम। श्रोम्
चामराय नमः।

ष्रय क्षत्रपूजा। यथाम्बुदम्कादयते शिवायैनां वसुन्ध-राम्। तथा मां कदय क्षत्र युद्धाध्वनिगतं सदा। श्रीम् क्षत्राय नमः।

श्रय ध्वजपूजा। शक्र केतो महावीश्रः सुपर्णस्वां समा-श्रितः। पचिराजो वैनतेयस्त्यानारायणध्वजः। काश्य-पेयोऽस्ताहर्ता नागारिविणुवाहनः। श्रप्रमेयो दुराधर्षो रण देवारिस्दनः। गरुत्मान् मारुतगतिस्वयि सनिष्ठितः स्थितः। साखवमीयुधानाच रचास्माकं रिपृन् दहः। योम् ध्वजाय नमः।

यथ पताकापूजा। इतभुग् वसवी कद्रा वायुः सोमो मण्डियः। नागिकवरगत्मवां यचभूतमण्डोरमाः। प्रमथाय सण्डादित्येभूतियो मालिभः मण्ड। यक्तभेनापितःस्कन्दो वक्षयात्रितः त्विय। प्रतिष्ठन्तुं रिपून् सर्वान् राजा विजयस्य प्राति प्रयुक्तान्यरिभिदू विणानि समयतः। निष्ठ्रतानि सदा तानि भवन्तु तव तेजसा। कालनेमिवधे युद्दे युद्दे निपुरघातने। हिरण्यकियपोर्यु युद्दे देवासुरे तथा। योभितासि तथैवाद्य योभस्य समरं सार। नीलां वक्षां सितां दृष्टा नथ्यस्वाद्य ममारयः। भौ पताकाये नमः।

भय दुन्दुभिपूजा। दुन्दुभे त्वं सप्रकानां घोषाद् श्रदय-कम्पनः। भव भूमिपसैन्धानां तथा विजयवर्षनः। यथा जीमूतगब्देन श्रष्यन्ति वरवारणाः। तथास्तु तव श्रब्देन इवीत्साकं जयावषः। यथा जीसृतग्रव्हेन 'स्त्रीणां व्रासोऽभिजायते। तथाव तव ग्रष्ट्रेन बस्वन्वसाद् विश्री " रखे। चौं दुन्दुभये नमः।

षय शक्षपूजा। भी पुंखा त्वं शक्ष पुरक्षामां सक्षमानाच सङ्गलम्। विषाना विभ्रतो नित्यमतः प्रान्तिं प्रयच्य मे। भी यञ्चाय नमः।

प्रव सिंहामनपूजा। विजयी जयदो जेता रिपुचाती प्रियक्तरः। दुःखन्ना शमदः शान्तः सर्वारिष्टविनाश्रमः। रुखष्टी तव नामानि यसात् सिंहपराक्रमः। तेन सिंहा-सनिति लं नामा देवेषु गोयते। लिय स्थितः शिवःसाचात् खिय ग्रजः सुरेखरः। त्विय स्थितो इरिदेवस्वद्यं तप्यते तपः। नमस्ते सर्वतीभद्र थिवा भव मन्नीपती। वैसीका-जयसर्वेख मिन्नासन नमाऽस्तृते। भी सिन्नासनाय नमः।

तती नवप्रविकासमीपं गला पञ्चोपचारैर्गन्धपुष्पाभ्यां वा पूजरीत्। एव गन्धः क्षीं भी ब्राह्मार्रे नमः एवं रह्मदन्ति-कादयः प्रत्येकं पुच्याः। ततो देवीसमीपं गत्वा पूर्ववत् जयसौत्यादिना देवीं पूजियत्वा च कागादिवसिं दयात्। ततो अधा अपं समप्यं स्तुत्वा प्रणमेत्। ततो माषभक्तवितं दवात् यथा। गोमयेनोपलिप्तायां भूमौ माषभन्नवलि-सुपामीय एव मावभक्तविः भी जयन्त्रे नमः एवं मङ्गलायै कार भद्रवास्य कपासिन्य दुर्गाय शिवाय समाये धारी खाडाये खंधाये दति दस्वा चीम् डयचण्डाये नम द्रायाः ष्टाभ्यः क्री चोम् उग्रदंषायेः नमः इत्यादि चतुःषष्टि मात्रभ्यः एवं क्री भी बाह्यते नम दखादि मादभ्यः। तती माषाय-मांसाबैदेंगो दिख बिलिगिश। तत एव मावभन्नविल पी खीवपासम्बन्धतस्यास्रग्यमभावयश्चराष्ट्रसविद्याधरगरुष्

1=8

महोरविकार गंजेन्द्र देवतास रो भूत पिशाच क्रकाद मनुष्य माह्यण योगिनी डाकिनी शाकिनी गणा दमं नानाद्रव्यः सिहतबिलं ग्रह्मन्तु इं फट् खाडा। श्रों लोकपालादिभ्योः नम दित दन्ता पोम् शिवाः कड्डालवेतालाः पूतना क्रमकाद्यः। सर्वे ते छप्तिमायान्तु बिलदानेन तोषिताः। एक माषभक्तबिलः पोम् शिवादिभ्यो नमः। ततो यथाकालं यथालाभमक्रव्यञ्जनपूपपायसादिकमानीय गन्धादिना संपूज्य द्यात्। पानार्थं वासितजलम् श्राचमनीयं ताम्बूलच्च शेषे क्रमारीभीलयेत् ब्राह्मणानिष्। शेषं मृत्यगीतवाद्यादिभिः नयेत्। दित महाष्टमीपूजा।

षय सन्धिपूजा। तत महाष्टमी येषदण्ड महानवमी प्रयमदण्डालको यः कालः तत महाष्टमीपूजावत् यथालामं पूजां कुर्यात्। महानवमी चण एव कागादि बलिदानं न तु महाष्टमी चणे। प्रय पर्वरात्रपूजा यहिने र बेराते महारष्टमी चणे। प्रय पर्वरात्रपूजा यहिने र बेराते महारष्टमी लाभस्ति कि फलभूमार्थिना पूर्ववत् यथालामं पूजा कर्त्रिया यदि तु उभयदिने र बेराते महाष्टमी लाभस्तदा पूर्व-दिने एव पूजा।

प्रथ नवमी जत्यम्। तत्र उत्तराषाद्य युक्तायां केवलायां वा महानवस्यां महाष्टमी पृजावत् (कालाख्ये तु सप्तमी पृजावच्च) ययालाभं कत्यं विधाय पिष्टपदी पयवधान्य सर्व पैर्ययालाभी-पपचे: पाचारात् व्यस्तपाणिभ्यां थिरः प्रश्वतिपादपर्य्यन्तं निर्भ व्ययन् देवीं नीराज्येत्। ततो होमं कुर्य्यात्। तिहने होमा-सामर्थ्यं महाष्टस्यां होमं कुर्य्यात्। यक्तस्तु उभयदिन एव कुर्यात्। तत्र खरुष्टोक्तविधिना वलदनामानितं संस्थाप्य विस्वप्रमहिते स्तिले होद्यपर्वप्रिक्या पाद्रामलकमास्त्रयाः वा एकानकरेष देवतीर्थेन पोम् जयन्तीत्यादि खाङ्गाना-

मनेष पष्टीसर्मतकलो जुडुयात्। सग्द्रशीतविधिमा . इचिषास्थितं श्रीमधेषं समापयेत्। असामर्थः श्रीमकरणाय अध्यापं हण्यात्। शूद्रस्तु सदैव श्रीमाय बाह्यणं हण्यात्। ततः प्रार्थयत । भोम् यज्ञिष्द्धं तपञ्चिद्रं यश्चिद्रं पूजने मम। सर्वे तदच्छिद्रमस्तु भास्तरस्य प्रसादतः। यहत्तं भक्तिभावेग पत्रं पुष्पं फलं जलम्। षावेदित्य नैवेद्धं तद् खडाणानुकम्पया। भीम् यदचरं परिश्वष्टं मात्राडीन्ड यमवित्। स्वन्तुमईसि मे देवि कस्य न स्वसितं मनः। ततसास्त्रादिपाचे क्षायवयतिनजनानि पादाय पीम् पद पाणिन सासि श्रुले पचे सद्दानवय्यां तिथी पसुक्रगोवः नी प्रमुक्टवयम् किनेत्रहाविक यरत्कालीन दुर्गामण्यूजा-, धर्मचः प्रतिष्ठाधे दक्षिणामदं काचनं तन्मूखं वा विच्छदेवतम् पम्बगोवाय पम्कटवगर्भणे बाह्यबाय तुभ्यमचं ददे। प्रमार्थकरचे तु कटं पत्यव ददानीति विश्वेषः। ब्राह्मणाः सिवाने तुथ्यं विना यथामभाषगीवनार्क इति विशेष:। तती ब्राह्म कुमारों पादपत्तालनपूर्वकं यथेष्टं द्रव्यं भीज-विला तबसाटचनादिकां श्रारसि विधाय भन्नधा पनुवर्जेत्। ब्राज्यवान् भोजवेत गेयकानं गौतवाद्यादिभिन्येत्।

षथ दशमीकत्वम् । क्रतसामादिराचानाः पूर्ववहेवीं पासाः दिभिर्यवासाभं वा संपूज्य चीम् दुर्यां शिवाम् [६०२ ४० २ पं] रखादिना स्ताया प्राथय महिष्योति पाटिना सर्वमञ्चल महत्त्वे श्रिवे सर्वार्धसाधिके। श्ररक्षे व्यास्वके गौरि नारायि नमीऽसु ते। इखनोन संपार्थ पोम् विधिष्ठीनं क्रियाष्ट्रीनं भक्तिष्टीनं यदचितम्। पूर्णे भवत् तत् सर्वे त्वत् प्रसासादात् महम्बरि। रति संप्रसाय संशारमुद्रया पुष्पं यशीला षमस्रेति विस्व निर्मास रहीला पर्भमर्थे नम इति ऐशामां दिशि पूर्व

येत्। चोम् डलिष्ठ देवि चासुक्त ग्रभां पूजां प्रश्न च।

जनस्म मम कथाण महाभि ग्राक्तिभः सह। गच्छ गच्छ

परं कानं सकानं देवि चिक्ति। इन सोतो नले हुदैर

तिष्ठ गेडे च भूतरे। इत्याभ्यां प्रतिमां विकाशसाधा नव
पत्रिकाच डताप्य खानान्तरे नीता पूर्ववत् पिष्ठकप्रदीपादिमिनीराजयेत्। ततो क्रागीतवायत्रद्वाचीप क्रीडाः

कौत्कमक्रकपुरःसरं सोतोजलसमीपं गत्रा चोम् देगें देवि

जनसातः सकानं गच्छ पूजिते। संवत्सरव्यतीते तु प्रन
रागमनाय च। इमां पूजां महादेवि ययाग्रक्ति निवेदिताम्।

रचार्वन्तु समादाय इजस्र खानस्त्रमम्। इत्याभ्यां सोत्विम्

मच्चवेत्। ततो धूलिकदेमिवचेपक्रीडाकोत्रकमक्रममः

किन्नामिषानं भनकिक्रमगौतपराचिष्ठपराचेपक्रकपं ग्राव
रोत्सवं कृष्याव्। ततो देखा चयक्रारादिकं बाद्यवेखो

दचात्। ततः ग्राक्वाविने ब्राह्यवेखो ग्रह्मोयात् इति।

इति वन्यवटीय जीमक्रहामक्रोपाचाय रचनक्तमहाक्राक्रे

संमाप्ता



## एतानि सुद्धितसंख्यतपुराकानि।

| शःवादवीय वादरयम्.                       | <b>Q</b> -   | १५ मामिनीविकास संविधेदीकासक ।           |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| े प्रथम पाचिनीयम्                       | t•           | १६ अम्यूरामाययम् सटीक १                 |
| क्षुंखचादित्यम् सटीव                    | ₹            | १० (चन्यूरामायचम्) भीजवन्य ।            |
| » विवस्त्रवृत्त (भातुपाः)               | 10           | <b>१८ मतकाविः</b> ।                     |
| <b>भू बकायकावरवं</b> ना कातक            | •            | १८ साधवधम्य काव्य ।•                    |
| ६ चातुचपादर्यः                          | 240          | ४० नैघर्त मजिना <b>वज्ञत टीकासहित</b> । |
| • वरिमानेन्द्रस्थर चटीय                 | 8            | ४१ नेषद्त सठीय तुष्मम् स्वयम् 🔧         |
| द बुस्मवीषव्यावरचम् सटीच                | *11          | ४२ रहवंश कान्य सटीक १॥०                 |
| <ul><li>वाक्वनचरी (वक्वाचरैः)</li></ul> | 10           | ४२ रष्ठवंश मूलमात ७,८,१२ धर्माः         |
| १० वेवायरपम्पणसार                       |              | ४४ राजमञ्चल सटीयः                       |
| ११ बहुकीसुदीव्याकर्यम्                  | 10           | ४५ विश्वपाचनभूकाम्य सटीक (नाच) २        |
| १२ विकानमासनं सटीय                      | 1.           | ४६ मधनवास रिसानर संपूर्ण ६              |
| ११ बद्धपादर्भः                          | • <b>1</b> • | ४० कादलरी विसृतिशासाधिकता ६             |
| १४ प्रकार्वरतम्                         | ₩•           | ४- दमकुमारपरितगयकाम्य सदीव १            |
| १५ सारसतमाक्रम सटीक पूर्वा              | वेम्१        | ८८ दाविंग्रजुत्तिकासिंदासर् 💢 १         |
| १६ सारसतमामरचं सटीम एतः                 | •            | ५० पचतमान् विचयनंत्रत वडीमा १           |
| १७ विदानकी मुद्दी सरकासंदित             | <b>१</b> •   | प्र ममुनियाभ्याद                        |
| ्र कतुरं हार काम स्टीक                  | V            | प्रवासवदत्ता नवकात्व सटीक               |
| ्र काव्यवंत्रक मूलमात्र                 | ¥,           | प्र नेतासपक्षिमितिः (सरकन्य) ॥          |
| ्र का व्यवस्था स्टीक प्रवासातः          | ~ <b>Q</b>   | ५४ शहरविजय १३०                          |
| २१ काणसंत्रक सटीक वितीयमा               | 3            | प्रभागप्रवस्य स्था वयः                  |
| । २२ जामसंबंध सटीक स्तीर्वेकार          | ₹.**         | पूर् पर्वचित्र वर्षीय गायमस्तात रोक     |
|                                         | <b>१</b> ॥•  | ५० एवं वरितवायभञ्जातगयः १               |
| २४ जनारसभावकाव्यपूर्वसं सर्ट            | ीवा।•        | एण संस्रतिस्थानसरी प्रमानाताः           |
| १५ कुमारसमावकाम्य उत्तरखन्त             |              | ६८ संख्यां विषा मचरी दिती वर्गामः       |
| े २६ नीतनीविन्द काम्य सठीक              | #•           | ६० संस्रातिष्यामसरी सतीयसामः ।          |
| २० चन्द्रश्वरचन्यू साम                  | •            | ६१ संसातिभयामसरी पतुर्वभावः ।           |
| ्रद महीद्व बाक सटीक                     | 1            | ६२ डितीपरेश सटीस                        |
| २८ नेत्यवरितम् काम समूर्वं सर           | ीपर          | ६२ चमरकीम                               |
| ए जेवच्याच्य मवस्तर्गपर्यना सर्ट        | विश्         | ६४ वाचसायम् (उच्चिनियान) १००            |
| ्वृ पुषवायविकास काम्य सटीक              | i i          | ६५ मेरिनीकीष                            |
| . ३२ विश्ववीदतरिक्षी (वण्या             |              | ६६ शब्दशीमनशानिषिः                      |
| विश्व शिकामा टीमांद्रवर्णित             |              | ( वनर्धरायननाटम वटीम (स्पारिक           |
| वश्र भावित्रविष्यास्त्राम्य वटीक        | #•           | ६८ यगर्थरायग्नाटम स्थमान                |

हर क्षार्राज्यरिवगाटक बदीक 🗪 वर्ष्रमवरीनाहिका सटीव 👀 पक्कीत्रियगारम स्ट्रीय 🗪 चैतन्यचन्द्रीदयनाटक सदीह 🗪 भनस्यविजयनाटस स्टोस् ७४ नागानस्नाटम सटीब थ्य नागानन्दनाटक सूख **०**६ प्रवीधचन्द्रीदयनाटकः सटीक **०० मसनरायनगाटक अयदेवज्ञत ०**८ प्रिवदर्शिका गाटिका सटीक **५८ वरमतिसम माम् गाटम**ः ८० वाखरामायचमाडक सटीच प्रिक्तमोर्वेशी नाउस (सटीस) Ce विद्यावनशिकानाटिका सटीक्ष. पर नेषीयं पारनाटक सटीय क्ष सहिवासादतनाउक सदीब दर्भ महागाटक क्युस्त्राठक सटीच १॥ **८६ तकामारकम् (इत्रमधारकम्)** ८० महाबीरकरितवादक सटीक १४० ८८ मंदार्थीरपरितगारंक स्वमास ॥ **८८ माचतीसाधवनाटम सटीक** ८० मायवियाचित्रसम्बद्धाः सदीव et gentigmenen uch TI AMBIGMEN RUM et unter enter ter Co albus piet at a CA THE POPULATION AS LA TIPLE BUT (TOTAL) THE THE PARTY

१०१ कामावदारम्म विवासन्त १०४ वाग्भटाबद्धाद 🖟 ..... १०५ सरसतीमकाभर्य सटीय १०६ सङ्गीतमारिकात[सङ्गीतमास्त्र] १०७ बन्दीमसरी उत्तरवाकर सटी। १०८ युतवीधः (स्टोबन्य) सीक १०८ पिश्वसक्तः आसा इतिसहित ११० मशानिवांचतवम् सटीव १११ सारदातिसम् तमम् ११२ मममधोदिष तम सटीस १११ रहवामच तन ११४ रक्तासविद्यासंबद्धः ११५ कामन्दकी नीतिसार: ११६ पाषकाशतकम् वटीव ११७ धक्रमीतिसार; सटीब ११८ वसामाबादिपवतिः ११६ तुकासामादिपद्यतिः (बङ्गावरैः)ध १२० वर्षमास्तरंगः १ ११ वीर मिलीदय (कृतिशास) र्व महासंचिता कत्वभद्रतत टीया-१२३ क्रिकारधंन सभाव सटीक ११४ मानती(वेदाना) वाचस्रतिविश्वकत ११५ वैदानापरिभाषा ११६ विदासकार सटीक ११७ विवेषण्यानचि वेदाना ,१३म म्बदमी (बटीक) वेदाना ्र १८ सिनामानित्यारः (वेदान) क्षेत्र पूर्वमण्डलेगम् सभाव क्ष्म (भाषादर्भण (भाषसहित) १३६ सांस्थ्य जनिवद्यात्रियात्ति ॥ ११६ बाषाबार १९१ मान्यामकी स्टी वटी व

LIBRARY

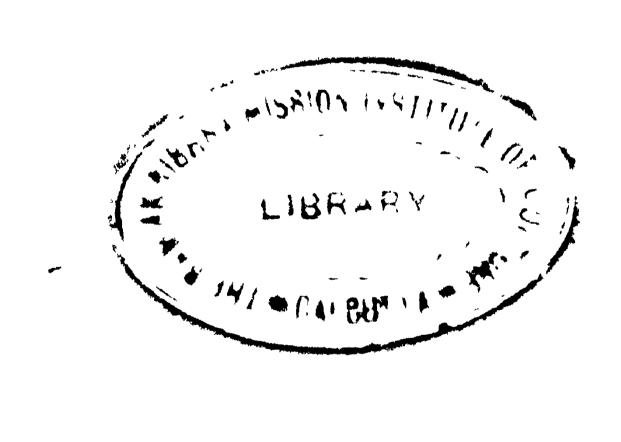